# THE AMARA-KOSHA

OF

# SHRI AMARA SINHA.

#### EDITED WITH

The Hindi translation known as 'Dhara', and copious social, historical, religious, botanical and literary notes,

BY

SHRI MANNA LAL 'ABHIMANYU'. M. A.

PUBLISHED BY

## MASTER KHELARILAL & SONS..

SANSKRIT BOOK DEPOT, KACHAURI GALI, BENARES CITY

# [ All Rights Reserved for ever by the Publisher ]

Publisher-J N Yadava, Proprietor, Master Khelarilal & Sons, Sanstrit Book Depot, Kachaurigali, Benarcs City

Printer-Bajrang Ball, Visharad, Shri Sitaram Pre a Talipadovi, Benares City.

# 'मास्टर' मणिमालायाः पञ्चाशीतिसंख्यको मणि (कोपविभागे २)

# श्रीसदमरसिंहप्रणीतः

# A SPIRETRIE



प्राचीनभारतीयेतिहास-मुद्रा-लिपिविशारद्-मास्टर-प्रिण्टिङ्गवक्सीभिधमुद्रणागाराधिप-

श्रीमन्नालाल 'श्रिममन्यु' एम० ए०

इत्यनेन विरचितया 'धराख्य'हिन्दीटीकया

संविहतः।

30

तेनैव

चोपयुक्तिटिष्पण्यादिभिः समलङ्कृतः ।

**-90% 600-**

स च

काशीस्थ 'संस्कृत-वुकिषो' इत्यस्याधिपैः सास्टर खेलाड़ीलाल ऐग्रड सन्स्

इत्येते.

श्री सीताराम मुद्रगालये मुद्रापयित्वा प्रकाशितः।



# मास्यन ।

संसार की भाषाओं का क्रमिक विकाश उनके कोप प्रन्थों पर निर्भर करता है। जो भाषा जितनी प्रचित्त होगी, जितनी प्राचीन होगी, जितनी तीव्रगति से सभ्यता को गगनचुम्बो अहालिका पर पहुँची हुई होगी ख्रीर ख्रन्य राष्ट्रों के साथ जिस भाषा का सम्पर्क मैत्रीपूर्ण रहेगा उसका कोप भरा-पृरा रहेगा, उसका सौभाग्य ख्रचल रहेगा ख्रीर उसमें नित्यशः नवीन शब्दों की उत्पत्ति भी होती रहेगी। सभ्यता का विकाश यन्त्रादि के ख्राविभीव पर ख्रवलियत है। राष्ट्र के मस्तिष्क को सवलता उसके साहित्य की भित्ति पर है। साहित्य की श्रमिम्हिद पर कोप को यृद्धि होती है, यह ख्रटल सिद्धान्त है। जिस भाषा में जितने जिस कोप प्राप्त होते हैं वहां सजीव मानी जाती है। जिस भाषा में जितने कम शब्दकीप मिलते हैं वह उतनी हो मृत ख्रीर उसकी सभ्यता विकसित ख्रथवा इपन्मुकुलित मानी जाती है। इसलिए निर्विवाद सिद्ध हुख्रा कि साहित्य ख्रीर कोष का पारस्परिक दृद सम्बन्ध है।

कोप निर्माण को ख्रोर भारतीय विद्वानों की पूर्ण अभिरुचि थी। वे जानते थे कि—

#### 'श्रवैयाकरणस्त्वन्धः विधरः कोपविवर्जितः ।'

विना कोप का राजा छोर विना कोप का विद्वान निरर्थक है। कविता, वक्तृता एवं निवन्ध छिखनेवालों के लिए कोप छत्यन्त छावश्यक वस्तु है। भारतवर्ष में वैदिककाल से लेकर छाज तक छनेक कोषप्रन्थ रचे गये। यदि इसका छभाव होता तो भिन्न र काल में प्रचछित भिन्न-भिन्न शब्दों का भिन्न-भिन्न अर्थ माल्स्म करना दुष्कर कार्य होता। शब्दों का लिङ्ग झान करना व्याकरण के साथ कोष का भी कार्य है। पर्यायवाची शब्दों का ज्ञान और एक शब्द के छनेक छर्थ कोष की छपा से विदित होते हैं। अतः स्पष्ट है कि संस्कृत साहित्य के गहन वन में प्रविष्ट होने के छिए कोषरूपी वन-पथ-प्रदर्शक की नितान्त छ।वश्यकता है।

प्राचीन काल में कोष रलोकबद्ध नहीं होते थे, जैसे वैदिक कोष निष्यादु। लौकिक संस्कृत के कोष प्रायः रलोकबद्ध ही मिलते हैं। कोषकारों ने अधिकतया अनुष्ठिप का ही आश्रय लिया है। प्रस्तुत पुस्तक अमर-कोष के पूर्व न्यादि, वरकचि, भागुरि और धन्वन्तिर ये कोषकार तथा त्रिकार्गड, स्त्यातिनी, रत्नकोष एवं माला ये कोष-प्रन्थ अपलब्ध थे। अमरकोष के अनन्तर संस्कृत-साहित्य-सिरता में कोषों की बाद-सी आंग्यो। भारतीय दृष्टिपथ परं शाश्वत कृत अनेकार्थसमुख्यं, हलायुष्ट कृत अभिधानरत्न माला, यादव प्रकाश की वैजयन्ती, महेश्वर कृति विश्वप्रकाश, हेमचन्द्रे की अभिधानरत्न माला, यादव प्रकाश की वैजयन्ती, महेश्वर कृति विश्वप्रकाश, हेमचन्द्रे की अभिधानरत्न

चिन्नामणि, अनेकार्थ संग्रह, देशी नाम माला ( शक्टत कोष ), वनस्पति विद्या सम्वन्धी निघएट रोप, पुरुषोत्तम देव कृत जिकारहकोप आदि अद्भित हुए।

नव में सर्वश्रेष्ट एवं लोकोपयोगी 'श्रमरकोप' सिद्ध हुआ। पूर्ववर्ती कोशकारों की किटनाइयों का श्रमरितह को पूरा पता था। इसोलिए उन्होंने वैसी शैली निकाली जो अदितीय ठहरी। अमरकोप की रचना में पूर्व के श्रनेक कोषों से सहायता ली गयी है।

चरापि कोष परिएान के अवसर पर-

मेटिन्यमर्माला च त्रिकार्डो रल्लमालिका।
गिन्तदेवो भागुरिध व्याडि शब्दार्शवस्तया॥
हिम्पथ कलिज्ञथ रभस पुरुषोत्तम।
दुर्गोऽभिधानमाला च संसारावर्त-शास्वती॥
विस्वो बोपालितण्चेव वाचस्पति-हलायुषौ।
हारावली साहमाहो विक्रमादिख एव च॥
हेमचन्द्रथ म्हथाप्यमरोऽयं सनातन।

— काकर उसे प्राचीन सिद्ध किया गया है तथापि इनमें से कई कोप उनके समय में विग्रमान थे। अमरकोप के प्राचीन टीकाकार चीरखामी और सर्वानन्द ने इसके पूर्ववर्ती कोप, उनके प्रत्नेनाओं में ब्याटि की उपलिनी, कात्यायन का कात्य कोप, वाचस्पति का शब्दार्थव, भागुरि का निकाएउ कोप, विक्रमादित्य का ससारावर्त, धन्वन्तरि का निघएड, अमरदत्त की "पमरमाता, वरकिय की लिद्गविदीपविधि आदि का उस्तेख किया है। इन कोपों की विदेशनाएँ अमरकोप में पार्था जाती हैं और स्वयं अमरसिष्ठ ने इसे स्वीकार किया है कि—

'समाह्त्यान्यतन्त्राणि सिदाति प्रतिसस्कृते । यनगुणम्ययते वंगर्गामनिज्ञानुशासनम् ॥'

यहां कारण है कि इसके बाद कोई कोप इतना प्रसिद्ध तथा लोकप्रिय न हो सका। इसने उपादेवता निरन्तर पदनी ही गयी और ४० से अधिक टीकाकारों ने टीकाण पर स्था।

श्राधार मानकर कहा जाता है। वे बौद्ध थे क्योंकि 'अमरा निर्जरा देवासिदशा विद्धाः सुराः' श्रादि कहकर ब्रह्मा विष्णु विश्वेश्वर की नाम-गणना के पूर्व 'सर्वज्ञः सुगतो हुछः' का वर्णन कर मङ्गलाचरण के अस्पष्ट अंश ज्ञान-दया-सिन्धु को स्पष्ट कर दिया। इसीसे 'श्रमरिसहो हि पापीयान्सर्व भाष्यमचू हुरत' वहा है। बुद्ध भगवान पीपल के पेड़ के नीचे सम्यक् सम्बुद्ध हुए थे श्रीर बौद्ध लोग इस पेड़ को 'बोधिद्रुम' कहते हैं। उसका उल्लेख श्रमरिसह भी करते हैं। बौद्धों के यहाँ विपिटकाचार्य श्रादि बड़े-बड़े महात्माओं की समाधि होती थी जिसे 'एड़क' कहते थे। गवर्नमेसट द्वारा खुदाई कराने 'पर बहुत से ऐसे स्तूप मिले है। इन प्रमाणों से स्पष्ट होता है कि वे बौद्ध थे। मिस्टर एलन छत 'गुप्तवंशीय राजाश्रो के सिक्षों को सूची' नामक प्रन्थ से पता चलता है कि गुप्तवंशीय नरपितगणों की मुद्राश्रो पर 'सिह विक्रमः', 'सिहचन्द्रः' श्रादि उपाधियाँ मिलती हैं। सम्भवतः 'श्रमरिसहः' नाम भी इस प्रकार की उपाधियों मे हो।

इसी प्रकार इनके निवास स्थान के सम्बन्ध में भी कई मत हैं। कुछ लोगों का कहना है कि द्वितीय काएड में गुजरात की सावरमती (शरावती) नदी को सीमा मान-कर जो 'प्राच्य' और 'उदीच्य' देश का उल्लेख किया है इससे वे गुजरात काठियावाड़ के निवासी ठहरते हैं।

विद्वानों ने श्रमरसिंह का समय निर्णय करके बतलाया है कि वे ई० सन् की चौथी सदी में हुए। कालनिर्णय करने के लिए हमें सर्व प्रथम एकदम अन्तिम श्रविध अर्थात् उपलब्ध सर्व प्राचीन टीका को मानना पड़ेगा—

- (१) चीरस्वामी ग्यारहवीं सदी के द्वितीयाई में हुए। ये अपनी टीका में भोज का उल्लेख करते हैं और गण्रत्नमहोद्ध में वर्द्धमान इनका जिक्र करते हैं। इससे इनका समय निर्णय हुआ।
- (२) चीरस्वामी के कथनानुसार भागुरि माळाकार के पहले हुए। 'एतच द्रप्सं शरमिति भागुरिपाठे सरमिति बुध्वा मालाकारो भ्रान्तः।' ये टीकाएँ चीरस्वामी के समय में उपलब्ध थीं।
- (३) शाश्वत का अनेकार्थ समुख्य अमरकोष के नानार्थवर्ग से अधिक विस्तृत है। यह इस बात का प्रमाण है कि अवशेष अर्थों को भी छिखकर उन्होंने पूरा किया। इससे उनसे भी प्राचीन अमरसिंह हुए। ब्रह्मवर्ग में कहा गया है कि 'आतिथ्य' का मतलव 'अतिथ्यर्थ' है 'क्रमादातिथ्यातिथेये अतिथ्यर्थेऽत्र साधिन' (ब्रह्मवर्ग, स्रोक ३) कात्य और माछा के अनुसार 'आतिथ्यः = अतिथिः' तथा शाश्वत ने दोनों अर्थ बतलाया है। इसपर चीरस्वामी कहते हैं—

'कात्यस्त्वाह—श्रावेशिक विपिश्वद्भिरातिथ्यममिधीयते, श्रातिथ्योतिथिरागन्तुरिति च माला, शाह्यतोत एवोभयमाह—श्रातिव्यं स्मादितथ्यधं श्रातिथ्यमतिथि विदु ।' यह एक जवर्डस्त प्रमाग् है कि श्रमर के बाद शाश्वत हुए।

- (४) कालवर्ग में कहा गया है कि 'द्वौ द्वौ मार्गादिमासी त्यादृतुः।' इससे स्पष्ट है कि अमरसिंह के समय में अगहन मास से वत्सरारम्भ होता था। गिएतशास्त्र के श्रनुसार यह समय आज से १५००-१६०० वर्ष पूर्व का था। श्रतः श्रमरसिंह का समय चौथों सदी हुआ।
- (५) यद्यपि वे बौद्ध थे तथापि पाणिनि के न्याकरण के अनुसार चलनेवाले थे। उन्होंने प्रसिद्ध बौद्ध वैयाकरण चन्द्रगोमिन् के सूत्र 'ईश्वराथीद्राज्ञः समा' का अनुवाद न करके, पाणिनि के सूत्र 'सभाराजामनुष्यपूर्वा' का अनुवाद 'शालाथीपि परा राजा-मनुष्यार्थादराजकान्' किया है। चूँकि चन्द्रगोमिन्—जिनसे वैयाकरण वसुरात (४८० ई० सन्) ने ज्याकरण की शिचा पाई थी—पाँचवी सदी में हुए तो अमर उनसे पूर्व चौथी नदी में हुए ही होंगे।
- (६) वे बौद्ध होते हुए भो सांख्यदर्शन के मतानुयायों थे। देखिए, 'होत्रज्ञ जातमा पुरुप. प्रधानं प्रकृतिः छियाम्' किपछ के इस सिद्धान्त में ईश्वरकृत्ण ( ख्यवा विन्ययामिन् ) ने सुधार किया था। अमर कहते हैं—'अन्तराभवसत्त्वेश्वे गन्धवीं दिन्यगायने' ( नानार्थ वर्ग ) खन्तराभवसत्त्व गन्धवीं शब्द का वाचक है। कुमारिल भट्ट क्लोकवार्तिक में लिपने हैं—'अन्तराभवदेहरतु नेल्यते विन्ध्यवासिना। तदस्तित्वे प्रमाणं हि न किध्य- द्यगम्यते। प्रधान प्रन्तराभवसत्त्व के मिद्धान्त को विन्ध्यवासिन् स्वीकार नहीं करते। इमने म्यह है कि ईश्वरकृत्ण द्वारा प्रचार किया हुआ सांख्यदर्शन का यह सुधरा रूप अमर्गन्द की नहीं माद्यम था। खतः इस वात से सिद्ध हुआ कि अमरानह ईश्वरकृत्ण के पूर्व ख्यांन् ४ धी नदी में हुए।
- (५) अमरकोप का चीनी और तिल्यती मापा में छठी सदी में अनुवाद हुआ। या। चीनो अनुवाद उद्याधिनों के गुणरात ने किया था। जब इस प्रन्थ का श्रनुवाद छठी नहीं में हुया हो भी दो भी वर्ष पूर्व उपकी रचना हुई होगी क्योंकि इतना समय इसके प्रचार चीर होकिया होने के निए देना ही पढ़ेगा। इससे भी चीथी सदी का समय भारत हुआ।
- (८) पाधाय विद्यानों का अनुमान है कि गया के बीड मन्दिर बनवानेवाते ये हो एसमर्गाद है। यदि पन विद्यानों का सिडान्त मान निया जाय हो। मी इनका समय बीका मर्प में होता, हरोंकि द्वनिषद्म खादि पुरान्तविशाखों का कथन है कि गया हा बीट मन्दिर की, शिराहना के जायार पर, कहा जा सपला है कि यह की होप पौनवीं हाल के पूर्व के एन होगा।

प्रस्तुत पुस्तक के ध्यमरकोष और नाम लिङ्गानुशासन ये दो नाम हैं। इसमें तीन काएड हैं। प्रत्येक काएड में कई वर्ग हैं, जैसे—

प्रथम कार्ग्ड में—(१) स्वर्ग वर्ग (२) व्योम वर्ग (३) दिग्वर्ग (४) कालवर्ग (५) धीवर्ग (६) शब्दादिवर्ग (७) नाट्यवर्ग (८) पातालभोगिवर्ग (९) नरकवर्ग (१०) वारिवर्ग ।

द्वितोय काएड में — (१) भूमिवर्ग (२) पुरवर्ग (३) शैलवर्ग (४) वनौषधिवर्ग (५) सिंहादिवर्ग (६) मनुष्यवर्ग (७) ब्रह्मवर्ग (८) च्रित्रयवर्ग (९) चेश्यवर्ग (१०) शुद्रवर्ग।

रतीयकारा में—(१) विशेष्यिनवर्ग (२) सङ्कीर्णवर्ग (३) नानार्थवर्ग (४) अञ्यय वर्ग (५) छिद्गादिसंग्रहवर्ग ।

जब तक किसी संस्कृत प्रन्थ की संकेतमात्र भी हिन्दी नहीं रहती तो जनसाधारण

के लिए उसका सममता कठिन हो जाता है। इस अभाव को दूर करने के लिए मैंने कुछ भयत्न किया है। जहाँ तक सम्भव हुआ है और प्रन्थ विस्तृत न हो इसका भी विचार रखते हुए समुचित साहित्यिक, ऐतिहासिक, आयुर्वेदिक आदि टिप्पणियाँ दी गयी हैं। उन्हें आप दूसरे और तीसरे काएड में अवलोकन कर सकते है। जनता के हत्तट पर जो विचारघाराएँ टक्कर खाती रहतो हैं और जिनसे प्रशान्त मन-सागर क्षुक्ध होता रहता है उसकी शान्ति की निवृत्ति के लिए इस प्रकार को हिन्दी टीका प्रथम बार ही नेत्रों के सम्मुख आ रही है। 'अनुवाद कैसा हुआ' इसका निर्णय अपने सहदय पाठको पर ही छोड़ता हूँ। इसमें जो कुछ ब्रुटि रह गयी हो उसके लिये चमा माँगता हूँ तथा आशा-करता हूँ कि अधिम संस्करण में सूचित करने पर वे दूर कर दी जायँगी।

अन्त में श्रद्धेय परिहत श्रीरामतेजजी पाराडेय साहित्य शास्त्री को धन्यवाद देना अपना परम कर्तव्य समस्ता हूँ जिन्होंने मुसे समय कम रहने पर, प्रूफ संशोधन कार्य में मेरी वड़ी सहायता की है। तीसरे काराड को टीका लिखते समय मुसे ज़रा भी अव-काश नहीं था उस समय कापी तैयार करने में भी आपने बड़ी उदारता दिखळायो।

रथयात्रा, संवत् १९९४ विदुषामनुचरः— **मन्नाता**ल 'श्र**भिमन्**यु' शाश्वतोत एवोभयमाह—आतिथ्यं स्यादितथ्यर्थं आतिथ्यमितिथिं विदुः।' यह एक जबर्दस्त प्रमाण् है कि अमर के बाद शाश्वत हुए।

- (४) कालवर्ग मे कहा गया है कि 'द्वौ द्वौ मार्गादिमासौ स्यादृतुः।' इससे सपृष्ट है कि अमरसिंह के समय में अगहन मास से वत्सरारम्भ होता था। गिएतशास्त्र के श्रदुसार यह समय आज से १५००-१६०० वर्ष पूर्व का था। श्रतः श्रमरसिंह का समय चौथी सदी हुआ।
- (५) यद्यपि वे बौद्ध थे तथापि पाणिनि के व्याकरण के श्रमुसार चलनेवाले थे। उन्होंने प्रसिद्ध वौद्ध वैयाकरण चन्द्रगोमिन् के सूत्र 'ईश्वराथीदराइः सभा' का श्रमु-वाद न करके, पाणिनि के सूत्र 'सभाराजामनुष्यपूर्वा' का अनुवाद 'शालार्थापि परा राजा-मनुष्यार्थीदराजकात्' किया है। चूँकि चन्द्रगोमिन्—जिनसे वैयाकरण वसुरात (४८० ई० सन्) ने व्याकरण की शिचा पाई थी—पाँचवीं सदी में हुए तो अमर उनसे पूर्व चौथी सदी में हुए ही होंगे।
- (६) वे वौद्ध होते हुए भो सांख्यदर्शन के मतानुयायी थे। देखिए, 'चेत्रज्ञ आत्मा पुरुषः प्रधानं प्रकृतिः स्त्रियाम्' किपछ के इस सिद्धान्त में ईश्वरकृष्ण ( अथवा विन्ध्यवासिन् ) ने सुधार किया था। अमर कहते हैं—'अन्तराभवसत्त्वेश गन्धवीं दिव्यगायने' ( नानार्थ वर्ग ) अन्तराभवसत्त्व गन्धवी शब्द का वाचक है। कुमारिल भट्ट स्त्रोकवार्तिक में लिखते हैं—'अन्तराभवदेहरतु नेष्यते विन्ध्यवासिना। तदिस्तत्वे प्रमाणं हि न किश्चि-द्वगम्यते। अर्थात् अन्तराभवसत्त्व के सिद्धान्त को विन्ध्यवासिन् स्वीकार नहीं करते। इससे स्पष्ट है कि ईश्वरकृष्ण द्वारा प्रचार किया हुआ सांख्यदर्शन का यह सुधरा रूप अमरसिह को नहीं माख्म था। अतः इस वात से सिद्ध हुआ कि अमरसिंह ईश्वरकृष्ण के पूर्व अर्थात् ४ थी सदी में हुए।
- (७) अमरकोप का चीनी और तिव्वती भाषा में छठी सदी में अनुवाद हुआ था। चीनो अनुवाद उज्जियनी के गुणरात ने किया था। जब इस यन्थ का श्रमुवाद छठी मदी में हुआ तो सौ दो सौ वर्ष पूर्व उसकी रचना हुई होगी क्योंकि इतना समय इसके प्रचार और लोकप्रिय होने के लिए देना ही पड़ेगा। इससे भी चौथी सदी का समय माल्य हुआ।
- (८) पाश्चात्य विद्वानों का अनुमान है कि गया के बौद्ध मन्दिर बनवानेवाले ये हो श्रमरसिंह है। यदि उन विद्वानों का सिद्धान्त मान लिया जाय तो भी इनका समय चौथों सदी में होगा; क्योंकि कनिंगहम श्रादि पुरातत्त्वविशारिदों का कथन है कि गया का बौद्ध मन्दिर को, शिल्पकला के श्राघार पर, कहा जा सकता है कि यह खीष्टीय पाँचवीं सदी के पूर्व में बना होगा।

प्रस्तुत पुस्तक के श्रमरकोष और नाम लिङ्गानुशासन ये दो नाम हैं। इसमें तीन अपह हैं। प्रत्येक काएड में कई वर्ग हैं, जैसे—

थम काएड में—(१) स्वर्ग वर्ग (२) व्योम वर्ग (३) दिग्वर्ग (४) कालवर्ग (५) धीवर्ग (६) शब्दादिवर्ग (७) नाट्यवर्ग (८) पातालभोगिवर्ग

(९) नरकवर्ग (१०) वारिवर्ग।

द्वेतोय काग्रह में —(१) भूमिवर्ग (२) पुरवर्ग (३) शैलवर्ग (४) वनौषधिवर्ग (५) सिंहादिवर्ग (६) मनुष्यवर्ग (७) ब्रह्मवर्ग (८) चत्रियवर्ग (९) वैश्यवर्ग (१०) शुद्भवर्ग ।

वेश्यवर्ग (१०) शूद्रवंग।

रतीयकारड में—(१) विशेष्यिनप्तवर्ग (२) सङ्कीर्णवर्ग (३) नानार्थवर्ग (४) श्रव्यय वर्ग (५) लिङ्गादिसंग्रहवर्ग ।

जब तक किसी संस्कृत प्रन्थ की संकैतमात्र भी हिन्दी नहीं रहती तो जनसाधारण के लिए उसका सममता कठिन हो जाता है। इस अभाव को दूर करने के लिए मैंने छुछ प्रयत्न किया है। जहाँ तक सम्भव हुआ है और प्रन्थ विस्तृत न हो इसका भी विचार रखते हुए समुचित साहित्यिक, ऐतिहासिक, आयुर्वेदिक आदि टिप्पणियाँ दी गयी हैं। उन्हें आप दूसरे और तीसरे काएड में अवलोकन कर सकते हैं। जनता के हत्तट पर जो विचारधाराएँ टक्कर खाती रहतो हैं और जिनसे प्रशान्त मन-सागर क्षुज्ध होता रहता है उसकी शान्ति की निवृत्ति के लिए इस प्रकार को हिन्दी टीका प्रथम बार ही नेत्रों के सम्मुख आ रही है। 'अनुवाद कैसा हुआ' इसका निर्णय अपने सहदय पाठको पर ही

छोड़ता हूँ। इसमें जो कुछ ब्रुटि रह गयी हो उसके लिये चमा माँगता हूँ तथा आशा करता हूँ कि अधिम संस्करण में सूचित करने पर वे दूर कर दी जायँगी।

अन्त मे श्रद्धेय पिएडत श्रीरामतेजजी पाएडेय साहित्य शास्त्री को धन्यवाद देना अपना परम कर्तव्य समभना हूँ जिन्होंने मुभे समय कम रहने पर, प्रूफ संशोधन कार्य में मेरी बड़ी सहायता को है। तीसरे काएड को टीका लिखते समय मुभे ज़रा भी अव-काश नहीं था उस समय कार्पी तैयार करने में भी आपने बड़ी उदारता दिखळायी।

रथयात्रा, संवत् १९९४ विदुषामनुचरः— मन्नात्तात्त 'श्रभिमन्यु'

# अमरकोषस्थवर्गानुक्रमणिका

| <b>प्रथमका</b> एडे- |                   | वगः                          | વૃષ્ટે      |
|---------------------|-------------------|------------------------------|-------------|
| वर्गः               | પૃષ્ઠે            | घोलवर्गः                     | ६३          |
| स्वर्गवर्गः         | 2                 | वृजीषधिवर्गः                 | ६५          |
| <b>ब्योमवर्गः</b>   | 11                | सिंहादिवर्गः                 | 304         |
| दिग्वर्गः           | 12                | <b>म</b> नुष्यव् <b>गै</b> ः | 119         |
| काळवर्गै:           | 10                | ब्रह्मवर्गै:                 | 146         |
| धीवर्गः             | ૨૫                | क्षत्रियवर्गः                | 101         |
| घटशदिवगैः           | 20                | वैदयवर्गः                    | 1,94        |
| नाट्यवर्गः          | <b>1</b> 3        | शृद्धां                      | - 410       |
| पाताकमोगिवर्गः      | ય ર<br>ક <b>ર</b> | -3                           |             |
|                     | 84                | तृतीयकाएडे-                  |             |
| नरकवर्गः            | 88                | विशेष्यनिव्रवर्गः            | 218         |
| वारिवर्गः           | 84                | सङ्गोर्णवर्गः                | ₹४६         |
| द्वितीयकाण्डे-      |                   | नानाथैवर्गः                  | <b>१</b> ५५ |
| भूमिवर्ग।           | પુષ               | भव्ययवर्गः                   | २८९         |
| पुरवर्गः            | પુર               | क्रिज्ञादिसंग्रहवर्गैः       | ર્વલ જુ     |

# ग्रामरकोषः

# भाषाटीकासहितः

# प्रथमं काग्डम्

#### ( मङ्गलाचरणम् )

यस्य ज्ञानद्यासिन्घोरगाधस्यानर्घा गुणा । सेन्यतामत्त्यो घीरा. स श्रिये चामृताय च॥१॥

श्रन्वय —(हे) श्रीराः ! सः, अक्षयः, श्रिये, च, अमृताय, च, (भवद्भिः) सेव्यताम्, ज्ञान सिन्धोः, अगाधस्य, यस्य, अनधाः, गुणा, च, (सन्ति)॥॥॥

टीका—हे पडितो ! जिस श्रागाध ज्ञान श्रांर दयाके रहाकर परमात्मा के (सत्य, शौच, दया, ज्ञान्ति, त्याग श्रादि ) निर्मल निष्पाप गुरा हैं उस श्रविनाशी ज्ञानप्रद की सेवा मंपत्ति तथा श्रमरत्व प्राप्ति के लिये करो ॥१॥

#### (प्रस्तावना)

समाहृत्यान्यतन्त्राणि संचिप्तै प्रतिसंस्कृतै । सम्पूर्णमुच्यते वर्गैर्नामलिङ्गानुशासनम् ॥२॥

श्रन्धय — अन्यतन्त्राणि, समाहृत्य, सक्षिप्ते, प्रतिसंस्कृतैः, वर्गेः, (युक्तं), सम्पूर्णम्, नाम- लिङ्गानुशासनम्, (मया), उच्यते ॥२॥

टीका-श्रन्य शास्त्रों को एकत्र कर (श्रयवा समह कर) संज्ञिप्त (श्रयीत् श्रव्य विस्तार श्रीर वहुत श्रर्थ गर्भित ), प्रति सस्कृत (श्रर्थात् प्रति पद के प्रकृतिप्रत्यय के विचार से सस्कार किए हुए) वर्ग (सजातीय) समूहां से परिपृर्ण नाम (स्वर्ग-श्रादि) श्रार लिङ्ग (स्त्री॰ पुं॰ नपुंसक) को प्रति-पादित करनेवाला शास्त्र कहता हूँ ॥२॥

#### (परिभापा)

प्रायशो रूपभेदेन साहचर्याच कुत्रचित्। स्त्री-पुं-नपुंसकं ज्ञेयं तद्विशेपविधे कचित्॥३॥

त्र्यन्वय —अत्र, प्रायशः, रूपभेदेन, च, ( पुन ), द्वत्रचित्, साहचर्यात्, क्वित् तिह-शेपविधेः, स्त्री-पुं-नपुंसकं ज्ञेयम् ॥३॥

टीका—इस केाश में वहुधा रूपमेद द्वारा स्त्री लिङ्क, पुँक्षिङ और नपुंसक लिङ्क मालूम करना। यथा—['लच्मी पद्मालया पद्मा' श्लोक संख्या २८] इत्यादि में स्त्रीलिङ्क के रूप हैं, और 'पिनाको- ठजगवं धनु श्लोक सख्या ३० इत्यादि में 'पिनाक ' पुल्लिङ्क का रूप है और 'श्रजगवं, धनु ' ये नपुसक लिङ्क के रूप हैं।

श्रीर किसी स्थान में साहचर्य [ श्रर्थात् निकटवर्ती शब्द की समीपता से लिङ्ग जानना [यथा—'श्रश्वयुगश्विनी' दिग्वर्ग का २१वाँ श्लोक। इसमें 'श्रश्विनी'स्रीलिङ्ग का रूप है इसकी समीपता से 'श्रश्वयुक्' का भी स्रीलिङ्ग जानना।]

श्रौर कहीं लिङ्गों की विशेष विधि से स्त्री॰ पु॰ नपुंसक लिङ्ग जानना [ यथा—'भेरी स्त्री दुदुमि

१ सत्य शौच दया चान्तिस्त्याग सन्तोप श्रार्जवम् । शमो दमस्तप साम्य तितिचोपरित श्रुतम् ॥ शन विरक्तिरैश्वर्यं शौर्यं तेजो वल स्मृति । स्वातुन्त्र्य कौशल कान्तिर्धर्यं मार्द्वमेव च ॥ श्रत्यादयो गुणा ।

पुमान्' नाट्यवर्ग का ६ठा श्लोक यहाँ 'मेरी' के आगे स्त्री और दुंदुमि के आगे पुमान् लिखा है। अत मेरी स्त्रीलिङ्ग है और दुंदुमि पुँक्षिङ्ग है॥३॥ भेदाख्यानाय न इन्ह्रो नैकशेषो न सङ्कर.। कृतोऽत्र भिन्नलिङ्गानामनुकानां कमादते।।४॥

श्रन्यय —अन्न, अनुक्तानां, भिन्नलिङ्गानां, भेदारयानाय, द्वन्द्व-, न, कृतः, एकशेपः, न, (कृतः), क्रमात्, ऋते, सङ्गरः, न, (कृतः) ॥४॥

टीका—इस काप में श्रव्युत्पादित मित्र-मित्र लिइवाले नामों का लिंग मेद चतलाने के लिये द्वन्द्व समास नहीं किया गया है [ यथा—'कुलिश मिदुर पवि क्यर्गवर्ग का ५० वॉ श्लोक] इसका 'कुलिश-मिदुर-पवय नहीं किया, क्येंगिक 'कुलिश' श्रीर 'मिदुर' नपुंसकलिंग है श्रीर 'पवि' पुँक्षिंग है।]

श्रीर एकशेप द्वन्द्वसमास भी नहीं किया गया है। [यथा—'नभ खंश्रावणी नभा '-नानार्थवर्ग का २३२ वॉ लोक] इसका 'खश्रावणी तु नभसी' नहीं किया; क्याकि ये प्रत्येक पृथक्-पृथक् लिंगवाचक हैं,

श्रीर कम के विना मिन्न लिंगा के पटा में संकर (मिश्रण) नहीं किया क्योंकि ऐसा करने से साहचर्य द्वारा लिंगका ज्ञान नहीं होता, [यथा—'स्तव स्तात्र स्तुतिन्ति । शब्दादि वर्ग का ११ वा श्लोक ] इसका 'स्तुति स्तात्रं स्तवो नुति ' ऐसा सकर नहीं किया, क्योंकि 'स्तव' पुँखिंग 'स्तात्र' नपुसक, साहचर्य में 'स्तुति' 'तुति' ये स्त्रीलिंग हें । [ श्रीर उक्क मिन्न लिज़ों का द्वन्द्व श्रीर एकशेष द्वन्द्व-समास किया है। [ यथा, 'विद्याधनाप्तरीयच्च-रचेगन्यविक्रितरा' स्वर्ग वर्ग का ११ वाँ श्लोक] र्यमं मिन्न निन्न लिंगवाचकों में 'श्रप्सरम्' शब्द का गमान हुत्या है क्वींकि 'स्त्रियां वहुण्व-प्यागः' न्वर्ग वर्ग के १५ वें श्लोक में 'श्रप्सरम्' राष्ट्र का गमान हुत्या है क्वींकि 'स्त्रियां वहुण्व-प्यागः' न्वर्ग वर्ग के १५ वें श्लोक में 'श्रप्सरम्' राष्ट्र का गीरिंग निधिन होगया है श्लोर [ माता-िन्से पिन्से' मनुष्य वर्ग का ३७ वें श्लोर ]

इसका 'पितरी' ऐसा विमिन्न लिंगवाचियों का एक शेष द्वन्द्व समास हुआ है क्योंकि 'जनयित्री प्रस्-मीता' मनुष्य वर्ग के २६ वे श्लोक में मातृशब्द का लिज्ज निश्चय हो चुका है] ॥४॥

त्रिलिइ वां त्रिष्विति पदं मिथुने तु द्वयोरिति। निषिद्धलिङ्गं शेषार्थं त्वन्ताथादि न पूर्वभाक्॥ ४

श्रान्चय:—त्रिलिग्यां, 'त्रिपु' इति, पदम्, तु, मिथुने, 'द्रयोः' इति, (पदम्), निपिद्धलिङ्गं, शोपार्थम्, (श्रेयम्), त्वन्ताथादि, पूर्वभाक्, न, (इति श्रेयम्) ॥५॥

टीका—जा शब्द तीना लिझों में हाते हैं उनके लिए 'तिषु' पद लिखा है, यथा—['त्रिषु स्फुलिझो-ऽग्निकरा ' स्वर्ग वर्ग का ६०वॉ श्लोक। श्रार्थात् स्फुलिंग तीनों लिझों में होता है।]

जो शब्द मिधुन (स्रीलिंग-पुॅल्लिङ्ग) वाचक है उनके आगे 'द्वयो ' ऐसा पद लिखा है । [यथा— 'वह द्वेयोर्ज्वालकीलों' स्वर्गवर्ग का ६० वा श्लोक आर्थात 'ज्वाल' और 'कील' ये स्त्री-पुॅल्लिङ्ग में होते हैं।] और जहाँ जिस लिङ्ग का निषेध हो वहाँ उसके अतिरिक्त शेपलिङ्ग समम्भना [ यथा—'व्योम-यानं विमानोऽस्त्री' स्वर्गवर्ग का ५१वा श्लोक। यहां 'विमान' शब्द में स्त्रीलिङ्ग का निषेध है। अति विमान शब्द शेप लिङ्गों (पुँक्षिङ्ग नपुंसक) में है।]

श्रीर जिसके श्रन्त में 'तु' शब्द रहे श्रीर जिसके श्रारम्भ में 'श्रथ' शब्द रहे वे शब्द पूर्वभाक् ( श्रथीत् पूर्व के साथ सम्वन्धित ) नहीं होते। [ यथा—'पुलामजा शचीन्द्राणी नगरी त्वमरावती' स्वर्गवर्ग का ४ व्वॉ श्लोक। यहां 'तु' शब्दान्त से नगरी का सम्बन्ध श्रमरावती से है, इन्द्राणी से नहीं। श्रीर 'नित्यानवरताजस्रमप्यधातिशयो भर " स्वर्गवर्ग का ६ ध्वॉ श्लोक। यहां 'श्रतिशय' शब्द के पूर्व 'श्रथ' है जिससे इसका सम्बन्ध श्रागे वाले शब्द 'मर' से हैं, 'श्रजस' के साथ नहीं।] ॥॥॥

# श्रथ स्वर्गवर्गः

( नव नामानि स्वर्गस्य )

स्वरव्ययं स्वर्ग-नाक-त्रिदिव-त्रिदशालया । सुरलोको द्यो-दिवौ हे स्त्रियां क्लीवे त्रिविष्टपम्६

स्वर्ग के ६ नाम—(१) स्व (२) स्वर्ग (३) नाक (४) त्रिदिव (५) त्रिदशालय (६) सुरलेक (७) द्यो (६) दिव (६) त्रिविष्टप । इनमे (१) श्रव्यय, (२-६ तक) पुक्तिङ्ग, (७-६) स्त्रीलिङ्ग, (६वॉ) नपुंसक लिङ्ग है ॥६॥

( पड्विशतिर्देवानाम् )

श्रमरा निर्जरा देवास्त्रिदशा विवुधा सुरा । सुपर्वाणः सुमनसस्त्रिदिवेशा दिवौकसः ॥॥ श्रादितेया दिविषदो लेखा श्रादितिनन्दना । श्रादित्या श्रभवोऽस्वमा श्रमत्यां श्रमृतान्धसः विद्मुंखा कतुभुजो गीर्वाणा दानवारय । वृन्दारका दैवतानि पुंसि वा देवताः स्त्रियाम्॥१

देवतात्रों के २६ नाम—(१) श्रमर (२) निर्जर (३) देव (४) त्रिदश (५) विवुध (६) सुर (७) सुपर्वन् (६) सुमनस् (६) त्रिदिवेश (१०) दिवोकस् (११) श्रादितेय (१२) दिविषद् (१३) लेख (१४) श्रादितेय (१२) श्रादित्य (१६) श्रमु (१७) श्रास्ता (१६) श्रमु (१७) श्रास्ता (१६) श्रमु (१७) श्रास्ता (१०) श्रमु (१०) श्रास्ता (१०) श्रमु (१०) श्रामु (१०) श्रमु (१०) श्रामु (१०) श्रमु (१०) श्रामु (१०) श्रमु (१०) श्

् नव गणदेवानाम् ) श्रादित्य-विश्व-घसवस्तुषिताभास्वरानिलाः । महाराजिक-साध्याश्च रुद्राश्च गणदेवता ॥१०॥

१ श्रादित्या द्वादश प्रोक्ता, विश्वेदेवा दश स्मृता । वसवश्राष्ट्रसख्याता , पर्ट्निशक्तुषिता मता ॥ श्रामास्वराश्रत पर्टिर्वाता पंचाशद्नका । महाराजिकनामानो द्वे शते गगादेवतात्र्यो के ६ नाम—(१) त्र्यादित्य (२) विश्व (३) वसु (४) तुषित (५) त्र्याभाखर (६) ग्र्यानेल (७) महाराजिक (८) साध्य (६) रुद्र । (दश देवयोनय)

'विद्याधराप्सरो-यत्त-रत्तो-गन्धर्व-किन्नरा । पिशाचो गुह्यक सिद्धो भूतोऽमी देवयोनय ११

देवतात्र्यो की जातियों के १० मेद—(१) विद्याधर (२) श्रप्सरस् (३) यत्त्व (४) रत्त्वस् (५) गन्धर्व (६) किन्नर (७) पिशाच (=) गुह्यक (६) सिद्ध (१०) भूत ।

( दश असुराणाम् )

श्रसुरा दैत्य-दैतेय-दनुजेन्द्रारि-दानवा । शुक्रशिष्या दितिसुता पूर्वदेवा सुरद्विष ॥१२

श्रमुरों के १० नाम—(१) श्रमुर (२) दैख (३) दैतेय (४) दनुज (५) इन्द्रारि (६) दानव (७) शुक्रशिष्य (८) दितिमुत (६) पूर्वदेव (१०) सुरद्विष (अष्टादश बुद्धस्य)

सर्वश सुगतो बुद्धो धर्मराजस्तथागत । समन्तभद्दो भगवान्मारजिल्लोकजिज्जिन।१३। पडभिन्नो देशवलोऽद्वयवादी विनायक । मुनीन्द्र श्रीघन शास्ता मुनि

वौद्धमत प्रवर्तक भगवान बुद्ध के १८ नाम-

विशतिस्तथा ॥ साध्या द्वादश विख्याता, रुद्रा एकादश स्मृता ॥ अर्थात्—आदित्य १२, विश्वेदेवा १०, वसु ८, तुपित ३६, श्रामास्वर ६४, श्रनिल ४६, महाराजिक २२०, साध्य १२, रुद्र ११, हैं।

२ विद्याधरा जीमूनवाहनादय । श्रप्सरसो देवाङ्गना । यद्मा कुवेरादय । रद्मासि मायाविनो लङ्कादिवासिन । गन्धर्वास्तुम्बुरुप्रभृतयो देवगायना । किन्नरा श्रश्वादिमुखा नराकृतय । पिशाचा पिशिताशा भूतविशेषा । गुद्धका मणिमद्रादय । 'निधि रद्मन्ति ये रद्मास्ते स्युर्गुद्धसञ्चका ।' सिद्धा विश्वावसुप्रभृतय । भूता वालयहादयो रुद्रा-नुचरा वा ।

३---दान शील चमा वीर्ये ध्यान-प्रज्ञा-वलानि च । उपाय प्रशिधिकोन दश युद्धवलानि वै ॥ (१) सर्वज्ञ (२) सुगत (३) दुद्ध (४) वर्मराज (४) तथागत (६) समन्तभद्र (७) भगवत् (०) मार-जित् (६) लेकिजित् (१०) जिन (११) घडभिज्ञ (१२) दशवल (१३) श्रद्धयवादिन् (१४) विनायक (१४) मुनीन्द्र (१६) श्रीवन (१७) शास्तृ (१०) मुनि। (सप्त द्वद्वावान्तरभेडस्य शास्यमुने)

शाक्यमुनिस्तु य ॥१४॥ संशाक्यसिंह सर्वार्थसिंद शौद्धोदनिश्च स ।

गौतमाश्चार्कवन्युश्च मायादेवीसुतश्च स ॥१४॥ वृद्ध के त्रवान्तर भेद शाक्यमुनि के ७ नाम —

(१) शाक्यमुनि (२) शाक्यसिंह (३) सर्वार्थसिद्ध (४) शाद्योदनि (५) गीतम (६) श्रक्वन्धु (७) मायादेवीसुत ॥१४-१५॥

(विंशतिर्महाण )

ब्रह्माऽऽत्मभू सुरज्येष्ठ परमेष्ठी पितामह.। हिरएयगर्भो लोकेश स्वयम्मृश्चतुराननः॥१६॥ धाताऽच्जयोनिद्व हिएगो विरिश्चि कमलासन। म्ब्रष्टा प्रजापतिर्वेधा विश्वाता विश्वसृङ् विधि. ब्रह्माजी के २० नाम—(१) ब्रह्मन् (२)

ग्रात्मभ (३) सुरज्येष्ट (४) परमेष्टिन् (५) पिता-मह (६) हिरण्यगर्भ (७) लोकेश (८) खयम्भू (६) चतुरानन (१०) बानृ (११) ग्रव्जयोनि (१२) इहिण (१३) विरिधि (१४) कमलासन (१५) सम्बृ (१६) प्रजापनि (१८) येधम (१८) विधातृ (१६) विश्वमञ् (२०) विधि ॥१६-१८॥

( पर्चत्वारिंदाहिष्णोः ) विष्णुर्नागयण रुण्णो वैक्कणुठो विरुरश्रवाः।

वि धुनानवेश केरावो माघव स्वभू ॥१८॥ दामोदरो हपीकेरा केरावो माघव स्वभू ॥१८॥ देत्यारि पुगडरीकाको गोविन्दो गरुडस्वज । पीताम्यरोऽच्युत शाही विप्यक्संनो जनार्दन.

र माभिजनमाण्यम पुवाइनिधन कमलोक्कवः । सदा-स्त्री राजेस्ति सत्य की इस्ताहन ॥ अन्य पुरनभी में रह रीक प्रया जाता है। इसमें अनुसार (१) नामिजनमन् (२) ज्याजर (३) पूर्वे (१) क्रिन्थन (४) कमलोक्कव (६) स्थानक (५) राजीस्ति (०) साम (१) मार्थिक (१०) रमवाहन

देश- जाब रहा है की है।

उपेन्द्र इन्द्रावरजश्चकपाणिश्चतुर्भुजः।
पद्मनाभो मधुरिपुर्वासुदेवस्त्रिविक्रमः॥२०॥
देवकीनन्दन शौरि श्रीपति पुरुषोत्तमः।
वनमाली बलिध्वंसी कंसारातिरघोत्तज॥२१॥
विश्वम्भर कैट्मजिद्दिधु श्रीवत्सलाञ्छनः।
पुराणपुरुषो यज्ञपुरुषो नरकान्तक॥२२॥
जलशायी विश्वरूषो मुकुन्दो मुरमर्दन ।

विष्णुभगवान् के ४६ नाम—(१) विष्णु (२) नारायण (३) कृष्ण (४) वैकुगठ (५) विष्टर-श्रवम् (६) दामोदर (७) हषीकेश (=) केशव (६) मावव (१०) स्वभू (११) दैखारि (१२) पुगडरी-कास्त (१३) गोविन्द (१४) गरुडध्वज (१५) पीताम्वर (१६) श्रच्युत (१७) शार्जिन् (१=) विष्वक्सेन् (१६) जनार्टन (२०) उपेन्द्र (२१) इन्द्रावरज (२२) चक्रपाणि (२३) चतुर्भुज (२४) पद्मनाभ (२५) मधुरिपु (२६) वासुटेव (२७)

श्रीपति (३१) पुरुषोत्तम (३२) वनमालिन् (३३) विलिष्वंसिन् (३४) कंसाराति (३५) श्रधोत्त्वज (३६) विश्वम्भर (३७) कैटभजित् (३८) विधु (३६) श्रीवत्सलाञ्छन (४०) पुराग्रापुरुष (४१) यज्ञपुरुष

(४२) नरकान्तक (४३) जलशायिन् (४४) विश्व-

त्रिविकम (२८) देवकीनन्दन (२६) शौरि (३०)

हम (४५) मुकुन्द (४६) मुरमर्दन ॥१८–२२॥ ( हे कृष्णिपतुः )

वसुदेवोऽस्य जनकः स एवानकदुन्दुमि ।२३। इन (कृष्ण) के पिता के २ नाम—(१) वसु-देव (२) श्रानकदुन्दुमि ॥२३॥

(समृदश चलरामस्य)

वलमद्र प्रलम्बद्दो बलदेवोऽच्युताग्रजः । रेवतीरमणो राम. कामपालो हलायुघः ॥२४॥ नीलाम्बरो रोहिणेयस्तालाङ्को मुसली हली । सङ्कर्पण सीरपाणि. कालिन्दीभेदनो वलः॥२४ वतराम के १७ नाम—(१) वत्तमद्र (२)

अन्य पुरनकों में 'पुराखपुरुष' से लेकर 'मुरमदेन'
 नक क्षोक नहीं है यन बहाँ केवत ३६ ही नाम गिनाये हैं।

प्रलम्बद्ग (३) बलदेव (४) श्राच्युताग्रज (५) रेवतीरमण (६) राम (७) कामपाल (६) हलायुध (६) नीलाम्बर (१०) रौहिणेय (११) तालाङ्ग (१२) मुसलिन (१३) हलिन (१४) मङ्कर्षण (१५) सीरपाणि (१६) कालिन्दीमेदन (१७) वल ॥२४-२५॥

( एकविंशतिः कामस्य )
मदनो मन्मथो मार प्रद्युम्नो मीनकेतनः ।
कन्दर्पो दर्पकोऽनङ्गः काम. पञ्चशर स्मरः २६
शम्बरारिर्मनसिज कुसुमेषुरनन्यज ।
पुष्पधन्वा रतिपतिर्मकरभ्वज द्यात्मभू ॥२०॥
ब्रह्मसुऋ प्यकेत स्यात

कामदेव (प्रशुप्त) के २१ नाम-(१) मदन (२)
मन्मथ (३) मार (४) प्रशुप्त (५) मीनकेतन (६)
कन्दर्प (७) दर्पक (=) अनग (६) काम (१०) पश्चशर
(११) स्मर (१२) शम्वरारि (१३) मनसिज (१४)
कुसुमेषु (१५) अनन्यज (१६) पुष्पधन्वन्
(१७) रितपित (१=) मकरष्वज (१६) श्रात्मभू
(२०) ब्रह्मसू (२१) ऋष्यकेतु ॥२६-२७॥
(हे प्रशुप्तस्नेत )

श्रनिरुद्ध उपापति ।

प्रद्युम्न के पुत्र अनिरुद्ध के २ नाम-(१) श्रानि-रुद्ध (२) उपापति ।

( एकादश लक्ष्म्याः )

लक्मी पद्मालया पद्मा कमला श्रीहरिप्रिया २= इन्दिरा लोकमाता मा चीरोदतनया रमा।

लच्मीजी के ११ नाम-(१) लच्मी (२) पद्मा-लया (३) पद्मा (४) कमला (५) श्री (६) हरि-श्रिया (७) इदिरा (८) लेकिमाता (६) मा (१०) चीरोदतनया (११) रमा ॥२८॥

> ( एकं विष्णुशङ्खस्य ) शङ्खो छत्त्मीपते 'पाञ्चजन्य

१ 'श्ररिवन्दमशोक च चूत च नवमिल्लका। नोलोत्पल च पञ्चेते पथवाणस्य सायका॥" 'उन्मादनस्तापनश्च शोषण स्तम्भनस्तथा। सम्मोहनश्र कामस्य पथ वाणा प्रकीर्तिना॥" लक्ष्मीपति (विष्णु) के शंख का नाम-(१) पाञ्चजन्य।

( एक विष्णुचकस्य )

चकं सुदर्शन. ॥२८॥

विष्णु के चक का नाम-(१) सुदर्शन। (यह पुँक्षिंग के त्रातिरिक्त नपुंसक लिंग मे भी होता है-'सुदर्शनोऽस्त्रिया चके इति नामनिधानात् क्रीचेऽपि)।

( एकं विष्णुगदाया ) कौमोदकी गदा

विष्णु की गदा का नाम (१) कैं।मे।दकी स्त्रीलिंग)।

( एकं विष्णोः सङ्गस्य ) खड्गो नन्दकः

विष्णु के खड्ग का नाम (१) नन्दक।

( एक विष्णोर्मणेः ) कौस्तुभो मणिः ।

विष्णु की मिण का नाम-(१) कौस्तुम ।

( एकं विष्णोश्चापस्य )

चाप. शाङ्ग मुरारेस्तु

मुरारि (विष्णु) के धनुष का नाम (१) शार्क । ( एकं विष्णो छान्छनस्य )

श्रीवत्सो लाञ्छनं स्मृतम् ॥३०॥ विष्णु के वच्च स्थल पर के चिह्न का नाम-

(१) श्रीवत्स ॥३०॥

( नव गरुडस्य ) गरुतमान् गरुडस्ताच्यों वैनतेय. खगेश्वर'। नागान्तको विष्णुरथ सुपर्ण, पन्नगाशनः॥३१

गरुड के ६ नाम-(१) गरुत्मत् (२) गरुड

(श्रश्वाश्व शैव्य-सुग्रीव-मेघपुष्प-वलाहका । सारिथर्दारुको मन्त्री ह्युद्धवश्वानुजा गद ॥) (इनके (१) शैव्य (२) सुग्रीव (३) मेघपुष्प (४) वलाहक ये चार घोड़े हैं। सारिथी का नाम— दारुक। मन्त्री का नाम—उद्धव। छोटे भाई का नाम गद है॥) (३) तार्च्य (४) वैनतेय (५) खगेश्वर (६) नागान्तक (७) विष्णुरथ (६) सुपर्ण (६) पन्नगारान ॥३१॥

(अष्टचत्वारिशच्छम्भोः)

शम्भुरोशः पश्चपित शिवः शूली महेशवर । ईश्वरः शर्व ईशान शङ्करश्चन्द्रशेखरः ॥३२॥ भूतेश खण्डपरशुर्गिरोशो गिरिशो मृड । मृत्युञ्जय कृत्तिवासाः पिनाको प्रमथाधिप ३३ उत्रः कपर्दी श्रीकंण्ठ शितिकण्ठः कपालभृत्। वामदेवो मंहादेवो विरूपाक्तिलोचनः ॥३४॥ कृशानुरेताः सर्वेको धूर्जिट नीललोहित । हरः स्मरहरो भगस्त्र्यम्यकस्त्रिपुरान्तकः ॥३४ गह्याभकेशो भवो भीम स्थाण् रुद्र उमापित ३६ (श्रहिर्युक्त्योऽएमृतिश्च गजारिश्च महानट ।)

शिवजी के ४= नाम-(१) शम्भु (२) ईश (३)
पशुपति (४) शिव (४) शूलिन् (६) महेश्वर (७)
डेश्वर (=) शर्व (६) ईशान (१०) शहर (११)
चन्द्रशेखर (१२) भूतेश (१३) खगडपरशु (१४)
निरीश (१५) निरिश (१६) मृड (१७) मृत्युज्ञय
(१=) कृत्तिचामम् (१६) पिनाकिन् (२०) प्रमथाधिप (२१) उप (२२) कर्पार्वन् (२३) श्रीकर्णठ
(२४) शितिकर्णठ (२४) कपालशृत (२६) वामवेव
(२७) महावेव (२=) विरूपाज (२६) त्रिलोचन
(३०) कृशानुरेतम् (३१) सर्वज्ञ (३२) धूर्जिट
(३३) नीशलोहित (३४) हर (२५) स्मरहर (३६)

भर्ग (३७) त्र्यम्बक (३=) तिपुरान्तक (३६) गङ्गाधर (४०) श्रन्धकरिपु (४१) क्रतुष्वंसिन् (४२) वृषध्वज (४३) व्योमकेश (४४) भव (४५) मीम (४६) स्थागु (४७) रुद्र (४=) उमा-पति ॥३२-३६॥

(१ त्र्रहिर्वुध्न्य २ त्र्रष्टमूर्ति ३ गजारि ४ महानट) ( एकं जटावन्धस्य )

कपर्दीऽस्य जटाजूटः

शिवजीके जटाजूट का १ नाम-(१) कपर्द । ( हे शिवधनुषः )

# पिनाकोऽजगवं धनु ।

शिवजी के धनुप के २ नाम—(१) पिनाक (२) त्रजगव (नपु०)।

( एकं शिवपरिचराणाम् )

प्रमथाः स्यु. पारिषदा.

शिवजी के पारिषद का नाम - (१) प्रमथ।

( ब्रह्मादिशक्तिदेवतानाम् एकैकम् )

ब्राह्मीत्याचास्तु मातरः ॥३७॥

वाद्यी इत्यादि मातृ हैं ॥३७॥ ( श्रीणि ऐश्वर्थस्य )

विभृतिभूतिरैश्वर्यम्

ऐश्वर्य के ३ नाम—(१) विभृति (२) भूति

(३) ऐश्वर्य । ( ऐश्वर्यस्य प्रभेदाः )

श्रिणमादिकमप्रधा।

एश्वर्य के मेद—(१) श्राणिमादि = ( एकविशति पार्वत्याः)

उमा कात्यायनी गौरी काली हैमवतीश्वरी।३=। शिवा भवानी रुद्राणी शर्वाणी सर्वमङ्गला। अपर्णा पार्वती दुर्गा मुडानी चिरडकाऽस्विका३६ श्रार्या दानायणी चैव गिरिजा मेनकात्मजा।

पार्रेनी जी के २१ नाम-(१) उमा (२)

१ रकान्द्रे-

<sup>&#</sup>x27;श करोगि मदा भ्यानात्वरम यविशमयम्। भूतानाममञ्ज्यसमत्तेनाः शद्भर समृत ॥'

२ 'धृत कार्ड विष घीर ना श्राकण्ठनामगात् विन नीलकण्ठमत्व ॥

६ रितपुराये— प्राने यंक्षं मीमंद्यार्थन प्रमाणन । भादमीति प्तायां मद्योगनन समृत ॥' ४ रहाले—

<sup>&#</sup>x27;नाव पेन समार' पुरसाल सोडित खिया। ज्ञानिक प्रोटेक लोडिक परिक्षांतर ॥'

प्र माझी, मारेण्यरी, चैन्टी, वाराष्टी, वैष्णवी तथा। फीमारीत्यपि, चामुण्टा, चिकेत्यष्टमानर ॥ अर्थान—माझा, मारेश्वरी, षेन्ट्री, वागहा, वैष्णवी, कीमारी, चामुण्डा, चिका—से भाठ मान् है॥

कालायनी (३) गौरी (४) काली (५) हैमनती (६) ईश्वरी (७) शिवा (=) भवानी (६) रुद्राणी (१०) शर्वाणी (११) सर्वमंगला (१२) त्रपर्णा (१३) पार्वती (१४) दुर्गा (१५) मृटानी (१६) चंडिका (१७) श्रांबिका (१८) श्रांबिका (१८) मिनकात्मजा ॥३=-३६॥

#### (अष्टी गणेशस्य)

विनायको विघ्नराज-द्वैमातुर-गणाधिषा ॥४०॥ श्रप्येकदन्त-हेरम्ब-ऌम्बोदर-गजानना ।

गरोशजी के = नाम—(१) विनायक (२) विझ-राज (३) हैमातुर (४) गर्णाथिप (५) एकदन्त (६) हेरम्य (७) लम्बोदर (=) गजानन ॥४०॥

(सप्तव्श स्कन्दस्य) कार्तिकेयो महासैन. शरजन्मा पडानन ॥४१॥ पार्वतीनन्दन. स्कन्दः सैनानीरग्निभूर्गुह । वाहुलेयस्तारकजिद्विशाख शिखिवाहन ॥४२॥ पाएमातुर शक्तिधर कुमार. क्रौञ्चदारण ।

स्कन्द के १० नाम — (१) कार्तिकेय (२) महासेन (३) शरजन्मन् (४) षडानन (५) पार्वती-नन्दन (६) स्कन्द (७) सेनानी (८) श्रिप्तिमू (६) गुह (१०) वाहुलेय (११) तारकजित् (१२) विशाख (१३) शिखिवाहन (१४) षागमातुर (१५) शिक्षियर (१६) कुमार (१७) क्रैबदारगा ॥४१-४२॥

# (पण्नामानि नन्दिन')

श्रिक्षे सिटिस्तु एडी निन्द्को निन्द्केश्वर: ४३ निदयों के ६ नाम — (१) शृगिन् (२) भृंगिन् (३) रिटि (४) तुग्डिन् (५) निदक (६) निद-केश्वर ॥४३॥

# (पञ्चित्रंशदिन्द्रस्य)

इन्द्रो मरुत्वान्मघवा बिडौजा पाकशासन.।

अन्य पुस्तकों में यह श्लोक अधिक मिलता है—
कर्मभोटी तु चामुएडा, चर्ममुएडा तु चर्चिका ।
चामुएडा के २ नाम—(१) कर्ममोटी (२) चामुएडा ।
चर्चिका के २ नाम—(२) चर्ममुएडा (२) चर्चिका ।

वृद्धश्रवा शुनासीर पुरुहृत. पुरन्दर ॥४४॥ जिप्णुर्लेखर्षम शक शतमन्युर्दिवस्पति.। सुन्नामा गोत्रभिद्धज्जी वासवी वृत्रहा वृषा॥४४॥ वास्तोष्पति सुरपतिर्वलाराति शवीपति.। जम्भभेदी हरिहय स्वाराएनमुचिस्द्दनः॥४६॥ संकन्दनो दुश्च्यवनस्तुरापाएमेघवाहनः। श्राखएडलः सहस्राच् ऋभुन्नाः

इन्द्र के ३५ नाम— (१) इन्द्र (२) मरुत्वत् (३) मघवन् (४) विडोजस् (५) पाकशासन (६) वृद्धश्रवस् (७) श्रुनासीर (६) पुरुह्त (६) पुरुन्दर् (१०) जिष्णु (११) लेखप्भ (१२) शक (१३) शतमन्यु (१४) दिवस्पति (१५) सुत्रामन् (१६) गोत्रमिद् (१७) विज्ञन् (१६) वासव (१६) वृत्रहन् (२०) वृषन् (२१) वास्तोष्पति (२२) सुरपति (२३) वलाराति (२४) शचीपति (२५) जम्भमेदिन् (२६) हरिहय (२७) स्वाराट् (२६) नमुचिस्ट्दन् (२६) संक्रन्दन (३०) दुश्च्यवन (३१) तुराषाट् (३२) मेघवाहन (३३) श्राखराडल (३४) सहस्राक् (३५) श्रुभुक्तन् ॥४४-४६॥

(त्रीणि इन्द्रपत्न्या ) तस्य तु प्रिया ॥४७॥

पुलोमजा शचीन्द्राणी

उस (इन्द्र) की प्रिया के ३ नाम—(१) पुलामजा (२) शची (३) इन्द्राणी ॥४७॥

( एकम् इन्द्रपुरस्य )

नगरी त्वमरावती।

इन्द्र की नगरी का नाम—(१) त्र्यमरावती।

( एकम् इन्द्राश्वस्य )

हय उच्चै: श्रवा.

इन्द्र के घेाड़े का नाम—(१) उच्च श्रवस्।

( एकम् इन्द्रसारथेः )

सूतो मातिल.

इन्द्र के सारथी का नाम—(१) मातिल । ( एकम् इन्द्रोपवनस्य)

नन्दनं वनम् ॥४८॥

इन्द्र के उपवन का नाम (१) नन्दन ॥ ॥ ( एकम् इन्द्रप्रासादस्य )

### स्यात्प्रासादो वैजयन्त

इन्द्र के महल का नाम - (१) वैजयन्त ।

( हे इन्द्रपुत्रस्य )

जयन्तः पाकशासनिः।

इन्द्र के पुत्र के २ नाम - (१) जयन्त (२) पाकशामनि ।

# ( चत्वारि इन्द्रगजस्य )

ऐरावतोऽभ्रमातङ्गे रावगाभ्रमुवल्लभाः ॥४६॥

इन्द्र के हाथी के ४ नाम-(१) ऐरावत (२) त्रश्रमातग (३) ऐरावएा (४) त्रश्रमुवहाभ ॥४६॥

#### (दश वज्रस्य)

ह्रादिनी वज्रमस्त्री स्यात्कुलिशं भिदुरं पविः ।

शतकोटि:स्वर शम्बो दम्भोलिरशनिईयो ४० वज्र के १० नाम - (१) हादिनी (२) वज्र (३) कुलिश (४) भिदुर (४) पवि (६) शतकोटि (७) खरु (८) शम्ब (६) दम्मेलि (१०) श्रशनि। इनमें हादिनी स्त्रीलिङ, वज्र (स्त्रीलिङ वर्जित) पुसिङ्ग-नप्सकलिङ्ग, कुलिश, भिदुर नपुसक लिङ्ग पवि त्राटि पुह्निङ्ग त्राशनि टोनो लिगो ( पुँह्निङ्ग-नपुंसक) में होते है ॥४०॥

#### ( हे विमानस्य )

#### घ्योमयानं विमानोऽस्त्री

विमान के २ नाम-(१) ब्यामयान (२) विमान । टनमें 'विमान', स्वांलिइ को ह्याड़कर, । नासत्यावश्विनो दस्रावाश्विनेयो च ताबुभी४४ पुँक्ति श्रीर नपुनक में होता है।

( एकं सुरपे : )

नारदाद्याः सुरर्पय ।

देवापीयो के नाम-(१) नारद थादि। ( हे देवसभाया )

#### स्यान्सुधर्मा देवनभा

देवनार्थों की सभा के श्लाम - (१) सुबर्मा (२) देवमभा ।

#### ( श्रीण्यमृतस्य )

पीयूषममृतं सुधा ॥४१॥

श्रमृत के ३ नाम -(१) पीयूप (२) श्रमृत

(३) सुघा ॥५१॥

( चत्वारि मन्दाकिन्याः )

मन्दाकिनी वियद्गङ्गा स्वर्णदी सुरदीर्घिका।

खर्गगगा के ४ नाम - (१) मन्दाकिनी (२) वियद्ग (३) स्वर्णदी (४) सुरदीर्घिका ।

(पञ्च मेरोः)

मेर्वः सुमेर्व्हेमाद्री रत्नसानुः सुरालयः ॥४२॥

मेरु पर्वत के ५ नाम - (१) मेरु (२) सुमेरु

(३) हेमादी (४) रत्नसांतु (५) सुरालय ॥५२॥

( पञ्च देवतरूणाम् )

पञ्चैते देवतरचो मन्दार पारिजातक. । सन्तान कल्पवृत्तश्च पुंसि वा हरिचन्दनम् ४३

देवतात्रों के बृत्त के ५ नाम -- (१) मन्दार

(२) पारिजात (३) सन्तान (४) कल्पवृत्त

(५) हरिचन्दन ॥ इनमें 'हरिचन्दन' नपुंसक है

श्रीर विकल्प से पुँक्षित्र भी होता है ॥५३॥

( द्वे ब्रह्मपुत्रस्य )

सनत्क्रमारो वैधात्र

ब्रह्मा के पुत्र के २ नाम-(१) मनत्कुमार

(२) वैधात्र।

(पडिश्वनीकुमारयोः)

स्ववैद्यावश्विनीसुतौ ।

श्रिश्वनीकुमारों के ६ नाम-(१) स्ववैद्य

(२) श्रश्विनीसुत (३) नासत्य (४) श्रश्विन (५)

दस (६) श्राधिनेय (वे दो है श्रत द्विवचन का प्रयोग किया गया है ) ॥५४॥

( द्वे उर्वश्यादेः )

खियां बहुप्वप्सरंस<sup>,</sup> स्वर्वेश्या उर्वशीमुखाः।

उर्वेशी श्राटि स्वर्ग की वेरयाश्रों के २ नाम-

र भाषन तुन्तर-भारत-पान-नेद्रमाद्य ।

व वृताचा मेनका रन्मा उर्वशी च तिलोत्तना। मुकेगा मञ्जुघोषाचा कथ्यनेऽप्मरमो बुध ॥

(१) श्रप्सरस् (२) स्ववेंश्या ॥ इनमे श्रप्सरस् शब्द स्त्रीलिङ्ग में होता है । यह जातिवाचक होने के कारण वहुवचनान्त है ।

## ( एकं देवगायकानाम् )

हाहा हृहूश्चैवमाचा गन्धर्वास्त्रिदिवौकसाम् ४४

'हाहा हूहू' (पु॰) इत्यादि देवतात्रों के गन्धर्व ( तुम्बरु, विश्वावसु, चित्ररथ प्रसृति ) है ॥५५॥

( चतुस्त्रिशदग्नेः )

श्रित्रवेश्वानरो विह्वितिहोत्रो धनञ्जयः।
कृपीटयोनिर्ज्वलनो जातवेदास्तनूनपात्।।४६।।
विहः श्रुष्मा कृष्णवर्त्मा शोचिष्केश उपर्वुध ।
श्राश्रयाशो बृहद्भानु कृशानुः पावकोऽनलः ४७
रोहिताश्वो वायुस्तवः शिखावानाशृश्रुक्णि ।
हिरएयरेता हुतभुग्दहनो ह्व्यवाहन ॥४=॥
सप्तार्विद्मुनाः श्रुकश्चित्रमानुर्विभावसुः।
श्रुचिरिप्तम्

श्रिम के ३४ नाम—(१) श्रिम (२) वैश्वानर (३) विह (४) वीतिहोत्र (५) वनञ्जय (६) कृपीटयोनि (७) ज्वलन (८) जातवेदस् (६) तनूनपात् (१०) विहें (११) शुष्मन् (१२) कृष्णावर्त्मन् (१३) शोचिष्केश (१४) उपर्वुध (१५) श्राश्रयाश (१६) वृहद्भानु (१७) कृशानु (१८) प्राश्रयाश (१६) श्रवन्त (२०) रोहिताश्व (२१) वायुत्सव (२२) शिखावत् (२३) श्राशुशुच्चिष (२४) हिरएयरेतम् (२५) हुतभुज् (२६) दहन (२७) ह्व्यवाहन (२८) सप्तार्चिष् (२६) दमुनम् (३०) श्रुक्त (३१) चित्रभानु (३२) विभावसु (३३) श्रुचि (३४) श्रिणित्त ॥५६— ५८॥

( त्रीणि वाडवाग्ने. )

श्रौर्वस्तु वाडवो वडवानलः ॥४६॥ वडवानल के ३ नाम—(१) श्रौर्व (२) षाडव (३) वडवानल ॥४६॥

१ 'काली कराली मनोजवा सुलोहिता सुधृष्रवर्णा स्फुलिङ्गिनी विश्वदाक्षाल्या सप्त वह जिह्ना।'

(पञ्च ज्वालाया)

वहेर्द्वयोर्ज्वालकोलावचिहेति शिखा स्त्रियाम्।

श्रिप्त की ज्वाला के ४ नाम - (१) ज्वाल (२) कील (३) श्रिचंस (४ हेति (४) शिखा।

इनमें 'ज्वाल' श्रेंार 'कील' दोनो (स्त्री-पुं) लिङ्गमे, 'ग्रार्चिस ' स्री-नपुंसकलिङ्ग मे, 'हेति' श्रीर 'शिखा'

स्लीलिङ में होते हैं।

( द्वे अग्निकणस्य )

त्रिषु स्फुलिङ्गोऽग्निकणः

श्राग की चिनगारी के २ नाम — (१) स्फुलिङ्ग (२) श्राप्तिकण। ये तीनो लिङ्गो (पुं-स्त्री-नपुंसक) मे होते हे।

> ( हे सन्तापस्य ) सन्तापः संज्वरः समी ॥६०॥

सन्ताप के २ नाम — (१) सन्ताप (२) संज्वर । ये दोनो समान श्रर्थ एवं समान लिङ्गवाले (पु॰) है ॥६०॥

( चतुर्देश यमस्य )

धर्मराजः पितृपतिः समवर्ती परेतराट्। कृतान्तो यमुनाभ्राता शमनो यमराड्यमः॥६१ कालो दण्डधरः श्राद्धदेवो वैवस्वतोऽन्तकः।

यमराज के १४ नाम—(१) धर्मराज (२) पितृपति (३) समवर्तिन् (४) परेतराज् (५) कृतान्त (६) यमुनाश्रातृ (७) शमन (६) यमराज् (६) यम (१०) काल (११) दराडधर (१२) श्राद्धदेष

(पञ्चदश राक्षसस्य)

राज्ञसःकौणपः क्रव्यात्कव्यादोऽस्त्रप आशर ६२ रात्रिञ्चरो रात्रिचरः कर्चुरो निकपात्मजः । यातुधानः पुरायजनो नैऋ तो यातुरज्ञसी॥६३

(१३) वैवस्वत (१४) श्रन्तक ॥६१॥

राचसो के १५ नाम—(१) राचस (२)

कैाराप (३) कव्याद (४) कव्याद (५) श्रक्षप (६) त्राशर (७) रातिञ्चर (६) रातिचर (६)

कर्तुर (१०) निकपात्मज (११) यातुधान (१२) पुरायजन (१३) नैर्ऋत (१४) यातु (१५) रज्ञस्।

2

इनमें 'यातु' श्रीर 'रच्नस्' ये नपुंसक लिङ्ग हैं । (समस्त शरीर मे फिरनेवाली वायु का नाम )। शेष पुँह्मिङ्ग ॥६२-६३॥

(पञ्च वरुणस्य)

प्रचेता वरुणः पाशी यादसाम्पतिरप्पतिः।

वरुण के ५ नाम-(१) प्रचेतस् (२) वरुण (३) पाशिन् (४) यादसाम्पति (५) श्रापति ।

(विंशतिर्वायोः)

श्वसनः स्पर्शनो वायुर्मातरिश्वा सदागतिः ६४ प्रपदश्वो गन्धवहो गन्धवाहाऽनिलाऽऽशुगाः । समीर-मारुत-मरुजजगत्प्राण-समीरणाः ॥६४॥

नभस्बद्वात-पवन-पवमान-प्रभञ्जनाः।

वायु के २० नाम-(१) श्वसन (२) स्पर्शन (३) वायु (४) मातरिश्वन् (५) सदागति (६) पृपदश्व (७) गन्धवह (६) गन्धवाह (६) ऋनिल (१०) श्राष्ट्राग (११) समीर (१२) मारुत (१३) महृत् (१४) जगत्प्राण (१५) समीर्ण (१६) नभस्वत् (१७) वात (१८) पवन (१६) पवमान (२०) प्रभन्नन ॥६४-६५॥

( वातस्य प्रभेदाः )

प्रकरपनो सहावातो, भञ्भावातः सबृष्टिकः६६ श्राधी के २ नाम-(१) प्रकम्पन (२) महावात। वपीसहित श्रांधी का नाम-(१) क्राञ्का वात ॥६६॥

( पच्च शारीरस्था वायुभेटाः ) प्रागोऽपानः समानश्चोदान-स्यानौ च वायवः। शरीरस्था इमे

शरीर में स्थित ५ वायुष्यों के नाम-(१) प्रामा ( हृदयस्थित वायु का नाम )। (२) श्रपान ( गुदान्धित वायु का नाम ) । (३) समान (नामिन्धित वायु वा नाम)। (४) ( यग्ठिम्थन वाय का नाम )।

(पञ्च वेगस्य)

रंहस्तरसी तु रयः स्यदः ॥६०॥

जव:

वेग के ५ नाम - (१) रहस् (२) तरस् (३) रय (४) स्यद (५) जव । इनमें 'रहस्' 'तरस्' ये २ नपुंसक लिङ्ग, श्रीर शेष ३ पुलिङ्ग हैं ॥६०॥ ( एकादश शीघ्रस्य )

अथ शोवं त्वरितं लघु चित्रमरं द्वतम्। सत्वरं चपलं तुर्णमविलम्बितमाशु च ॥६८॥

शीघता के ११ नाम-(१) शीघ (२) त्वरित (३) तम्रु (४) चिप्र (५) श्रर (६) द्रुत (७) सत्वर (=) चपल (६) तूर्ग (१०) स्त्रविलम्बित (११) श्राशु ॥६८॥

( नव निरन्तरस्य ) सततानारताश्रान्तसन्तताविरतानिशम् । नित्यानवरताजस्त्रमपि

निरन्तर (लगातार) के ६ नाम-(१) सतत (२) श्रनारत (३) श्रश्रान्त (४) सन्तत (४) श्रविरत (६) श्रनिश (७) नित्य ( ५ ) श्रनवरत (६) श्रजस ।

> ( चतुर्दशातिशयस्य ) श्रथातिशयो भरः ॥६८॥

श्रातिवेल-भृशात्यर्थातिमात्रोद्गाढ-निर्भरम्। तीवैकान्त-नितान्तानि गाढ-वाढ-रहानि च७०

श्रितिशय (वहुत) के १४ नाम - (१) श्रिति राय (२) भर (३) श्रातिवेल (४) भृश (५) श्रात्यर्थ (६) श्रातिमात्र (७) उद्गाढ (८) निर्भर (६) तीत्र (१०) एकान्त (११) नितान्त (१२) गाढ (१३) वाढ (१४) दृढ ॥६६-७०॥

क्लीवे शीघाद्यसत्वे, स्यात्त्रिचेषां सत्वगामि यत्।

टीका-शीघ्र श्रादि (से लेकर दढ पर्यत) राव्य श्रमन्व (विशेष्य वृत्ति न ) होने पर क्षीन (नपुंसक) लिङ्ग में होते हैं [यथा-शीर्घ कृत-

१ टिंद प्रापी, गुरेष्पान , समानी नामिसस्थितः। म्याज्यान सर्वेगरीग्ग.॥ उरान कएठरेंगे मुताषु मगौऽश्रविताचनन् । भविसनं, मच्यादिनिमेषाच तदयापारा बसदमी ॥

वान, भृशं मूर्ख , भृशं याति ]। श्रौर जे। इन ( 'शीघ्र' त्राढि ) शब्दों में सत्वगामी ( विशेष्य वाचक ) हां वे तीनों लिहों में हाते हैं [ यथा-शीघा धेनु , शीघो वृष , शीघ्र गमनम् ]। ( 'त्र्यतिशय' तथा 'भर' सर्वदा पुॅल्लिङ्गवाचक हैं ) (सप्तदश क्वेरस्य) कुवेरस्व्यम्बकसाखो यत्तराङ्गुह्यकेश्वर. ॥७१ मनुष्यधर्मा धनदो राजराजो धनाधिप.। किन्नरेशो वैश्रवणः पौलस्त्यो नरवाहनः॥७२॥ यत्तैकपिङ्गैलिवल-श्रीद-पुरायजनेश्वगा.।

कुवेर के १७ नाम-(१) कुवेर (२) त्र्यम्बक सख (३) यत्तराज् (४) गुहाकेश्वर (५) मनुष्य-वर्मन् (६) धनद (७) राजराज (८) वनाधिप (६) किन्नरेश (१०) वैश्रवरा (११) पालस्त्य (१२) नरवाहन (१३) यत्त्व (१४) एकपिङ्ग (१५) ऐलविल(१६) श्रीट (१७) पुरुयजनेश्वर ॥७१-७२॥ ( एकं कुवेराक्रीडस्य )

श्रस्योद्यानं चैत्ररथम्

इन (कुवेर) के वाग का नाम-(१) चैत्ररथ। ( एकं कुवेरपुत्रस्य )

पुत्रस्तु नलकुवरः ॥७३॥

(इनके) पुत्र का नाम-(१) नलकूवर ॥७३॥ ( एकं कुवेरस्थानस्य )

कैलास. स्थानम्

(इनके) स्थान का नाम-(१) कैलास। ( एकं क्वेरपुर्या ) श्रलका पुः

(इनकी) नगरी का नाम-(१) त्र्यलका । ( एकं क्रबेरविमानस्य )

विमानं तु पुष्पकम् ।

(इनके) विमान का नाम-(१) पुष्पक। ( चत्वारि किश्वरस्य )

स्यात्किन्नरः किम्पुरुषस्तुरङ्गवदनो मयुः॥७४ किन्नरों के ४ नाम-(१) किन्नर (२) किम्पुरुष (३) तुरगवदन (४) मयु ॥७४॥

( हे सामान्यनिधेः )

निधिर्ना शेवधिः

खजाने के २ नाम-(१) निधि(२) शेवधि। ये दोनों शब्द नृ ( पुॅिह्मङ्ग ) हं।

( निधिविशेपस्य अत्येकम् )

भेदाः पंपाशह्वादयो निधे.।

निधि के मेद -(१) पद्म (२) शंख श्राटि । ( इति स्वर्गवर्ग १ )

श्रथ व्योमवर्गः

( पुकोनविंशतिराकाशस्य )

द्यो-दिवौ द्वे स्त्रियामभ्र न्योम पुष्करमम्बरम्। नभोऽन्तरित्तं गगनमनन्तं सुरवर्त्म खम् ॥१॥ वियद्विष्णुपदं वा तु पुंस्याकाशविहायसी। विहायसोऽपि नाकोऽपि द्यरपि स्यात्तद्ध्ययम्२ (तारापथोऽन्तरित्तं च मेघान्वा च महाबिलम्)

श्राकाश के १६ नाम-(१) दो (२) दिव्

(३) श्रभ्र (४) व्योमन् (४) पुष्कर (६) श्रम्बर (७) नभस् (८) श्रन्तरिक्त (१) गगन (१०) श्रनन्त (११) मुरवर्त्मन् (१२) ख (१३) वियत् (१४)

विष्णुपद (१५) श्राकाश (१६) पिहायस् (१७) विहायस (१८) नाक (१६) युस् ॥२॥ (तारापथ, श्रन्तरिज्ञ, मेघाध्वन् महाविलम्-ये ४ नाम

किन्हीं २ पुस्तकों में पाये जाते हैं । इनमें 'खो' श्रीर 'दिव' ये दोनों शब्द स्त्रीलिङ्ग में होते हैं; 'त्राकाश' श्रीर 'विहायस' नपुंसक लिइ हैं किन्तु

'नाक' पुँक्षिक में होते हैं, 'युस्' अव्यय है, शेष क्रीव हैं ॥१-२॥

विकल्प से पुॅल्लिझ में भी होते हैं, 'विहायस' श्रीर

(इति ब्योमवर्ग २)

१ पद्मोऽसियां महापद्म राह्मो मकर कच्छपी। मुकुन्द-कुन्द नीलाक्ष खर्वश्र निधयो नव॥ अर्थात्-पद्म, महापद्म, शह्म, मकर, कच्छप, मुकुन्द, कुन्द, नील, खर्व-ये ६ निधि ई ॥

# श्रथ दिग्वर्गः

(पञ्च दिशः)

दिशस्तु ककुभः काष्टा त्राशाश्च हरितश्च ता.।

दिशार्थों के १ नाम—(१) दिश् (२) ककुभ् (३) काष्टा (४) ध्याशा (५) हरित्।

( प्रत्येकं हे हे चतस्णाम् )

( प्रत्यक द्व द्व चतस्णाम् ) प्राच्यवाचीप्रतीच्यस्ताः पूर्व-दित्तण्-पश्चिमा ।१

अञ्चयाचात्रताच्यस्ताः शूप-जापालः पाव्यमा । उत्तरा दिगुदीची स्यात्

पूर्व दिशा का नाम-(१) प्राची । दक्षिणिदिशा का नाम-(१) श्रवाची । पश्चिम दिशा का नाम-

(१) प्रतीची । उत्तर दिशा का नाम (१) उदीची ॥१॥

(एक दिग्भवस्य ) दिश्यं तु त्रिषु दिग्भवे ।

दिशाया में होनेवाली वस्तुयों के नाम - (१) दिश्य । (यथा—दिश्यो हस्ती, दिश्या हस्तिनी)

यह तीनो लिङ्गो में होता है।

( दिशां पतीनामेकैकम् ) इन्द्रो चितः पितृपतिर्नेऋ तो वरुणो मरुत्॥२॥

इन्द्रा वाह्न । पर्तपातन ऋ ता वर्रणा मर्वत् ॥२ कृवेग ईशः पतयः पूर्वादीनां दिशां कंमात् ।

कृत्यर इशः पतयः पूचादाना दिशा कमात्। १ किनी २ पुस्तकों में यह श्लोक मिलता है—

प्रवाग्भवगवाचीनसुद्धंचीनसुद्गमवम् । प्रत्यग्गरं प्रतीचीनः, प्राचीनः प्राग्मव त्रिष् ॥१॥

अवस्थित अत्यान आसन अस्ति । अस

(१) श्रवाचीन । उदम्भव ( उत्तर दिशा में होनेवाली मरन्) का नाम—(१) उदीचीन । प्रत्यमव ( पश्चिम दिशा में होनेवाली वन्तु ) का नाम—(१) प्रतीचीन ।

दिणां में दोनेवाली वन्तु ) का नाम—(१) प्रतीचीन ।
प्राग्मव (पूर्व दिणां में दोनेवाले पदार्व ) का नाम—
(१) प्रार्णान । ये (प्रवानान-उदीचीन-प्रताचीन-प्राचीन)
शन्द नांनी लिहीं में होते हैं।

(2) अन्य पुस्तकों में इतना अधिक है --

रिव शुको मधीमुनु रवर्मानुमोनुजो विधु ।
बुधो मुद्रम्पतिश्चेति दिशां चैव तथा यहा ॥
पूर्व दिशा वे यह का नाम—(१) रिव । आग्नेय का

(१) गुरा। दक्षिण का—(१) महीसूनु (मंगल)। गै.स.स्य का—(१) स्वर्मानु (राहु)। पश्चिम का—(१)

मानुग ( रानेधर ) । यायम्य का —(१) विभु (चन्द्र ) । उगर वा (१) रूप । केंगान का (१) मृहरपति ।

पूर्वादिक दिशाओं के खामियों का कम से नाम-पूर्वदिशा का पति-(१) इन्द्र । आग्नेय का

(१) श्राप्ति । दिन्निण का—(१) पितृपति । नैर्ऋख का-(१) नैर्ऋत । पश्चिम का — (१) वरुण । वाय-व्यका—(१) मरुत् (पवन) । उत्तर का—कुवेर । ईशान का—(१) ईश (महादेवजी) ॥२॥

( दिग्गजाना मेकैकम् )

पेरावतः पुराडरीको वामनः कुमुदोऽञ्जनः॥३॥ पुष्पदन्तः सार्वभौमः सुप्रतीकश्च दिग्गजाः।

पूर्व दिशा के हाथी का नाम — (१) ऐरावत । आग्नेय केाएा के हाथी का नाम—(१) पुराहरीक ।

दिन्नि ए दिशा के हाथी का नाम (१) वामन। नैर्ऋत्य केाएा के हाथी का नाम—(१) कुमुद।

वायव्य केागा के हाथी का नाम—(१) पुष्पदन्त । उत्तर दिशा के हाथी का नाम—(१) सार्वभौम ।

पश्चिम दिशा के हाथी का नाम--(१) त्राजन।

डिसर दिशा के हाथा का नाम—(१) सावमान । डिसान केागा के हाथी का नाम—(१) सुप्रतीक ॥३॥ ( ऐरावतादीनां हस्तिनीनामेकैकम् )

करिएयोऽभ्रमु-कपिला-पिङ्गलाऽनुपमाः क्रमात् ताम्रकर्णी शुभ्रद्नती चाहुना चाञ्जनावती । उपरोक्ष एरावन श्रादि हाथियो की हथिनियोक

उपरोक्त एरावन आदि हाथियों की हथिनियाक कम मे नाम—(१) श्रश्रमु। (१) कपिला। (१) पिझला। (१) श्रमुपमा। (१) ताम्रकर्णी। (१)

शुभ्रदन्ती। (१) श्रज्ञना। (१) श्रज्जनावती ॥४॥

( द्वे अग्न्यादिकोणस्य ) क्लीवाच्ययं त्वपदिशं दिशोर्मध्ये विदिक्सियाम् दो दिशात्रों के मध्यभाग [कारा] के २ नाम-

(१) श्रपिटिश (२) विदिश् ॥४॥ इनमें 'श्रपिदश्' नपुसक श्रीर श्रव्यय भी है। 'विदिक्' स्त्रीलिक्ष में होता है ॥४॥

( हे मध्यमात्रस्य ) श्रभ्यन्तरं त्वन्तरासम्

वीच के स्थान के २ नाम (१) — ग्राम्यन्तर (२) ग्रान्तराल।

# ( हे मण्डलाकारेण परिणतसमूहस्य )

# चक्रवालं तु मएडलम्।

मग्डलाकार समृह (घेरा) के २ नाम (१) चक्रवाल (२) मग्डल।

## (पञ्चदश मेघस्य)

श्रम्नं मेघो वारिवाहः स्तनयित्नुर्वेटाहकः॥६॥ धाराधरो जलधरस्तडित्वान्वारिदोऽम्बुभृत् । घन-जोमूत-मुदिर-जलमुग्धूमयोनयः ॥ ७॥

मेघ के १४ नाम—(१) श्रश्न (२) मेघ (३) वारिवाह (४) स्तनयित्तु (४) वलाहक (६) धारा-धर (७) जलधर (६) तिडित्वत् (६) वारिट (१०) श्रम्बुभृत् (११) घन (१०) जीमूत (१३) मुदिर (१४) जलमुच् (१४) वृमयोनि ॥६-७॥

# ( हे मेघपर् हे )

# काद्म्यिनी मेघमाला

मेघसमृह के २ नाम — (१) कादम्बिनी (२) मेघमाला ।

#### ( एकं मेघभवस्य )

# त्रिषु मेघभवेऽभ्रियम्।

मेघ में होनेवाली वस्तु का नाम — (१) श्रिभ्य। यह तीनों लिङ्गो में होता है (यथा — श्रिभ्या याप, श्रिभ्य श्रासार, श्रिभ्यं जलम्)।

#### ( चत्वारि मेघध्वनेः )

# स्तनितं गर्जितं मेघनिघोंषो रसितादि च॥=॥

वादल के गरजने की श्रावाज के ४ नाम— (१) स्तनित (२) गर्जित (३) मेघनिर्घीप (४) रितत ।। ८।।

# (दश विद्युतः)

# शम्पा शतहदा-हादिन्यैरावत्यः त्तल्प्रमा । तिदस्योदामनी विद्यमञ्जला चपला ऋपि॥६॥

विजली के १० नाम — (१) शम्पा (२) शत-हदा (३) हादिनी (४) ऐरावती (५) च्रणप्रभा (६) तिहत् (७) मौदामनी (=) विद्युत् (१) चम्रना (१०) चपला ॥६॥ ( हे वज्रध्वनेः )

# स्फ़र्जिथुवैज्ञनिर्घोप:

विजली कड़कने के २ नाम—(१) स्फूर्जथु (२) वज्रनिर्घोष।

( हे बज्राग्नेः )

### मेघज्योतिरिरंमदः।

वादलो की चमक के २ नाम—(१) मेघ-ज्यांति (२) इरंमद।

( हे इन्द्रधनुषः )

#### इन्द्रायुधं शक्तधनुः

इन्द्रधनुष के २ नाम - (१) इन्द्रायुध (२) राक्रधनु ।

( एकमृजोरिन्द्रधनुपः )

तदेव ऋजुरोहितम् ॥१०॥ सीधा इन्द्र धनुप का नाम-(१) ऋजुरोहित॥१०॥

( हे बृष्टेः )

# **वृष्टिर्वर्षम्**

वर्षा के २ नाम—(१) बृष्टि (२) वर्ष ।

( द्वे चृष्टिविघातस्य )

# तद्विघातेऽवग्राहाचग्रही समी।

म्खा मेघ के २ नाम—(१) स्रवप्राह (२) त्रवग्रह । ये देनने शब्द समान(पुँ०) लिङ्गवाचक हैं। ( हे महावृष्टेः )

#### धारासम्पात श्रासार

मूसलधार पानी वरसने के २ नाम—(१) वारामम्पात (२) त्रासार ।

( एकमम्बुकणानाम् )

शोकरोऽम्बुक्णाः स्मृताः ॥११॥ वायु से प्रचिप्त जलक्णां (पानी के वूँद् ) का नाम—(१) शीकर॥११॥

( हे वर्षोपलस्य )

#### वर्षोपछस्तु करका

त्र्रोला गिरने के २ नाम (१) वर्षोपल (२) करका।

( एकं मेघान्धकारितस्य ) मेघच्छुन्नेऽह्नि दुर्दिनम् । दिन में बदली होने का नाम—(१) दुर्दिन।

( अष्टावाच्छादनस्य ) भ्रम्तर्धा च्यवधा पुंसि त्वन्तर्धिरपवारणम्॥१२॥

त्रितियान-तिरोधान-पिधानाच्छादनानि **च**।

डॉकने के = नाम—(१) श्रन्तर्धा (२) व्य-

वथा (२) अन्तर्धि (४) अपवारगा (५) अपिधान (६) तिरोवान (७) पिधान (८) आच्छादन । इनमे

(१-२) स्त्रीलिङ्ग मे (३) पुॅलिङ्ग (४-५) नपुॅसक में में होते हैं ॥१२॥

(विशतिश्रन्द्रस्य)

ि।वसात्रश्चन्द्रस्य / हिमोग्नुश्चन्द्रमाश्चन्द्र इन्दुः कुमुद्बान्धवः॥१३

विघुः सुघांश्च ग्रभ्रांशुरोषधीशो निशापितः।

श्रव्जो जैवातृक सोमो ग्लौर्मुगाङ्कःकलानिधिः क्विजराजः शशधरो नत्त्रत्रेशः त्त्रपाकरः।

चन्द्रमा के २० नाम - (१) हिमाशु (२) चन्द्रमम् (३) चन्द्र (४) इन्दु (५) कुमुदवान्धव

(६) विधु (७) सुधाशु (८) शुभ्राशु (६) श्रोष-भीरा (१०) निशापनि (११) श्रब्ज (१२) जैवा-

नृक (१३) मोम (१४) ग्लाँ (१५) मृगाङ्ग (१६) कलानिधि (१७) द्विजराज (१८) श्रशधर (१६)

नन्त्रेश (२०) जपाकर ॥१३-१४॥

( एकं चन्द्रपोडशांशस्य )

कला तु पोडशो भाग.

चन्द्र के सोलहवे भाग का नाम—(१) कला। ( हे रविचन्द्रमण्डलस्य )

विम्बोऽस्त्री मग्डलं त्रिषु ॥१४॥

गर्यमग्डल—चन्द्रमग्डल के २ नाम—(१) विम्य (२) मग्डल ॥१४॥ इनमे विम्व' शब्द स्त्री-निक्ष यो छोडकर शेष दो निक्षों (पु-नपुसक)मे होना

ानात पा छापकर रायपा निकास (यु-नयुमकाम हान है । 'मगटल' राव्द तीनो लिक्कों से होना है ।

(चनारि मण्डमात्रस्य)

भित्तं शुक्तलखण्डे या पुंस्यर्थः

दुवर्षे (गगड) के / नाम—(१) मिन (२) शक्न (३) सगड (१) श्राप्ते। इनमें 'मित्त' स्पुंसक रिए हैं। शिरुन' तथा 'सग्दर' नपुसक लिङ्ग है। ते हुए भी विकल्प से पुल्लिङ्ग में होते हैं। 'अर्द्ध' पुल्लिङ्ग में होता है (यथा-कम्बलस्यार्द्ध (खएड) और वाच्यलिङ्ग भी है (यथा—अर्द्धा-गार्टी, अर्द्ध पट, अर्द्ध वस्त्रम्)।

( तुल्यखण्डद्वयमध्ये एकं खण्डस्य )

अर्थ समें दशके।

दो वरावर टुकडे में से एक का नाम (१) अर्घ। यह नपुंसक लिङ्ग में ही होता है।

त्रका यर गंदुसकालक्ष म हा हाता है। (त्रीणि चन्द्रप्रभायाः)

चन्द्रिका कौमुदी ज्योत्स्ना

चॉदनी (चन्द्रमा की प्रभा) के ३ नाम--(१) चन्द्रिका (२) कौमुदी (३) ज्योत्सा।

( हे नैर्मल्यस्य )

प्रसादस्तु प्रसन्नता ॥१६॥

प्रसन्नता के २ नाम—(१) प्रसाद (२)

त्रमन्नता ॥१६॥ ।

( पट् चिह्नस्य ) कलङ्काङ्कौ लाञ्छनं च चिह्नं लन्म च लत्त्रणम् ।

चिह्न के ६ नाम—(१) कलङ्क (२) श्रङ्क (३) लाञ्छन (४) चिह्न (५) लच्चमन् (६) लचरा।

( एकमुत्कृष्टशोभायाः )

सुपमा परमा शोभा

परम शोभा का नाम—(१) सुषमा।

( चत्वारि शोभायाः ) शोभा कान्तियु तिश्कुवि ॥१७॥

शोभा के ४ नाम—(१) शोभा (२) वान्ति

(३) द्यनि (४) छवि ॥१ णा

(सप्त हिमस्य)

श्रवश्यायस्तु नीहारस्तुषारस्तुहिनं हिमम्। प्रालेयं मिहिका च

पाना के ७ नाम—(१) श्रवश्याय (२) नीहार (३) तुपार (४) तुह्नि (४) हिम (६)

प्रालेय (७) मिहिका।

( द्वे हिमसमृहस्य ) अथ हिमानी हिमसंहति:॥१म॥ महापाला समूह के २ नाम—(१) हिमानी
(२) हिमसंहति ॥१ =॥
( एकं शीतगुणस्य, सप्त शीतलद्भव्यस्य च )
श्रीतं सम्मे व्यवस्थाः स्वर्णातः शिकियो जनः ।

शीतं गुणे, तद्वदर्थाः सुषीमः शिशिरो जडः। तुषारः शीतलःशीतो हिमः सप्तान्यलिङ्गकाः॥

उंड का नाम—(१) शीत। शीतल द्रव्य के ७ नाम—(१) सुषीम (२)

शिशिर (३) जड (४) तुपार (५) शीनल (६) शीत (७) हिम। ये सात तद्वदर्थ (= शीतगुण वाले अर्थ युक्त) श्रीर अन्यिलक्ष (= विशेष्य लिक्क) के वाचक हैं ॥१६॥

( हे ध्रुवस्य )

भ्रुव श्रौचानपादिः स्यात्

ध्रुव के २ नाम-(१)ध्रुव (२) श्रांतानपादि। (त्रीण्यगस्त्यस्य)

त्रगस्त्यः कुम्भसम्भवः।

मैत्रावरुणि'

श्रगस्त्य के ३ नाम -(१) श्रगस्त्य (२) कुम्भसम्भव (३) मैत्रावरुणि ।

(एकमगस्त्यपत्न्याः)

श्रस्यैव लोपामुद्रा संधर्मिणी ॥२०॥ श्रगस्य की धर्मपत्नी का नाम—(१) लोपा-

मुद्रा ॥२०॥

(पट् नक्षत्रसामान्यस्य ) नत्तत्रमृत्तं भं तारा तारकाप्युडु वा स्त्रियाम् ।

तारा के ६ नाम—(१) न स्त्र (२) ऋस् (३) म (४) तारा (५) तारका (६) उडु—यह नपुंसक लिज्ञ में है किन्तु विकल्प से स्त्रीलिज्ञ में भी होता है।

( एकमिवन्यादिभानाम् ) दात्तायएयोऽश्विनीत्यादिताराः

अश्विनी त्रादि (सत्ताइस) नत्तर्जोका नाम— (१) टाक्तायराय । यह स्त्रीलिङ्ग में निख बहु-वचनान्त होता है ।

( हे अश्विन्याः )

अश्वयुगश्विनी ॥२१॥

श्रिभिनी नत्तत्र के २ नाम— (१) श्रश्वयुक् (२) श्रिथिनी ॥२१॥

( द्वे विशाखायाः )

राधा विशाखा

विशाखा नच्चत्र के २ नाम—(१) राधा (२)

विशाखा ।

( त्रीणि पुष्यस्य ) पुष्ये तु सिध्य-तिष्यौ

पुष्य नत्त्र के ३ नाम-(१,) पुष्य (२)

सिध्य (३) तिष्य।

( हे धनिष्ठायाः )

श्रविष्ठया ।

समा धनिष्टा

विष्ठा नर्चत्र के २ नाम (१) श्रविष्ठा (२) धनिष्ठा।

> ( हे पूर्वभद्गपदोत्तरभद्गपदानाम् ) स्यः प्रोष्ठप्रदा भाद्रपदाः स्त्रियः ॥२२॥

पूर्वाभाद्रपदा श्रीर उत्तराभाद्रपदा के २ नाम-(१) प्रोष्टप्रदा (२) भाद्रपदा । ये शब्द स्त्रीलिङ्ग नित्य बहुवचनान्त में होते हैं ॥२२॥

(त्रीणि मृगशिरसः)

मृगशीर्षं मृगशिरस्तस्मिन्नेवाग्रहायणी।

मृगशिरा नक्तत्र के ३ नाम—(१) मृगशीर्ष (२) मृगशिरस् (३) श्रायहायगी ।

्मृगद्गिपिशिरोदेशस्थानां पञ्चानां स्वल्पतारकाणामेकम्)

इर्ल्वलास्तिच्छरोदेशे तारका निवसन्ति या ।२३।

मृगशिरा नच्चत्र के मस्तक पर स्थित पांच छोटे-छोटे तारात्रोंका नाम—(१) इल्वल ॥२३॥

( नव बृहस्पतेः )

बृहस्पति' सुराचार्यो गीर्पतिर्धिषणो गुरु:। जीव त्राङ्गिरसो वाचस्पतिश्चित्रशिखिरिडजः।२४

वृहस्पति के १ नाम—(१) वृहस्पति (२)

मुराचार्य (३) गीर्पति (४) घिषण ( ५ ) गुरु (६)

१ 'इन्वका ' इति पाठान्तरम् ।

दिन में बदली होने का नाम—(१) दुर्दिन।
(अष्टावाच्छादनस्य)

श्चन्तर्घा च्यवधा पुंसि त्वन्तर्धिरपवारणम्॥१२॥ श्चपिधान-तिरोधान-पिधानाच्छादनानि च ।

हाँकने के = नाम—(१) श्रन्तर्धा (२) व्य-वधा (२) श्रन्तिर्ध (४) श्रपवारण (५) श्रपिवान (६) तिरोधान (७) पिधान (=) श्राच्छादन । इनमें (१-२) स्त्रीलिङ्ग में (३) पुॅलिङ्ग (४-=) नपुॅसक में में होते हैं ॥१२॥

( विश्वतिश्चन्द्रस्य )

हिमांगुश्चन्द्रमाश्चन्द्र इन्दुः कुमुद्बान्धव ॥१३ विद्युः सुधांग्र ग्रुस्रांग्रुरोषधीशो निशापतिः । श्रव्जो जैवातृकःसोमो ग्लौर्मृगाङ्कःकलानिधिः विजराजः शशधरो नत्त्रत्रेशः स्त्रपाकरः ।

चन्द्रमा के २० नाम – (१) हिमाशु (२) चन्द्रमस् (३) चन्द्र (४) इन्दु (५) कुमुद्यान्धव (६) विधु (७) सुधाशु (६) शुभाशु (६) श्रोष-धीश (१०) निशापति (११) श्रव्ज (१२) जैवा-तृक (१३) मोम (१४) ग्लो (१५) मृगाङ्क (१६) कलानिधि (१७) द्विजराज (१८) शशधर (१६) नचन्नेश (२०) जपाकर ॥१३-१४॥

( एकं चन्द्रपोडशांशस्य )

कला तु षोडशो भाग.

चन्द्र के सोलहवे भाग का नाम—(१) कला।

( हे रविचन्द्रमण्डलस्य )

विस्वोऽस्त्री मएडलं त्रिषु ॥१४॥ मृर्यमएडल —चन्द्रमएडल के २ नाम—(१)

त्रिम्व (२) मग्डल ॥१५॥ इनमें 'विम्व' शब्द स्त्री-लिङ्ग को छोड़कर शेप दो लिङ्गों (पु-नपुसक)में होता है। 'मग्डल' शब्द तीनो लिङ्गों में होता है।

( चत्वारि खण्डमात्रस्य )

भित्तं शकलखएडे वा पुंस्यर्घः

टुकरें (खराड) के ८ नाम—(१) मित्त (२) शकल (३) खराड (४) श्रार्थ। इनमें 'मित्त' नपुंसक लिए हैं। 'शकल' तथा 'खराड' नपुंसक लिङ्ग होने हुए भी विकल्प से पुल्लिङ्ग में होते हैं। 'अर्ड' पुल्लिङ्ग में होता है (यथा-क्रम्बलस्यार्ड (यगट) और वाच्यलिङ्ग भी है (यथा—अर्डा- गाटी, अर्द्ध पट, अर्द्ध वस्त्रम्)।

( तुल्यखण्डद्वयमध्ये एकं खण्डस्य ) ऋर्थे समेंऽशके ।

दो वरावर टुकडे में में एक का नाम (१) व्यर्ज । यह नपुसक लिज्ञ में ही होता है।

( त्रीणि चन्द्रमभायाः ) चन्द्रिका कौमुदी ज्योत्स्ना

चॉटनी (चन्द्रमा की प्रभा) के ३ नाम-

( हे नैर्मल्यस्य )

प्रसादस्तु प्रसन्नता ॥१६॥ प्रसन्नता के नाम—(१) प्रसाद (२)

प्रसन्नता ॥१६॥ ।

( पट् चिह्नस्य )

कलङ्काङ्कौ लाञ्छनं च चिहं लन्म च लन्णम्।

चिह्न के ह नाम—(१) कलङ्क (२) ऋङ्क (३) लाञ्छन (४) चिह्न (५) लच्मन् (६) लचगा।

( एकमुत्कृष्टगोभायाः )

सुपमा परमा शोभा

परम शोभा का नाम-(१) सुषमा।

( चत्वारि शोभायाः )

शोभा कान्तियं तिश्कुवि ॥१७॥

शोभा के ४ नाम—(१) शोभा (२) वान्ति (३) द्यति (४) छति ॥१७॥

(सप्त हिमस्य)

श्रवश्यायस्तु नीहारस्तुषारस्तुहिनं हिमम् । प्रालेयं मिहिका च

पाला के ७ नाम—(१) म्रवश्याय (२) नीहार (३) तुपार (४) तुहिन (५) हिम (६) प्रालेय (७) मिहिका।

> ( द्वे हिमसमृहस्य ) ऋथ हिमानी हिमसंहति:॥१म।

महापाला समृह के २ नाम—(१) हिमानी
(२) हिमसंहित ।।१८।।
( एकं शीतगुणस्य, सम्र शीतलद्भव्यस्य च )
शीतं गुणे, तद्भदर्थाः सुषीमः शिशिरो जडः ।
तुषारः शीतलः शीतो हिमः सप्तान्यिलङ्गकाः॥
ठंढ का नाम—(१) शीत ।
शीतल द्भव्य के ७ नाम—(१) सीतल (६)

शीत (७) हिम । ये सात तद्वदर्थ (= शीतगुरा वाले अर्थ युक्त ) और अन्यलिङ (= विशेष्य

( हे ध्रुवस्य )

भ्रुव त्र्यौत्तानपादिः स्यात्

लिइ ) के वाचक है ॥१६॥

द्भुव के ∍ नाम-(१) ध्रुव (२) ग्रें।त्तानपादि।
(त्रीण्यगस्त्यस्य)

श्रगस्त्यः कुम्भसम्भवः।

मैत्रावरुणिः

श्रगस्त्य के ३ नाम - (१) श्रगस्त्य (२) कुम्भसम्भव (३) मैत्रावरुणि ।

( एकमगस्त्यपत्न्याः )

श्रस्यैव लोपामुद्रा संघर्मिणी ॥२०॥ श्रगस्य की धर्मपत्नी का नाम—(१) लोपा-

मुद्रा ॥२०॥

(पट् नक्षत्रसामान्यस्य ) नत्तत्रमृत्तं भं तारा तारकाप्युडु वा स्त्रियाम्।

तारा के ६ नाम—(१) नज्ञत्र (२) ऋच (३) म (४) तारा (५) तारका (६) उडु—यह नपुंसक लिङ्ग में हैं किन्तु विकल्प में स्त्रीनिङ्ग में भी होता है।

( एकमधिवन्यादिभानाम् ) दात्तायएयोऽश्विनीत्यादिताराः

अधिनी आदि (सत्ताइम) नत्त्रत्रीका नाम— (१) दाजायराय । यह स्त्रीलिङ्ग में नित्य बहु-वचनान्त होता है।

( हे अश्विन्याः )

ऋश्वयुगदिवनी ॥२१॥

श्रश्विनी नत्तत्र के २ नाम-(१) श्रश्वयुक् (२) श्रश्विनी ॥२१॥

( द्वे विशाखायाः )

राधा विशाखा

विशाखा नक्तत्र के २ नाम—(१) राधा (२)

विशाखा ।

( त्रीणि पुष्यस्य ) पुष्ये तु सिध्य-तिष्यौ

पुष्य नत्त्रत्र के ३ नाम—(१,)पुष्य (२)

सिघ्य (३) तिप्य ।

( हे घनिष्ठायाः ) श्रविष्ठया ।

समा धनिष्टा

विष्ठा नर्चत्र के २ नाम (१) श्रविष्ठा (२) विष्ठा।

( ह्रे पूर्वभद्रपदोत्तरभद्रपदानाम् )

स्यः प्रोष्ठप्रदा भाद्रपदाः स्त्रियः ॥२२॥ पूर्वाभाद्रपदा श्रीर उत्तराभाद्रपदा के २ नाम-(१) प्रोष्ठप्रदा (२) भाद्रपदा । ये शब्द स्त्रीलिङ्ग नित्य बहुवचनान्त में होते हैं ॥२२॥

( त्रीणि मृगशिरसः )

मृगशीर्षं मृगशिरस्तस्मिन्नेवात्रहायणी।

मृगशिरा नक्तत्र के ३ नाम—(१) मृगशीर्ष (२) मृगशिरस् (३) श्राम्रहायगी ।

,मृगशीर्पशिरोदेशस्थानां पञ्चानां स्वल्पतारकाणामेकम्) इर्ल्वलास्तच्छिरोदेशे तारका निवसन्ति याः।२३।

मृगशिरा नत्तत्र के मस्तक पर स्थित पांच छोटे-छोटे तारात्रोका नाम—(१) इल्वल ॥२३॥

।आका नाम—(१) इल्वल ॥२३ (नव बृहस्पतेः)

बृहस्पति' सुराचार्यो गीर्पतिर्धिपणो गुरु: । जीव त्राहिरसो वाचस्पतिश्चित्रशिवगिवज्ञः।२१

जीव आदिरसो वाचस्पतिश्चित्रशिखिएडजः।२४ वृहस्पति के ६ नाम—(१) वृहस्पति (२)

मुराचार्य (३) गीर्पति (४) धिपण (४) गुरु (६)

१ 'इन्वकाः' इति पाठान्तरम् ।

जीव (७) स्राङ्गिरस ( = ) वाचस्पति ( ६ ) चित्र-शिखरिडज ॥२४॥

# ( पट् शुकस्य )

शुक्तो दैत्यगुरु: कान्य उशना भार्गव: कवि: । शुक्त के ह नाम—(१)शुक्त (२) दैल्यगुरु (३) कान्य (४) उशनम्(५) मार्गव (ह)कवि।

# (पञ्च मङ्गलस्य)

स्रक्षारक: कुजो भौमो लोहिताक्षो महीसुत: 1२४ मईल के ५ नाम—(१) स्रक्षारक (२) कुज (३) भौम (४) ले।हिताङ्ग (५) महीसुत ॥२५॥ (स्रीणि बुधस्य)

### रौहिणेयो बुधः सौम्य

बुध के ३ नाम—(१) राहिगोय (२) बुध (३) मोम्य ।

# ( ह्रे शने )

# समौ सौरि-शनैश्चरौ।

शनि के २ नाम — (१) साँरि (२) शनैश्वर। य दोनो शब्द अर्थ एवं लिङ्ग में समान है। (पञ्च राहोः)

# तमस्तु राहुः स्वर्भानुः सेहिकेयो विधुन्तुदः२६

राह के ४ नाम—(१) तम (२) राहु (३) स्वर्भानु (४) सहिकेय (४) विधुन्तुद ॥२६॥

#### ( एकं सप्तपीणाम् )

### सप्तर्षयो मरीच्यत्रिमुखाश्चित्रशिखाएँडन:।

मगीचि-श्रित प्रमुख सप्तर्षियो का नाम — [१] चित्रशिखिएडन् । यह पुँक्षिक्ष श्रीर नित्य बहु-वचनान्त है ।

#### ( एकं राष्ट्रयुदयस्य ) राशीनामुदया लग्नं, ते तु मेर्य-बृषाद्य:॥२७॥

१ मरीचिरद्गिरा श्रिव पुलस्य पुलह कतु । विसप्टरचेनि सप्तेने श्रेयाश्चित्रशिखरिडन ॥ श्र्यांच—(१) मरीचि (२) श्रित्रिरा (३) श्रित्र (४) पुलस्त्य (५) पुलह (६) कतु (७) विसप्ट य सप्तिष चित्रशिखर्टा कहलाते हैं।

२ मेपो नृपोऽथ मिसुन कर्फट निष्ट्-कन्यके।

राशियो के उदय का नाम — (१) लग्न । उन लग्नो के नाम—मेप, ग्रूप त्र्यादि ॥२०॥ (सप्तित्रंशत् सूर्यस्य)

सूर-सूर्यार्थमाऽऽदित्य-द्वादशात्म-दिवाकराः । भास्कराहस्कर-व्रध्न-प्रभाकर-विभाकराः॥२म् भास्वद्विषस्वत्सप्ताश्व-हरिदश्वोदण्रश्मयः। विकर्तनार्क-मार्तण्ड-मिहिराहण्-पूपण् ॥२६॥ द्यमण्स्तरिक्षमित्रश्चित्रभावुर्विरोचनः। विभावसुर्यहपतिस्तिषाम्पतिरहर्पति ॥३०॥ भानुहस सहस्रांशुस्तपनः सविता रैविः।

सूर्य के ३७ नाम-(१) सूर (२) सूर्य (३)

अर्थमन (४) आदिल (४) द्वादशात्मन् (६) दिवाकर (७) भास्कर (६) श्रहस्कर (६) श्रप्त (१०) प्रभाकर (११) विभाकर (१२) भास्वत (१३) विवस्वत (१४, सप्ताश्व (१५) हरिदश्व (१६) उप्णारिंग्म (१७) विकर्तन (१६) अर्क (१६) मार्तगड (२०) मिहिर (२१) अरुण (२२) पूपन (२३) द्युमणि (२४) तरिणी (२५) मित्र (२६) विभावस (२६) विभावस (२६) श्रह्मति (३०) विरोचन (२८) विभावस (२६) भासु (३३) हंग (३४) महस्रांशु (३५) तपन (३६) सवित् (३७) रिव ।।२६ — ३०।।

तुलाथ वृश्चिको धन्वी मकर कुम्म-मीनकौ ।। श्चर्थात्—(१) मेष (२) वृष (३) मिश्रुन (४) मिह (६) कन्या (७) तुला (=) वृश्चिक (१) धनु (१०) मकर (११) कुम्म (१२) मीन ।

३ कहीं-कहीं ये श्लोक प्रिथिक मिलते हैं— पद्माचस्तेजसा राशिश्द्यायानायस्तमिस्त्रहा । कर्मसाचां जगचचुर्लाकवन्धुम्बर्यातनु ॥ प्रचोतनो दिनमिणि खचोतो लोकवान्थव । इनो भगो धामनिधिश्चाशुमाल्यव्निनीपति ॥

श्रर्थात्—सूर्यं के १७ श्रोर नाम—(१) पन्नाच (२) तेजसा राशि (३) झायानाथ (४) तिमझहन् (५) कर्म साचिन् (६) जगच्चतुप् (७) लोकवन्धु (८) त्रयीतनु (६) प्रधोतन (१०) दिनमणि (११) खयोत (१०) लोकवान्धव (१३) इन (१४) मग (१५) धामनिधि (१६) श्रशुमालिन् (१७) श्रश्जिनीपति ॥ ( सूर्यपार्श्वस्थानां माटरादित्रयाणामेकैकम् ) माटरः पिङ्गलो दग्डश्चग्डांशोः पारिपारिवेका

चराडाशु (सूर्य) के पारिपार्श्वक (समीपवर्ती चारे। त्रोर के प्रहें।) के एक-एक नाम — (१) माठर। (१) पिज्ञल। (१) दर्गट ॥३१॥

# ( पच्च सूर्यसारथे )

स्रस्तोऽरुणोऽनूरः काश्यपिर्गरुडाग्रजः।

सूर्य के सारधी के प्र नाम—(१) सुरसूत (२) श्ररुण (३) श्रनूरु (४) काश्यपि (५) गरुडायज ।

# ( चत्वारि परिवेशस्य )

परिवेशस्तु परिधिरुपसूर्यक-मगडले ॥३२॥

परिवेश (= स्र्यं के चारे। श्रोर, कभी-कभी दृश्यमान कुगडलाकार तेज विशेष) के ४ नाम—
(१) परिवेश (२) परिवि (३) उपसूर्यक (४) मगडल।
यहाँ 'परिवेश " के साहचर्य से 'परिधि ' को पुँ सिक्ष समम्भना ॥३२॥

# ( एकादश किरणानाम् )

किरणोस्न-मयूखांशु-गभस्ति-घृणि-रंश्मयः । भानु करो मरोचिःस्त्री-पुंसयोदींघितिःस्त्रियामु३३

किरण के ११ नाम—(१) किरण (२) उस्र (३) मयूरा (४) श्रंशु (५) गमस्ति (६) घृणि (७) रश्मि (=) मानु (६) कर (१०) मरीचि (११) दीधिति । इनमें (१-६) शब्द पुँक्षिक्ष, श्रीर (१०) 'मरीचि' स्त्रीलिक्ष-पुँक्षिक्ष (११) स्त्रीलिक्ष में होता है ॥ ३३॥

#### ( एकादश प्रभायाः )

स्युः प्रभा-रुग्रिचिस्त्विड्भा-भाश्कुवि-घुतिदीप्तयः। रोचिः शोचिरुभे क्लीवे प्रभा के ११ नाम - (१) प्रभा (२) रुच् (३) रुचि

१ वक्त सौरतन्त्रे —

राक्रोऽरय वामपार्श्वे तु दण्डाख्यो दण्डनायक । यहिस्तु दक्षिणे पार्श्वे पिङ्गलो वाममागत । यमोऽपि दक्षिणे पार्श्वे भवेन्माठरसङ्गया ।। २ 'धृष्णय " रित केचित् , 'वृरनय " रत्यन्ये पठन्ति । (४) त्विष् (५) भा (६) भास् (७) छवि (६) द्युति (६) दीप्ति (१०) रोचिप् (११) शोचिष् । इनमें 'प्रभा' से लेकर 'दीप्ति' शब्द तक स्त्रीलिङ्ग है, तथा 'रोचिष्' श्रौर 'शोचिष्' ये दोनों नपुसकलिङ्ग है। (त्रीणि आतपस्य)

प्रकाशो द्योत श्रातपः ॥३४॥

धूप के ३ नाम—(१) प्रकाश (२) द्योत (३) श्रातप ॥३४॥

( चत्वारि ईपदुष्णस्य )

कोष्णं कवोष्णं मन्दोष्णं कदुष्णं त्रिषु तद्दति।

जरा-जरा गरम कुनकुना के ४ नाम—(१) कोप्ण (२) कवोप्ण (३) मन्दोष्ण (४) कदुप्ण । ये नपुसक लिज्ज में हैं किन्तु तद्वान् (= वर्मवान् ) में तीनो लिज्जों में होते हैं।

( त्रीणि अत्युष्णस्य )

तिगमं तीच्णं खरं तद्वत्

वहुत तेज गरम के ३ नाम—(१) तिग्म (२) तीच्या (३) खर। ये तद्गत् (कोप्पा शब्दकी भॉति) हैं। तात्पर्य। यह है कि नपुंसक लिङ्ग में हैं किन्तु धर्मवान् में तीनो लिङ्गों में होते हैं।

( हे मृगतृष्णायाः )

मृगतृष्णा मरीचिका ॥३४॥

मृगतृग्णा के २ नाम—(१) मृगतृष्णा (२) मरीचिका ॥३४॥

इति दिग्वर्गः ३

# श्रथ कालवर्गः

( चत्वारि सामान्यकालस्य )

कालो दिष्टोऽप्यनेहापि समयोऽपि

समय के ४ नाम —(१) काल (२) दिष्ट ( ३ ) श्रनेहस् (४) समय ।

( हे प्रतिपत्तिथे. )

श्रथ पद्मित ।

प्रतिपद्दें इमें स्त्रीत्वे

प्रतिपदा के २ नाम—(१) पत्त्वति (२) प्रति-पद्। ये स्नीलिङ्ग में होते हैं।

( एकं सामान्यतिथेः )

तदाद्यास्तिथयो द्वयो ॥१॥

प्रतिपदादि का नाम—(१) तिथि। यह शब्द दोनों लिङ्गों (पुं॰ स्त्री॰) में होता है।

(पञ्च दिनस्य)

घस्रो दिनाहनी वा तु क्लीवे दिवस-वासरौ।

्रिदेन के ५ नाम—(१) घस्त (२) टिन (३) श्रहन् (४) दिवस (५) वासर । इनमें 'दिवस' श्रीर 'वासर' पुॅक्किंड के श्रातिरिक्त नपुंसकलिंड में भी होते हैं।

(पट् प्रभातस्य )

प्रत्यूषोऽईमुखं कल्यमुषः प्रत्युषसी श्रीपे ॥२॥ प्रभातं च

प्रात काल के ६ नाम—(१) प्रत्यूष (२) त्रह-र्मुख (३) कल्य (४) उषस् (५) प्रत्युषस् (६) प्रभात ॥२॥ इनमें 'प्रत्यूष' शब्द पुँक्षिक्ष के त्र्यांतिरिक्ष नपुंसक लिक्ष में भी होता है।

( एकं दिनान्तस्य )

दिनान्ते तु सायः

दिनान्त का नाम-(१) साय ।

( ह्रे सन्ध्यायाः )

सन्ध्या पितृप्रसः।

सन्ध्या के २ नाम—(१) सन्ध्या (२) पितृप्रस्।

( एकं दिनाद्यन्तमध्यानाम् )

प्राह्मपराह्ममध्याहास्त्रिसन्ध्य**म्** 

प्रात काल का नाम—(१) प्राल । दोपहर का नाम—(१) मध्याह । शाम का नाम—(१) श्रप-

! किन्हीं-किन्हीं पुस्तकों में प्रात काल के ३ और नाम मिलते ईं — न्युष्ट विमात हें छीवे, पुसि गोमर्ग इप्यते। अर्थात्—(२) न्युष्ट (२) विमात (३) गोसर्ग। इनमें 'न्युष्ट' और 'विभात' ये दोनों नपुसकालिक्ष में और 'गोमर्ग' पुँक्लिक्ष में होते हैं। राह । इन तीनों का संयुक्त नाम 'त्रिसन्ध्य' है। (द्वादश रात्रेः)

त्रथ शर्वरी ॥३॥ निशा निशीथिनी रात्रिस्त्रियामा च्लादा च्ला।

निशा निशायिना राजिस्त्रियामा चण्दा चणा विमावरी-तमस्विन्यौ रजनीयामिनी तमी॥॥॥

रात्रि के १२ नाम — (१) शर्वरी (२) निशा (३) निशीथिनी (४) रात्रि (५) त्रियामा (६) च्लादा

(७) च्तपा (=) विभावरी (६) तमस्विनी (१०) रजनी (११) यामिनी (१२) तमी ।

( एकमत्यन्धकाररात्रेः )

तमिस्रा तामसी रात्रि.

अधियारी रात का नाम—(१) तमिस्रा।

( एकं ज्योत्स्नावद्रात्रेः )

ज्यौत्स्नी चिन्द्रिकयान्विता । चॉदनी रात का नाम—(१) ज्यौत्स्नी ।

(एकं विनद्वयमध्यगतरात्रेः)

श्रागामिवर्तमानाहर्युकायां निशि पविणी।।४॥

श्रानेवाली श्रीर वर्तमान दिनवाली रात का नाम—(१) पिक्सिणी ॥४॥

( एकं रात्रिसमुदायस्य )

गण्रात्रं निशा बहुधः

वहुतसी रात्रियों का नाम—(१) गण्रात्र।

( ह्रे रात्रिपारमभस्य )

प्रदोषो रजनीमुखम्।

रात्रि के पूर्व भाग के २ नाम—(१) प्रदोष (२) रजनीमुख।

( द्वे राजिमध्यस्य )

अर्घरात्र-निशोथी द्वौ

त्राधीरात के २ नाम—(१) श्रर्धरात्र (२) निशीथ।

( हे प्रहरस्य )

द्यौ याम-प्रहरौ समौ ॥६॥

पहर के २ नाम—(१) याम (२) प्रहर ये दोनों समानलिङ्ग (पुं) हैं ।।६॥

٦l

मौ<sup>∦</sup>

2)5

(१) उन्हा

उपरागो ग्रह:

( एकं पर्वसन्धेः ) स पर्वसन्धिः प्रतिपत्पञ्चदश्योर्यदन्तरम् । प्रतिपदा श्रीर पञ्चदशी (पूर्णिमा) के बीच वाली सन्धि का नाम-(१) पर्व । ( एकं पक्षान्तस्य ) एज्चदृश्यो हे श्रमावस्या श्रीर पृशिंमा का नाम--(१) पचान्त । ( हे पूर्णिमायाः ) पौर्णमासी तु पूर्णिमा ॥ ॥ पूर्णिमा के २ नाम-(१) पौर्णमासी (२) 'प्रशिमा ॥७॥ ( एकमनुमत्याः ) कलाहीने साउनुमति चीएा चन्द्रकलावाली पूर्णिमा का नाम-(१) श्रनुमति । ( एकं राकाया ) पूर्णे राका निशाकरे। पूर्ण चन्द्रकला सहित पूर्णिमा का नाम-(१) राका । ( चत्वारि कृष्णपक्षान्ततिथे. ) श्रमावास्या त्वमावस्या दर्श. सुर्येन्दुसद्गम ॥ श्रमावस्या के ४ नाम — (१) श्रमावास्या (२) श्रमावस्था (३) दशे (४) सूर्येन्दुसगम। इनमे 'दर्श' श्रीर 'सूर्येन्दुसङ्गम' ये दोनो पुँ सिङ्ग हैं ॥=॥ en! ( एकं सिनीवाल्याः ) TRI सा दृष्टेन्दुः सिनीवाली श्रमावस्या में चन्द्रमा दिखलाई पढे तो उसका नाम-(१) सिनीवाली। ( एकं मुह्याः ) 用作 सा नप्टेन्दुकला कुहः। नष्ट चन्द्रकलावाली श्रमावस्या का नाम-

( हे प्रहणस्य )

प्रहरा के २ नाम—(१) उपराग (२) ग्रह । ( हे राहयस्तस्येन्दोः सूर्यस्य च ) राहुग्रस्ते त्विन्दौ च पूष्णि च ॥६॥ सोपप्रवोपरको हो राहु से प्रस्त हुए चन्द्र या सूर्य के २ नाम---(१) सोपम्नव (२) उपरक्त ॥६॥ ( ह्रे आकाशादिष्वप्रिविकारस्य ) श्रगन्यत्पात उपाहितः। धूमकेतु के २ नाम-(१) श्राग्न्यूत्पार्त (२) उपाहित। ( एकं समुन्वितचन्द्र-सूर्ययोः ) पकयोक्त्या पुष्पवन्तौ दिवाकर-निशाकरौ।१०। सूर्य और चन्द्रमा का संयुक्त नाम-(१) पुष्पवन्तौ ॥१०॥ ( एकं काष्टायाः ) श्रप्रादश निमेषास्तु काष्टा १८ निमेष = १ काष्टा । ('श्रक्तिपच्म-परिचेपो निमेष परिकीर्तित ' के श्रनुसार एकबार पलक मारने के समय को 'निमेष कहते हैं) ( एकं कलायाः ) त्रिशच् ता. कला। ३० काष्टा = १ कला। ( एकं क्षणस्य ) तास्तु त्रिशत्वराः ३० कला = १ चरण। ( एकं मुहूर्तस्य ) ते तु मुहूर्ती द्वादशास्त्रियाम् ॥११॥ १२ च्राण = १ सुहूर्त । 'सुहूर्त' शब्द स्त्रीलिङ्ग को छोड़कर शेप दोनों लिङ्गों में होता है ॥११॥ ( एकमहोरात्रस्य ) ते तु त्रिंशदहोरात्र ३० मुहूर्त = १ श्रहोरात्र । ( एकं पक्षस्य ) पत्तस्ते दश पञ्च च ! १०+५ (= १५) श्रहोरात्र = १ पद्म ।

( एक्नेकं जुक्क-कृष्णपक्षयोः )

# पत्तौ पूर्वापरौ शुक्क-रूपणौ

मास के पूर्व पक्त का नाम—(१) शुक्त । मास के अपर पक्त का नाम—(१) कृष्ण ।

( एकं मासस्य )

मासस्तु ताबुभौ ॥१२॥

शुक्लपत्त्+कृष्णपत्त् = १ मास ॥१२॥

( एकम् ऋतोः )

ही ही मार्गादिमासी स्यादतुः

मार्गशीर्ष त्रादि दो २ माम = १ ऋतु।

( एकमयनस्य )

तैरयनं त्रिभिः।

३ ऋतुत्रों का १ त्रयन।

( एकैकमयनद्वयस्य )

श्रयने हे गतिरुद्ग्दिल्णाऽकस्य वत्सर. ॥१३॥

श्रयन दो प्रकार का होता है—एक सूर्य की उत्तरागति (जिसे उत्तरायण कहते हैं), श्रौर दूसरी दिच्णा गति (जिसे दिच्णायन कहते हैं)।

२ त्र्ययन = १ वर्ष ॥१३॥

( द्वे समरात्रिदिवकालस्य )

समरात्रिन्दिवे काले विषुवद्विषुवं च तत्।

जिस ( तुला संक्रान्ति और मेपसंक्रान्ति के ) समय दिन और रात वरावर होता है उस समय को (१) विषुवत (२) विषुव कहते हैं।

( चत्वारि मार्गशीर्पस्य )

मार्गशीर्षे सहा मार्ग आग्रहायिएकश्च स ॥१४॥

श्रगहन के ४ नाम — (१) मार्गशिष (२) सहस् (३) मार्ग (४) श्राग्रहायिग्राक ॥ १४॥

( त्रीणि पौपस्य )

- <sup>१</sup>पौपे तैप-सहस्यौ द्वौ

१ किमी २ पुस्तक में यह श्लोक मिलता है— पुष्ययुक्ता पीर्णमासी पीपी मासे तु यत्र सा। नाम्ना म पोपी माधाधाश्चैवमेकादशापरे॥ श्रर्थाद—पुष्यन जत्रयुक्त पीर्णमार्मा को 'पीपी' कहते हैं। पीपा पीर्णमार्मा निस माम मं हो उस माम को पीप कहते

पौष के ३ नाम—(१) पौप (२) तैप (३) महस्य।

> ( हे माधमासस्य ) तपा माघे

माघ के २ नाम—(१) तपस्(२) माघ। (त्रीणि फाल्युनस्य)

श्रथ फाल्गुने।

स्यात्तपस्यः फाल्गुनिकः

फाल्गुन के ३ नाम—(१) फाल्गुन (२) तपस्य (३) फाल्गुनिक ।

( त्रीणि चैत्रस्य )

स्याच्चैत्रे चैत्रिको मधुः ॥ धा

चैत्र के ३ नाम—(१) चैत्र (२) चैत्रिक (३) मधु॥ १५॥

( त्रीणि वैशाखस्य )

वैशाखे माधवो राधः

वैशाख के ३ नाम—(१) वैशाख (२)

माधव (३) राध।

( हे ज्येष्टमासस्य )

्ज्येष्ठे शुकः

ज्येष्ठ के २ नाम—(१) ज्येष्ठ (२) शुक्र ।

( द्वे आपाढस्य )

शुचिस्त्वयम्।

श्राषाढे

थ्राषाढ के २ नाम—(१) शुचि (२)

श्रापाढ ।

( त्रीणि श्रावणस्य )

श्रावर्णे तु स्यान्नमा श्राविणकश्च सः॥१६॥

श्रावण के ३ नाम — (१) श्रावण (१) नभस् (३) श्रावणिक ॥ १६॥

हैं। श्मी प्रकार श्रीर भी माघ श्रादि (१ मद्या नव्त २ फल्पुनी नव्दत्र ३ चित्रा ४ विशाखा ५ ज्येष्ठा ६ श्रमाडी ७ श्रवण ८ भद्रपटा ६ श्राश्विनी १० कृत्तिका ११ मृग शिरा ) एगारह (= एकादश ) महिना जानना। ( चत्वारि भाद्रपदमासस्य ) स्युर्नभस्य-प्रौष्ठपद-भाद्र-भाद्रपदा समा.।

भादे। के ४ नाम — (१) नभस्य (२) प्रौष्ठपद (३) भाद्र (४) भाद्रपद । ये समान लिङ्गवाचक हैं। ( श्रीणि आहिवनस्य )

# स्यादाश्विन इषोऽप्याश्वयुजोऽपि

कार के ३ नाम—(१) त्राश्विन (२) इप (३) श्राश्वयुज ।

( चत्वारि कार्तिकस्य )

स्याचु कार्त्तिके ॥१७॥

वाहुछोजों कार्तिकिक.

कार्तिक के ४ नाम—(१) कार्तिक (२) वाहुल

(३) ऊर्ज (४) कार्तिकिक ॥१७॥

( एकं मार्ग-पौपाभ्यां निष्पन्नस्यर्तोः ) हेमन्त.

श्रगहन-पौषमहिनेवाली ऋतु का नाम—(१) हेमन्त ।

( एकं माघ-फाल्गुनाभ्यासृतोः )

# शिशिरोऽस्त्रियाम्।

माघ-फाल्गुन महिनेवाली ऋतु का नाम— (१) शिशिर। यह शब्द (स्त्रीलिङ्ग को छोड़कर) पुँक्षिङ्ग तथा नपुंसक लिङ्ग में होता है।

( त्रीणि चैत्र-वैशाखाभ्यामृतोः )

# वसन्ते पुष्पसमय सुरभिः

चैत्र-वैशाख महिनेवाली ऋतु के ३ नाम---(१) वसन्त (२) पुष्पसमय (३) सुरमि।

( सप्ठ ज्येष्टापाढाम्यामृतोः )

श्रीषा ऊषाक. ॥१८॥

# निदाघ उष्णोपगम उष्ण ऊष्मागमस्तप.।

ज्येष्ट-श्राषाद महिनेवाली ऋतु के ७ नाम— (१) ग्रीप्म (२) ऊप्मक (३) निदाघ (४) उप्लोपगम (५) उप्ला (६) ऊप्मागम (७) तप ॥१८॥

( हे श्रावणभादाभ्यामृतोः )

# स्त्रियां प्रावृद् स्त्रियां भूम्नि वर्षा

मावन-भावे। महिनेवाली ऋतु के २ नाम— (१) प्रातृष् (२) वर्षा। इनमे 'प्रावृट्' शब्द ( पान्त ) स्त्रीलिङ्ग में, श्रीर 'वर्षा' शब्द स्त्रीलिङ्ग नित्य बहुवचनान्तमें हेाता है ।

( एकम् आश्विन-कार्तिकाभ्यामृतोः )

श्रथ शरित्स्रयाम् ॥१६॥

कार-कार्तिक महिनेवाली ऋतुका नाम—(१) शरद्। यह शब्द (दकारान्त) स्त्रीलिङ्ग में होता है ॥ १६॥

(हेमन्तादीना पण्णामेकुम्)

षडमी ऋतवः पुंसि मार्गादीन् युगैः क्रमात्।

मार्ग-शिर्ष श्रादि दो-दो महिने के ये हैमन्त श्रादि छ 'ऋतु' होते हैं। यह 'ऋतु' शब्द पुँक्षिक्ष में होता है।

( पट् सवत्सरस्य )

संवत्सरो वत्सरोऽच्दो हायनोऽस्त्री शरत्समा

वर्ष के ६ नाम — (१) सवत्सर (२) वत्सर (३) श्रव्द (४) हायन (४) शरद् (६) समां। इनमे 'संवत्सर' से लेकर 'हायन' शब्द पर्यन्त पुँक्षिक्ष तथा नपुंसक लिक्ष मे, शरद् स्त्रीलिक्ष मे, श्रीर 'समा' स्त्रीलिक्ष नित्य वहुवचनान्त है॥२०॥

( एकमहोरात्रस्य )

मासेन स्यादहोरात्र. पैत्र

मनुष्यों का १ महीना = पितरों का १ श्रहोरात्र (दिन-रात)

वर्षेण दैवतः।

मनुष्यो का १ साल=| देवतात्रों का १ दिनरात देवे युगसहस्रे द्वे ब्राह्मः

वेवतार्थ्यों का २००० युग = पृत्रह्मा का १ श्रहोरात्र ।

( एकं ब्रह्मणो दिनस्य ) करुपो तु तौ नृणाम् ॥२१॥

■ कृष्ण पत्त की व्यष्टमी से शुरुपत्त की श्रष्टमी तक पितरों का दिन होता है। शुष्टपत्त की श्रष्टमी से कृष्ण पत्त की श्रष्टमी तक पिनरों की रात्रि होती है।

† देवतात्रों का 'उत्तरायण' दिन में श्रीर 'टिक्णायन'

‡ मह्मा का दिन सनुर्ध्यों या रिधनिकाल श्रीर हमा की रात्रि सनुर्ध्यों का प्रलयकाल है।

उन देवतात्रों के २००० युग = नहाा का १ श्रहोरात्र = मनुष्यो का कल्प।

( एकं मन्वन्तरस्य )

मन्वन्तरं तु दिव्यानां युगानामेकसप्ततिः।

देवतात्र्यों के ७१ युग=१ मन्वन्तर (नपुंसक लिङ्ग )।

( पञ्च प्रलयस्य )

संवर्तः प्रलयः करुपः त्तयः करुपान्त इत्यपि ॥

विष्णुपुरायां --- भ कृतं देन इ।पर च कलिश्चेति चतुर्युगम्। प्रोच्यते तत्महस्र तु ब्रह्मणो दिनमुच्यते ॥ धर्थात्—( कृत + त्रेता + द्रोपर + किल ) × १००० = ब्रह्मा का १ दिन ।

मनु का कथन है-

चत्वार्याहु सहस्राणि वर्षाणा तु कृत युगम् । तस्य तावच्छतो सख्या मन्ध्याशश्च तथाविध ॥ इतरेषु ससन्ध्येषु ससन्ध्यारोषु च त्रिषु।

एकापायेन वर्तन्ते सहस्राणि शतानि च ॥

एतद्दादशसाहम् देवाना युगमुच्यने ।

दैविकाना युगाना तु सद्दस परिसख्यया ॥ ब्राह्ममेकमहर्जेय तावतीं रात्रिमेव च॥

देववर्ष के अनुसार कृतयुग का मान=४८००,

मनुष्य वर्षमान " ( ४८०० देववर्ष 🗙 ३६०

दिन=) १७२८००

देववर्ष के श्रनुमार त्रेतायुग का मान=३६००, मनुष्यवर्पमान  $=(3\xi\circ\circ\times3\xi\circ=)$ 

१२६६०००

देववर्ष के अनुसार द्वापर युग का मान=१४००,

मनुष्य वर्ष मान  $=(3800\times380=)$ 

देववर्ष के श्रनुमार किलेयुग का मान=१२००

मनुष्य वर्षमान  $=(??\circ\circ \times \exists \xi \circ =)$ 

४३२००० चारो युगों का देववर्ष=४८००+३६००+२४००

+ 2200= 22000 मनुष्यवर्ष = १७२८००० + १२६६०००

+= \$ 8000 + 8 3 3 000

≕४३२००००

देव वर्ष के अनुसार मधा का दिन = १२००० 🗙 १००० == १२००००००

मनुष्य वर्षे ,, 

=833,000,000

प्रलय के ५ नाम-(१) संवर्त (२) प्रलय (३) कल्प (४) च्चय (५) कल्पान्त ॥२२॥

(द्वादश पापस्य)

अस्त्री पड्डं पुमान्पाप्मा पापं किल्विष-कल्मपम् कलुपं वृजिनैनोऽघमंहोदुरित-दुष्कृतम् ॥२३॥ पाप के १२ नाम - (१) पङ्क (२) पाप्सन्

(३)पाप (४) किल्विप (५) कल्मप (६)

कलुष ( ७ ) वृजिन ( ६ ) एनस् ( ६ ) श्रघ (१०)

अहस् (११) दुरित (१२) दुष्कृत । इनमें (१)

पङ्क (स्त्रीलिङ्गवार्जित) पुॅल्लिङ्ग स्रीर नपुंसक में,

(२) पाप्मन् पुॅल्लिङ्ग में श्रौर शेष (३-१२) नपुं-

सक लिइ में होते है ॥२३॥

(पञ्च धर्मस्य )

स्याद्धमॅमिस्रियां पुराय-श्रेयसी सुकृतं वृष:।

धर्म के प्रनाम - (१) वर्म (२) पुराय (३) श्रेयस (४) सुकृत (५) वृप। इनमें (१)

'धर्म' पुॅल्लिङ श्रौर नपुसक मे, ( २-४ ) नपुंसक

में श्रीर ( ५ ) वृष पुँक्तिज्ञ में हैं ॥

( द्वादश आनन्दस्य )

मुत्प्रीतिः प्रमदो हपैः प्रमोदामोद-सम्मदाः॥२४ स्यादानन्दथुरानन्द शर्म-शात-सुखानि च ।

श्रानन्द के १२ नाम--(१) मुद् (२) प्रीति

(३) प्रमद (४) हर्ष (५) प्रमोद (६) त्रामोद

(७) सम्मद (६) श्रानन्द्रथु (६) श्रानन्द (१०)

शर्मन् (११) शात (१२) सुख। इनमें (१-२)

साहचर्य से स्त्रीतिङ (३६) पुॅलिङ ग्रौर (१०

१२ ) नपुंसक हैं ॥२४॥

(द्वादश कल्याणस्य)

१व.श्रेयसं शिवं भद्रं कल्यागं मङ्गलं ग्रुभम्॥२४ भावुकं भविकं भन्यं कुशलं त्तेममस्त्रियाम्।

शस्तं च

कल्यारा के १२ नाम—(१) (२) शिव (३) भद्र (४) कल्याएा (४) मङ्गल (६) शुभ (७) भावुक (८) भविक (६) भन्य (१०) कुशल (११) च्रेम (१२) शस्त । इनमें (१-१०) नपुंसक में (११-१२) नपुंसक श्रौर पुॅल्लिझ में होते हैं ॥२५॥

त्रुथ त्रिषु द्रव्ये पापं पुर्यं सुखादि **च** ॥२६॥

'पाप' 'पुराय' श्रीर 'सुख' से लेकर 'शस्त' शब्द पर्यन्त द्रव्यवाचक होने पर तीनों लिङ्गों में होते हैं [ यथा—पाप पुमान्, पापा स्त्री, पापं कुलम् । ] ।।२६॥

(पञ्च प्रशस्तस्य)

मतिल्लका मचर्चिका प्रकाराडमुद्धतल्लजौ । प्रशस्तवाचकान्यमुनि

प्रशस्त के ५ नाम—(१) मति हाका (२)
मचर्चिका (३) प्रकार ड (४) उद्ध (५) तहाज ।
ये पाँचों विशेष्य मे श्रम्य लिङ्ग के समानाधिकरण
में होने पर भी श्रपने लिङ्ग को नहीं छोड़ते।
(यथा—प्रशस्तो ब्राह्मण = ब्राह्मणमति हाह्मण =
ब्राह्मणोद्ध । प्रशस्ता गौ = गोमचर्चिका =
गोप्रकार डम्। प्रशस्ता कुमारी = कुमारी तहाज ।

( एकं ग्रुभावहविधेः ) श्रयः ग्रुभावहो विधिः ॥२७॥

शुभकारक भाग्य का नाम—(१) श्रय। यह पुॅल्लिङ है ॥ २७॥

(पड्भाग्यस्य)

देवं दिएं भागधेयं भाग्यं स्त्री नियतिर्विधि ।

भाग्य के ६ नाम—(१) दैव (२) दिष्ट (३) भागधेय (४) भाग्य (५) नियति (६) विधि। इनमें 'नियति' स्त्रीलिङ्ग, 'विधि' पुॅल्लिङ्ग, 'श्रीर शेष नपुंसक हैं।

( त्रीणि कारणस्य )

हेतुनी कारणं वीजम्

कारण के ३ नाम—(१) हेतु (२) कारण (३) वीज। इसमें (१) 'हेतु' पुँ लिप्त, (२-३) नपुंतक है।

(द्वे सुख्यकारणस्य ) निदानं त्वादिकारणम् ॥२=॥

मुख्य कारण के २ नाम—(१) निदान (२) श्रादिकारण ॥२८॥

(त्रीणि आत्मनः)

त्तेत्रज्ञ त्रात्मा पुरुषः 🍃

शरीराधिदेवता के र्रैं नाम—(१) चेत्रज्ञ (२) त्रात्मा (३) पुरुष । 🗥

( हे प्रकृते )

प्रधानं प्रकृति: ऋियाम् ।

प्रकृति के २ नाम—,(१) प्रधान (२) प्रकृति । इनमें (१) नपुंस्क (२) स्त्रीलिङ्ग है ।

( एकं कालावस्थायाः )

विशेषः कालिकोऽवस्था

समय द्वारा निर्मित देहादि के विशेष रूप (वाल, यौवन, वृद्ध ) का नाम—(१) श्रवस्था। (त्रयाणां गुणानामप्येकैकम् )

गुणाः सत्वं रजस्तमः ॥२८॥

गुर्गों के नाम—(१) सत्व (२) रजस् (३) तमस ॥२६॥

( पट् जननस्य )

जनुर्जनन जन्मानि जनिरुत्पत्तिरुद्भव ।

जन्म लेने के ६ नाम—(१) जनुष्(२) जनन (३) जन्मन्(४) जनि (५) उत्पत्ति (६) उद्भव। इनमे (१-३) नपुंसक (४-५)

( पट प्राणिन )

प्राणी तु चेतनो जन्मी जन्तुर्जन्यु-शरीरिण ३०

प्राणी के ६ नाम—(१) प्राणिन् (२) चेतन (३) जन्मिन (४) जन्तु (५) जन्यु

(६) शरीरिन । (१-६) पुँल्लिङ्ग हैं ॥२०॥ (त्रीणि घटत्वादिजातेः)

जातिर्जातं च सामान्यम्

स्त्रीलिङ्ग (६) पुॅल्लिङ्ग है।

जाति के ३ नाम—(१) जाति (२) जात (३) सामान्य।

( हे घटाडिव्यक्तेः )

च्यकिस्तु प्रयमातमला ।

व्यक्ति के २ नाम—(१) व्यक्ति (२) पृथ-गात्मता ।

(सप्त मनसः)

चित्तं तु चेतो हृद्यं स्वान्तं हृत्मानसं मन.॥३१ मन के ७ नाम—(१) चित्त (२) चेत

(३) हृदय (४) स्वान्त (५) हृद् (६) मानस (७) मनस्। ये (१७) नपुंसक हैं ॥३१॥

्रें इति कालवर्ग ४

स्र्थ<sub>ं</sub>धीवगेः ५ (चतुर्वश बुद्धेः)

वुद्धिर्मनीषा धिषणा धी प्रज्ञा शेमुषी मतिः।

प्रेचोपलिधिश्चित्संवित्प्रतिपज्ज्ञप्तिचेतना ॥१॥

बुद्धि के १४ नाम (१) बुद्धि (२) मनीपा (३) धिपगा (४) धी (५) प्रज्ञा (६) शेमुपी (७)

मित (६) प्रेचा (६) उपलब्धि (१०) चिद् (१९) मैविद (१२) प्रतिपेद (१३) ज्ञप्ति (१४)

चेतना ॥ १ ॥

( एकं धारणायुक्तवुद्धेः )

घीर्घारणावती मेघा

वारणा शक्तिवाली बुद्धि का नाम—(१) मेथा।

( एकं मनोन्यापारस्य )

सङ्गरुप कर्म मानंसम्।

मानसिक कमें का नाम—(१) सङ्कल्प। (हे चेतस सुखादौ तत्परतायाः)

चित्ताभोगो मनस्कार

सुख त्र्यादि में श्रासक्त मन के २ नाम-

(१) चित्ताभोग (२) मनस्कार।

( त्रीणि विचारणस्य )

चर्चा संख्या विचारणा ॥२॥

१ अन्य पुस्तकों में यह श्लोक अधिक मिलता है— अवधान ममाधान प्रियान तथैव च । ममाधान के ३ नाम—(१) अवधान (२) समा-

भान (३) प्रिष्यान।

२ अन्य पुस्तकों में---

विचार (प्रमाणो द्वारा श्चर्थ परीक्ता ) के ३ नाम—(१) चर्चा (२) संख्या (३) विचारणा ॥२॥ (त्रीणि तर्कस्य )

श्रभ्याहारस्तर्क ऊहः

तर्क के ३ नाम—(१) ऋष्याहार (२) तर्क (३) ऊह।

- ( चत्वारि संशयज्ञानस्य )

विचिकित्सा तु संशयः।

सन्देह-द्वापरी च

संशय के ४ नाम—(१) विचिकित्सा (२) संशय (३) सन्देह (४) द्वापर ।

( द्वे निश्चयज्ञानस्य )

श्रथ समौ निर्णय-निश्चयौ ॥३॥ निश्चय के २ नाम—(१) निर्णय (२) निश्चय ।

ये दोनों समान लिङ्ग ( प्रॅलिलङ्ग ) हैं ॥ ३ ॥

( द्वे परलोकाभाववादिज्ञानस्य )

मिथ्यादृष्टिर्नास्तिकता

परलोकाभाव ज्ञान के २ नाम—(१) मिथ्या-दृष्टि (२) नास्तिकता।

( द्वे परद्रोहचिन्तनस्य )

व्यापादो द्रोहचिन्तनम्।

दूसरे से द्रोह करने का विचार करने के २ नाम—(१) व्यापाद (२) द्रोहचिन्तन। (इनमे पहला पुॅल्लिङ श्रोर दूसरा नपुंसक है)।

( हे सिद्धान्तस्य )

समौ सिद्धान्त-राद्धान्तौ

सिद्धान्त के २ नाम—(१) सिद्धान्त (२) राद्धान्त । ये दोनों पुॅल्लिङ्क हें।

(त्रीणि भ्रमस्य)

भ्रान्तिर्मिथ्यामितर्भ्रम.॥४॥ भ्रम के ३ नाम—(१) भ्रान्ति (२)मिथ्या-

मति (३) भ्रम ॥४॥

विमशों भावना चैव वामना च निगवते। वासना के ३ नाम—(१) विमर्श (२) भावना (३) वासना। ( दश अङ्गीकारस्य )

संविदागुः प्रतिज्ञानं नियमाश्रव-संश्रवाः। स्रङ्गीकाराभ्युपगम-प्रतिश्रव-समाधय ॥४॥

श्रङ्गीकार के १० नाम—(१) सविद्(२) श्रागू(३) प्रतिज्ञान (४) नियम (५) श्राश्रव (६) संश्रव (७) श्रङ्गीकार (६) श्रम्युपगम (६) प्रतिश्रव (१०) समाधि। इनमें (१-२) स्त्रीलिङ्ग हैं॥५॥

( एकं मोक्षोपयोगिबुद्धे. ) मोन्ने घीर्ज्ञानम्

मोच में निरत बुद्धि का नाम-(१) ज्ञान

( एकं शिल्पादिविषयक बुदेः)

श्रन्यत्र विज्ञानं शिल्पशास्त्रयो ।

श्रन्यत्र (मोच्चोपयोगि वुद्धि को छोड़कर) शिल्म (कारीगरी) श्रौर शास्त्र में लगनेवाली वुद्धि का नाम — (१) विज्ञान।

(अष्टौ मोक्षस्य)

मुक्तिः कैवल्य-निर्वाण-श्रेयोनि श्रेयसामृतम्॥६ मोज्ञोऽपवर्गः

मोत्त के माम—(१) मुक्ति (२) कैवल्य (३) निर्याण (४) श्रेयस (५) निश्रेयस (६) श्रमृत (७) मोत्त (म) श्रपवर्ग ॥६॥

( त्रीणि अज्ञानस्य )

श्रथाज्ञानमविद्याह्म्मति स्त्रियाम् ।

श्रज्ञान के ३ नाम—(१) श्रज्ञान (२) श्रविया (३) श्रहंमति (स्री लिप्त)।

( रूपादिपञ्चकस्य प्रत्येकं न्नीणि ) रूपं शब्दो गन्ध-रस-स्पर्शाश्च विषया श्रमी॥॥॥ गोचरा इन्द्रियार्थाश्च

विषयों के नाम—(१) रूप (२) शब्द (३) गन्ध (४) रस (५) स्पर्श । इन्हीं को विषय, गोचर, इन्द्रियार्थ भी कहते हैं ॥७॥ (त्रीणि इन्द्रियाणाम्)

इषीकं विषयीन्द्रियम्।

इन्द्रियों के ३ नाम—(१) हपीक (२) विषयिन (३) इन्द्रिय।

( एकं गुह्यादीन्द्रियस्य )

कर्मेन्द्रियं तु पीय्वादि

कर्मेन्द्रिय के नाम—(१) गुदा श्रादि। (एकं ज्ञानेन्द्रियस्य)

मनो-नेत्रादि धीन्द्रियम् ॥६॥

ज्ञानेन्द्रिय के नाम-(१) मन (२) नेत्र श्रादि । ( द्वे कषायरसस्यः)

तुवरस्तु कषायोऽस्त्री

कसैले रस के २ नाम—(१) तुवर (२) कषाय । इनमें पहला पुॅलिङ्ग, ग्रांर दूसरा पुं॰ श्रीर नपुसक मे होता है।

> ( एकं मधुरस्य ) मधुरो

मीठा रस का नाम—(१) मधुर। (एकं लवणस्य)

लवण:

नमकीन रस का नाम—(१) लवरा। (एकं कटोः)

कटुः।

कड़वे रस का नाम - (१) कटु। ( एकं तिकस्य )

तिकः

तीते रस का नाम - (१) तिक्र। ( पुर्क अम्लस्य )

ग्रम्ब्लश्च

खेंहे रस का नाम-(१) श्रम्ब्ल।

१ पायुपस्थे पाणि-पादी वाक् चेतांन्द्रियमग्रहः ।
श्रशीत—(१) पायु ( = गुदा), (२) उपस्य ( लिङ्ग, मग)
(२) हाथ (४) पैर (५) वाणी—ये ५ कर्मेन्द्रिय हैं।
२ मन कर्णों तथा नैत्र रमना च लचा सह।
नामिका चेति पट्तानि भीन्द्रियाणि प्रच्छते ॥
श्राणीत—(१) मन (२) कान (३) श्रीतः (८) जीम
(५) लचा (६) नाक—ये ६ शानेन्द्रिय हैं।

रसाः पुंसि

'तुवर' सेकर 'ग्रम्ल' पर्यन्त शब्दों को रस कहते हैं श्रीर रसवाचक होने पर ये पुँक्षिङ्ग मे होते हैं।

तद्वत्सु षडमी त्रिषु ॥१॥

यदि वे द्रव्यवाचक हों तो तीनों लिङ्गो में ,होते हैं ॥६॥

( एकं परिमलस्य )

विमर्दोत्थे परिमलो गन्धे जनमनोहरे।

मनुष्यों के मन हरण करनेवाली ( सुरतादि में वक्कल-मालाओं के मर्दन से और चन्दनादि के भ्रिसने से उत्पन्न ) सुगन्धि का नाम—(१) परिमल।

( एक सुगन्धस्य )

श्रामोद सोऽतिनिर्हारी

वह परिमल यदि श्रखन्त मनोहर हो तो उसका नाम — (१) श्रामोद।

वाच्यलिङ्गत्वमागुणात् ॥१०॥

यहाँ से लेकर 'गुणे शुक्कादयः पुंसि ॥ १७॥' तक जो शब्द हैं वे वाच्यलिङ्ग हैं ( अर्थात् विशेष्य के अनुसार तीनों लिङ्कों में होते हैं।)॥१०॥

( द्वे दूरगामिगन्धस्य )

समाकर्पी तु निर्हारी

वडी दूर की खुरावू के २ नाम—(१) समा-कर्षिन् (२) निर्हारिन् ।

(चत्वारि शोभनगन्धयुक्तस्य)

सुरभिर्घाणतर्पण.।

इप्रगन्धः सुगन्धि स्यात्

सुगन्व (खुशवू) के ४ नाम -(१) सुरमि

(२) प्रागतर्पण (३) इप्टगन्ध (४) सुगन्धि ।

( हे मुखवासनगुटिकादे )

श्रामोदी मुखवासन. ॥११॥

्मुँह को सुगन्थित करनेवाले 'पान' श्रादि के २ नाम—(१) श्रामोदिन् (२) मुखवासन ॥११॥

( द्वे दुर्गन्धस्य )

पुतिगन्धिस्तु दुर्गन्धः

दुर्गन्य ( वदवू ) के २ नाम—(१) पृतिगन्धि (२) दुर्गन्ध ।

( ह्रे अपक्रमांसादिगन्धस्य )

विस्नं स्यादामगन्धि यत्।

कच्चे मास त्रादि की गन्ध के २ नाम—(१) विस्र (२) त्रामगन्धिन् ।

( त्रयोदश शुक्लवर्णस्य )

युक्क-शुभ्र-श्रुचि-श्वेत-विशद-श्येत-पाएडराः॥१२ स्रवदातः सितो गौरो वलचो धवलोऽर्जुनः।

सफेद रंग के १३ नाम—(१) शुक्क (२) शुभ्र (३) शुचि (४) रवेत (५) विशद (६) रयेत (७) पार्यडर (८) श्रवदात (६) सित (१०) गौर (१९) वतन्त (१२) धवल (१३) श्रर्जुन ॥१२॥

( त्रीणि पीतसंवलितज्ञक्लवर्णस्य )

हरिए. पाएडुर. पाएडु:

कुछ पीलापन लिए हुए सफेद रंग के ३ नाम—(१) हरिएा (२) पाएडुर (३) पाएडु ।

( द्वे धूसरवर्णस्य )

ईपत्पाग्डुस्तु धूसरः ॥१३॥

कुछ-कुछ सफेद (मटमैला) रंग के २ नाम— (१) ईषत्पाराङ् (२) धूसर ॥१३॥

( सप्त कृष्णवर्णस्य )

कृष्णे नीलासित-श्याम-काल-श्यामल-मेचका

काला रग के ७ नाम - (१) क्रुप्ण (२) नील (३) श्रासित (४) श्याम (५) काल (६)

ज्यामल (७) मेचक।

( त्रीणि पीतवर्णस्य )

पीतो गौरो हरिद्राभः

पीला (हरदी की श्रामा) रग के ३ नाम--(१) पीत (२) गौर (३) हरिद्राम।

( त्रीणि हरितवर्णस्य )

पालाशो हरितो हरित् ॥१४॥

हरा रग के ३ नाम—(१) पालाश (२) हरित (३) हरित् ॥१४॥ ( त्रीणि रक्तवर्णस्य )

रोहितो लोहितो रचः

लाल के ३ नाम-(१) रोहित (२) लोहित (३) रक्त।

( त्रीणि शोणवर्णं य )

शोणः कोकनदच्छविः।

लाल कमल के समान गाडा लाल रग के २ नाम-(१) शोरा (२) कोकनदच्छवि। ( द्वे अरुणवर्णस्य )

श्रन्यकरागस्त्वरुण

गुलाबी रंग के ? नाम—(१) अव्यक्तराग (२) श्रहण ।

( द्वे इवेतरक्तवर्णस्य )

श्वेतरक्तस्तु पाटल ॥१४॥

सफेदी लिए हुए लाल रग के २ नाम--(१) रवेतर्क्ष (२) पाटल ॥१५॥

( द्वे कृष्णपीतस्य )

श्यावः स्यात्कपिशः

कालापन लिए हुए पीले रग (फीका रग) के २ नाम--(१) श्याव (२) कपिश।

( त्रीणि कृष्णलोहितस्य )

धूम्र-धूमली कृष्णलोहिते।

कालापन लिए हुए लाल रग (धृमिल रग) के ३ नाम—(१) धूम्र (२) धृमल (३) कृष्णलोहित ।

( पट कपिलवर्णस्य )

कडारः कपिलः पिङ्ग-पिशङ्गौ कद्यु-पिङ्गलौ ॥१६ भूरा रग के ६ नाम-(१) कडार (२) कपिल

(३) पिज (४) पिशन (५) कद्र (६) पिजल ॥१६॥ ( पड् विचित्रवर्णम्य )

चित्रं किर्मीर-कल्माप-शवलैताश्च कर्त्ररे।

चित्र-कर्वुर ( चित-कवरा )रंग के ६ नाम-(१) चित्र (२) किमीर (३) कल्माप (४) शवल (५) एत (६) कर्नुर।

गुणे शुकादय पुंसि, गुणिलिहास्त तहति ६७

गुरावाचक होने पर 'शुक्त' श्रादि शब्द पुँक्षिक्ष मे होते है। श्रीर गुणिवाचक होने पर उनके श्रनसार तीना लिङ्गो मे होते है । यथा-शुक्तं वस्त्रं, शुक्त पट , शुक्ता शाटी ] ॥१७॥ ( इति धीवर्गः ५ )

## शब्दादिवगः ६

(सप्ताधिष्ठातृदेवतायाः)

ब्राह्मी तु भारती भाषा गीर्बाग्वाणी सरस्वती।

सरस्वती (वाणी की अधिष्ठात्री देवी) के ७ नाम--(१) ब्राह्मी (२) भारती (३) भापा (४) गिर् (५) वाच् (६) वाणी (७) सरस्वती ।

( पट भाषणस्य )

**ध्याहार उक्तिर्लेपितं भापितं वचनं वच: ॥१॥** 

बोलने के ६ नाम - (१) व्याहार (२) उक्ति (३) लपित (४) भाषित (५) वचन (६) वचस् । इनमे (१) पुँक्तिङ्ग (२) स्त्रीलिङ्ग (३-६) नपुंसक है ॥ १ ॥

( ह्रे अपझंशस्य )

श्रपम्रंशोऽपशब्द, स्यात्

श्रपभुंश शब्द के २ नाम – (१) ग्रपभुश (२) श्रपशब्द।

( एक शव्दस्य )

शास्त्रे शब्दस्तु वाचक ।

शास्त्रो (ब्याकरण श्रादि) मे वाचक का नाम - (१) शब्द ।

( एकं वाक्यस्य )

तिड्सुवन्तचयो घाक्यं क्रिया वा कारकान्त्रिता

तिडन्त-सुवन्त-पद्ममूह और तारक वृक्ष किया का नाम - (१) वास्य ॥ २॥

(चन्यारि वेटस्य)

श्रुतिः स्त्री चेद श्राम्नायत्मयी

वेद के ४ नाम (१) श्रति (२) वेद (३) श्राम्नाय (४) त्रयी । इनमेँ (१,४) स्त्रीलिङ (२-३) पुँल्लिङ्ग हैं।

### ( एकं वेदविहितकर्मणः )

धर्मस्तु तद्विधि.

(धर्म जिज्ञासमानाना प्रमाण परमं श्रुति के त्र्यनुसार) उस वेद में कही हुई विधि का नाम-(१)धर्म।

#### ( घेदानां प्रत्येकमेकम् )

#### **स्त्रियामृक्सामयञ्जूषी**

वेदत्रयी का नाम — (१) ऋच् (२) सामन् (३) यजुष्। इनमें (१) स्त्रीलिङ (२-३) नपु सक हैं।

( एकं वेदन्नयसंघातस्य )

इति वेदास्त्रयस्त्रयी ॥ ३ ॥

इन तीनों वेद का संयुक्त नाम — (१)

#### ... ( एकं वेदाङ्गस्य )

## शिदोत्यादि श्रुतेरक्रम्

वेद के श्रप्त का नाम-(१) शिचा। (इत्यादि से कल्प, व्याकरण, निरुक्त, ज्यौतिष, छन्दस का श्रभिप्राय समभना।)

#### ( द्वे ॐकारस्य )

ॐकार-प्रण्वौ समौ।

ॐकार के २ नाम — (१) ॐकार (२) प्रण्व। ये दोनों समान श्रर्थ एव लिङ्ग (पु०) वाले हैं।

## ( द्वे पूर्वचरितस्य महाभारतादेः )

### इतिहास. पुरावृत्तम्

पूर्ववृत्तान्त वतलानेवाले ( महाभारत श्रादि ) के २ नाम — (१) इतिहास (२) पुरावृत्त । ( एकं स्वराणाम् )

### उदाचीदास्त्रयः स्वराः ॥४॥

शिद्या कल्पो व्याकरण निरुक्त ज्योतिया गति. ।
 धन्दोविचितिरित्येप पडगो वेद उच्यते ॥

२ उदात्तशानुदात्तरच स्वरितश स्वराखयः। चतुर्थ प्रचिनो नोक्तो यनोऽसी ख्रान्दस समृत ॥ स्वरों के नाम—(१) उदात । श्रादि से श्रनु-दात श्रीर स्वरित सम-मना ॥४॥

( एकैकं तर्कविद्यायाः, अर्थशास्त्रस्य )

श्रान्वोत्तिको द्गडनोतिस्तर्कविद्यार्थशास्त्रयोः।

गौतम त्रादि की रचित तर्के विद्या का नाम-

(१) त्र्यान्वीचिकी।

वृहस्पति-कौटिल्य त्र्यादि के वनाए हुए त्र्यर्थशास्त्र का नाम—(१) दएडनीति।

( द्वे ज्ञातसत्यार्थभूतायाः कथायाः ) स्राख्यायिकोपळब्घार्था

कहानी (यथा वासवदत्ता स्त्रादि के) २ नाम-

(१) त्र्याख्यायिका (२) उपलब्धार्था । ( द्वे न्यासादिप्रणीतभागवतपुराणादेः )

पुराणं <sup>१</sup>पञ्चलत्त्णम् ॥४॥
व्यासादि प्रणीत भागवत पुराण त्रादि के २
नाम – (१) पुराण (२) पञ्चलत्त्रण ॥४॥
( द्वे कथायाः )

#### प्रवन्धकल्पना कथा

कथा के २ नाम — (१) प्रवन्धकल्पना (२) कथा।

> ( ह्रे दुर्विज्ञानार्थंप्रश्नस्य ) प्रवह्निका <sup>२</sup>प्रहेलिका ।

१ सर्गश्च प्रतिसर्गश्च वशो मन्वन्तराणि च।
वशानुचरित चैव पुराण पष्टलक्षणम् ॥
—वाराहपुराणम् ।
श्रष्टादश पुराणानि पुराण्जा प्रचक्ते ।
पाम ब्राह्म वैष्णव च शेव मागवत तथा ॥
तथाऽन्यन्नारदीयध मार्कएटेयव्च सप्तमम् ।
श्राग्नेयमप्टम चैव सविष्य नवम स्मृतम् ॥
दशम ब्रह्मवैवर्त लेङ्गमेकादश तथा ।

वाराह द्वादशञ्चेव स्कान्दञ्चात्र त्रयोदशम् ॥ चतुर्दश वामनक कौर्म पञ्चदश स्मृतम् । २ प्रहेलिकालच्यम् —

व्यक्तीकृत्य कमप्यर्थं स्वरूपार्थस्य गोपनात् । यत्र वाह्यार्थंसम्बन्धः कथ्यते सा प्रहेलिका ॥ श्रस्योदाहर्रणम्, सुमापितरत्नमायङागारे- पहेली के नाम-प्रवह्लिका (२) प्रहेलिका।

### ( हे मन्वादिस्मृतेः )

## स्मृतिस्तु धर्मसंहिता

मनु त्रादि की <sup>१</sup>स्मृति के २ नाम - (१) स्मृति (२) धर्मसंहिता।

### ( हे संग्रहस्य )

### समाहतिस्तु २संग्रह. ॥६॥

सथह के २ नाम — (१) समाहित (२) संग्रह ॥ ६॥

( द्वे समस्यायाः )

#### समस्या<sup>3</sup> तु समासार्था

समस्या के २ नाम—( 🛙 ) समस्या ( २ ) समासार्था ।

#### ( हे लोकप्रवादस्य )

### किंवदन्ती जनश्रुतिः।

श्रफवाह के २ नाम—(१) किंवदन्ती (२) जनश्रुति।

#### ( चत्वारि वार्तायाः )

## वार्ता प्रवृत्तिर्वृत्तान्त उदन्तः स्यात्

वृत्तान्त के ४ नाम — (१) वार्ता (२) प्रवृत्ति (३) वृत्तान्त (४) उदन्त ।

> पक्षचतुर्न काकोऽय विलमिच्छन्न पन्नग । चीयते वर्द्धते चैवन समुद्रो न च चन्द्रमा ॥

र पाराशररमृति को भूमिका देखिए।

२ विस्तरेणोपदिष्टानामर्थाना सूत्र-माध्ययो । निबन्धो य समासेन सम्रह त विदुर्नुधा ॥

—न(ट्यशास्त्रम्

३ यथा—'सूर्योदये रोदिति चक्रवाकी' समस्या की पूर्ति "विलोक्य बालामुखचन्द्रविम्व कराठे च मुक्तावलिहारतारा । दुनर्निराया भयभोतमीता सूर्योदये रोदिति चक्रवाकी॥"

श्रीर 'कुर्वाते कुरुते करोति कुरुत कुर्वन्त्यलकुर्वते' समस्या की पूर्ति इस प्रकार होगी—

"यस्य द्रारि सदा समीर-वरुणी समार्जन हृन्यवाट् पक्ष गीतगुरातपत्रकरण दस्त्री प्रतोहारत म् । देवा सारयविधि च दात्यममरा वर्ण्यो दशास्य कथ कुर्वात कुरुते करोति कुरुतः कुर्वन्त्यसकुर्वते ॥"

## ( षट् नाम्नः )

श्रथाह्वयः ॥ ७॥

#### श्राख्याह्वे श्रभिधानं च नामधेयं च नाम च।

नाम के ६ नाम—(१) श्राह्मय (२) श्राख्या (२) श्राह्वा (४) श्रिभिधान (५) नामधेय (६) नामन्। इनमे (१) पुंल्लिइ (२-३) स्त्रीलिङ्ग (४-६) नपुंसक हैं॥७॥

( त्रीणि आह्वानस्य )

### **इतिराकारणाऽऽह्वानम्**

पुकारने के ३ नाम - (१) हूति (२) श्राका-रग्गा (३) श्राह्वान । इनमें (१-२) स्त्रीलिङ्ग (३) नपुंसक है ।

## ( एकं बहुकर्तृकाह्मानस्य )

संह्रतिबंहुभिः कृता ॥=॥

बहुत लोगों के पुकारने का नाम—(१) संहृति॥ =॥

( द्वे ऋणदानादिनिमित्तविविधवादस्य )

#### विवादो व्यवहारः स्यात्

कर्ज़ के देन-लेन के सम्बन्ध में भगड़ा करने के २ नाम—(१) विवाद (२) व्यवहार ।

(द्वं वचनोपक्रमस्य)

#### उपन्यासस्तु वाड्मुखम्।

वात श्रारम्भ करने के २ नाम—(१) उप-न्यास (२) वाङ्मुख ।

( हे प्रकृतोपपादकस्य दृष्टान्तादेः )

#### उपोद्धात उदाहार:

कही जानेवाली वात की पुष्टि के निमित्त दृष्टान्त, उदाहरण, भूमिका श्रादि देने के २ नाम— (१) उपोद्धात (२) उदाहार ।

#### ( हे शपथस्य )

#### शपनं शपथः पुमान् ॥६॥

कसम खाने के २ नाम—(१) शपन (२) शपय। इनमें (१ ला) नपुसक, (२ रा) पुँक्लिफ्न है ॥ ६ ॥ ( त्रीणि प्रश्नस्य )

प्रश्नोऽनुयोग. पृच्छा च

पूछने (सवाल करने) के ३ नाम—(१) प्रश्न (२) श्रनुयोग (३) पृच्छा।

( हे उत्तरस्य )

#### प्रतिवाक्योत्तरे समे।

जवाव देने के २ नाम—(१) प्रतिवाक्य (२) उत्तर । ये दोनों नपुंसक हैं । ( हे मिथ्याविवादस्य )

### मिथ्याभियोगोऽभ्याख्यानम्

श्रसत्य श्राचेष (श्रर्थात् तुम्हारे यहाँ मेरा सौ रुपया वाकी है श्रादि) के २ नाम — (१) मिथ्याभियोग (२) श्रभ्याख्यान ।

( द्वे सुरापानादि मिथ्यापापोद्गावनस्य ) अथ मिथ्यामिशंसनम् ॥१०॥

#### अभिशाप.

भूठे दोष (तोहमत) लगाने के २ नाम-

(१) मिथ्यामिशंसन (२) श्रामिशाप ॥१०॥

( एकं प्रीतिविशेषजनितस्य मुखकण्ठादिशब्दस्य ) प्रणादस्तु शब्दः स्यादनुरागजः ।

श्रनुरागज (प्रेम से उत्पन्न हुए) शब्द का

नाम —(१) प्रगाद । (त्रीणि कीर्तेः )

यश. कीर्तिः समन्ना च

कीर्ति के ३ नाम—(१) यशस् (२) कीर्ति (३) समज्ञा।

( चत्वारिस्तुते ) स्तव. स्तोत्रं स्तुतिर्मृति. ॥११॥

स्तुति के ४ नाम—(१) स्तव (२) स्तोत्र (३) स्तुति (४) नुति ॥११॥

( एकं द्विश्वारोक्तस्य )

श्राम्रे डितं द्विस्त्रिरुक्तम् दो-तीन वार कहे हुए शब्द का नाम—(१)

श्रामे्डित । ( हे उच्चैर्घोपस्य )

उच्चेषु प्टं तु घोषणा ।

जोर से चिल्लाए हुए शन्द के २ नाम—(१) चर्चेषुष्ट (२) घोषणा । ( एकं शोकादिना विकृतशब्दस्य ) काक स्त्रियां विकारो यः शोकभीत्यादिभिध्वनेः

शोक भय त्र्यादि से विकृत शब्द का नाम-

(१) काकु । यह स्त्रीलिङ्ग है ॥१२॥

( दश निन्दायाः )

त्र्यवर्णाचेप-निर्वाद्-परीवादापवाद्वत् । उपक्रोशो जुगुप्सा च कुरसा निन्दा च गर्हेणे १३

निन्दा के १० नाम—(१) श्रवर्ण (२) श्राचेप

(३) निर्वाद (४) परीवाद (५) श्रपवाद (६) उप-क्रोश (७) जुगुप्सा (८) कुत्सा (६) निन्दा (१०)

गर्हण । इनमें (१-६) पुँ लिङ्ग, (७-६) स्त्रीलिङ्ग

(१०) नपुंसक हैं ॥१३॥ ( द्वे अप्रियवचसः )

पारुष्यमतिवादः स्यात्

श्रप्रियवचन के २ नाम — (१) पारुष्य (२) श्रातिवाद।

( द्वे अपकारार्थवाक्यस्य )

भर्त्सनं त्वपकारगीः।

श्रपकारयुक्त वागी (फटकार) के २ नाम — (१) भर्त्सन (२) श्रपकारगिर्। इनमें (१ला) नपुं-सक, (२रा) स्त्रीलिङ्ग है।

( एकं सिन्नान्दभाषणस्य )

य स्तिन्द् उपालम्भस्तत्र स्यात्परिभाषण्म् १४ वुराई के साथ १ उलहना देने का नाम—(१) परिभाषण् ॥१४॥

(परस्त्रीनिसिर्चंदुंसः,परपुरुपनिमिर्त्तं स्म्नियाश्चाः कोशनस्येकम् )

तत्र त्वाचारणा य स्यादाकोशो मैथुनं प्रति। पराई स्त्री या पर-पुरुष से मैथुन के निमित्त

वातचीत करने का नाम—(१) श्राचारणा।

१ जलहना दो प्रकार का होता है—
(त्र) गुर्णों को प्रकट करते हुए यथा—

'महाकुलोनस्य तव किमुचितिमदम् ?' तुम्हारे जैसे महाकुलीन को क्या यह उचित है ?

(व) निन्दा करते हुए यथा— 'वन्धकोस्रतस्य तवोचितमेत्रेदम्।'

तुम्हारे जैसे कुलटा के पुत्र को यह उचित ही है।

```
शब्दादिवर्गः ६ ]
           ( हे सम्भाषणस्य )
स्यादाभाषणमालाप.
   श्रापस में मीठी २ बात करने के २ नाम-
(१) श्राभाषगा (२) श्रालाप।
 ( एक प्रयोजनश्रन्यस्योनमत्तादिवचनस्य )
               प्रलापोऽनर्थकं वच ॥१४॥
    फजूल वकवाद करने का नाम-(१)
प्रलाप ॥ १५ ॥
          ( द्वे बहुशो भाषणस्य )
अनुलापो मुहुर्भाषा
    एक वात को फेट-फेट कर वार-वार कहने के
२ नाम-(१) त्र्रानुलाप (२) मुहुर्भाषा ।
        ( द्वे रोदनपूर्वकभाषणस्य )
                    विलापः परिदेवनम् ।
    रोते-रोते वात कहने के २ नाम-(१)
(१) विलाप (२) परिदेवन ।
        ( हे अन्योन्यविरुद्धवचनस्य )
 विप्रलापो विरोधोक्तिः
    परस्पर विरुद्ध वात कहने के २ नाम-(१)
 विप्रलाप (२) विरोधोिक्त ।
          ( एकं मिथोभाषणस्य )
               संलापो भावएं मिथः ॥१६॥
     प्राइवेट वात-चीत करने का नाम
 सलाप ॥ १६ ॥
```

( हे शोभनवचनस्य ) सुश्लाप: सुवचनम् प्यारी वात के २ नाम—(१) सुप्रलाप (२)

मुवचन । ( द्वे गोपनकारिवचनस्य )

श्रपलापस्तु निह्नवः 1

कही हुई वात को छिपाने के २ नाम—(१) श्रपलाप (२) निहव।

१ भन्य पुरतकों में निम्नाङ्कित श्लोक मिलते हैं— ( त्रीणि अभियोगस्य ) चोचमाक्षेपाभियोगी

( द्वे सन्देशवचनस्य )

संदेशवाग्वाचिकं स्याद्

सन्देश कहने के २ नाम-(१) सन्देशवाच (२) वाचिक । इनमें (१ ला) स्नीलिङ (२ रा)

नपुंसक है।

वाग्भेदास्तु त्रिषृत्तरे ॥१७॥

त्रागे के वाग्मेद ('रुशती' से लेकर 'सम्यक' २१ श्लोकपर्यन्त ) तीनो लिङ्गों मे होते हैं ॥ १७ ॥

( एकमकल्याणवाचः )

रुशती वागकल्याणी

अशुभ वाणी का नाम-(१) हशती।

( एकं ग्रुभवचनस्य )

स्यात्कल्या तु शुभात्मिका ।

शुभ वचन का नाम—(१) कल्या। ( एकं सान्त्ववचनस्य )

**अत्यर्थमधुरं सान्त्वम्** 

वहुत मीठे वचन का नाम-(१) सान्तव।

( हे सम्बद्धवचनस्य )

सङ्गतं हृद्यङ्गमम् ॥१८॥ जी में डट जानेवाली वात के २ नाम-

(१) सङ्गत (२) हृद्यङ्गम ॥१ ≈॥

( द्वे कर्कशवचनस्य ) निष्ठुरं परुषम्

श्रसत्य श्रमियोग के ३ नाम-(१) चोच (२) श्राद्मेप ( 🗈 ) श्रभियोग ।

( त्राणि शापस्य )

शापाक्रोशो दुरेपणा ।

शाप के ३ नाम -(१) शाप (२) श्राक्रीरा (३) दुरेषणा।

( त्रींिं चाटो. )

अस्त्री चाटु चटु रलाघा प्रेम्णा मिथ्याविक यनम् ॥

चापलूमा ( प्रेम के कारण फुठ दोलने ) रा ३ नाम-(१) चाटु(२) चटु(३) क्षादा। इनर्ने (१२) म्बीलिङ्ग को छोड़कर रोष पु० नपुमक में रीने है।

(२) परुष। ( ह्रे भण्डादिवचनस्य )

**ग्रास्यमश्र्योलम्** भॉड़ श्रादि के वचन के २ नाम--(१) प्राम्य (२) अश्लील।

( एकं प्रियसत्यवचनस्य )

सुनृतं प्रिय।

सत्ये

प्यारी श्रोर सच वात का नाम-(१) सृनृत।

( त्रीणि विरुद्वार्थस्य वचनस्य )

श्रथ सङ्कुलक्किप्टे परस्परपराहते ॥१८॥ परस्पर विरोधी बात ( ग्रथा--पश्यत्य जु

श्र्योत्यकर्ण ) के ३ नाम—(१) सङ्कुल (२) क्लिप्ट (३) परस्परपराहत ॥ १६॥

( हे अशक्त्यादिनासम्पूर्णोचारितस्य ) लुप्तवर्णपदं ग्रस्तम्

श्रशिक श्रादि से कही गयी श्रध्री वात के २ नाम-(१) लुप्तवर्णपद (२) प्रस्त । ( द्वे शीघ्रोश्चारितवचसः )

> निरस्तं त्वरितोदितम्। जल्दी से कही गयी वात के २ नाम - (१)

निरस्त (२) त्वरितोदित। ( द्वे इलेप्मनिर्गमसहितवचनस्य )

श्रम्बृकृतं सनिष्ठीवम् थूक का छींटा के सहित निकलती हुई वात

के २ नाम-(१) श्रम्बूकत (२) सनिष्टीव । ( द्वे अर्थश्रून्यवचनस्य )

श्रवद्धं स्यादनर्थकम् ॥२०॥ विना मतलव की वात के २ नाम-(१) श्रवद्ध (२) श्रनर्थक ॥२०॥

( द्वे वन मनर्हस्य वचस ) श्रनक्रमवाच्यं स्याद्

न कहने लायक वात के २ नाम-(१) श्रन-

श्राहतं तु मृपार्थकम् ।

भूठा अर्थ रखनेवाला वचन ( यथा---एप वन्ध्यासुतो याति खपुष्पकृतशेखरः। मृगतृष्णाम्मसि स्नातः शशश्दक्षधनुर्द्धरः॥)

का नाम-(१) श्राहत । ( द्वे अप्रकटवचनस्य )

श्रथ म्लिप्टमविस्पप्टम् श्रस्पष्ट वचन के २ नाम - (१) म्लिष्ट (२)

श्रविस्पष्ट । ( द्वे असत्यवचस. )

> वितथं त्वनृतं वच: । २१॥ भूठ वात के २ नाम—(१) वितथ (२)

( चत्वारि सत्यवचसः ) सत्यं तथ्यमृतं सम्यग्

त्रमृत ॥२१॥

सच बात के ४ नाम - (१) सत्य (२) तथ्य (३) ॠत (४) मम्यक ।

ये ( सत्य आदि ) शब्द विशेष्य वाचक होने पर तीनों लिङ्गो में होते हैं (यथा - सत्या स्त्री, सत्य पुमान्, सत्य कुलम्।)

१ अन्य पुस्तकों में ये श्लोक मिलते हैं-( हे मोपहासस्य ) सोल्लुण्ठनं तु सोत्प्रासम् मजाक की वात के २ नाम-(१) सोल्जुएठन (२)

सोत्प्राम । ( दें रतिकृजितस्य )

रति समय में किए गये शब्द के २ नाम-(१) भिर्यात (२) रतिकृजित । ( पध स्पष्टवचनस्य )

श्रमृनि त्रिषु तद्वति।

भणितं रतिकृजितम्।

श्राव्यं हवं मनोहारि विस्पष्टं प्रकटोदितम् ॥

स्पष्ट वात के ५ नाम—(१) श्राव्य (२) हृद्य (३) मनोहारिन् (४) विस्पष्ट् (५) प्रकटोदित ॥

#### (सप्तद्श शब्दस्य)

शब्दे निनाद-निनद्-ध्वनि-ध्वान-एव-स्वनाः॥ स्वान-निर्घोष-निर्हाद-नाद-निस्वान-निस्वनाः। श्रारवाराव-संराव-विरावाः

शब्द के १० नाम—(१) शब्द (२) निनाद (३) निनद (४) ध्वनि (५) ध्वान (६) रव (७) स्वन (६) स्वान (६) निर्धोष (१०) निर्होद (११) नाद (१२) निस्वान (१३) निस्वन (१४) श्रारव (१५) श्राराव (१६) संराव (१७) विराव ॥२२॥ (एकं वस्त्रपर्णध्वनेः)

श्रथ मर्मरः ॥२३॥

### स्वनिते वस्त्रपर्णानाम्

कपडा श्रीर पत्तों की श्रावाज का नाम—(१) मर्मर ॥२३॥

( एकं भूषणध्वनेः )

भूषणानां तु शिक्षितम्।

गहनों (नूपुरादि) की छमाछम त्रावाज का नाम (१) शिक्षित ।

( पञ्च वीणादिस्वनितस्य )

निकाणो निकणः काणः कण कणनमित्यपि॥ षीणायाः कणिते प्रादेः प्रकाण-प्रकणादयः।

वीगा की श्रावाज के ४ नाम—(१) निकाग (२) निक्कण (३) कागा (४) क्कगा (४) क्कगान । ईन शब्दों के 'प्र' श्रादि उपसर्ग जोड़ने से वने हुए 'प्रकागा' 'प्रक्रगा' श्रादि शब्द भी वीगा शब्द के श्रर्थ में होते हैं ॥२४॥

(हे बहुभिः कृतस्य महाध्वनेः)

कोलाहलः कलकलः

नहुत श्रादिमयों से किए गए शोरगुल का नाम—(१) कोलाहल (२) कलकल ।

( एकं पक्षिशब्दस्य )

तिरश्चां चाशितं रुतम्॥

चिष्यों के चहचहाने की श्रावाज का नाम (१) वारित ॥२५॥ ( ह्रे प्रतिध्वनेः )

स्त्री प्रतिश्रुतप्रतिध्वाने

प्रतिष्विन के २ नाम—(१) प्रतिश्रुत् (२) प्रतिष्वान । इनमे (१ ला) स्त्रीलिङ्ग, श्रौर (२ रा) प्रसिङ्ग है ।

( द्वे गानस्य )

गीतं गानमिमे समे॥

गाना के २ नाम—(१) गीत (२) गान । ये दोनों समान लिङ्ग ( नपुंसक ) है ॥ इति शब्दादिवर्ग ६

## अथ नाट्यवर्गः ७

( स्वराणां पृथक्षृथक् एकेंकम् )

निषाद्षंभ-गान्धार-षड्ज-मध्यम-धैवताः । पञ्चमश्चेत्यमी सप्त तन्त्रीकरहोत्थिताः स्वराः

तन्त्री ( वीगा। त्रादि के तार ) श्रीर मनुष्यों के कगठ से उत्पन्न हुए स्वरों के नाम—(१) निषाद (२) ऋषभ (३) गान्धार (४) पड्ज र (५) मध्यम<sup>3</sup> (६) धैवत (७) पश्चम १॥१॥ ( एकं सक्ष्मध्वनेः )

काकली तु कले सूच्मे

१ नाट्यशास्त्रे---

पढ्जश्च ऋषमश्चैव गान्धारो मध्यमस्तया।

पश्चमो धैवतश्चैव निपादः सप्त च रवरा ॥ २ नामा कएठमुरस्तालु जिह्ना दन्ताश्च सरपृशन् ।

२ नामा कण्ठमुरस्तालु जिह्ना दन्ताश्च संस्थरान् । षह्भय सञ्जायते यस्मात्तरमात्पड्न इति स्मृन ॥

३ तद्वदेवोत्थितो वायुरुर कएठसमाहत । नाभि प्राप्तो महानादो मध्यस्थरतेन मध्यम ॥

४ वायु समुद्गतो नाभेररोहृत्कएठमूर्वमु । विचरन्पधमस्थानप्राप्त्या पधम उच्यते ॥

नारदः—

पड्ज रौति मयूरस्तु गावो नर्दन्ति चर्पमम् । अजाविकौ च गान्धार क्रीधा नदति मध्यमम् ॥ पुष्पसाधारस्ये काने कोकिलो रीति पष्पमम् । अश्वस्तु धैवतं रीति निपाद रौति कुछर ॥ मधुर ध्वनि का नाम—(१) काकली। यह स्त्रीलिङ में होता है।

( एकमन्यक्तमधुरध्वनेः )

ध्वनौ तु मधुरास्फुटे।

कलः

मधुर त्रौर त्र्रस्पष्ट विन का नाम-(१) कल।

( एक गम्भीरशब्दस्य )

मन्द्रस्तु गम्भीरे

गम्भीर ध्वनि का नाम-(१) मन्द्र ।

( एकमुञ्चशब्द्स्य )

तारोऽत्युचै.

ॐची त्र्यावाज का नाम—(१) तार । त्रयस्त्रिंख ॥२॥

ये तीनो (कल, मन्द्र, तार) शब्द तीनों लिक्कों में होते हैं ॥२॥

( एकं गीतवाद्यलयसाम्यस्य )

समन्वितलयस्त्वेकतालः

समन्वितलय (गाना श्रोर वाजा की लय के साम्य) का नाम—(१) एकताल ।

(त्रीणि वीणायाः)

वीणा तु घल्छकी।

विपञ्ची

वीग्णा के ३ नाम—(१) वीग्णा (२) वल्लकी (३) निपन्नी।

( एकं 'सितार' इति ख्यातस्य )

सा तु तन्त्रीभि. सप्तभि परिवादिनी ॥३॥ सात तारवाली वीया (सितार) का नाम—

(१) परिवादिनी ॥३॥

१ श्रन्य पुस्तकों में---

नृषामुरसि मध्यस्थो हाविंशतिषिधो ध्वनिः ।

स मन्द्र कएठमध्यस्थस्तार गिरसि गीयते॥

अर्थात्—मनुष्यों के हृदय के बीच में बाइस प्रकार की

ध्विन स्थित है उनमें कएठ के मध्य में स्थित ध्विन का नाम--(१) मन्द्र , श्रीर शिर के मध्य में स्थित ध्विन का

नाम-(१) तार।

( एकं वीणादिवाद्यस्य )

<sup>२</sup>ततं वीणादिकं वाद्यम्

वीणा (सितार, सारगी, वेला, इमराज) श्रादि का नाम—(१) तत।

( एकं मुरजादिवाद्यस्य )

श्रानद्धं मुरजादिकम्।

मृदङ्ग ( ढोल, तवला, पखावज ) त्रादि वाजा का नाम—(१) त्रानद्ध ।

( एकं वंशवाद्यस्य )

वंशादिकं तु सुविरम्

वांसुरी त्रादि वाजात्रों का नाम-(१) सुषिर।

( एकं कांस्यतालादेः )

कांस्यतालादिकं घनम् ॥४॥

कॉसे के ताल (घराटा, मॉर्म, मजीरा) श्रादि वाजाश्रों का नाम—(१) घन ॥४॥

( द्वे ततादि चतुष्टयस्य )

चतुर्विधमिदं वादं वादित्रातोद्यनामकम्।

इन चार प्रकार ( तत, त्र्यानद्ध, सुषिर, घन ) के बाजार्थ्यों के २ नाम-(१) वादित्र (२) त्र्यातोय ।

( ह्रे मृदङ्गस्य )

मृदङ्घा मुरजा.

मृदङ्ग के २ नाम—(१) मृदङ्ग (२) मुरज।

(त्रीणि मृदङ्गभेदानाम्)

भेदास्त्वें द्वालिङ्गयोध्वेकास्त्रयः ॥४॥

मृदङ्ग के ३ मेद---(१) श्रद्भय (२) श्रालिङ्गय

(३) कथ्वेक ॥४॥

२ नाट्यशास्त्रे—

तत चैवावनद्ध च घन सुपिरमेव च।

चतुर्विध तु विश्वेयमातोच लच्चणान्वितम् ॥

तत तन्त्रीगत ज्ञेयमनवद्धः तु पौष्करम् । घन तालस्तु विज्ञेय सुपिरो वश उच्यते ॥

३ हरीतक्याकृतिस्त्वद्भचो यवमध्यस्तथोध्र्वक ।

श्रालिङ्ग यश्चैव गोपुच्छो मध्यदिष्णवामगा ॥

अर्थात्—हरीतको की आकृति के स्मान अङ्गय, यव के मध्य भाग के समान कर्व्यक, गोपुच्छ को आकृति समानआलिज्ञ य होता है।

#### ( हे यशःपंटहस्य )

#### स्याद्यशःपटहो ढका

नगारा के २ नाम—(१) यश पटह (२)

दका । ( <del>२</del> :

( हे भेर्याः ) <sup>१</sup>भेरी स्त्री दुन्दुभिः पुमान् ।

तुरही (शहनाई) के २ नाम—(१) मेरी (२) दुन्दुभि। इनमें (१ ला) स्त्रीलिङ श्रौर (२ रा) भुँ सिङ है।

### ( हे पटहस्य )

श्रानकः पटहोऽस्त्री स्यात्

डुग्गी के २ नाम—(१) आनक (२) पटह। इनमें (१ ला) पुँक्षिङ्ग और (२ रा) पुँक्षिङ्ग के अतिरिक्त नपुसक में भी होता है।

( एकं वीणादिवादनस्य )

कोणो वीणादिवादनम् ॥६॥

वीणा त्रादि वजाने के लिए काष्ठनिर्मित धनुही का नाम—(१) कोणा ॥६॥

( द्वे वीणादण्डस्य )

वीणाद्ग्डः प्रवालः स्यात्

वीसा के दसड के २ नाम—(१) वीसा-दसड

(२) प्रवाल ।

( हे वीणादण्डाधःस्थितशब्दगाम्भीर्यार्थः चर्मावनद्धदारुमयभाण्डस्य )

ककुभस्त प्रसेवक.।

वीगाकी तूँवी के २ नाम—(१) ककुभ (२) प्रसेवक।

( एकं तन्त्रीरहितवीणाकायस्य )

कोलम्यकस्तु कायोऽस्याः

वीणा के तार रहित दराड श्रादि समुदाय (टॉचा) का नाम—(१)कोलम्बक।

( द्वे यत्र तन्त्र्यो निवध्यन्ते तस्योध्वभागस्य )

उपनाहो नियन्धनम् ॥॥॥

वीगा के ऊपरवाले हिस्से-जिसमे तार बॉधते हैं-के २ नाम-(१) उपनाह (२) निवन्धन ॥७॥

( वाद्यविशेपाणां पृथक् पृथक् एकेकस् ) वाद्यप्रभेदा डमरु-मङ्डु-डिग्डिम-कर्भराः ।

मर्दछः परावोऽन्ये च

बाजात्रों के मेद-

डमरु का नाम—(१) डमरु।

जलतरङ्ग का नाम-(१) मङ्ड ।

तम्बूरा का नाम-(१) डिगिडम।

मॉम का नाम-(१) मर्मर।

मशक वाजा का नाम-(१) मर्दल ।

ढोल का नाम-(१) पराव।

( द्वे नर्तक्याः )

नर्तकी-लासिके समे ॥ ।।।।

नाचनेवाली के २ नाग – (१) नर्तकी (२)

लासिका। ये दोनो शब्द स्त्रीलिङ्ग हैं॥=॥

( विलम्बित-द्वत-मध्यानां नृत्यगीतवाद्यानां तत्त्वादिक्रमेणैकैकम् )

विलस्वितं द्वतं मध्यं तत्त्वंमोघो घनं क्रमात्।

धीरे धीरे नाचने-गाने-वजाने का नाम — (१) तस्त्र ।

जल्दी जल्दी नाचने-गाने-वजाने का नाम---

(१) श्रोघ।

मध्यम गति से नाचने-गाने-वजाने का नाम -

(१) धन।

( एकं तालस्य )

ताल: कालकियामानम्

ताल देने और ताल मिलाने का नाम-(१)

ताल ।

२ नाखशासे--

लयतालवर्णेपद्यनिर्गात्यव्रसावक भवेनत्वम ।

श्राविद्वसरणवदुल उपर्युपरिपाशिक दुनलय च ।

अन्वेजितगीतार्थे वाष चीमं उपेरेंपन् ॥

१ 'नेर्यामानकदुन्दुभी' इत्यपि पाठ ।

मधुर ध्वनि का नाम—(१) काकली। यह स्त्रीलिङ्ग में होता है।

( एकमन्यक्तमधुर्ध्वनेः )

ध्वनौ तु मधुरास्फुटे।

कलः

मधुर श्रोर श्रम्पष्ट ध्वनि का नाम—(१) कल। ( एक गम्भीरशब्दस्य )

मन्द्रस्तु गम्भीरे

गम्मीर ध्वनि का नाम-(१) मन्द्र।

( एकमुञ्चशब्दस्य ) तारोऽत्युचै.

ऊँची श्रावाज का नाम-(१) तार।

त्रयस्त्रिषु ॥२॥

थे तीनो (कल, मन्द्र, तार) शब्द तीनों लिझों में होते हैं ॥२॥

( एकं गीतवाद्यलयसाम्यस्य )

समन्वितलयस्त्वेकतालः

समन्वितत्त्वय (गाना श्रौर वाजा की लय के साम्ध ) का नाम—(१) एकताल ।

(त्रीणि चीणायाः)

बीणा तु घल्लकी।

विपञ्ची

वीगा के ३ नाम—(१) वीगा (२) वल्लकी

(३) विपन्नी।

( एकं 'सितार' इति ख्यातस्य ) सा तु तन्त्रोभिः सप्तभिः परिवादिनी ॥३॥

सात तारवाली वीया (सितार) का नाम-

(१) परिवादिनी ॥३॥

१ अन्य पुस्तकों में---

नृणामुरसि मध्यस्थो द्वाविंशतिविधो ध्वनिः ।

स मन्द्र कएठमध्यस्थात्तार शिरसि गायते ॥

व्यर्शत्—मनुष्यों के हृदय के बीच में बाइस प्रकार की

ध्विन रियत है उनमें कएठ के मध्य में रिथत ध्विन का नाम—(१) मन्द्र , श्रीर शिर के मध्य में रिथत ध्विन का

नाम—(१) नार।

( एकं वीणादिवाद्यस्य )

ेततं वीणादिकं वाद्यम

वीगा (सितार, सारगी, बेला, इसराज)

श्रादि का नाम-(१) तत।

( एकं मुरजादिवाद्यस्य )

श्रानद्धं मुरजादिकम् ।

मृदङ्ग ( ढोल, तवला, पखावज ) श्रादि बाजा का नाम—(१) श्रानद्ध ।

( एकं वंशवाद्यस्य )

वंशादिकं तु सुविरम्

वॉसुरी श्रादि वाजात्रों का नाम—(१) सुषिर।

( एकं कांस्यतालादेः )

कांस्यतालादिकं घनम् ॥॥ कांसे के ताल (घरटा, भाँम, मजीरा)

श्रादि वाजात्रों का नाम-(१) घन ॥४॥

( हे ततादि चतुष्टयस्य ) चतुर्विधमिदं वादं वादित्रातोद्यनामकम्।

इन चार प्रकार (तत, श्रानद्ध, सुषिर, घन)

के बाजार्थ्यों के २ नाम-(१) वादित्र (२) श्रातीय ।
( हे मृदद्गस्य )

मृदङ्गा मुरजा

मृदङ्ग के २ नाम—(१) मृदङ्ग (२) मुरज ।

( त्रीणि सृदङ्गभेदानाम् )

भेदास्त्वेङ्क्षयालिङ्गयोर्घ्यकास्त्रयः॥४॥

मृदङ्ग के ३ मेद—(१) श्रङ्क्य (२) श्रालिङ्गय (३) ऊर्चिक ॥५॥

२ नाट्यशास्त्रे—

नात्यशास्त्र--तत चैवावनद्ध च धन सुपिर्मेव च।

चतुर्विध तु विश्वेयमातीय लच्चणान्वितम् ॥

तत तन्त्रीगत श्रेयमनवद्ध तु पौष्करम् ।

धन तालस्तु विज्ञेय सुषिरो वश उच्यते ॥

३ हरीतक्याकृतिस्त्वङ्कयो यवमध्यस्तथोध्वेक । श्रालिङ्गयश्चैव गोपुच्छो मध्यदक्षिणवामगा ॥

अर्थात्—हरीतकी की श्राकृति के स्मान श्रद्धय, यव के मध्य भाग के ममान ऊर्ध्वक, गोपुच्छ को श्राकृति समान

श्रालिङ्गय होता है।

## ( द्वे यशःपटहस्य ) स्याद्यशः,पटहो ढका नगारा के २ नाम-(१) यश पटह (२) ढका। ( द्वे भेर्याः ) भेरी स्त्री दुन्दुभिः पुमान्। तुरही (शहनाई) के २ नाम-(१) मेरी (२) दुन्दुभि । इनमें (१ ला) स्त्रीलिङ श्रीर (२ रा) पुँसिङ्ग है।

( हे पटहस्य ) श्रानकः परहोऽस्त्री स्यात् हुग्गी के २ नाम-(१) त्र्यानक (२) पटह । इनमें (१ ला) पुँक्तिङ्ग श्रीर (२ रा) पुँक्तिङ्ग के श्रतिरिक्त नपुंसक में भी होता है।

( एकं वीणादिवादनस्य ) कोणो वीणादिवादनम् ॥६॥ वीणा श्रादि वजाने के लिए काष्ट्रनिर्मित धनुही

का नाम—(१) को ए। ॥६॥ ( ह्रे वीणादण्डस्य )

वीणाद्गडः प्रवालः स्यात् वीगा के दराड के २ नाम—(१) वीगा-दराड (२) प्रवाल ।

( हे वीणादण्डाधःस्थितशब्दगारमीर्यार्थः चर्मावनद्धदारुमयभाण्डस्य ) ककुभस्तु प्रसेवकः।

वीणाकी तूँवी के २ नाम—(१) ककुभ (२)

( एकं तन्त्रीरहितवीणाकायस्य ) कोलयकस्तु कायोऽस्याः वीणा के तार रहित दराड श्रादि समुदाय

( टाँचा ) का नाम—(१)कोलम्बक । (हे पत्र तत्त्र्यो निबध्यन्ते तस्योध्वभागस्य ) वि के उपनाहो निवन्धनम् ॥ ॥। र भेगीमानकदन्द्रमी' इत्यपि पाठ ।

प्रसेवक ।

वीगा के ऊपरवाले हिस्से-जिसमें तार वॉधते हैं-के २ नाम-(१) उपनाह (२) निवन्धन ॥७॥ (वाद्यविशेपाणां पृथक् पृथक् एकैकम् )

वाद्यप्रभेदा डमरु-मङ्डु-डिगिडम-भर्भराः। मर्दछः पण्वोऽन्ये च वाजाश्रों के मेट--डमर का नाम-(१) डमर ।

जलतरङ्ग का नाम-(१) मङ्ह । तम्बूरा का नाम-(१) डिरिडिम। मॉम का नाम-(१) मार्कर। मशक वाजा का नाम-(१) मर्दल ।

ढोल का नाम-(१) पराव। ( द्वे नर्तक्याः ) नर्तकी-लासिके समे ॥ ।।।। नाचनेवाली के २ नाम - (१) नर्तकी (२)

लासिका । ये दोनो शब्द स्त्रीलिङ्ग हैं ॥ 🗝 ॥ (विल्मिबत-द्वत-मध्यानां नृत्यगीतवाद्यानां तत्त्वादिक्रमेणैकैकम् )

विलम्वितं दुतं मध्यं तत्त्वंमोघो घनं क्रमात्। धीरे धीरे नाचने-गाने-वजाने का नाम-(१) तस्त्रं ।

जल्दी जल्दी नाचने-गाने-वजाने का नाम-(१) श्रोघ । मध्यम गति से नाचने-गाने-चजाने का नाम -

(१) घन। ( एकं तालस्य )

ताछः कालकियामानम् ताल देने और ताल मिलाने का नाम-(१)

ताल ।

२ नाट्यशाम्बे-लयतालवर्णपदयतिगीत्यचरभावक भवेत्तत्वम् । श्राविद्धकरणवद्धल उपर्युपरिपाणिक हतलयं च । श्रनपेचितगीतार्थ वाद्य चौद्य वर्धेर्श्यम् ॥

### ( एकं गानतन्त्रीलयस्य ) लेयः साम्यम्

लय (गाना गाने, बजाने, पैर एक साथ उठने श्रादि को दिखाने के लिए काल श्रीर किया साम्य) का नाम—(१) लय।

#### श्रथास्त्रियाम् ॥६॥

श्रागे श्रानेवाला (तागडव) शब्द पुँक्तिङ्ग श्रोर नपुंसक लिङ्ग में होता है ॥६॥

( पट् नृत्यस्य ) तागुडवं नर्टनं नार्ट्यं छास्यं नृत्यं च नर्तने ।

नाच के ६ नाम – (१) ताएडव (२) नटन (३) नाट्य (४) लास्य (५) नृत्य (६) नर्तन ।

( हे नाट्यस्य )

तौर्यत्रिकं नृत्य-गीत-वाद्यं नाट्यमिदं त्रयम्॥१०

नाचने-गाने-वजाने के संयुक्त २ नाम - (१) तौर्यत्रिक (२) नाट्य ॥१०॥

( श्रीणि स्त्रीवेशधारिणो नर्तकस्य )

भ्रकुंसश्च भ्रुकुंसश्च भ्रूकुंसश्चेति नर्तकः। स्त्रीवेशधारी पुरुषः

स्त्री का वेश धारणकर नाचनेवाले पुरुष (जनखा) के ३ नाम—(१) श्रकुंस (२) श्रुकुंस (३) श्रृकुंस ।

#### नाटघोक्ती

'नाखोक्ती' इस पदका 'श्रङ्गहार ' (१६ श्लोक) के पहले तक श्रधिकार होने से श्रागामी नामों का प्रयोग नाटक में ही होगा।

> ( एकमञ्जुकाया<sup>,</sup> ) गिर्णिकाञ्जुका ॥११॥

स्टेज पर नाचनेवाली गणिका का नाम-(१)

श्रज्जुका ॥११॥

( एकं भगिनीपते )

भगिनिपतिराबुच:

वहिनोई का नाम -(१) श्रावृत्त ।

१ नाट्यशास्त्रे— श्रदो लयाद्य विश्वेया ट्रन-मध्य-विलम्बिता ॥ ( एकं विदुपः ) भावो विद्वान

विद्वान् का नाम—(१) भाव । ( एकं जनकस्य )

अथावुकः।

#### जनकः

पिता का नाम-(१) आ्राञ्जक ।

( द्वे युवराजस्य )

युवराजस्तु कुमारो भर्तृदारकः ॥१२॥

युवराज (राजकुमार) के २ नाम — (१) कुमार (२) भर्तृदारक ॥१२॥

( हे राजः )

#### राजा भट्टारको देवः

राजा के २ नाम-(१) भट्टारक (२) देव।

( एकं राज्ञः सुतायाः )

तत्सुता भर्तृदारिका।

राजकुमारी का नाम—(१) भर्तुदारिका ।

( एकं वद्धपद्दाया राज्याः )

#### देवी कृताभिषेकायाम्

पटरानी का नाम-(१) देवी।

( एकमितरराज्याः ) इतरासु तु भट्टिनी ॥१३॥

श्रन्य साधारण रानियों का नाम—(१) भट्टिनी ॥१३॥

( एकं वध्यस्य ब्राह्मणादेदीपोक्ते )

## श्रव्रह्मस्य ब्राह्मणाददापान्तः

मारे जानेवाले ब्राह्मण श्रादि को न मारने के लिए कहने का नाम—(१) श्रव्रह्मएय ।

( एकं राज्ञः श्यालस्य )

राजश्यालस्तु राष्ट्रिय.।

राजा के शाले का नाम-(१) राष्ट्रिय।

१ इसका पद वर्तमान शासनपद्धति के गयर्नर की मौति होता था श्रीर श्री श्रमरसिंह के समय में ग्रह् राजा के शाले को मिलता था जो वाद में १ १८६ स्वतन्त्र राष्ट्रीय (राठीर) वंश ही हो गया है

#### ( हें मातुः )

#### श्रम्बा माता

माता के दो नाम — (१) श्रम्बा (२) माता । ' (हे क्रमार्थाः)

#### श्रथ बाला स्याद्वासुः

कुमारी के २ नाम—(१) वाला (२) वासू। ( हे आर्यस्य )

श्रार्यस्तु मारिषः ॥१४॥

स्त्रधार-पार्श्ववर्त्तां के २ नाम—(१) त्रार्थ (२) मारिष ॥१४॥

( एकं ज्येष्ठभगिन्याः )

#### श्रतिका भगिनी ज्येष्टा

जेठी वहिन का नाम — (१) श्रात्तिका । (द्वे निर्वहणस्य)

निष्ठा निर्वहरो समे।

मुख-प्रतिमुख-गर्भ-विमर्श-निर्वहरा नामक नाटकीय सन्धि की ५ वीं सन्धि के २ नाम—(१) निष्ठा (२) निर्वहरा। ये समानार्थक हैं, समान लिङ्ग नाले नहीं।

( एकैकं नीचां चेटीं सखीं प्रति प्रत्याह्वानस्य ) हएडे हञ्जे हलाह्वानं नीचां चेटीं सखीं प्रति१४

नीच स्त्री के पुकारने का संवोधन—(१) हराडे। चेरी के पुकारने का सम्वोधन—(१) हञ्जे। सहेली के पुकारने का सम्वोधन—(१) हला॥१५॥

( द्वे नृत्यविशेपस्य )

## अङ्गहारोऽङ्गविचेप:

लचक-लचककर नाचने के २ नाम — (१) श्राहार (२) श्राह्मविद्योप।

( हे हस्तादिभिर्मनोगतभावाभिन्यञ्जकस्य )

व्यञ्जकाभिनयौ समौ।

हाथ श्रीर श्रद्धित के इशारा श्रादि से दिल के श्रन्दर के भाव को प्रकट करने के २ नाम— (१) व्यञ्जक (२) श्रमिनय । ये दोनों पुँछिङ्क है ।

( आहिक-सात्विकगुणयोः क्रमेणैकेकम् ) निर्वृत्ते त्वहुसत्त्वाभ्यां हे त्रिण्वाहिक-सात्त्विके श्रद्ध के विकार (भौंह श्रादि मटकाने) का नाम-(१) श्राद्धिक ।

श्रन्त करण के भाव (स्तम्भ स्वेदोऽथ रोमाश्व स्वरभङ्गोऽथ वेपशु । वैवर्ण्यमश्रुप्रलय इत्यष्टों सात्विका गुणा ) का नाम — (१) सात्विक ये दोनों शब्द तीनों लिङ्ग मे होते है ॥१६॥

( एकैकं श्रद्धारादिरसानाम् )

भ्रृष्ट्रहार-वीर-करुणाद्भुत-हास्य-भयानकाः। बीभत्स-रौद्रौ च रसाः

श्राठ प्रकार के रसो का एक-एक नाम—(१) श्रद्तार (२) वीर (३) करुए (४) श्रद्भुत (५) हास्य (६) भयानक (७) वीभत्स (८) रोद्र ।

( त्रीणि श्रद्धाररसस्य )

श्रद्धारः ग्रुचिरुज्वलः ॥१७॥

ैश्टहार रस के ३ नाम—(१) श्टहार (२)

शुचि (३) उज्ज्वल ॥१७॥

( हे वीररसस्य )

उत्साहवर्धनो वीरः

ैवीर रस के २ नाम—(१) उत्माहवर्धन (२) वीर ।

( सप्त करणरसस्य ) कारुएयं करुणा घृणा । कृपा द्याऽनुकम्पा स्यादनुकोशोऽपि

१—नाखशास्रे—

शृङ्गार-हास्य- करुण-रौद्र-वीर-मयानका । वीभरमाद्रभुतस्यौ चेत्यधौ नास्ये रमा रमृता ॥

२ शृगाररस का उदाहरण--

किमिह बहुभिरुक्तैर्युक्तिग्रन्ये प्रलापेर्द्वयिमिह पुरपार्गां सर्वदा सेवन यन् । श्रभिनवमदलीलालालन सुन्दरीया स्तन-भरपिरिखिन्न यौवन वा वन वा ।— (भट्टोइटस्य ) ३ वीररस का उदाहरण—

चुद्रा सन्त्रासमेते विजिहितएग्यो भित्रमचेभनुनमा युष्मदेहेषु लज्जा दण्ति परममी मायका निष्पदन्त । सीमित्रे तिष्ठ पात्र त्वमिम निष् रणा नावर मेननार किथिल्सरम्मलीमानियमितज्लिभ ,राममन्वेपयामि ॥ ( महा नाटकस्य ) ( एकं गानतन्त्रीलयस्य ) र्लयः साम्यम्

त्तय (गाना गाने, वजाने, पैर एक साथ उठने त्र्यादि को दिखाने के लिए काल और किया साम्य ) का नाम—(१) लय ।

श्रथास्त्रियाम् ॥६॥

श्रागे श्रानेवाला (ताराडव) शब्द पुॅिसिङ्ग श्रोर नपुंसक लिङ्ग में होता है ॥६॥ (पट नृत्यस्य)

तागड़वं नटनं नाट्यं ठास्यं नृत्यं च नर्तने। नाच के ६ नाम – (१) तागड़व (२) नटन (३) नाट्य (४) लास्य (५) नृत्य (६) नर्तन।

( ह्रे नाट्यस्य )

तौर्यत्रिकं नृत्य-गीत-वाद्यं नाट्यमिदं त्रयम्॥१० नाचने-गाने-वजाने के संयुक्त २ नाम - (१) तौर्यत्रिक (२) नाट्य ॥१०॥

( त्रीणि स्त्रीवेशघारिणो नर्तकस्य ) भ्रकुंसश्च भ्रुकुंसश्च भ्रुकुंसश्चेति नर्तकः। स्त्रीवेशघारी पुरुषः

स्त्री का वेश धारणकर नाचनेवाले पुरुष (जनला) के ३ नाम—(१) श्रकुंस (२) श्रुकुंस (३) श्रकुंस ।

नाटघोकौ

'नाट्योहों' इस पदका 'श्रहहार' (१६ श्लोक) के पहले तक श्रिधकार होने से श्रागामी नामों का प्रयोग नाटक में ही होगा।

( एकमञ्जुकायाः )

गणिकाज्जुका ॥११॥

स्टेज पर नाचनेवाली गिएका का नाम—(१) श्र्यज्जुका ॥११॥

( एकं भगिनीपते. )

भगिनिपतिराष्ट्रचः

यहिनोई का नाम -(१) श्रायुत्त ।

१ नाट्यगास्त्रे— त्रयो तयाश्च विशेषा दृत-मध्य-विलम्दिता ॥ ( एकं विदुपः ) भावो विद्वान

विद्वान् का नाम-(१) भाव।

( एकं जनकस्य )

श्रथावुकः।

जनकः

पिता का नाम-(१) त्रावुक ।

( द्वे युवराजस्य )

युवराजस्तु कुमारो भर्तृदारकः ॥१२॥

युवराज (राजकुमार) के २ नाम — (१) कुमार (२) भर्तुदारक ॥१२॥

( हे राजः )

राजा भट्टारको देवः

राजा के २ नाम-(१) भट्टारक (२) देव।

( एकं राज्ञः सुतायाः )

तत्सुता भर्तृदारिका।

राजकुमारी का नाम—(१) भर्तृदारिका ।

( एकं बद्धपष्टाया राज्याः )

देवी कृताभिषेकायाम्

पटरानी का नाम-(१) देवी।

( एकमितरराज्याः )

इतरासु तु भट्टिनी ॥१३॥

श्रन्य साधारण रानियों का नाम—(१)

भद्दिनी ॥१३॥

( एकं वध्यस्य ब्राह्मणादेदेंचिक्ते ) भ्रज्ञह्मएयमवध्योक्ती

मारे जानेवाले ब्राह्मण श्रादि को न मारने के लिए कहने का नाम—(१) श्रब्रह्मराय ।

( एकं राज्ञ- श्यालस्य )

राजश्यालस्तु राष्ट्रिय.।

राजा के शाले का नाम-(१) राष्ट्रिय।

१ इसका पद वर्तमान शासनपद्धति के गवर्नर की माँति होता था श्रीर श्री श्रमरसिंह के समय में यह पद राजा के शाले को मिलता था जो वाद में चित्रयों का एक स्वतन्त्र राष्ट्रीय (राठौर) वश ही हो गया। ( हे मातुः )

#### ग्रम्बा माता

माता के दो नाम - (१) श्रम्चा (२) माता । ( हे कुमार्थाः )

#### श्रथ बाला स्याद्वासुः

कुमारी के २ नाम—(१) वाला (२) वासू। ( हे आर्यस्य )

श्रार्यस्तु मारिषः ॥१४॥

स्त्रधार-पार्श्ववर्तां के २ नाम—(१) स्त्रार्थ (२) मारिष ॥१४॥

( एकं ज्येष्ठभगिन्याः )

#### श्रतिका भगिनी ज्येष्टा

जैठी वहिन का नाम – (१) श्र्यत्तिका । (द्वे निर्वहणास्य )

निष्ठा निर्वहणे समे।

मुख-प्रतिमुख-गर्भ-विमर्श-निर्वहरा नामक नाटकीय सन्धि की ५ वी सन्धि के २ नाम—(१) निष्ठा (२) निर्वहरा । ये समानार्थक हैं, समान लिङ्ग चाले नहीं।

( एकैकं नीचां चेटीं सखीं प्रति प्रत्याद्वानस्य ) हराडे हञ्जे हलाह्वानं नीचां चेटीं सखीं प्रति१४

नीच स्त्री के पुकारने का संवोधन—(१) हराडे। चेरी के पुकारने का सम्वोधन—(१) हञ्जे। सहेली के पुकारने का सम्वोधन—(१) हला॥१५॥

( हे नृत्यविशेषस्य )

### अङ्गहारोऽङ्गविद्येप.

लचक-लचककर नाचने के २ नाम-(१) प्रष्नहार (२) श्रष्नविद्येप।

( द्दे हस्तादिभिर्मनोगतभावाभिव्यक्षकस्य )

व्यञ्जकाभिनयौ समौ।

दाय और श्रहालि के इशारा श्राटि से दिल के श्रन्दर के भाव को प्रकट करने के २ नाम— (१) न्यांक (२) श्राभिनय। ये दोनों पुँक्षिक है।

(भाक्तिक-सात्विकगुणयोः क्रमेणैकेकम् ) निवृत्ते त्वक्रसत्त्वाभ्यां द्वे त्रिष्वाङ्गिक-सात्त्विके श्रङ्ग के विकार (भौंह श्रादि सटकाने) का नाम—(१) श्राङ्गिक।

श्रन्त करण के भाव (स्तम्भ स्वेदोऽथ रोमाश्च स्वरभङ्गोऽथ वेपथु । वैवर्ण्यमश्रुप्रलय इत्यष्टी सात्विका गुणा ) का नाम – (१) सात्विक ये दोनों शब्द तीनों लिङ्ग मे होते हैं ॥१६॥

( एकैकं श्रद्धारादिरसानाम् )

र्थ्यक्षार-वीर-करुणाद्भुत-हास्य-भयानकाः। बीभत्स-रौद्रौ च रसाः

श्राठ प्रकार के रसों का एक-एक नाम—(१) श्रद्द्यार (२) वीर (३) करुए (४) श्रद्भुत (५) हास्य (६) भयानक (७) वीभत्स (६) रीद्र ।

( त्रीणि श्रद्धाररसस्य )

श्रद्धारः ग्रुचिरुज्वलः ॥१७॥

ैश्रद्वार रस के ३ नाम—(१) श्रद्वार (२)

**शुचि (३) उज्ज्वल ॥१७॥** 

( हे वीररसस्य )

### उत्साहवर्धनो वीरः

<sup>३</sup>वीर रस के २ नाम—(१) उत्पाहवर्धन (२) वीर ।

> (सप्त करणरसस्य) कारुएयं करुणा घृणा।

कृपा दयाऽनुकम्पा स्यादनुकोशोऽपि

१--नाट्यगास्रे--

शृङ्गार-हास्य- करुण-रोद्र-चीर-भयानकाः । वःभत्साद्भुतसज्ञौ चेत्यष्टौ नाट्ये रमा स्मृता ॥

२ शृगाररस का उदाहरण-

किमिह वहुभिरुक्तैर्युक्तिश्र्ल्ये प्रलापेर्द्वयमिह पुरुपाणा सर्वेदा सेवनं यम् । श्रिभिनवमद्लीलालालस सुन्दरोणा स्तन-भरपिरिखिन्न यौवन वा वन वा ।— ( भट्टोव्हटस्य ) ३ वीररम का उदाहरण्—

चुद्रा सन्त्रासमेते विविद्दितहरयो भिन्नमत्तेभकुम्भा युष्मदेहेषु लज्जा दथित परमभी सायका निप्पतन्त । सौभिन्ने तिष्ठ पात्र त्वमिन निह रपा नन्वह मेघनाद किथित्तंरम्भलीलानियमितजलिथं द्राममन्वेपयामि ॥ ( महा- नाटकस्य )

करुण रस के ७ नाम—(१) कारुएय (२) करुणा (३) घृणा (४) कृपा (५) दया (६) श्रनु-कम्पा (७) अनुकोश ।

( त्रीणि हास्यरसस्य )

श्रथो हसः ॥१८

#### हासो हास्यं च

हास्य रस के ३ नाम - (१) हस (२) हास (३) हास्य ॥१८॥

( हे बीभत्सरसस्य ) बीभत्सं विकृतं त्रिज्विदं द्वयम् ।

वैिभत्स रस के २ नाम—(१) वीभत्स (२) विकृत । ये दोनो शब्द तीनों लिङ्गों ( पुं-स्त्री-नपु) में होते हैं।

( चत्वारि अद्भुतरसस्य ) विस्मयोऽद्भुतमाश्चर्यं चित्रमपि

<sup>\*</sup>त्र्रद्भुत रस के ४ नाम — (१) विस्मय (२) श्रद्भुत (३) श्राश्चर्य (४) चित्र ।

( नव भयानकरसस्य )

श्रथ भैरवम् ॥१६॥

१ करुणरस का उदाहरण — यास्यत्यद्य शकुन्तलेति हृदय सस्पृष्टमुत्कएठया कएठस्तम्मिनवाष्पवृत्तिकलुपिधन्ताजड दर्शनम्। वैक्टव्य मम तावदीदृशमि स्नेहादरएयौकस पीड्यन्ते गृहिणः कथ न तनयाविश्लेपदु खैनवै । —( श्रभिज्ञानशाकुन्तलस्य )

२ हारयरम का उदाहरण-श्रादौ वेश्या पुनर्दोसी पश्चाक्रवति कुट्टिनी । मर्वोपायपरिद्यीगा वृद्धा नारी पतिव्रता।।

३ वीमत्म रस का उदाहरण-

जरकृत्योत्हृत्य कृत्ति प्रथममथ पृथूच्छोमभृयासि मांसान्यसरिफरपृष्ठपिषट।यवयवसुलभान्युत्रपृतीनि जम्ध्वा । श्रात्तस्त्राय्वन्त्रनेत्र प्रकटिनदशन प्रेतरद्ग करद्गादग्नस्था-द्स्धिमस्थ स्थपुटगतमपि क्रन्यमन्ययमिति ।—( भवभृते )

४ प्रद्भुत रम का उदाहरण-स्थागु म्वय मूलविदिन एव पुत्रो विशासो रमणी त्वपर्णा। परोपनीतं कुनुमेरजम् फलत्यर्म। ए किमिद विचित्रम् ॥

दाहणं भीषणं भीषमं घोरं भीमं भयानकम्। भयङ्करं प्रतिभयम्

भयानक रस के ६ नाम—(१) भैरव (२) दारुण (३) भीषण (४) भीष्म (५) घोर (६) भीम (७) भयानक (८) भयहर (६) प्रतिभय।

( ह्वे रोदरसस्य ) रौद्रं तूत्रम्

रीद्र रस के २ नाम – (१) रीद्र (२) उप्र । श्रमी त्रिषु ॥२०॥

चतुर्दश

ये ( 'त्र्यद्भुत' से लेकर 'उम' तक ) १४ शब्द रस के अर्थ में पुंक्षिङ हैं और 'रसवाले' के श्रर्थ में तीनों लिङ्गों में होते हैं ॥२०॥

(पट् भयस्य)

दरस्त्रासो भीतिभींः साध्वसं भयम्।

डर के ६ नाम-(१) दर (२) त्रास (३) मीति (४) मी (५) साध्वस (६) भय।

( एकं विकारस्य )

विकारो मानसो भावः मन के विकार का नाम-(१) भाव।

( एकं रत्यादिस्चकरोमाञ्चादेः )

<sup>'</sup>त्रानुभावो भावबोधक ॥२१॥

५ भयानक रस का उदाहरण-इद मघोन कुलिश धारासिन्निहितानलम् । स्मरण यस्य दैत्यस्रीगर्भपाताय केवलम् ॥ -- ( दिएड**न** )

रौद्ररस का उदाहरण— रे भृष्टा धार्तराष्ट्रा प्रवलभुजबृहस्ताग्टवा पाग्डवा रे रे वोर्ष्णया स-कृष्णा शृणुत मम वचो यद्रवीम्यूर्ध्व वाहु । एतस्योत्वातवाहोर्द्धं पदनृपसुतातापिन पापिनो-ऽह पाना हुन्छोणिताना प्रभवति यदि वस्तित्किमेत न पाथ ॥ ७ नाखरास्त्रि—वागद्गमुखरागैश्च मत्त्वेनाभिनयेन च ।

क्वेरन्तर्गत भाव भावयन् भाव उच्यते ॥ ८ नाट यशास्त्रे—वागद्गाभिनयेनेइ यतस्त्वर्थोऽनुभान्यते ।

वागङ्गोपाङ्गसयुक्तस्त्रनुभावस्तत् स्मृत् ॥

भाव का वोध करानेवाले (रोमाध्व श्रादि) का नाम—(१) श्रनुभाव ॥२१॥ (त्रीणि अहंकारस्य)

### गर्वोऽभिमानोऽहङ्कारः

श्रिभमान के ३ नाम — (१) गर्व (२) श्रिभ-मान(३) श्रहङ्कार।

( एकं मानस्य )

भानश्चित्तसमुन्नतिः।

चित्त की समुन्नति (वड्प्पन) का नाम— (१) मान।

( नव परिभवस्य )

श्रनादरः परिभवः परीभावस्तिरस्क्रिया ॥२२॥ रीढावमाननावज्ञावहेळनमसुर्चाणम् ।

श्रपमान के ६ नाम—(१) श्रनादर (२) परिभव (३) परीभाव (४) तिरिस्किया (५) रीढा (६) श्रवमानना (७) श्रवज्ञा (६) श्रव- हेलन (६) श्रस्क्तिंगा ॥२२॥

(पञ्च लज्जायाः)

मन्दात्तं हीस्त्रपा वीडा लज्जा

तजा के ५ नाम—(१) सन्दान्त (२) द्री

(१) त्रपा (४) त्रीडा (५) लज्जा। (एकं पित्रादेः पुरतो जातलज्जायाः)

साऽपत्रपाऽन्यतः ॥२३॥

पिता श्रादि के सामने लज्जा करने का नाम— (१) श्रपत्रपा ॥२३॥

( द्वे क्षमायाः )

**ज्ञान्तिस्तिति**ज्ञा

दूसरे की उन्नति देख सकने के २ नाम— (१) चान्ति (२) तितिचा।

( एकं परद्रव्येच्छायाः )

र भन्य पुस्तकों में यह श्लोक अधिक है— ( पट्दर्पस्य )

द्रपें ऽवलेपोऽवष्टम्भश्चित्तोद्रेकः स्मयो मदः । दर्पे के ६ नाम—(१) दर्प (२) श्रवलेप (३) श्रवष्टम्भ (४) विसोदेक (५) स्मय (६) मद । अभिध्या तु परस्य विषये स्पृहा।

पराये विपय (दूसरे के धन श्रादि) मे

इच्छा करने का नाम—(१) श्रमिध्या ।

( ह्रे पराम्युदयासहनस्य )

श्रज्ञान्तिरीर्घ्या

डाह रखने के २ नाम—(१) श्रज्ञान्ति (२) ईर्ष्यो ।

( एकमर्थंदानादिषु गुणेषु दस्भकत्वादिरूपदोपा-रोपणस्य )

श्रस्या तु दोषारोपो गुरोप्वपि ॥२४॥ पै लगाने (श्रर्थात् किसी के गुरा में दोप

निकालने का नाम—(१) ऋस्या ॥२४॥ ( श्रीणि वैरस्य )

वैरं विरोधो विद्वेष

वैर करने के ३ नाम—(१) वैर (२) विरोध (३) विदेख

( त्रीणि शोकस्य )

मन्यु-शोकौ तु शुक् स्त्रियाम्।

श्रफसोस के ३ नाम—(१) मन्युं (२) शोक (३) शुच्। इनमें (१-२) पुँ ह्विङ श्रौर (३) स्त्रां-लिङ हैं।

( त्रीणि पश्चात्तापस्य )

पश्चाचापोऽनुतापश्च वित्रतीसार इत्यपि॥२४॥

पछिताने के ३ नाम—(१) पश्चात्ताप (२)

श्रनुताप (३) विप्रतीसार ॥२५॥

(सप्त कोपस्य)

कोप-कोधामर्प-रोप-प्रतिघा स्ट्-कुधौ ख़ियौ।

गुस्सा करने ७ नाम-(१) कोप (२) कोय

(३) श्रमर्ष (४) रोष ( ५ ) प्रतिष (६) रप् ( ७ )

कुष्। इनमे (१-५) पुँल्लिप, (६-७) स्रीलिप्त है।

( एकं शीलस्य )

शुचौ तु चरिते शीलम्

शुद्ध श्राचरण का नाम-(१) शांल।

( हे चित्तविभ्रमस्य )

उन्माद्धिचविम्रमः ॥२६॥

**अमरकोपः** 

४० पागलपन के २ नाम-(१) उन्माद (२) चित्तविभ्रम ॥२६॥ (पञ्च स्तेहस्य) प्रेमा ना प्रियता हार्द प्रेम स्नेहः प्रेम के ५ नाम-(१) प्रेमन् (२) प्रियता (३) हार्द (४) प्रेमन् (५) स्नेह। इनमे (१ला) पुॅल्लिङ्ग (४था) नपुंसक है। ( द्वादश इच्छायाः ) श्रथ दोहदम् । इच्छा कांचा स्पृहेहा तृड्वाञ्छा लिप्सा मनोरथः ॥२०॥ कामोऽभिलावस्तर्वश्च इच्छा के १२ नाम—(१) दोहद (२) इच्छा (३) काञ्छा (४) एप्टहा (५) ईहा (६) तृप् (७) वाञ्छा (६) लिप्सा (६) मनोर्थ (१०) काम (११) अभिलाष (१२) तर्ष । (इसमे 'दोहद' शब्द गार्भिगी की श्रमिलाषा वाले श्रर्थ में भी प्रयुक्त होता है )॥२७॥ ( पुकमतिप्रीतेः ) सोऽत्यर्थं लालसा द्वयोः । वडी चाहना का नाम--(१) लालसा । यह पु०-स्त्री लिझों में होता है। ( हे धर्मचिन्तनस्य ) उपाधिनी धर्मचिन्ता वार्मिक चिन्ता के २ नाम—(१) उपाधि (२) वर्मचिन्ता । इनमें (१) पुॅल्लिङ (२) स्त्रीलिङ है। ( द्वे मन पीडायाः ) पुंस्याधिर्मानसी व्यथा ॥२८॥ मानसिक व्यथा (मन की विथा) के २ नाम-(१) श्राधि (२) मानसी व्यथा । इनमें (१) पुॅल्लिङ्ग (२) स्त्रीलिङ्ग है ॥२८॥ ( त्रीणि स्मरणस्य ) स्याचिन्ता स्मृतिराध्यानम् स्मरण के ३ नाम---(१) चिन्ता (२) स्मृति (३) श्राध्यान ।

( द्वे उत्कण्ठायाः ) उत्करहोत्कलिके समे। उत्कर्ठा के २ नाम-(१) उत्कर्ठा (२) उत्कलिका। ये दोना स्त्रीलिङ्ग है। ( द्वे उत्साहस्य ) उत्साहोऽध्यवसायः स्यात् उत्साह के २ नाम-(१) उत्साह (२) श्रध्यवसाय । ( एकमतिशयिताध्यवसायस्य ) स वीर्यमितशिक्तभाक् ॥२६॥ वहुत ताकत के साथ उत्साह रखने का नाम-(१) वीर्य ॥२६॥ ( नव कपटस्य ) कपटोऽस्त्री न्याज-दम्भोपधयश्त्रुद्म-कैतवे। कुस्तिर्निकृति. शाड्यम् कपट के ६ नाम-(१) कपट (२) व्याज (३) दम्भ (४) उपधि (५) छन्न (६) कैतव (७) कुसृति (६) निकृति (६) शाव्य । इनमें (१) स्त्रीलिङ्ग का छोड़कर पुॅल्लिङ श्रीर नपुंसक में होता है, (२-४) पुं॰, (५-६) नपुंसक (७-८) स्त्री, (१) नपुसक होते हैं। ( द्वे कर्तव्यानवधानस्य ) प्रमादोऽनवधानता ॥३०॥ लापरवाही के २ नाम—(१) प्रमाद (२) श्रनवधानता ॥३०॥ ( चत्वारि कौतुकस्य ) कौत्हलं कौत्कं च कुत्कं च कुत्हलम्। श्राध्ययंजनक खेल-तमाशे के ४ (१) कौत्हल (२) कौतुक (३) कुतुक (४) कुत्हल । ( पट स्त्रीणां विलासस्य ) स्त्रीणां विर्लास-विद्योक-विद्रमा रुलितं तथा।

स्थानासनगमनाना इस्तअनेत्रकर्मणा चैव।

भावानां

जलबते विशेषो य. क्षिष्ट. स तु विलासः स्यात् ॥

स्त्रीयामनादरकृतो विक्वोको नाम विश्वेयः॥

प्राप्ताविममानगर्भसम्भूत ।

नाटचशास्त्रे —

हेला लीबेत्यमी हाया: किया: श्टङ्गारभावजा: । ब्रियों के श्रहार से उत्पन्न हाव-भाव कियाओं ( श्रयीत् चोंचले, नखरे ) श्रादि के ६ नाम-(१) विलास (२) विव्वाक (३) विश्रम (४) ललित (५) हेला (६) लीला ॥३१॥ ( षट् कीडामात्रस्य ) द्रम्केलि-परीहासा: क्रीडा लीला च नर्मे च३२॥ कीडा मात्र के ६ नाम-(१) द्रव (२) केलि (३) परीहास (४) कीडा (५) लीला (६) नर्मन् ।३२। ( त्रीणि स्वरूपाच्छादनस्य ) ध्याजोऽपदेशो लह्यं च वहाना करने के ३ नाम—(१) व्याज (२) अपदेश (३) लच्य । ( त्रीणि बाललीलायाः ) क्रीडा खेळा च कुर्दनम् । लक्कों के खेल-कृद के ३ नाम--(१) क्रीडा (२) खेला (३) कूर्दन । ( त्रीणि प्रस्वेदस्य ) घमों निदाघ: स्वेद: स्यात् (२) निदाघ (३) स्वेद । ( ह्रे परिस्पन्दननाशस्य ) चेष्टता ॥३३॥ ( द्वे भाकारगोपनस्य ) अवहित्याऽऽकारगुप्तिः विविधानामधीना वागद्गाद्दार्यसत्वयुक्तानाम्। मदरागहर्पजनिती व्यत्यासी विश्रमी नाम ॥

पसीना (या घाम ) के ३ नाम-(१) धर्म प्रलयो नष्टचेष्टता ॥३३॥ वेहीशी के २ नाम-(१) प्रलय (२) नष्ट-करचरणाङ्गन्यास सभ्नेनेत्रोष्टसप्रयुक्तस्तु । २ स्मितलच्यम्-मुकुमारविधानेन स्त्रिभिरिद समृत लिलसम् ॥ रे य एवं मानाः सर्वेषा श्वगाररसस्थ्रया । समास्याता बुधेहला लिलताभिनयात्मिका ॥ गणकालदारे सिंहे. प्रीतिप्रयोजितैर्मधरे.। <sup>इह्र</sup>ननस्यानुकृतिर्खीला श्रेया प्रयोगर्शः॥ 3

शोक से उतरे हुए चेहरे के छिपाने के र नाम-(१) अवहित्था (२) आकारगुप्ति । ( हे हर्पादिना कर्मस त्वरणस्य ) समौ संवेग-सम्भ्रमौ। खुशी के कारण जल्दी करने के २ नाम-(१) संवेग (२) सम्भ्रम। ये दोना समान लिङ्ग वाले (पुं०) है। ( एकं परस्यामपंजनकहासस्य ) स्यादाच्छुरितकं हासः सोत्प्रासः सामित्राय (खिलखिला कर) हास्य का नाम-(१) ऋाच्छुरितक । ( एकमिपद्धासस्य ) स्र मनाक् स्मितम् ॥३४॥ थोड़ी हॅसी ( मुस्कराहट ) का नाम-( १ ) स्मित ॥ ३४॥ ( एकं मध्यमहासस्य ) मध्यमः स्याद्विंहसितम् मध्यम हास ( साधाररा हॅसी ) का नाम-(१) विहसित I ( द्वे रोमाञ्चस्य ) रोमाञ्चो रोमहर्पणम्। रोंगटे खड़े होने के २ नाम—(१) रागाय (२) रामहर्पण । ( त्रीणि रोदनस्य ) क्रान्दितं रुदितं कुष्टम् रोने के ३ नाम—(१) क्रन्दित (२) रुदित

(३) कुछ । ( द्वे मुखादिविकासस्य ) जूममस्तु त्रिषु ज्ममण्म् ॥३४॥ जम्हाई के २ नाम-(१) जुम्भ (२)

रपिदकसितैर्दन्ते कटाचे मीप्रवान्वितम्। ञलचिति दिजदारमु तमानां स्मित मनेत ॥ ३ विहसितलचणन्-श्राकुधितकपोलान मन्खन नि खर्न तथा। प्रस्तानीत्य सानुरागनाहुर्निहिन दुधा ॥

जृम्भण । इनमें (१) तीनां लिक्षों में (२) नपुंसक लिक्ष में होता है ॥३५॥

( द्वे वंचनायुक्तभाषणस्य )

विप्रलम्भो विसंवादः

ठगपने से वातचीत करने के २ नाम--(१)

विप्रलम्भ (२) विसवाद ।

( द्वे धर्मादेश्वलनस्य, वालानां हस्तपादगमनस्य

वा, पिन्छिलादौ पतनस्य वा )

रिङ्गणं स्खळनं समे।

श्रपने धर्म से च्युत होने, श्रथवा वालकों के घुटना के वल से रेंगने, श्रथवा पैर फिसल जाने के र नाम—(१) रिज़रा (२) स्खलन । ये दोना नपुंसक लिज्ज में होते हैं।

' ( पञ्च निद्रायाः ) स्यानिद्रा शयनं स्वापः स्वप्नः संवेश इत्यपि ३६ नींद के ५ नाम—(१) निद्रा (२) शयन (३) स्वाप (४) स्वप्न (५) सवेश ॥३६॥

( ह्रे निदाया आलस्यस्य )

तन्द्री प्रमोछा

नींद के कारण त्रालस त्राने (खुमारी) के २ नाम--(१) तन्द्री (२) प्रमीला।

(त्रीणि क्रोधादिना छलाटसङ्कोचनस्य)

भ्रकुटिम्रुंकुटिर्भूकुटि: स्त्रियाम् । कोध त्रादि से भींह टेडी-करने के ३ नामे— (१) भ्रकुटि (२) भ्रकुटि (३) भ्रकुटि । ये तीनीं

स्रीलिइ में होते हैं।

( एकं क्रूराया दृष्टेः ) श्रदृष्टिः स्यादसीम्येऽदिए

टेढी नजर करने का नाम-(१) श्रादृष्टि ।

(पञ्च स्वभावस्य)

संसिद्धि-प्रकृती त्विमे ॥३०॥

स्वरूपं च स्वभावश्च निसर्गश्च

स्वभाव के ५ नाम—(१) सिसिद्ध (२) प्रकृति (३) स्वरूप (४) स्वभाव (५) निसर्ग ॥३७॥ ( हे कम्पस्य )

श्रथ वेपधुः।

क्रम्प:

कॉपने के २ नाम--(१) वेपश्च (२) कम्प।

(पञ्च उत्सवस्य)

त्रथ चरा उद्धर्षो मह उद्धव उत्सव: ॥३८॥ उत्सव के ५ नाम—(१) चरा (२) उद्धर्ष

(३) मह (४) उद्धव (४) उत्सव ॥३०॥

इति नाट्यवर्ग ७

## **अथ पातालभोगिवर्गः द**े

(पञ्च पातालस्य)

श्रघोभुवनपातालं विलसद्य रसातलम् । नागलोक

पाताल के ५ नाम—(१) त्र्रधोभुवन (२) पाताल (३) वलिसद्मन् (४) रसातल (५) नागलोक ।

( एकादश विलस्य )

श्रथ कुहरं सुषिरं विवरं विलम् ॥१॥ छिद्रं निर्व्यथनं रोकं रन्ध्रं श्वभ्रं वपा सुषिः ।

विल के ११ नाम—(१) क़हर (२) सुषिर (३) विवर (४) विल (५) छिद्र (६) निर्व्यथन र्(७)

रोक (⊏) रन्ध्र (६) श्वभ्र (१०) वपा (११) स्रषि ।।१॥

( ह्रे भूरन्धस्य )

गर्तावटौ भुवि श्वम्रे जमीन के गड्ढे के २ नाम—े(१) गर्त (२)

**त्र्रवट** ।

( एक सरन्ध्रस्य )

सरन्ध्रे ग्रुषिरं त्रिषु ॥२॥

छेदवाली चीज का नाम—(१) शुपिर। यह तीनों लिझों में होता है ॥२॥

( पञ्च अन्धकारस्य-) 🕝 ٫ ह श्रन्धकारोऽस्त्रियां ध्वान्तं तमिस्नं तिमिरं तमः।

श्रन्थकार के ५ नाम—(१) श्रन्थकार (२) ध्वान्त (३) तमिस्र (४) तिमिर (५) तमस् । इनमें

```
(१ ला) पुँक्षिङ्ग श्रीर नपुंसक मे , शेष (२-५)
नप्रसक में होते हैं।
          ( एकं घनान्धकारस्य )
ध्वान्ते गाढेऽन्धतमसम्
    गाढे अन्धकार का नाम-(१) अन्धतमस्।
           ( एकं क्षीणतमसः )
             जीगोऽवतमसम
    थोड़ी श्रॅिधयारी का नाम-(१) श्रवतमस।
           ( एकं च्यापकतमसः )
                                 तम. । ३॥
 विष्वक् संतमसम्
     चारो श्रोर फैले हुए अन्धकार का नाम-
 (१) संतमस ॥३॥
             ( हे नागानाम् )
             नागा. काद्रवेयाः
     नागों के २ नाम-(१) नाग (२) काद्रवेय ।
          ( हे नागानां स्वामिनः )
                               तदीश्वर: ।
 शेपोऽनन्तः
     नागों के राजा के २ नाम-(१) शेष (२)
  श्रनन्त ।
             ( द्वे सर्पराजस्य )
           वासुकिस्त सर्पराजः
      सर्पराज के २ नाम--(१) वासुिक (२)
  सर्पराज ।
              ( द्वे गोनसस्य )
                          श्रथ गोनसे ॥४॥
   तिलित्सः स्यात्
      गोहुंबन सॉप के २ नाम—(१) गोनस (२)
   विलित्स ।
             (श्रीणि अजगरस्य)
                श्रजगरे श्युवीहस इत्युभी।
       भजगर के ३ नाम-(१) श्रजगर (२) शयु
   (३) चहस ।
             ( हे जलन्यालस्य )
    भरगदीं जलस्यालः
```

```
डोडहा (पानी के सॉप) के २ नाम-(१)
श्रलगर्द (२) जलव्याल ।
       ( द्वे निर्विपस्य द्विमुखसर्पस्य )
                समी राजिल-डुराडुभी ॥१॥
    द्रमुँहाँ धारीदार साँप के २ नाम-(१) राजिल
(२) डुएडुभ ॥५॥
             ( द्वे चित्रसर्पस्य )
मालुघानो मातुलाहिः
    चितकवरे सॉप के २ नाम-(१) मालुधान
(२) मातुलाहि।
          ( द्वे मुक्तत्वचः सर्परय )
                    निर्मुको मुक्तकञ्जुकः।
    केंचुली छोडे हुए सॉप के २ नाम-(१)
निर्मुक्त (२) मुक्तकञ्चुक ।
            ( पद्मविंशति : सर्पस्य )
सर्पः प्रदाक्रभूजगो भजहोऽहिर्थजहमः॥६॥
ब्राशीविपो विषधरश्चकी व्याल सरीसुप.।
कुराडली गृहपाचक्षु श्रवाः काकोदर. फर्गी ७
दवींकरो दीर्घपृष्ठो दन्दश्को विलेशयः।
उरग पत्रगो भोगी जिह्यग. पंचनाशन. ॥=॥
    सर्प के २४ नाम-(१) सर्प (२) पृदाक (३)
भूजग (४) भूजन (५) श्रहि (६) भूजनम (७)
श्राशीविष (=) विषधर (६) चिक्रन् (१०) व्याल
   १ अन्य पुरतकों मे ये श्लोक अधिक भिलते हैं-
     लेलिहानो दिरसनो गोकर्ण कन्त्रकी तथा।
     कुम्भीनसः फणधरो हरिर्भोनधरस्तथा॥
   सर्प के और = नाम-(१) लेलिहान (२) दिरान
```

१ अन्य पुरतकों में ये श्लोक अधिक भिलते हैं—
लेलिहानो द्विरसनो गोकर्ण कन्नुकी तथा।
कुम्भीनसः फणधरो हरिमों गधरस्तथा॥
सर्प के और = नाम—(१) लेलिहान (२) दिरचन
(३) गोकर्ण (४) कन्नुकिन् (५) हुन्मीनन (६) प्रत्यदर
(७) हरि (=) भोगधर।
(एक भोनस्य)
भहे. शारीर भोगः स्यात्
सर्प के शारीर का नाम—(१) भोग।
(हे अहिद्धिकाया)

आशीरप्यहिटंट्रिस ! साँप के टींत के २ नाम-(१) श्रासी (२) महिटंट्रिका। (११) सरीस्रप (१२) कुराडलिन् (१३) गृढपाद् (१४) चत्तु श्रवस् (१५) काकोदर (१६) फिर्गिन् (१७) दवींकर (१८) दीर्घपृष्ठ (१६) दन्दश्रूक (२०) विलेशय (२१) उरग (२२) पन्नग (२३) भोगिन् (२४) जिह्मग (२५) पवनाशन ॥६–८॥

( एकं सर्पविषास्थ्यादेः )

#### त्रिष्वाहेयं विषास्थ्यादि

सॉप के विष, हड़ी श्रादि का नाम—(१) श्राहेय। यह शब्द तीनों लिझों मे होता है। (हे फणायाः)

स्फटायां तु फणा द्वयोः।

सॉप के फन के २ नाम—(१) स्फटा (२) फ्या। ये शब्द दोनों लिङ्गों (पुं० स्त्री०) में होते हैं।

( हे सर्पत्वचः ) समौ कञ्चक-निर्मोकौ

सॉप की केंचुली के २ नाम—(१) कञ्चुक (२) निर्मोक । ये दोनों पुंक्षिक्ष हैं।

( श्रीणि विषमात्रस्य )

**६वेडस्तु गरलं विषम् ॥ १॥** जहर के ३ नाम—(१) च्वेड (२) गरल (३) विष । इसमें (१) पु॰, (२-३) नपुं॰ में होते हैं ॥ १॥

(स्थावरविपभेदानां प्रत्येकम्) पुंसि क्लीवे च काकोल-कालक्ट्र-हलाहला । सौराष्ट्रिक' शौक्लिकेयो ब्रह्मपुत्र' प्रदीपन. १० दारदो वत्सनामश्च विपभेदा स्रमी नव ।

सुयत में लिखा है-

स्थावरं जङ्गम चैव द्विविध विषमुच्यते । वृत्त, लता-पत्ता और पत्थर श्रादि जड़ पदार्थों में रहने बाले विष को 'स्थावर' कहते हैं । साँप, बिच्चू, वर्रे, चूहा, मकड़ा श्रादि में रहनेवाले विष को 'जङ्गम' कहते हैं । माव प्रकाश में १ प्रकार के विष लिये हैं—

(१) कालकूट (२) द्वालाहल (३) सौराष्ट्रिक (४) ब्रह्म-पुत्र (५) प्रदीपन (६) वस्मनाम (७) द्वारिद्र (८) सक्तुक (६) श्रद्धिका। ये विष के मेद हैं—(१) काकोल (२) काल-कूट (३) हलाहल (४) सीराष्ट्रिक (५) शोक्किकेय (६) ब्रह्मपुत्र (७) प्रदीपन (८) दारद (६) वत्स-नाम। इनमें (१-३) पुँक्षिक्ष तथा नपुंसकलिक्ष में होते हैं ॥१०॥

( द्वे गारुडिकस्य )

विषवैद्यो जाङ्गुलिकः

सर्प के विष को दूर करनेवाले वैद्य के २ नाम--(१) विषवैद्य (२) जाङ्गुलिक ।

( द्वे सर्पद्माहिणः )

च्यालात्राह्यहितुरिडकः ॥११॥ साँप पकडुनेवाले के २ नाम—(१) व्याल-

म्राहिन् (२) त्र्यहितुरिडक ॥११॥

( इति पातालभोगिवर्गः 🗸 )

म्रथ नरकवर्गः ६

( चत्वारि नरकस्य )

स्यान्नारकस्तु नरको निरयो दुर्गति स्त्रियाम्।

नरक के ४ नाम—(१) नारक (२) नरक (३) निरय (४) दुर्गति । इनमें (१-३) पुं० (४)

स्त्रीलिङ्ग में होता है।

( नरकभेदानां प्रथक्-पृथक् प्रत्येकम् ) तद्भेदास्तपनावीचि-महारौरव-रौरवाः ॥१॥ संघातः कालसत्रं चेत्याद्याः

र्नरक के मेद—(१) तपन (२) श्रवीचि (३) महारौरव (४) रौरव (५) सघात (६)

कालसूत्र इत्यादि ॥१॥

( एकं नरकस्थप्राणिनाम् )

सत्त्वास्तु नारकाः।

प्रेताः

ै नरक के भेद का वर्णन श्रिशिपुराय, ब्रह्माग्डपुराय, वामनपुराय, वाराहपुराय, ब्रह्मवैवर्तपुराय, मार्कग्डेयपुराय देवीमागवत, शैवपुराय, विष्णुपुराय, ब्रह्मपुराय आदि में सविस्तर मिलता है। नरक में रहनेवाले प्राणियों का नाम--(१) प्रेत।

#### ं ( एकं वैतरण्याः )

### वैतरणी सिन्धुः

नरक की नदी का नाम-(१) वैतरसा।

( एकं नारकीयाया अलक्ष्म्याः )

स्यादलदमीस्तु निऋ तिः ॥२॥

नरक की अशोभा का नाम—(१) निर्ऋति॥२॥

( द्वे नरके हठाव्यक्षेपस्य )

#### विष्टिराजुः

नरक में जबर्दस्ती ढकेलने के २ नाम---(१) विष्टि (२) आजू। ये स्त्रीलिङ्ग हैं।

( त्रीणि नरकपीडायाः )

कारणा तु यातना तीव्रवेदना ।

नरक की पीडा के ३ नाम—(१) कारगा (२) यातना (३) तीव्रवेदना ।

#### (नव दुःखस्य)

पीडा षाधा व्यथा दुःखमामनस्यं प्रस्रुतिजम्॥३ स्याकप्टं कृच्छुमाभीलम्

दु ख के ६ नाम—(१) पीड़ा (२) वाधा (३) व्यथा (४) दु ख (५) श्रामनस्य (६) प्रस्तिज (७) कृष्ट (६) श्रामील ॥३॥

त्रिष्वेषां भेद्यगामि यत्।

इनके मेद्यगामि (विशेषणा) होने पर ये तीनी लिहों में होते हैं (यथा—दु ख सुतो निर्गुण, दु पा सेवा, सर्व दु ख विवेकिन ।)

(इति नरकवर्ग ६)

ष्ट्रियीय(१-४) मानसिक दु ख; (४-६) उदासी (७-६) राजिरिक दु:ख के नाम है।

## अथ वारिवर्गः १०

(पञ्चदश समुद्रश्य)

समुद्रोऽन्धिरकूपारः पारावारः सरित्पतिः। उदन्वानुद्धिः सिन्धुः सरस्वान्सागरोऽर्णवः॥१ रत्नाकरो जलनिधिर्यादःपतिरपापतिः।

समुद्र के १५ नाम—(१) समुद्र (२) श्रविध (३) श्रक्पार (४) पारावार (५) सरित्पति (६) उदन्वत् (७) उदिध (८) सिन्धु (६) सरस्वत् (१०) सागर (११) श्रर्णव (१२) रत्नाकर (१३) जलनिधि (१४) याद पति (१५) श्रपा पति ॥१॥

(समुद्रविशेषाणा पृथक्पृथगेकेकम्)

तस्य प्रभेदाः द्वीरोदो छवणोदस्तथापरे ॥२॥ समुद्र के मेद—(१) द्वीरोद (२) लवणोद

इत्यादि (३ दध्यूद ४ घृताद ५ सुरेाट ६ इज्लुद

७ स्वादूद ) ॥२॥

( सप्तविद्यतिर्जलस्य )

आपः स्त्री भूम्नि वार्वारि सलिलं कमलं जलम्। पयः कीलालममृतं जीवनं भुवनं वनम् ॥३॥ कवन्धमुदकं पाथः पुष्करं सर्वतोमुखम् । श्रम्भोऽर्णस्तोय-पानीय नीर-क्षीराम्बु-शम्बरम् ४ मेघपूष्पं घनरसः

जल के २७ नाम—(१) श्राप् (२) वार् (३) वारि (४) सलिल (४) कमल (६) जल (७) पयम् (६) कीलाल (६) श्रमृत (१०) जीवन (११) भुवन (१२) वन (१३) कवन्ध (१४) उदक (१५) पाथम् (१६) पुग्कर (१७) नर्वनोमुख (१६) श्रम्भम (१६) श्र्यंग्य (२०) ताय (२१) पानीय (२०) नीर (२३) चीर (२४) श्रम्यर (२६) मेधपुष्प (२७) घनरन । इनमे श्रप् शब्द निय स्त्रीलिज बहुवचनान्त में होता है (यथा—'श्रापो-भिर्मार्जन हुन्या') श्रीर 'यार' प्रॉनर पे साहचर्य से स्त्रीलिज श्रीर नपुगर लिड में होता है ॥३-४॥

(हे जरविसास्य)

त्रिपु हें ख्राज्यसम्सयम् । जलविकार (वर्षः, शबर प्राटि) पं २ राम---

<sup>ै</sup> पत्र पीटादिचतुष्क मन पीटाया । आमनन्यादि देव वेमनस्य । इद्यदि त्रय शरीरपीटाया इति भेट ।

पात्रं तदनन्तरम् ।

( एकं कुलयोर्मध्यस्य )

(१) श्राप्य (२) श्रम्मय। ये तीना लिङ्गों मे नदी के उस पार वाले किनारे का नाम-(१) पार। होते हैं। नदी के इस पार वाले किनारे का नाम-(१) श्रवार। ( चत्वारि तरङ्गस्य ) भङ्गस्तरङ्ग ऊर्मिर्वा स्त्रियां वीचिः लहर के ४ नाम-(१) भन्न (२) तरज्ञ (३) पाट ( दोनो किनारों के मध्यभाग ) का नाम-ऊर्मि (४) वीचि । इनमें (१-२) पुं॰, (३) पुं॰ स्त्री, (१) पात्र। (४) स्त्रीलिङ्ग में हाते हैं। ( द्वे महातरङ्गस्य ) श्रथोर्मिषु ॥४॥ महरस्र्लोल-कल्लोलौ वड़ी लहर (ज्वार) के २ नाम-(१) उल्लोल हें ॥५॥ (२) कल्लाेल ॥ ४॥ ( एकं जलानां भ्रमणस्य ) स्यादावर्तोऽस्भसां भ्रमः। भवर (जल के मएडलाकार घूमने) का नाम-(१) आवर्त । ( चत्वारि जलकणस्य ) **धृषन्ति बिन्दुपृषता. पुमांसो विप्रुषः**स्त्रियाम्।६ पानी की बूंद के ४ नाम-(१) प्रपत् (२) विन्दु (३) पृषत (४) विप्रुष् । इनमें (१) नपुसक (२-३) पुॅल्लिझ (४) स्त्रीलिझ में होते हैं ॥६॥ ( हु चक्राकारेण जलानामधोयानस्य ) चक्राणि पुरभेदाः स्य चक्कर काटकर नीचे जानेवाले पानी के २ है ॥ह॥ नाम-(१) चक्र (२) पुटमेद । ( द्वे जलनि सरणजालकस्य ) भ्रमाश्च जलनिर्गमा.। फव्वारा छुटने के २ नाम-(१) भ्रम (२) परीवाह । जलनिर्गम । (पच्च तीरस्य) कुलं रोधश्च तीरं च प्रतीरं च तटं त्रिषु॥॥॥

( द्वे जलमध्यस्थस्थानस्य ) द्वीपोऽस्त्रियामन्तरीपं यदन्तर्वारिण्स्तटम् ॥८ टापू के २ नाम--(१) द्वीप (२) श्रम्तरीप। ये दोनों शब्द पुॅल्लिङ्ग श्रीर नपुसक लिङ्ग में होते ( एकं जलादचिरनिर्गततरस्य ) तोयोत्थितं तत्पुछिनम् जल में रेती पड़ जाने का नाम-(१) पुलिन। ( ह्रे वालुकामयतटस्य ) सैकतं सिकतामयम् । वालूदार किनारे के २ नाम-(१) सैकत (२) सिकतामय । ( पञ्च कर्दमस्य ) निषद्वरस्तु जम्बाल पङ्कोऽस्त्री शाद-कर्दमी॥१ कीचड़ के ५ नाम-(१) निषद्वर (२) जम्बाल (३) पङ्क (४) शाद (५) कर्दम। इनमें (३रा) पुंचित्र श्रीर नपुसक लिङ्ग में होता है, शेष पुंचिङ्ग ( द्वे प्रवृद्धजलस्य निर्गममार्गस्य ) जलोच्छ्वासा परीवाहाः नल के २ नाम-(१) जलोच्छ्वास (२) ( द्वे शुष्कनद्यादौ कृतगर्तस्य ) कुपकास्तु विदारकाः। सुखी नदियों में जल के निमित्त वनाए गए नदी के किनारे के ५ नाम-(१) कूल (२) राध (३) तीर (४) प्रतीर (५) तट । इनमें 'तट' गडढेके २ नाम--(१) कृपक (२) विदारक । शब्द तीना लिझों में होता है ॥ण। ( एक नौतरणयोग्यजलस्य ) ( एकेकं परतीरावरतीरयोः ) नाच्यं त्रिलिङ्गं नौतार्ये पारावारे परार्वाची तीरे नाव से पार होने लायक नदी प्रादिका नाम-

वारियर्गः १० ी (१) नाव्य । यह तीनों लिझों में होता है । ( त्रीणि नौकायाः ) स्त्रियां नौस्तरशिस्तरिः ॥१०॥ नाव के ३ नाम-(१) नौ (२) तरिएा (३) तरि। ये तीनों शब्द स्त्रीलिङ्ग में होते हैं ॥१०॥ ( त्रीणि अल्पनौकायाः ) उडुपं तु स्रवः कोल घराडइल के ३ नाम-(१) उद्धप (२) भ्रव (३) कोल १ ( एकमक्रत्रिमजलवहनस्य ) स्रोतोऽस्त्रसरणं स्वतः। सोता का नाम-(१) स्रोत । ( द्वे नद्यादितरणे देयमूल्यस्य ) श्रातरस्तरपर्यं स्यात् उतराई (खेवाई) देने के २ नाम-(१) श्रातर (२) तरपराय।

( एकं 'डोंगी'तिख्यातस्य )

द्रोणी काष्टाम्ब्रवाहिनी ॥११॥

डेागी के २ नाम—(१) द्रोग्री (२) काष्टाम्बु-वाहिनी ॥११॥

( द्वे नौकया वाणिज्यकारिणः ) सायात्रिक. पोतवािक्

नाव से व्यापार करनेवालों के २ नाम---(१)

सायात्रिक (२) पातविण्ज् ।

( द्दे नाविकस्य, नौष्टष्ठदण्डधारकस्य वा ) कर्णधारस्तु नाविकः।

महाह (या पतवार पकड़नेवाले ) के २ नाम-(१) कर्णधार (२) नाविक।

( हे वहित्रवाहकस्य ) नियामका. पोतवाहाः

इप जलजन्तुश्रों से जहाज की रच्ना करने-बालों के २ नाम--(१) नियामक (२) पातवाह । ( हे नौमध्यस्थरज्जुवन्धनकाष्ठस्य )

कृपको गुणवृत्तकः ॥१२॥

मस्तूल के २ नाम—(१) कूपक (२) प्रवासक ॥ १२ ॥

( द्वे नौकावाहकदण्डस्य ) नौकादराड चेपणी स्यात्

डॉड़े के २ नाम-(१) नौकादराड (२) चेपगी।

( द्वे नौपृष्ठस्थचालनकाप्टस्य )

श्रारित्रं केनिपातक:।

पतवार के २ नाम - (१) श्रारित्र (२) केनिपातक ।

(द्वे पोतादेर्मलापनयनार्थं काष्टादिरचितक्कहालस्य) श्रिभः स्त्री काष्ट्रकुद्दाल.

नौका साफ करने के कुदाल के २ नाम--(१) अभि (२) काष्ट्रकुद्दाल । इनमें 'अभि' शब्द स्त्रीलिङ्ग में होता है।

( द्वे नौस्थजलोर्त्संजनपात्रस्य )

सेकपात्रं तु सेचनम् ॥१३॥

डोलची या वाल्टी (जिनसे नावमे एकत्रित हुत्रा जल उलीचा जाता है ) के २ नाम—(१)

सेकपात्र (२) सेचन ॥१३॥

( एकमर्द्धनौकायाः ) क्लीवेऽर्घनावं नावोऽर्घे

त्र्याधी नाव का नाम—(१) ध्र्यवेनाव। यह शब्द नपुंसकलिङ्ग मे होता है।

( एक नौकामतिकान्तजलावेः )

श्रतीतनौ रेऽतिनु त्रिषु।

नावकी अपेदा। अविक वेग से तरनेवाला प्राणी ( मनुष्य, जलचर, पानी का वहाव ) खारि का नाम—(१) श्रातितु। यह तीनों लिजों में होता है।

त्रिप्वागाधात

यहाँ मे लेकर 'ध्रगाधमनलम्पर्भे' ( र लोक १५) तक के शब्द तीनों लिजों ने होते हैं।

( द्वे निर्मलस्य ) प्रसन्नोऽच्छः

श्रच्छा साफ निर्मल (जलारि) के २ नाम-(१) प्रसन्न (२) श्रच्छ ।

( श्रीणि मलिनस्य )

कलुषोऽनच्छ ग्राविछः ॥१४॥

मैला, गॅदला (पानी श्रादि) के ३ नाम— (१) कलुष (२) श्रानच्छ (३) श्राविल ॥१४॥

( त्रीणि गम्भीरस्य )

निम्नं ग्रमीरं गम्भीरम्

गहिरा के ३ नाम-(१) निम्न (२)

गमीर (३) गम्भीर । ( एकसुत्तानस्य )

( एकमुत्तानस्य ) उत्तानं तद्विपयये ।

उथला ( छिछला ) का नाम—(१) उत्तान ।

( द्वे अत्यन्तगम्भीरस्य )

श्रगाधमतलस्पर्शे

श्रथाह के २ नाम—(१) श्रगाध (२)

श्रतलस्पर्श ।

( त्रीणि धीवरस्य ) कैवर्ते दास-घीवरौ ॥ १५ ॥

मल्लाह के ३ नाम—(१) कैवर्त (२)

दास (३) घीवर ॥ १५॥

( द्वे जालस्य )

श्रानायः पुंसि जालं स्यात्

जाल के २ नाम--(१) श्रानाय (२) जाल । इनमे (१ ला) पुँखिङ श्रीर (२रा)

नपुंसक होता है। ( द्वे भागसूत्रजालस्य )

> शणसूत्रं पवित्रकम् । रा जान के २ नाम--(१)

सुतरी के वने हुए जाल के २ नाम--(१) शासम्त्र (२) पवित्रक।

( ह्रे मत्स्यस्थापनपात्रस्य )

मत्स्याघानी कुवेणी स्याद्

टोकरी के २ नाम—(१) मत्स्याधानी (२) क्रवेशी।

> ( ह्रे सत्स्यवेधनस्य ) विष्ठशं मत्स्यवेधनम् ॥१६॥

वंशी (मछली फॅसाने की कॅटिया) के २ नाम--(१) विलेश (२) मत्स्यवेधन ॥१६॥ (अप्टौ मस्यस्य)

पृथुरोमा भषो मत्स्यो मीनो वैसारिणोऽएडजः

विसारः शकुली च

मछली के = नाम--(१) पृथुरोमन् (२) भाष (३) मत्स्य (४) मीन (५) वैसारिण

(६) श्रग्**डज (७) विसार (६) शकुलिन्** ।

( हे गडकस्य ) श्रथ गडकः शकुलाभैकः ॥१७॥

(गडुई) गलफटी मछली के २ माम--(१) गडक (२) शकुलाभेक ॥१७॥

( हे वहुदंष्टस्य मत्स्यस्य )

सहस्रदंष्ट्र पाठीन.

पाठी मछली के २ नाम—(१) सहस्रदंग्ट्र (२) पाठीन ।

र ) पाठान । ( द्वे 'सुईंस' इतिख्यातमत्स्यविशेपस्य )

उलूपी शिशुक समौ। सुईस मञ्जली के २ नाम—(१) उलूपिन

(२) शिशुक।

( हे नलवनचारिणो मस्यविशेपस्य ) नलमीनश्चिलिचिमः

भिंगवा (नरकट में रहनेवाली) मछली के २ नाम -(१) नलमीन (२) चिलिचिम।

( हे शुभ्रमत्स्यविशेपस्य )

भोष्ठी तु शफरी द्वयोः ॥१८॥ सहरी मछली के २ नाम—(१) प्रोष्ठी (२) शफरी। ये दोनों शब्द पुं-स्त्रीलिङ्ग मे होते

हैं ॥१=॥ ( द्वे अण्डादचिरनिर्गतमस्यसङ्गस्य )

( द्व भण्डादाचरानगतमस्यसङ्घस्य ) श्चद्राग्रहमत्स्यसंघात. पोताधानम्

श्रग्छे से तुरत के निकले हुए मछलियों के छोटे २ वचों के २ नाम--(१) चुद्राग्डमत्स्य-

सघात (२) पोताधान ।

( मत्स्यविद्योपाणां पृथगेकेकम् )

श्रयो भषा.। रोहितो मद्गुरःशालो राजीवः शकुलस्तिभिः

```
तिमिगिलादयश्च
```

मछलियों का वर्गान रोहू मछली का नाम--(१) रोहित। मेंगरा मछली का नाम-(१) मद्गुर। सौरी मछली का नाम--(१) शाल। राया मछली का नाम-(१) राजीव। सोंरा मछली का नाम-(१) शकुल। तई मछली ('ह्वेल' इति त्राग्लभाषायाम् )

का नाम-(१) तिमि। 'हे ल' मछली को खा जानेवाली मछली का

> नाम-(१) तिमिज्ञिल । श्रादि ( द्वे जलचरमात्रस्य )

> > श्रथ यादांसि जलजन्तवः।

जलजन्तु के २ नाम--(१) यादस्(२) जलजन्तु । इनमें (१ ला) नपुंसक श्रीर (२ रा) पॅलिला है।

( जलजन्तुविशेषाणां पृथगेकैकम् ) तद्भेदा शिशुमारोद्र-शङ्कवो मकरादयः ॥२०॥

जलजनतुत्र्यों के मेद---

शिरम का नाम-(१) शिशुमार ।

**जद्यिलाव का नाम—(१) उद्र 1** 

नफ़् वा नाम-(१) शह ।

मगर या नाम-(१) मकर ॥२०॥

( हे कर्कटस्य )

स्यात्कलीरः कर्फटकः

फेयपा के २ नाम—(१) फ़ुलीर (२) फर्मटकः

( श्रीणि फच्डपस्य )

कुर्मे कमठ-कच्छपी।

पयुषा णे ३ नाग—(१) कूर्म (२) कसट (३) क्रम्य ।

(द्वे घाइन्य) प्राहोऽबहार:

पदिपाल के २ नाम-(१) प्राट् (६) खदरार ।

(हे समस्य)

नकस्त क्रामीर

नाक ('क्रोकोडाइल' श्रॅंग्रेजी भाषा ) के २ नाम-(१) नक (२) कुम्भीर ।

( त्रीणि 'केंचुवा' इति ख्यातत्य )

श्रथ महीलता ॥२१॥

गग्हूपद् किञ्चुलकः

केंचुवा के ३ नाम-(१) महीलता (२) गराइ-पद (३) किञ्चुलक ॥२१॥

( द्वे जलगोधिकायाः )

निहाका गोधिका समे।

गोह के २ नाम-(१) निहाका (२) गोधिका। (त्रीणि जल्लायाः)

रक्तपा तु जलौकायां

स्त्रियां भूम्नि जलौकस ॥२२॥

जॉक के ३ नाम—(१) रक्तपा (२) जलौका (३) जलौकस्। (१-३) स्त्रीलिज में होते हैं। किन्तु जलीकम् शब्द वहुवचनानत होता है ॥२२॥

( द्वे झक्तिकायाः )

मुक्तास्फोट. स्त्रियां शुक्ति

सिपी ( नितुही ) के २ नाम-(१) मुक्तास्फोट (२) शुक्ति । इनमे (१ला) पुं०, (२रा) स्नीलिज मे होता है।

(हे शहस्य)

शह. स्यात्कस्यरिखयी।

शङ्घ के २ नाम--(१) शङ्ग (२) ऋम्यु । य दोनों शब्द सीलिप्त का श्रेएफर दोनों लिप्तों (पुं० नपुं०) में होते हैं।

( हे स्थ्मशहानाम् )

शुद्रशहाः शहनखाः

छोटे सम् के २ नान—(१) जुटमङ्ग (२) शुद्धनगर।

(हे शम्युकानाम)

श्रम्बृका जल्जुकयः ॥२३॥

घोषा हे २ नाम-(१) मस्तृह (२) जन-शुक्ति । इनमें (१ला) मुंबन्धं, क्षेप (२४) संतिया 秦护利

( पट् मण्डूकस्य )

भेके मग्डूक-वर्षामृ-शालूर-सव-दर्दुराः ।

मेडक (दादुर) के ६ नाम-(१) मेक (२)

मग्रङ्क (३) वर्षाभू (४) शालूर (५) म्रव (६) दर्दुर।

( द्वे स्वल्पगण्डूपदजाते विञ्चुलकमार्यायाश्चापि )

शिली गराङ्कपदी

छोटे केंचुए श्रौर केंचुई के २ नाम—(१) शिली (२) गराङ्गपदी।

( हे मण्डूक्याः )

भेकी वर्षाभ्वी मेडकी के २ नाम—(१) मेकी (२) वर्षाभ्वी।

( हे कच्छप्या • )

कमठी डुलिः ॥२४॥ कक्कुई के २ नाम—(१) कमठी (२) डुलि॥२४॥

( एकं मद्गुरस्त्रियाः )

मद्गुरस्य प्रिया श्टही

भॅगरा मछली की स्त्री 'सिंगी' का नाम—(१) श्रृङ्गी ।

( द्वे जल्रुकाकारजलचरविशेपस्य )

( द्व जलूकाकारजलचरावशपस्य ) दुर्नामा दीर्घकोशिका ।

मिकवा के २ नाम—(१) दुर्नामन्(२) दीर्घकोशिका। इनमें (१ला) पुं, (२रा) स्त्रीलिङ्ग है। (हे तडागादीनाम्)

जलाशया जलाधाराः

तालाव, भील, वावड़ी श्रादि के २ नाम-

(१) जलाशय (२) जलाधार ।

( एकमगाधजलाशयस्य )

् तत्रागाधजलो हृदः ॥२४॥ कुराड (दह) का नाम—(१) हृद् ॥२४॥

( द्वे निपानस्य )

श्राहावस्तु निपानं स्यादुपक्कपजलाशये।

कुँए, तालाय वगैर. के नजदीक गौ, घोड़े श्रादि के पानी पीने के लिए बनाए गए होज के २ नाम—(१) श्राहाय (२) निपान । ( चत्वारि कूपस्य )

पुंस्येवाऽन्धुः प्रहिः कूप उदपानं तु पुंसि घा।

कुँए के ४ नाम—(१) श्रन्धे (२) प्रहि (३ कूप (४) उदपान । इनमे (१-३) पुँक्षिङ्ग, (४

पुं०-नपुंसक मे होता है ॥२६॥ ( द्वे कृपस्यान्तरे रज्वादिधारणार्थदारुयन्त्रस्य )

नेमिस्त्रिकाऽस्य

गढ़ारी का नाम—(१) नेमि (२) त्रिका।

( एकं क्पमुखे इष्टकाविभिवंदस्य ) वीनाहो मुखवन्धनमस्य यत्

कुँए के जगत का नाम-(१) वीनाह।

( द्वे पुष्करिण्याः )

पुष्करिएयां तु खातं स्यात् पोखरी के २ नाम—(१) पुष्करिणी (२)

खात । (द्वे अकृत्रिमखातस्य, देवद्वारस्थजळाशयस्य वा)

अखातं देवखातकम् ॥२०। विना वनाया पोखरा या देव-मन्दिर के श्रागे

के तालाव के २ नाम—(१) ऋखात (२) देव-खातक ॥२७॥

( हे स-पद्मागाधजलाशयस्य ) पद्माकरस्तडागोऽस्त्री

कमल पैदा होनेवाले श्रीर श्रथाह तालाव के २ नाम—(१) पद्माकर (२) तडाग । इसमें 'तडाग'

शब्द पु॰-नपुंसक में होता है।

( त्रीणि कृत्रिमप्द्याकरस्य ) कासारः सरसी सरः ।

खोदवाए हुए कमलवाले तालाव के र नाम—(१) कासार (२) सरसी (३) सरस्। इनमें (१) पु, (२) स्त्री, (३) नपुंसक में होता है।

( न्त्रीणि स्वल्पसरीवरस्य )

वेशन्त. पत्वलं चाल्पसर:

थोड़े पानी वाले तालाव (गड़ही, तलेया) के ३ नाम-(१) वेशन्त (२) पल्वल (३) श्रल्पसरस्।

( हे वाप्याः )

वापी तु दीर्घिका ॥२८॥

वावली के २ नाम—(१) वापी (२) दीर्घिका ॥२८॥

( ह्वे दुर्गादिपरितः खातस्य ) खेयं तु परिखा

> र्पाई के २ नाम—(१) खेय (२) परिखा। ( एकं 'वॉॅंघ' इति ख्यातस्य )

> > श्राधारस्त्वम्भसां यत्र धारणम्।

पानी के वॉध का नाम-(१) आधार।

( त्रीणि वृक्षादिमूले फ़तजलाधारस्य )

स्यादालवालमावालमावापः

थाला (पौधे के जड़ के चारा तरफ पानी के लिए बनाए गए खंदक ) के ३ नाम—(१) श्राल-वाल (२) श्रावाल (३) श्रावाप ।

( द्वादश नद्या: )

श्रथ नदी सरित्।।२६॥

तरंगिणी शैविछिनी तिटेनी हािद्नी धुनी । स्रोतिस्विनी द्वीपवती स्रवन्ती निस्नगाऽऽपंगा

नदी के १२ नाम—(१) नदी (२) सरित् (३) तरंगिणी (४) शेवलिनी (५) तटिनी (६) हादिनी (७) पुनी (६) स्रोतस्विनी (६) द्वीपवर्ता (१०) स्वन्ती (११) तिम्रगा (१२) स्त्रापगा ॥२६-३०॥

(अष्टी गद्गायाः)

गद्गा विष्णुपदी जहुतनया सुरनिस्नगा। भागीरधी त्रिपधगा त्रिस्नोता भीष्मसुरपि॥

गहाजी के = नाम—(१) गदा (२) विष्णु-पदी (२) जहुतनया (४) सुरनिन्नगा (४) भागीरधी (६) त्रिपयगाँ (७) त्रिस्रोतस् (=) भीष्मस् ॥३१॥

( चावारि चगुनायाः )

कालिन्दी सूर्यतनया यमुना शमनस्वसा।

र मन्द पुरत्वों ने यद झोक भविक निल्ता है-

ग्राक्षण निर्हारिणी रोधोवका सरस्वती ।

णर्भव-स्ट्री थे ४ कीर नाम-(१) वृतद्या (=) वित्रीतिक (६) रोधीवस्त (४) सरस्वती ।

- पि<sup>र</sup> गास्तो स्पर्धारणानास्योऽस्यः।

दिकि सारमने देखाँगरेन जिएमण रम्ता ॥

यमुनाजी के ४ नाम—(१) कालिन्दी (२) सूर्यतनया (३) यमुना (४) शमनस्वम् ।

( चत्वारि नर्मदायाः )

रेवा तु नर्मदा सोमोद्भवा मेकलकन्यका ॥३२॥

नर्मदा नदी के ४ नाम—(१) रेवा (२) नर्मदा

(३) सोमोद्भवा (४) मेकलकन्यका ॥३२॥

( ह्रे गौरीविवाहे कन्याटानोदकाज्जातनद्याः )

करतोया सदानीरा

पार्वतीजी के विवाह में कन्यादान के जल से पैदा हुई नदी जो प्राचीन समय में वज्ञाल श्रीर कामरूप देश की सीमा समभी जाती थी श्रीर श्राज कल बज्ञाल के रगपुर, दीनाजपुर श्रादि नगरों में होकर बहती है, उसका २ नाम—(१) करतोया (२) सदानीरा।

( हे कार्तवीर्यावतारितनद्या' ) याहृदा सैतवाहिनी ।

धवला नदी (जिसे श्रव वृदा राप्ती नदी कहते हैं श्रीर जो श्रवध की राप्ती नदी की एक सहायक नदी हैं) के २ नाम—(१) बाहुदा (२) सैत-बाहिनी।

( हे शतद्रवाः )

शतदुस्तु शुतुद्रिः स्याद्

पनाव की सतलज नदी के २ नाम—(१) शतद्र (२) शुनुद्रि।

( द्वे विपाशायाः )

विपाशा तु विपाट् स्त्रियाम् ॥३३॥

पञ्चाय की व्यास नहीं (जिसने विरुप्ती के पाश को नष्ट कर दिया जब कि उन्होंने विश्वानित्र द्वारा मारे गये खपने पुत्र के शोक से संनम हो फींसी लगायी थीं) के २ नास—(१) विपाशा (१) विपाश । ये दोनों शब्द छोतिल है ॥३३॥

(हे गांजभद्रग्य)

शोणो हिरणयघाह: स्यात्

मोन नहीं (जो अनगणगढ़र में जिनाहर पाय मी मीन पहने के काद पड़ना के नाम गड़ा

५२ जी में मिलती है) के २ नाम—(१) शोगा (२) हिरग्यवाह। ( एकं कृत्रिमस्वल्पनद्याः ) कुल्याऽल्पा कृत्रिमा सरित्। नहर ( वनायी गयी छोटी नदी ) का नाम-(१) कुल्या। ( नदी विशेपाणां पृथगेकेकम् ) शरावती वेत्रवती चन्द्रभागा सरस्वती ॥३४॥ कावेरी गुजरात की सावरमती नदी का नाम—(१) शरावती। बुन्देलखराड की वेतवा नदी का नाम—(१) वेत्रवती,। पक्षाव की चेनाव नदी का नाम-(१) चन्द्र-भागा। दिल्लीं की सरस्वती नदी का नाम-(१) सरस्वती । दिच्चिंग की कावेरी नदी का नाम-(१) कावेरी ॥३४॥ सरितोऽन्यंश्च इनके अतिरिक्त और भी नदियाँ हैं। यथा--कोसा नदी (यह गङ्गाजी की सहायक नदियों में वहुत बढ़ी नदी है श्रीर इसका सङ्गम गङ्गाजी के साथ वगाल में हुन्रा है श्रीर वह स्थान श्रव तक कौशिकी तीर्थ से विख्यात है ) का नाम-कौशिकी। उत्तर की गगड़की नदी का नाम—गगड़की। वुन्देलखराड की चम्वल नदी का नाम-चर्मरावती । दिच्या की गोदावरी नदी का नाम-गोदावरी। ( हे नदीसङ्गमस्य ) सम्मेदः सिन्धुसङ्गमः। निदयों के मिलने के (मगम) के २ नाम--(१) सम्मेद (२) सिन्धुसङ्गम । ( एकं कृत्रिमजलनिःसरणमार्गस्य ) द्वयो. प्रणाली पयसः पद्व्याम् १ श्रन्या कीशिकी-गण्डकी-चर्मण्वती-गोदावर्यादय ।

( यानी पनाला ) का नाम—(१) प्रगाली । यह पुं॰ श्रीर स्त्रीलिङ्ग में होता है। ( देविकासरयूद्भवयोः क्रमेणैकैकम् ) त्रिषु तूचरौ ॥३४॥ दैविकायां सरय्वां च भवे दाविक-सारवौ। देविका श्रीर सरयू नदी में होनेवाले पदार्थ के क्रमश एक-एक नाम—(१) दाविक (२) सारव। ये दोनों शब्द तीनों लिझों में होते है ॥३५॥ ( हे सन्ध्याविकासिनः शुक्लकहारस्य ) सौगन्धिकं तु कह्नारम् सन्ध्या समय विकसित होनेवाले सफेद कमल के २ नाम—(१) सौगन्धिक (२) कहार। ( हे रक्तकहारस्य ) हल्लकं रक्तसम्ध्यकम् ॥३६॥ लाल कमल के २ नाम—(१) हस्रक (२) रक्तसम्ध्यक ॥३६॥ ( द्वे कुवलयस्य ) स्यादुत्पलं कुवलयम् सफेद कमल (फफूला) के २ नाम—(१) उत्पत्त (२) कुवत्तय । ( ह्रे नीलोत्पलस्य ) श्रथ नीलाम्बुजन्म च । इन्दीवरं च नीलेऽस्मिन् नीले कमल के २ नाम—(१) नीलाम्बुजन्मन् (२) इन्दीवर । ( ह्वे शुक्लोत्पलस्य ) सिते कुमुद-कैरवे ॥३॥ सफेद कमल (कोई) के र नाम—(१) कुमुद (२) कैरव ॥३७॥

( एकमुत्पलकन्दस्य )

( ह्रे जलकुम्भिकाया' )

इन कमलों के जब का नाम—(१) शाल्क

वारिपणीं तु कुस्भिका

शालकमेषां कन्दः स्यात्

जल के निकलने के लिए वनाए गए रास्ते

भाषाटीकासहितः। वारिवर्गः १० ] रक्तोपलं कोकनदं जलकुम्भी (काई) के २ नाम-(१) वारिपर्णी (२) कुम्भिका। (२) रक्तोपल (३) कोकनद ॥४१॥ ( त्रीणि शैवालस्य ) जलनीली तु शेवालं शैवालः ( हे पद्मादिवण्डस्य ) नालो नालम् सेवार के ३ नाम-(१) जलनीली (२) शेवाल (३) शैवाल। ( द्वे कुमुदिन्याः ) नालम्। अथ कुमुद्रती ॥३८॥ ( द्वे मृणालस्य ) कुमुदिन्याम् मृणालं विसम् कुमुदिनी (कोई) के २ नाम-(१) कुमुद्रती कमल तन्तु के २ नाम--(१) मृगाल (२) (२) कुमुदिनी ॥३८॥ (त्रीणि कमलिन्याः) निलन्यां तु विसिनी पद्मिनीर्मुखाः। पुॅल्लिङ और नपुंसक में होते हैं। कमिलनी के ३ नाम-(१) निलनी (२) ( एकमञ्जावीना समूहस्य ) विसिनी (३) पदिमनी । श्रादि । कमल श्रादि के ममुदाय का नाम-(१) पगड। (पोडश क्मलस्य) यह पुं०-नपुसक में होता है ॥४२॥ पा पुंसि पद्मं निलनमरविन्दं महोत्पलम् **।३**८। सहस्रपत्रं फमलं शतपत्रं कुशेशयम्। (द्वे पद्मकन्दस्य) पद्धेरुएं तामरसं सारसं सरसीवहम् ॥४०॥ करहाट: शिफाकन्द. विसप्रस्न-राजीव-पुष्कराम्भोरहाणि च। कमल के १६ नाम-(१) पद्म (२) निलन शिफाकन्द । (३) श्वरविन्द (४) महोत्पन (५) नहस्रपत्र (६) (हे पद्मवेगरम्य) कमल (७) शतपत्र ( = ) कुशेशय ( ६ ) पड्केहह (१०) तागरम (११) मारम (१०) मरसीहह (१३) विग-प्रस्न (१४) राजीव (१५) पुण्वर (१६) श्रमभोरह । ये (१-१६) पुं ०-नपुसक में होते हैं। नपुं॰ में देवने हैं। 1128-8011 ( हे सितसगैरहम्य ) संघतिफा नवद्रसम्

# पुगहरीकं सिताम्भोजम्

मफेद वमल के २ नाम-(१) पुराटरीर

(२) वितामभोज ।

( यीपि रनमतेरहस्य ) यथ रचसरोग्रहे ॥४१॥

र -म्यागारमी प्रमा कर्ण महिला ५०.1 परियो की की प्रतिदेवना प्रतास ग्लास लाल कमल के ३ नाम—(१) रक्तस्रीहरू

कमल के डंठल के २ नाम-(१) नाल (२)

## श्रथास्त्रियाम् ।

विस । ये दोनों शब्द स्त्रीलिइ में नहीं होते केवल

श्रव्जादिकद्म्ये पराडमस्त्रियाम् । १४२॥

क्मल की जड़ के २ नाम-(१) करहाट (२)

किञ्जलकः केसरोऽस्त्रियाम् ।

कमल के पराग (केशर ) के २ नाम-(१) क्षिप्रस्क (२) वेगर। ये दोनी शब्द पुं० श्रीर

( हे प्रपादीनां नवपयन्य )

कमन आदि के नगे पनों के व नाम-(१) सर्वातंका (२) नवदल ।

(हे पनल्पीजस्य)

योजकोशो चगरकः ॥४३॥ यमलग्हा के २ र र--(१) सीतकोश (४)

वरहरू भरतम

(इति वासियमें १०)

## ( उपसंहारः )

उक्तं स्वन्योंमदिकालघीशब्दादि स-नाट्यकम् पातालभोगि नरकं वारि चैषां च सङ्गतम्।१। इत्यमरसिंहकृतौ नामलिङ्गानुशासने । स्वरादिकाएड: प्रथम: साङ्ग एव समर्थित:॥२॥

में (श्रमरसिंह) ने स्वर्गवर्ग, व्योमवर्ग, दिग्वर्ग, कालवर्ग, धीवर्ग, शब्दादिवर्ग, नाट्यवर्ग, पातालमागिवर्ग, नरकवर्ग, वारिवर्ग श्रीर इनके प्रसङ्गवरा देव, श्रसुर, मेघ श्रादि का भी वर्णन किया ॥ १ ॥

श्रीमदमरसिंह के वनाए हुए नाम (स्वर् स्वर्ग, नाक) श्रीर लिङ्गों (पुँक्षिङ्ग-स्त्रीलिङ्ग-नपुंसकलिङ्ग) को वतानेवाले नामलिङ्गानुशासन (श्रमरकोष) नामक प्रन्थ में स्वरादि वर्गों का पहला काएड साङ्गोपाङ्ग समाप्त हुत्रा ॥२॥

इति श्रीमन्नालाल 'श्रभिमन्यु' एम० ए० विरचितायां 'घरा' ख्यामरकोषटीकायां प्रथमः काएंडः समाप्तः ॥



# ग्रामरकोषः

## द्वितीयं काग्डम्

#### (प्रस्तावना)

वर्गाः पृथ्वी-पुर-इमाभृद्धनौपधि-मृगादिभिः।
नृ-म्रह्य-चन्न-विट्-शुद्धैः साङ्गोपगिरिहोदिताः॥

टीका—इस (द्वितीय कागड) में साङ्गोपाङ्ग (१) भूमिवर्ग (२) पुरवर्ग (३) शैलवर्ग (४) वनौ-पिवर्ग (५) सिंहादिवर्ग (६) मनुष्यवर्ग (७) ब्रह्म-वर्ग (६) च्रियवर्ग (६) वैश्यवर्ग (१०) श्रद्भवर्ग कहा जायगा ॥१॥

## अथ भूमिवगः १

( सप्तविंदातिर्भूमेः )

भूभूमिरचलाऽनन्ता रसा विश्वम्भरा स्थिर। । धरा घरित्री घरिणः सोणीज्यां काश्यपी सितिः। सर्वेसहा वसुमती वसुधोवीं वसुन्धरा। गोत्रा कुः पृथिवी पृथ्वी समाऽवनिमेदिनी मही॥

पृथ्वी के २७ नाम—(१) भू (२) भूमि (३) प्रचला (४) श्रवन्ता (४) रमा (६) विश्वम्भरा (७) स्थिरा (=) धरा (६) धारेत्री (१०) धराणि (११) छोणि (१२) ज्या (१३) काश्यपी (१४) ज्ञिति (१४) नर्यगदा (१६) वसुमती (१७) वसुधा (१=) उर्वी (१६) वसुम्धरा (२०) गोत्रा (२१) कु (२२) पृथ्वी (२३) पृथ्वी (२४) इमा (२५) श्रवनि (२६) मेरिनी (२७) मही ॥२–३॥

१ अन्य पुरतकों में भूमि के ११ नाम अधिक दिसने हैं।

विषुट्य गद्भरी धात्री गौरित्य तुम्मिनी क्षमा ।
भूतधात्री रक्षममी जगती सागराम्बरा ॥
दीव-(१) विदुल्य (२) गहरी (३) धात्री (४) मी (४)
रह्य (६) वृशिनती (७) धमा (०) भूतधात्री (१) रह्णमी
(१०) बाह्य (११) सामग्रमस्य ।

#### (ह्रे मृदः)

मृन्मृत्तिका

मिट्टी के २ नाम—(१) मृत् (२) मृत्तिका। ये (१-२) स्त्रीलिङ्ग हैं।

( द्वे प्रशस्तमृदः )

प्रशस्ता तु मृत्सा मृत्स्ना च मृतिका। श्रच्छी मिटी के २ नाम—(१) मृत्सा (२)

मृत्स्ना । ( एकं सर्वसस्याव्यमृदः )

उर्घरा सर्वसस्याद्या

उपजाऊ (सब श्रन्न को पैदा करनेवाली) मिटी का नाम—(१) उर्वेग ।

( हे क्षारमृत्तिकायाः )

स्यादूपः ज्ञारमृत्तिका ॥४॥

नोना, खारी मिट्टी के २ नाम—(१) ऊप (२) चारमृत्तिका । इनमें (१) पुक्किङ (२) स्नं लिङ्क हैं ॥
( हे क्षारमृद्धिशिष्टदेश य )

ऊपधानुपरो द्वावप्यन्यलिही

जगर जगीन के २ नाम—(१) जपवत् (२) जपर । ये दोनों शब्द किसी के विशेषण होनेपर वीनों लिड़ों में होते हैं। (यथा—जपवती जपरा वा स्थली। जपरं स्थलम्)।

( हे स्थलस्य )

स्थलं स्थली।

स्थन के २ नाम—(१) म्पन (२) म्पडी । (हे निर्जण्डेशस्य)

समानी सर-धन्यानी

निर्जेत (सर) देश के शनम—(१) मह (२) धन्तन । ये दोनों पुँक्तिह हैं। ( द्वे हलायकृष्टक्षेत्रादेः )

हे खिलाप्रहते समे ॥४।

त्रिषु

बिना जोते हुए खेत आदि के २ नाम-(१) खिल (२) श्रप्रहत। ये दोनों समान श्रर्थ एवं तीनो लिङ्गों में प्रयुक्त होते हैं ॥४॥

(पञ्च भूतलस्य)

श्रथो जगती लोको विष्टपं भुवनं जगत्।

। जगत् के ५ नाम--(१) जगती (२) लोक (३) विष्टप (४) भुवन (५) जगत्।

( पुर्क भारतवर्षस्य )

लोकोऽयं भारतं वर्षम्

भोरतवर्ष (हिन्दुस्थान) का नाम—(१) भारतवर्ष ।

े ( एकं प्राच्यदेशस्य )

शरावत्यास्त योऽवधे ॥६॥

देशः प्राग्दत्तिणः प्राच्यः

शरावती नदी के पूर्व-दित्तिणवाले देश का नाम--(१) प्राच्य ॥६॥

( एकमुदीच्यदेशस्य )

उदीच्य. पश्चिमोत्तर'।

शरावती नदी के पश्चिम-उत्तरवाले देश का नाम-(१) उदीच्य ।

( हे म्लेच्छदेशस्य )

प्रत्यन्तो स्नेच्छ्रेदेशः स्यात्

सीमाप्रान्त (समतट, डवाक, कामरूप के शक-मुरुएडों के देश ) के २ नाम-(१) प्रत्यन्त (२) म्लेच्छदेश।

( द्वे मध्यदेशस्य )

मध्यदेशस्तु मध्यम ॥७॥

। उत्तर् यत्समुद्रस्य हिमादेश्चैव दिज्ञणम् ।

वर्षे तद्भारतं नाम भारती यत्र मन्तति ॥

२ चातुर्वर्ण्यव्यवस्थान यरिमन्देरी न विद्यते।

त म्लेच्छविपर्य प्राहरार्यावर्तमन परम् ॥ ३ हिमवद्विन्ध्ययोर्मध्य

यरप्राग्विनशनादपि ।

मध्यदेश (हिमालय श्रीर विनध्याचल के वीच कुरुचेत्र से पूर्व श्रीर प्रयाग से पश्चिमवाले देश ) के

२ नाम-(१) मध्यदेश (२) मध्यम ॥७॥

े ( द्वे विनध्यहिमाचलयोरन्तरस्य ) श्राँर्यावर्तः पुर्यभूमिर्मध्यं विन्ध्य-हिमालयोः॥

विन्ध्याचल और हिमालय के वीच के देश के

२ नाम-(१) श्रार्यावर्त (२) पुरायभूमि । ( द्वे जनपदस्य )

नीवृज्जनपदः

देश ( मुल्क ) के २ नाम—(१) नीवृत् (२) जनपद् ।

(त्रीणि देशमात्रस्य)

देश-विषयौ तूपवर्तनम् ॥=॥ देश के ३ नाम-(१) देश (२) विषय (३) उपवर्तन ॥=॥

त्रिष्वागोष्टात

यहाँ से लेकर 'गोष्ठ' ( श्लोक १३ ) के शब्द तीनों लिझों में होते हैं।

( द्वे नडाधिकदेशस्य )

नडप्राये नड्रान्नडुळ इत्यपि । नरकट ज्यादा हे।नेवाले देश के २ नाम-

(१) नडवान् (२) नडवल ।

( एकं बहुवेतसदेशस्य )

कुमुद्यान्कुमुद्रप्राये

वेतस्वत् ॥६॥

फफ़ुला (सफेद कमल) वाले देश का नाम-

(१) कुमुद्वत्। ( एकं घहुवेतसदेशस्य )

वेतस्वान्बहुवेतसे ॥६॥

बहुत बेत वाले देश का नाम-(१)

प्रत्यगेन प्रयागाच सध्यप्रदेशः प्रकीतित ॥—मनुः

४ मा समुद्रात्तु वै पूर्वोदा समुद्राच पश्चिमात् ।

तयोरेवान्तर गियोरार्यावर्तं विदुर्वुधाः॥—मनु

पर्वतयोहिमविद्दिन्ध्ययोर्यदन्तर मध्य स

आर्यावर्त्तो देशो सुधै शिष्टैरुच्यते ।—मेघातिथि'

## ( एकं हरिततृणप्रचुरदेशस्य )

शाह्रलः शाद्हरिते

नयी १ हरी घास वाले देश का नाम—(१) शादल । यह तीनों लिङ्ग में प्रयुक्त होता है ।

( एकं कर्दमयुक्तदेशस्य )

सजम्बाले तु पङ्किलः।

कीचड़वाले टेश का नाम—(१) पिकल । (पुं-स्त्री-नपुंसक)

, ( द्वे जलबहुळदेशस्य )

जलप्रायमेनूपं स्यात्

तराई के २ नाम—(१) जलप्राय (२) श्रन्प । (१-२) पुं-स्त्री-नपुं-स्क ।

( एकं नद्यादेरुपान्तदेशस्य )

पुंसि फच्छस्तथाविधः ॥१०॥

उसी प्रकार (श्रन्पसदश) नदी श्रादि के समीपवर्ती देश (कछार) का नाम—(१) कच्छ । यह केवल पुँक्षिक्ष में ही होता है, न कि उपरोक्ष कथनानुसार तीनों लिज में ॥१०॥

( चत्वार्यममायमृद्धिकस्य )

स्त्री शर्करा शर्करिल शार्करः शर्करावति।

र्ट-रोडे तंकदयाले देश के ४ नाम—(१) शर्करा (२) शर्निरल (३) शार्कर (४) शर्करायत् । इनमें (१) 'शर्करा' शब्द फेवल सीलिज में होता है। शेष (२-४) पु-स्त्री-नपुंतक लिज में।

देश पयादिमी

स्मादि के 'शर्करा' स्नार 'शर्करिल' शब्द देश के ही नाम है।

> ( च वारि वालुबावहुल्देशस्य ) पवमुन्नेयाः स्विकतात्रति ॥११॥

**१ भ**नृपदेशल्यागम्—

नधे-पत्यत्यीलाकः णुद्धीत्यत्युर्वश्चेतः । स्मान्यास्य-वास्यद्वन्वव्याकादिनदितः ॥ स्यान्यादनदियनद्योतित्याक्यकृतः । स्यान्यादनदियनद्योतित्याक्यकृति । स्यान्यादिनदेशास्याल्यदिय्वदितः । सन्वर्वेते द्यार्थाः वास्यरेपस्यान्यान्याः ॥ वाल्वाले देश के ४ नाम—(१) तिकता (२) सिकतिल (३) सैकत (४) सिकतावर । इनमें 'सिकता' नित्य स्त्रीलिक्ष वहुवचनान्त होता है। किसी श्राचार्य के मत से 'सिकता' श्रीर 'शर्करा' ये दोनों शब्द वहुवचनान्त होते हैं, शेष पुं-स्त्री-नपुं-सक में ॥११॥

( एकेकं नद्यम्बुभिर्वृष्ट्यम्बुभिः सम्पन्नदेशस्य ) देशो नद्यम्बुवृष्ट्यम्बुसम्पन्नवीहिपालितः । स्यान्नदीमातृको देवमातृकश्च यथाकमम्॥१२॥

नदी के जल से उपजे धानो द्वारा पाले गये देश का नाम--(१) नदीमातृक। (पु-स्त्री-नपु •)

वर्षा के जल से उपजे धानों द्वारा पाले गये देश का नाम—(१) देवमातक (१ -स्त्री-नपु •)॥१२॥

( एकं स्वधर्मपरायणसुराजयुक्तदेशस्य )

सुराक्षि देशे राजन्वान्स्यात्

श्रपने धर्म में परायरा श्रच्छे राजावाले देश का नाम—(१) राजन्यत्। (पु'-स्त्री-नपु'सक)

( एकं सामान्यराजयुक्तदेशस्य )

ततोऽन्यत्र राजवान्।

साधारण राजावाले देश का नाम—(१) राजवत्। (१-की-नपु मक)

( द्वे गवां स्थानस्य )

गोष्टं गोस्थानकम्

नीयों में स्वान ( मीय्रो पा चादा, गोशाना )

के २ नाम---(१) गोष्ठ (२) गोम्थानक ।

( एकं भूतपूर्वगोन्यानस्य )

तचु गीष्टीनं भूतपूर्वकम् ॥१३॥ प्रयमा गोवाहा का नाम—(१) गारीन ॥१३॥

( हे नदीपर्वतादीनासुपान्तस्यः )

पर्यन्तम्. परिसर.

नहीं पहाद कादि के निजट की भूमि के व नाम-(१) पर्यन्तभू (२) परिमा । इनमें (१२४) रवेंग्लिड कीप (२म) पुल्लिड की।

(हे संग्रें:)

सेतुराटी कियाँ पुमान,।

पुत्त के २ नाम—(१) सेतु (२) श्राति । इनमें (१ता) पुॅक्तिङ्ग श्रीर (२रा) स्त्रीतिङ्ग है । (श्रीण वल्मीकस्य)

## वामलूरश्च नाकुश्च वल्मीकं पुनर्पुंसकम् ॥१४॥

व्यमीर (चींटी, दीमक श्रादि से वनाया गया मिट्टी का ढेर ) के ३ नाम—(१) वामलूर (२) नाकु (३) वल्मीक । इनमें (१-२) पुँक्षिङ्ग, (३रा) नपुसक के श्रातिरिक्त पुँक्षिङ्ग में भी होता है ॥१४॥ ( द्वादश मार्गस्य )

## श्रयनं वर्त्म मार्गाऽध्व-पन्थानः पद्वी सृतिः । सर्गाः पद्वतिः पद्या वर्तन्येकपदीति च॥१४॥

रास्ता ( राह, मार्ग, सड़क ) के १२ नाम— (१) श्रयन (२) वर्त्मन् (३) मार्ग (४) श्रध्वन् (५) पथिन् (६) पदवी (७) सृति (८) सरिए (६) पद्धित (१०) पद्या (११) वर्तनी (१२) एकपदी । इनमें (१-२) नपुसक (३-५) पुँक्लिङ्ग (६-१२) स्त्री लिङ्ग हैं ॥१५॥

### ( त्रीणि शोभनमार्गस्य ) स्रतिपन्थाः सुपन्थाश्च सत्पथश्चार्चितेऽध्वनि ।

पूजित मार्ग (श्रच्छी राह) के ३ नाम—(१) श्रातिपथिन् (२) सुपथिन् (३) सत्पथ । ये (१-३) पुँक्षिक्ष हैं।

( पञ्च दुर्मार्गस्य ) व्यथ्वो दुरभ्वो विषयः कद्भ्वा कापथः समाः१६

बुरा रास्ता (कुपथ, खराव मार्ग) के प्र नाम—(१) व्यघ्व (२) दुरध्व (३) विपथ (४) कदघ्वन् (५) कापथ । ये (१-५) पुँक्षिक हैं॥१६॥

## ( हे अमार्गस्य ) श्रपन्थास्त्वपथं तुल्ये

मार्गाभाव (जहां रास्ता न हो उस ) के २ नाम—(१) श्रपथिन (२) श्रपथ । इनमें (१) पुल्लिफ (२) नपुंसक है।

#### ( द्वे।चतुष्पथस्य )

श्टंगाटक चतुष्पथे । चौराहा के २ नाम—(१) श्वहाटक (२)

चतुष्पथ । ये (१-२) नपुंसक हैं।

( एकं दूरशून्यच्छायाजलादिवर्जितमार्गस्य ) प्रान्तरं दूरशून्योऽध्वा

दूर, स्नसान, छाया श्रीर जलरहित राह का नाम—(१) प्रान्तर (नपुं॰)।

( एकं चोरकण्टकाद्युपद्मवयुक्तमार्गस्य )

कान्तारं वर्तम दुर्गमम् ॥१०॥ चोर, कॉटे वगैर उपद्रवों से युक्त दुर्गम राह

का नाम—(१) कान्तार ( नपुं०, पुं० ) ॥१०॥ ( ह्रे क्रोशहयपरिमितस्य )

## गच्यतिः स्त्री कोशयुगम्

दो केास के २ नाम—(१) गव्यूति (२) कोशयुग। उनमें (१) स्त्रीलिङ्ग (शब्दार्णव के श्रनुसार पुॅल्लिङ्ग श्रीर वाचस्पति के श्रनुसार नपुं-सक भी होता है), (२) नपुंसक है।

> ( एकं चतुःशतहस्तपरिमितस्य ) नत्वः किष्कुचतुःशतम् ।

( चतुः शत ) ४०० (किष्कु) हाथ का नाम---(१) नल्व (पुं•)।

( द्वे राजमार्गस्य )

#### घएटापथः संसरणम्

राजमार्ग ( मुल्क की सबसे बड़ी सड़क यथा 'बैग्ड ट्रङ्क रोड' ) के २ नाम—(१) घग्टापथ (२) संसरगा। इनमें (१ ला) पुं०, (२) नपुं० है। ( एकं पुरमार्गस्य )

तत्पुरस्योपनिष्करम् ॥१८॥

१ किन्हीं २ पुस्तकों में ये श्लोक मिलते हैं— ( पश्च धावाभूम्यो ) शावापशिक्यो बोक्स्यो शावाभूमी च बोक्सी !

द्यावाप्रियच्यौ रोदस्यौ द्यावाभूमी च रोदसी । दिवस्थिच्यौ

श्राकाश पृथ्वी के ४ नाम—(१) द्यावापृथिवी (२) रोदमी (३) धावाभूमी (४) रोदसी (४) दिवस्पृथिवी । ये दिवचनान्त हैं।

> ( त्रीणि लवणाकरस्य ) गक्षा तु रुमा स्याह्यवणाकरः॥

नमक की खान के ३ नाम--(१) गन्जा (२) रुमा
(३) लवणाकर ।

शहर की सड़क का नाम--(१) उपनिष्कर (नपुं॰)॥१८॥

(इति भूमिवर्ग १)

### अथ पुरवगः २

(सप्त नगरस्य)

पू: स्त्री पुरी-नगर्यी वा पत्तनं पुरभेद्नम्। स्थानीयं निगमः

शहर (नगर) के ७ नाम—(१) पूर् (२) पुरी (३) नगरी (४) पत्तन (५) पुटमेदन (६) स्थानीय (७) निगम । इनमें (१) स्त्रीलिङ्ग (२-३) स्त्रो-लिङ्ग प्रीर नपुंगकलिङ्ग (४-६) नपुंगकलिङ्ग (७) पुँक्लिङ्ग हैं।.

( एकं शान्वानगरस्य )

श्रन्यत्तु यन्मूलनगरात् पुरम् ॥१॥

तच्छाखानगरम्

राजधानी के पास के छोटे शहर (उपनगर) पा नाग—(१) शासानगर ॥१॥

( हे पेश्यानिवासस्य )

वेशो वेश्याजनसमाश्रय.।

रएडी फे घर के २ नाम-(१) वेश (२)

वेश्याजन-समाध्य ।

( हे हटस्य, फ्रय्यवस्तुशालायाः )

भापणस्तु निपद्यायाम्

याजार ( मएडी, हाट ) के २ नाम—(१) श्रापरा (२) निषया । इनमें (१) पुक्तिक (२) स्त्री-

लिस है।

( हे मय्यवस्तुशालापंकेः )

विपणि पल्यवीधिका ॥२॥

दुषान के २ नान—(१) विपणि (२) पए ४-पीरिका। इनमें (१) पु-सीलिता है ॥२॥

( ग्रीणि प्राममध्यमार्गस्य )

रम्या मतोली विशिखा

पर्छा (सहर के पीच का नर्षा) के ३ नाम-(१) एका (२) प्रकोरी (३) निर्मिका । (द्वे परिस्रोद्धतमृत्तिकाकृटस्य, प्राकाराधारस्य वा) स्याच्ययो वप्रमस्त्रियाम् ।

खाईं से निकाली गयी मिट्टी की ढेर या कचा किला के २ नाम—(१) चय (२) वप्र। इनमें

(१) पुँ ल्लिझ (२) पुँ ल्लिझ- नपु सक लिझ हैं।

( त्रीणि यप्टिकाकण्टकादिरचितवेप्टनस्य )

प्राकारो वरण: साल:

लकडी-काटे से वनाए गए घेरे के ३ नाम-(१) प्राकार (२) वरण (३) गाल ।

(१) श्राकार (२) वर्ख (३) वाल ।

( एकं ग्रामादेरन्ते कण्टकादिवेण्टनस्य ) प्राचीनं प्रान्ततो वृति ॥३॥

नगर श्रादि के श्रासपास कर्ट के घेरा का नाम—(१) प्राचीन ॥३॥

(हे भिन्नेः)

भित्तिः स्त्री कुड्यम्

भीत ( दीवाल ) के २ नाम-(१) मित्ति (२)

कुड्य । इनमे (१) स्त्रीलिङ्ग (२) नपुंसक है ।

( एक बौद्धस्तूपस्य )

पडूकं यदन्तर्न्यस्तकीकसम्।

वौद्धों के स्तूप का नाम-(१) एहक।

( पोदश गृहस्य )

गृहं गेहोद्वसितं वेश्म सङ्ग निकेतनम् ॥४॥ निशान्त-पस्त्य-सद्नं भवनाऽऽगार-भन्दिरम्। गृहा.पुंसि च भूम्येव निकाय्य-निळयाऽऽलयाः

१ वीद-धर्मावसम्बा पारस्यात स्ता व्यक्ति का दृष्टी को पृथ्वो में स्मार उनके नार्गे स्तोग कता दिवान स्था देने पे जिसे स्नूप कही में श्रीर वे त्रमा का पूजा करते से । जैसा कि नदानामन पनप्तेने निवा में जि बीदकान (स्टियुन) में स्नेग गतूनों का पूजा करेंगे, भीर देशनार्थों न। पूजा सीट देंगे। माम्तवर्ष में देशनार्थे से मन्द्र न दिए-साई पहेंगे दिला गानें हो से एका आन हो हो— एकुकान गुजीवर्षान दर्जीवरण निवेश । ११४-६६)

र पृत्राति पृथ्यो मा प्रेन्त्र हथला (१४०,°०)

Edakas=Buddinst Styles (K. P. Jayanual, History of India, 1995, D-

150 A D., P 47 1

घर के १६ नाम-(१) गृह (२) गेह (३) उदवसित (४) वेश्मन् (५) सद्मन् (६) निकेतन (७) निशान्त (८) पस्त्य (६) सदन (१०) भवन (११) श्रागार (१२) मन्दिर (१३) गृह (१४) निकाय्य (१५) निलय (१६) त्रालय । इनमें (१-१२) नपुंसक,(२रा) पुँचिङ्ग सी,(१३वा) पुँचिङ्ग नित्यवहवचनान्त, (१४-१६) पुॅल्लिङ्ग हैं ॥४-५॥ ( चत्वारि सभागृहस्य )

वासः कुटी द्वयो. शाला सभा

सभा घर के ४ नाम-(१) वास (२) कुटी (३) शाला (४) सभा । इनमे (१) पुॅल्लिङ्ग (२) पॅ्लिङ ---स्त्रीलिङ (३-४) स्त्रीलिङ हैं। ( हे अन्योन्याभिसुखशालाचतुष्कस्य )

सञ्जवनं त्विदम् ।

चतु शालम्

चौक के २ नाम---(१) सज्जवन (२) चतु -शाल्।

> ( हे सुनीनां गृहस्य ) मुनीनां तु पर्णशालोटजोऽस्त्रियाम् ।

मुनि लोगा की काेपड़ियों के २ नाम-(१) पर्गशाला (२) उटज । इनमें (१) स्त्रीलिङ्ग (२) पुं०-नपुसक है।

( द्वे यज्ञस्थानस्य )

चैत्यमायतनं तुल्ये

यज्ञशाला के २ नाम-(१) चैत्य (२) श्राय-तन। दोनों नपु सक लिङ्ग हैं।

( ह्रे अश्वशालायाः )

वाजिशाला तु मन्दुरा।

घुड़साल या श्रस्तवल के २ नाम-(१)

वाजिशाला (२) मन्दुरा ।

( द्वे स्वर्णकारावीनां शालायाः )

श्रावेशनं शिल्पिशाला

मुनार--चित्रकार आदि कारीगरा के स्थान के २ नाम-(१) श्रावेशन (२) शिल्पिशाला।

( द्वे जलशालायाः )

भपा पानीयशालिका ॥आ

पीयरा, प्यां के २ नाम-(१) प्रपा (२) पानीयशालिका ॥७॥

( एकं सठस्य )

मठश्ळात्रादिनिलयः

छात्रावास या सन्यासियों के वास स्थान का नाम---(१) सठ।

( द्वे मधगृहस्य )

गञ्जा तु मदिरागृहम्।

शरावघर (कलवरिया) के २ नाम-(१)

गञ्जा (२) मदिरागृह। ( द्वे गृहमध्यभागस्य )

गर्भागारं वासगृहम्

घर के मध्यभाग (भीतर की कोठरियों)

के २ नाम—(१) गर्भागार (२) वासग्रह।

( द्वे प्रसवस्थानस्य )

श्ररिष्टं स्रतिकागृहम् ॥ = ॥

सौरीघर के २ नाम-(१) श्ररिष्ट (२) स्तिकागृह ॥ = ॥ ( ह्रे गवाक्षस्य )

घातायनं गवात्त<sup>ः</sup>

भरेखा के २ नाम-(१) वातायन (२) गवाचा।

( द्वे मण्डपस्य )

श्रथ मराडपोऽस्त्री जनाश्रयः।

मराडप ( लोगों के त्राराम की जगह ) २ नाम --(१) मग्डप (२) जनाश्रय । इसमें (१) पं-नप्र सक में, (२) प्र लिल क्र में होता है।

( एकं धनवतां वासगृहस्य )

हम्यादि धनिनां वासः

१ अन्य पुस्तकों में ये श्लोक अधिक मिलते ई-कुटिमोऽस्त्री निवद्या भूः

फरीवन्दो (तहराना) का नाम-(१) कुट्टिम। यह पु-नपुसक में होता है।

चन्द्रशाला शिरोगृहम् ।

अटारो ( भूर ऊपर का वगला ) के २ नाम-(१ ) चन्द्रशाला (२) शिरोगृह ।

श्रमीरो के घर का नाम-( १ ) इर्म्य (नपु -सक)।

( एकं देवानां राज्ञां च गृहस्य )

प्रासादो देवभू भुजाम् ॥ ६॥ देवालय श्रीर महल का नाम—(१)

प्रासाद् ॥ ६ ॥

( द्वे राजगृहस्य )

## सौघोऽस्त्री राजसद्नम्

राजार्थों के घर के २ नाम--(१) सौध (२) राजसदन । इनमें (१) पुं-नपुंसक और (२) नपुं-सक में होता है।

(द्वे राजगृहसामान्यस्य)

उपकार्योपकारिका ।

कपड़े के वने हुए राजा के घर (तम्बू, खेमा, डेरा ) के २ नाम--(१) उपकार्या (२) उप-कारिका।

( एकैकमिश्वरगृहविशेपाणाम् )

स्यस्तिकः सर्वतोभद्रो नन्द्यावर्ताद्योऽपिच॥१० विच्छन्दकः प्रभेदा हि भवन्तीश्वरसद्मनाम् ।

राजगृहों के मेद-

चारं दरवाजा श्रीर तोरगासहित राजघर का

नाम--(१) स्वतिक । (पुं०-नपुं०)

एक के ऊपर एक कई मंजिल वाले राजघर षा नाम-(१) सर्वतोभद्र । ( पु॰-नपु॰ )

गोलघर का नाम—(१) नन्दावर्त । (पुं॰ नपु॰)

ख्व लम्त्रे-चौड़े श्रीर सुन्दर राजघर का

नान-(१) विच्छन्दक । ( पु०नपु० ) ॥१०॥

( चावारि राज्ञां स्त्रीगृहस्य )

रायगारं भूभुजामन्त.पुरं स्याद्वरोधनम् ॥११

गुदान्तश्वावरोधध

रानिवास के ४ नाम-(१) श्रन्त पुर (२)

भरतेपन (३) शुद्धान्त (४) अवरोध ॥११॥

( हे हर्म्याद्यपरिगृहस्य )

स्यादद्यः चौममस्त्रियाम् ।

भया। के २ नाम-(१) ब्रष्ट (२) सीम । विलीव (२) नीव । इनमें (४) नर्नुस्य में (३ डिट में

इनमे (१) पुँ सिङ्ग, (२) पु -नपु सक मे होता है। ( त्रीणि द्वारप्रकोष्ठाद्वहिद्वाराप्रवर्तिचतुष्करय ) प्रघाण-प्रघणाऽलिन्दा बहिर्द्वारप्रकोष्ठके ॥१२॥ दरवाजे के वाहर चवृतरे (या वरामदा) के ३ नाम-(१) प्रघाण (२) प्रघण (३) श्रलिन्द ॥१२॥

( द्वे देहल्याः )

गृहावग्रहणी देहली

देहली, ड्योढ़ी के २ नाम--(१) गृहाव-प्रहणी (२) देहली।

( त्रीणि प्राङ्गणस्य )

श्रहणं चत्वराऽजिरै।

थ्राँगन के २ नाम-(१) श्रक्षण (२) चत्वर

(३) श्रजिर । ये (१-३) नपुंसक हैं।

( एकं द्वारस्तम्भाध स्थितकाष्टस्य ) श्रधस्ताद्वाचिष् शिला

दरवाजे के नीचे के चौकठ का नाम-(१)

शिला।

( एकं द्वारस्तम्भोपरिस्थितकाष्टस्य )

नासा दारूपरिस्थितम् ॥१३॥

नास (दरवाजे के ऊपर के चैं। कठ जिसको मस्तक पट्टी या गरोशपट्टी कहते हैं ) का नाम-

(१) नासा ॥१३॥

( हे गुप्तहारस्य )

प्रच्छुन्नमन्तर्हारं स्यात्

ग्रप्त दरवाजे के २ नाम-(१) भच्छप (२) श्चन्तर्होर ।

( हे पक्षद्वारस्य )

पलहारं तु पलकम्।

दरवाजे के बगल की रिएक है। के व नाम-

(१) पद्मद्वार (२) पद्मक।

( हे पटलप्रान्ने गृहाच्यादनम्य )

वलीक-नीध्रे परल-प्रान्ते पाटन छाने के सामान के २ नाम-(१)

भी ) (२) नपुंसक में होता है । कोई-कोई 'पटल' श्रोंर 'प्रान्त' इनको मिलाकर चार नाम बतलाते हैं। ( द्वे छादनस्य ) श्रय पर्टलं छदिः ॥१४॥ ह्यानी-इप्पर के २ नाम-(१) पटल (२) छदि । इनमें (१) नपु सक, (२) सान्त स्रीलिङ्ग ड्डि ॥१४॥ ( हे कुड्येपु छादनार्थं दत्तस्य वक्रकाष्टस्य ) गोपानसी तु चलभी छादने घकदारुणि। छजा के २ नाम-(१) गोपानसी (२) वलसी। ( हे सौधादौ काष्टादिरचितपक्षिगृहस्य ) कपोतपालिकायां तु विटङ्कं पुं-नपुंसकम्॥१४॥ कबूतर के गञ्ज-दरवा के २ नाम-(१) कपोतपालिका (२) विटङ्क । इनमें (१) स्त्रीलिङ्ग (२) पुँ ल्लिङ श्रीर नपु सक में हैं ॥१४॥ ( त्रीणि द्वारस्य ) स्त्री द्वार्डारं भतीहारः दरवाजे के ३ नाम-(१) द्वार् (२) द्वार (३) प्रतीहार । इनमें (१) स्त्रीलिङ्ग (२) नपुसक (३) पु'लिङ्ग हैं। (हे वेद्याः, प्राङ्गणादिपु कृतस्योपवेशस्थानस्य वा) स्याद्वितर्दिस्त वेदिका। वेदी या आंगन में बैठने के लिए बनाये गये चवृतरे के २ नाम—(१) वितर्दि (२) वेदिका । ये (१-२) स्त्रीलिङ्ग हैं। ( हे द्वारबाद्यभागस्य ) तोरणोऽस्त्री बहिद्वरिम घर के वाहर के फाटक के २ नाम-(१) तोरण (२) वहिर्द्वार । इनमें (१) पु -नपु सक (२) नपु सक होता है। ( हे नगरद्वारस्य ) पुरद्वारं तु गोपुरम् ॥१६॥ नगर के फाटक के २ नाम--(१) पुरद्वार

( एकं नगरहारे सुखेनावतरणार्थं कृतस्य

क्रमनिम्नस्य मृत्कृटस्य )

· क्रुटं पूर्वारि यद्धस्तिनखस्तस्मिन्

(२) गोपुर ॥१६॥

नगर द्वार में सुख से श्राने जाने के लिए वनी हुई मिट्टी की सीढी का नाम-(१) हस्तिनख। ( द्वे कपाटस्य ) श्रथ त्रिषु । कपाटमररं तुल्ये केवाड़ के २ नाम--(१) कपाट (२) श्ररर। ये दोनों शब्द समान श्रर्थ वाले श्रीर तीनों लिङ्ग में प्रयुक्त होते हैं। ( एकं कपाटरोधनकाष्टस्य ) तद्विष्कम्भोऽग्लं न ना ॥१०॥ श्रगरी, वेंवड़ा, सॉकल, सिटिकनी का नाम-(१) त्रर्गल ।यह पुँक्षिङ्ग में नहीं होता, किन्तु स्त्री-लिङ श्रीर नपुसक में होता है ॥१७॥ ( हे पापाणादिकृतसौधाचारोहणमार्गस्य ) श्रारोहणं स्यात्सोपानम् पत्थर की सीढी के २ नाम-(१) श्रारोहरा (२) सोपान । ( द्वे काष्टादिकृतारोहणमार्गस्य ) निश्रेणिस्त्वधिरोहिणी। काठ की सीढी के २ नाम-(१) निश्रेिष (२) श्रिधरोहिगी। ( हे सम्मार्जन्याः ) समार्जनी शोधनी स्यात् बढ़नी, माह के २ नाम-(१) सम्मार्जनी (२) शोधनी। ( द्वे अवकरस्य ) संकरोऽवकरस्तथा ॥१=॥ त्तिप्ते कृड़ा, करकट के २ नाम-(१) सकर (२) श्रवकर ॥१८॥ ( द्वे निर्गमनप्रवेशमार्गस्य ) मुखं नि:सरणम् निकलने के द्वार के २ नाम-(१) सुख (२) नि सरगा। ( द्वे समीचीनवासस्थानस्य ) सिन्नवेशो निकर्पणः।

श्रुच्छे वासस्थान के २ नाम—(१) सिन्नवेश

(२) निकर्षेण । ( हे ग्रांसस्य )

समी संवसथ-ग्रामी

गाँव के २ नाम-(१) सवसथ (२) श्राम ।

ये दोनों पुँक्षिक्ष हैं।

( द्वे गृहरचनाविच्छन्नभूमेः )

वेश्मभूर्वास्तुरस्त्रियाम्।

्षर वनाने लायक जमीन के २ नाम—(१) वेरमभू (२) वास्तु । इनमें (१) स्त्री लिङ्ग श्रीर (२)

पुँक्षित्र श्रीर नपुंसक होते हैं ॥१६॥

( द्वे ग्रामादिसमीपदेशस्य )

प्रामान्त उपशल्यं स्यात्

गाँव के पास खुली जगह या पड़ोस के २ नाम—(१) प्रामान्त (२) उपशल्य ।

( हे सीमायाः )

सीम-सीमे स्त्रियामुभौ ।

गाँव की सीमा, डॉइ के २ नाम—(१) सीमन् (२) सीमा। ये दोनों स्त्रीलिङ हैं।

( हे आभीरमामस्य )

घोष भाभीरपल्ली स्यात्

अहीराना या श्रहीरों के गॉव के २ नाम-

(१) घोप (२) श्रामीरपल्ली ।

( द्वे भिह्नग्रामस्य ) पक्तगुः शवरालयः ॥२०॥

गीलों मुसहरों-जंगलियों के गॉव के २ नाम-(१) पकरा (२) शवरालय ॥२०॥

( इति पुरवर्ग २ )

अथ शेलवगः ३.

(त्रयोदश पर्वतसामान्यम्य ) महोत्रे शिखरि-इमाभृदहार्य-धर-पर्वता.।

मदि-गोत्र-गिरि-प्राचाऽचल-शैल-शिलोश्ययाः॥१ पहार के १३ नाम—(१) महीध्र (२) शिल-

पहार के १३ नाम—(१) महीध्र (२) शिख-रेर (२) स्नानृत (४) श्रहार्च (४) धर (६) पर्वत

(७) श्रद्धि (८) गोत्र (६) गिरि (१०) ग्रावन् (११) श्रचल (१२) शैल (१३) शिलोचय ॥१॥

( द्वे लोकालोकस्य )

लोकालोकश्चक्रवालः

पृथ्वी को घेरे हुए पर्वत के २ नाम-(१)

लोकालोक (२) चकवाल ।

( द्वे त्रिक्टाचलस्य )

त्रिकूटस्त्रिककुत्समौ।

जिस पर्वत पर लङ्का वसी हुई है उस त्रिकूट पर्वत कें ३ नाम—(१) त्रिकूट (२) त्रिक्कुट्। ये

दोनों पुॅलिङ्ग हैं। ( हे अस्ताचलस्य )

श्रस्तस्तु चरमदमाभृत्

श्रस्ताचल के २ नाम—(१) श्रस्त (२) चरमच्माभृत् । ये (१-२) पुँ हिला है ।

( द्वे उदयाचलस्य )

उद्यः पूर्वपर्वतः ॥२॥

उदयाचल के २ नाम—(१) उदय (२)

पूर्वपर्वत ॥२॥ (सप्त पर्वतविशेपाणाम् )

हिमवान्निवधो विन्ध्यो माल्यवान्पारियात्रकः।

गन्धमाद्नमन्ये च हेमकूटाद्यो नगा. ॥२॥ हिमालय पहाइ (जिसका विस्तार ७५० कोस है श्रीर श्रीमद्भागवत के कथनानुसार १०,०००

योजन ऊँचा है, श्रीर जिसनी एक चोटी, गौरी-शहूर, १६३३४ हाथ ऊँची है) का नाम—(१)

हिमनत्। इलावृत्त वर्ष के दक्षिण हिम्वपे के सीमार्पत

का नाम—(१) निषध । विन्ध्याचल (गुजरात ने लेकर पूर्व की स्त्रोर

३०० कोस फेले हुए पर्वत) का नाम—(१) विनन्त ।

चेतुमाल वर्ष के सीमापर्वत ( जो इकारावर्ष

र मस्तुत्तरस्तं दिगि देवतामा हिमाण्ये नाम नापियानः । पूर्वावरी होयनिधीवातः विधत हिमान इत मानद्रयम् ॥ के पूर्व में स्थित है ) का नाम—(१) माल्यवत्। विन्ध्याचल की पश्चिमी पर्वतमाला (जिसमे श्ररावली भी है श्रोंर जेा नर्मदा के मुहाने से खंबात की खाड़ी तक फैली हुई है ) का नाम—(१)

पारियात्रक ।

भद्राश्ववर्ष (जो इलावृत वर्ष के पश्चिम में है) के सीमापर्वत और सुमेरुपर्वत (जिसे आजकल रुद्रहिमालय कहते हैं, यही गंगा की प्रादुर्भावस्थली गंगोत्री नामक स्थान है) के एक माग का नाम—(१) गन्धमादन (इस पर्वत की श्रेग्णी वद्रिकाश्रम से उत्तर-पूर्व की ओर कुछ ही हटकर आरम्भ होती है)।

किंपुरुषवर्ष (हिमालय के उत्तर स्थित) के सीमापर्वत का नाम—(१) हेमकूट। श्रादि । (सप्त पापाणस्य)

पापाण-प्रस्तर-ग्राबोपलाश्मानः शिला दणत्। पत्थरके ७ नाम—(१) पाषाण (२) प्रस्तर (३) ग्रावन् (४) उपल (५) श्ररमन् (६) शिला (७) दपद्। इनमें (१-५) पुँलिङ्ग (६-७) स्त्रीलिङ्ग हैं। (श्रीणि शिखरस्य)

## कटोऽस्त्री शिखरं श्रहम्

पहाइ की चोटी के ३ नाम—(१) कूट (२) शिखर (३) श्र्ङ्ग । इनमें (१) पुॅल्लिङ्ग-नपुंसकलिङ्ग (२-३) नपुंसक हैं ।

( त्रीणि पर्वतात्पतनस्थानस्य )

प्रपातस्त्वतटो भृगुः ॥४॥

वीहड़ या पहाड़ से पानी गिरने के स्थान के ३ नाम—(१) प्रपात (२) श्रतट (२) मृगु॥४॥

( एकं पर्वतमध्यभागस्य मेखलाख्यस्य )

२ आदिना मलय-चित्रक्ट-मन्दरादय । रजताद्रिस्तु कैलास इन्द्रकीलस्तु मन्दरः। श्रिवि किष्किन्ध-किष्किन्ध्यो वानराणा गिरौ द्वयम् ॥ मलयप्ररासा—

कि तेन हैमगिरिया रजतादिया वा यत्रात्रिता हि तरवस्तरवस्त पव । मन्यामहे मलयमेव यदाश्रयेय शाखोट-निम्बक्टजा अपि चन्दनानि ।

## कटकोऽस्त्री नितम्बोऽद्रे:

पहाड़ के मध्य भाग का नाम—(१) कटक। यह पुं-नपुंसक लिज्ञ में होता है।

> ( त्रीणि पर्वतसममूभागस्य ) स्तुः प्रस्थः सानुरस्त्रियाम् ।

पहाड़ की समतल भूमि के ३ नाम—(१) स्तु (२) प्रस्थ (३) सातु। ये (१-३) पुँ लिलङ्ग श्रीर नपुंसक लिङ्ग में होते हैं।

(द्वे यत्र पानीयं निपत्य बहुली भवति तस्य स्थानस्य) उत्सः प्रस्नवण्म्

जहाँ टपक कर पानी एकहा हो जाता है उस जगह के २ नाम—(१) उत्स (२) प्रस्नवरा।

(द्वे उत्सान्निर्गतजलप्रवाहस्य।

पञ्चापि पर्याया इत्यन्ये )

वारिप्रवाहो निर्भरो भरः ॥१४॥ भरना के ३ नाम—(१) वारिप्रवाह (२)

निर्मार (३) मार । [कोई 'उत्स' 'प्रस्नवरा' श्रादि को इन्हीं शब्दों का पर्यायवाची मानते हैं ] ॥१ ॥।

( द्वे कृत्रिमगृहाकारगिरिविवरस्य)

दरी तु कन्दरी चास्त्री

वनाई हुई गुफा के २ नाम—(१) दरी (२) कन्दर । इनमें (१) स्त्रीलिङ्ग श्रीर (२) पुँक्लिङ्ग के श्रातिरिक्त 'कन्दरा' स्त्रीलिङ्ग मे भी होता है । ( ह्रे अकृत्रिमगिरिविरुस्य )

देवखातबिले ग्रहा।

#### गहरम्

देवताओं द्वारा खोदे गए विल (विना वनाई गुफा) के २ नाम—(१) गुहा (२) गहर ।

( एकं गिरे पतितस्यूलपापाणस्य )

गग्डशैलास्तु च्युताः स्थूलोपर्ला गिरेः ॥६॥ पहाइ से गिरे हुए पत्थर की वड़ी २ चट्टान के नाम—(१) गग्डशैल ॥६॥

उन्तकास्तु विहस्तियंक्प्रदेशाक्षिर्गता गिरेः ।
 पहाद के तिरह्ये प्रदेश से बाहर निकले हुए राल के
 श्राकार के पत्यरों का नाम—(१) दन्तकाः ।

( हे रताद्यत्पत्तस्थानस्य ) खनिः स्त्रियामाकरः स्यात्

सान के २ नाम—(१) सान (२) आकर । इनमें पहला स्त्रीलिज, श्रीर दूसरा पुॅल्लिज है ।

( हे पर्वतसमीपस्थारपपर्वतानाम् )

पादाः प्रत्यन्तपर्वताः । पहाङ् के समीप छोटी-छोटी पहाङ्गिं के

२ नाम—(१) पाद (२) प्रस्यन्तपर्वत । ( एकं पर्वतासन्नमुमेः )

उपत्यकाद्गेरासन्ना भूमि

पहाइ के नीचे की भूमि का नाम-

(१) उपत्यका ।

( एकं पर्वतोर्ध्वभूमे )

अर्ध्वमिधित्यका ॥॥ पहाइ के ऊपर की जमीन का नाम—(१)

अधित्यका ॥७॥

ं एकं मन शिलादिथातोः ) धातुर्मनःशिलाचाद्रेः

पर्यंत की—मैनितल, हरताल, सुवर्ण, ताथा,

भारी, गैर,पंजन, केसी, सीमा, लोहा, हिंगलू, गन्भक, प्रश्रक प्रादि-परतुष्यो वा नाम-(१)वातु ।

> ( एकं पातुविशेषस्य ) गैरिफं तु विशेषतः।

विशेष कर (१) 'विरिक्त' (नेम) धातु है।

(हे छताडिभि पिहितस्यानस्य)

निकुष्ड-कुञ्जो घा क्षींचे स्रताटिपिहितोदरे = १ धादिना दितात स्वणक्षाद्रस्य । सङ्ग्रह्म-

सुमार्ग्नी प्रान्त साहि हा बाले सम मिला। मेरिया पा कार्त्ती-मरेग-मरेशान हेनुता । गांचको सक बागाया कार्त्वले विकासका । बाले स्टब्लि के विषय में दैन कार को में विचान है कि स्टिल्ट होर्टी राष्ट्रिय है कि शांच्या । कार्य विकर्ष के स्थापका है कारण बारक है कि हर शां सहात करेंद्र के जिला है बारण बारक है कि हर शां

स्तात्रों से घिरे हुए स्थान (ऊञ्ज) के २ नाम—(१) निकुटा (२) कुछ । ये दोनों शब्द पुल्लिन के अतिरिक्त नपुर्यक में भी होते हे ॥=॥ (इति शलवर्ग ३)

## श्रध वनौषधिवर्गः ४

(पट् वनस्य)

ख्रटच्यरएयं विपिनं गहनं काननं वनम् ।

जज़ल के ६ नाम—(१) श्रटवी (२) श्ररएय (३) विपिन (४) गहन (५) कानन (६) वन । इनमे

(१) स्त्रीलिइ (२-६) नपुराक है।

( हे महतो वनस्य )

महारएयमरएयानी

भारी जजन के २ नाम—(१) महार्गन (२) श्रार्यानी । इनमें (१) नपुंनक श्रार (२) न्यांलिज हैं।

( दे गृहसमीपोपननस्य )

गृहारामास्तु निष्कुटा ॥१॥ घर के ननधीय के बनीचे के २ नाग—(१)

गृहाराम (२) निष्कृट ॥१॥

(हे श्रीतमष्ट्रससमृहस्य)

श्चारामः स्यादुष्यनं कृतिमं यनमेत्र यन् । षाग के २ नाग—(१) प्राराग (२) उपपन ।

( एकं मिन्त्रणां वेष्यायाध गृहस्योपवनस्य ) श्रमात्यगणिकागेदोपवने वृक्षयाटिका ॥२॥

राजनात्रा व गर्तावर हे याग रा नाम—(१) राजनात्रा व गर्तावर ने याग रा नाम—(१)

(हे राज नवींपमी पानाय)

पुमानाकीट उठानं सरः साधारतं यसस्।

राजा मा राज्यसम् याम (जा सरिज्योत, सामित्रको या विषयमी व्यक्ति के नाम जिल्ली कर अन्य में किन्तु रोजि का मुख्योत से समीतिनीत कर कम समीय । के र स्वयान्ति है। असे १ (१) राज्यसम् (१) क्षीतिक (१) सम्बद्धान के सामुग्यत

। नपुरक्षे भी ) भीत (६) ज्लेस्क है।

( एकं यत्र स-स्त्रीको राजा क्रीडित तस्य वनस्य)

स्यादेतदेव प्रमद्वनमन्तःपुरोचितम् ॥३॥

रनिवास की रानियों के साथ विविध प्रकार के मनोरजन जिस बाग में किए जाय उसका नाम—(१) प्रमद्वन ॥३॥

( पञ्च सान्तरपंक्तेः )

वीध्यालिरावालः पंक्तिः श्रेणी

पंक्ति या पाति के ५ नाम—(१) वीथी (२) श्रालि (३) श्रवलि (४) पंक्ति (५) श्रेगी।

( हे निरन्तरपंक्त्यपंक्तिसाधारणायाः )

लेखास्तु राजयः।

लकीर या रेखा के २ नाम—(१) लेखा (२) राजि । ये (१-२) स्त्रीलिङ हैं।

( एकं वनसमूहस्य )

दन्या वनसमुहे स्याद्

वन-समृह का नाम-(१) वन्या।

( हे नूतनाङ्गुरस्य )

त्रङ्कुरोऽभिनवोद्भिदि ॥**४॥** 

नया श्रॅखुश्रा का नाम—(१) श्रंकुर ॥४॥

( त्रयोदश वृक्षस्य )

वृत्तो महीरुहः शाखी विटपी पादपस्तरः। स्रनोकहः कुटः शालः पुराशी द्व-द्वमागमाः॥४॥

पेड़ के १३ नाम—(१) वृत्त (२) महीरुह

(३) शाखिन् (४) विटपिन् (५) पादप (६) तरु

(७) त्र्यनोकह (६) कुट (६) शाल (१०) पलाशिन्

(११) द्र (१२) द्रुम (१३) श्रगम ॥४॥

( एकं पुष्पाजातफलोपलक्षितवृक्षस्य )

धानस्पत्यः फल. पुष्पात्

फूल कर फलने वाले (श्राम, जामुन श्रादि)

पेड़ों का नाम-(१) वानस्पत्य।

A 1800 ---

१ वनस्पतिर्वीरुपश्च वानस्पत्यस्तथीपि।
फर्नैर्वनस्पति पुष्पैर्वानस्पत्य फर्लैरिप।।
श्रोपध्यः फलपाकान्ता प्रातानैर्वीरुप स्मृता ॥
वैद्यक ग्रन्थों के अनुसार श्रीद्विद (पृथ्वी को फोड़
धर निकलनैवाले ) द्रव्य की चार जाति है—(१) वनस्पति

(एकं पनसोद्धम्बरादे:, द्वममात्रस्य वा) तरपुरपाद्वनस्पति:।

विना फूले फलनेवाले (कटहल, गूलर श्रादि) पेड या वृक्तमात्र का नाम—(१) वनस्पति ।

( एकं ब्रीहियवादेः )

श्रोषध्यः फलपाकान्ताः स्युः

जो फल श्राने के वाद सूख जाते हैं ( जैसे धान, जौ ) उनका नाम—(१) श्रोपधी।

( द्वे यथाकालं फलधरस्य )

श्रवन्ध्यः फलेंग्रहिः ॥६॥

समय के अनुसार फलनेवाले पेड़ों के २ नाम—(१) अवन्ध्य (२) फलेम्रहि । ये (१-२)

पुं॰-स्त्री॰-नपुंसक में होते हैं ॥६॥ ( त्रीणि ऋताविष फलरहितस्य )

वन्ध्योऽफलोऽवकेशी च

ऋतु में भी फल रहित अर्थात्न फलने वाते पेड़ों के ३ नाम—(१) अवन्ध्य (२) अफल (३) अवकेशिन्।(१-३) पुं-स्त्री-नपुं०लिङ्ग में होते हैं।

( त्रीणि फलसहितवृक्षस्य )

फलवान्फलिनः फली।

फलयुक्त पेड़ के ३ नाम—(१) फलवत् (२) फलिन (३) फलिन् । ये (१-३) पु-स्त्री-नपुसक लिक्त में होते हैं ।

( अष्टौ प्रफुछितवृक्षस्य )

प्रफुह्णोत्फुह्न-संफुह्न-ध्याकोश-विकच-स्फुटाः७ फुल्लश्चेते विकसिते

फूले हुए पेड़ों के न नाम—(१) प्रफुक्ष (२) उत्फुक्ष (३) सफुक्ष (४) व्याकोश (५) विकच (६) स्फुट (७) फुक्ष (न) विकसित । ये (१-न) पुं-स्त्री-नपुंसक लिङ्ग में होते हैं ॥ ।।।

(२) वीरुध (३) वानस्परय (४) श्रीपधि ।

जिन युचों पर विना फूल के हो फल लगे उन्हें वनस्पति कहते हैं। जिन युचों पर फूल लगकर फल लगते हैं उन्हें वानस्पत्य कहते हैं। जो फल लगने के अनन्तर सूख जाते हैं उन्हें औपिध कहते हैं। जिनकी वेलि होती है उन्हें वीरुध कहते हैं।

## स्युरवन्ध्यादयस्त्रिषु ।

ये 'श्रयन्थ्य' श्रादि (श्लोक ६) से लेकर 'विकतित' (रलोक ७) तक के शब्द तीनों लिक्क में होते हैं।

( त्रीणि शाखापत्ररहिततरोः )

स्थायुर्वा ना भुवः शङ्कः

हूँ ( डाली ख्रार पत्ते से हीन ) पेड़ के ३ नाम—(१) स्थागु (२) ध्रुव (३) शंकु । इनमें (१ ला) पुँक्षिप्त, नपुंसक में ख्रार शेप (२-३) पुँक्षिण में होते हैं।

( एकं मृक्ष्मशाखामूलस्य शाखोटकादेः )

हस्यशाखाशिकः श्रुपः ॥=॥

छोटी २ डाली खीर छोटी २ जर वाले पाँघा [ जैसे मधुयष्टिका ( मुलेठी ), कराटकारी (कटेरी) ] या नाम—(१) जुप ॥=॥

( हे स्कन्धरहितस्य )

श्रमकाएडे स्तम्ब-गुल्मी

तना रहित पीथा जो एक जब से कई होकर निकले [ जैसे जटामांसी ( यालछ्द ), खाईक (घदरख) ] ने २ नाम—(१) स्तम्य (२) गुन्म ।

( ग्रीणि छत्तामाग्रस्य )

घल्ली तु व्रतिर्कता।

खना बेलि [ जेसे नागयन्त्री (पान), गुट्ची (गिगोय)] के ३ नाम—(१) वन्त्री (२) बनाति (३) सता।

( घीणि शासादिभिविम्मृतस्यायाः ) एता प्रतानिनी पीयद्रगुलिमन्युट्टप इत्यपि॥६॥

शाना धारि से भेटी हुई छना के र नाम--(१) भीरप् (२) धुनिनी (३) उत्त्व । इनमें (१-३)

सीरिक धीर (1) वुँ मिलप एँ ॥६॥

( सीम पृशादिहै ग्यंस्य )

नगाचारोह उच्हाय उत्सेपधोच्यूयक्ष सः। पेत्र फीर पराप चर्चर की हेक्हें के ह

माम-(१) राराज्य (३) असीस (३) असाज ॥

(हे क्रीमूंटमारम्य शास्त्रपरंतरमातस्य)

श्रस्त्री प्रकाएडः स्कन्धः

स्यानमूलाच्छाखावधिस्तरोः ॥१०॥ तना (पेढ़ की जड़ से लेकर शासा पर्यन्त भाग) के २ नाम—(१) प्रकाएड (२) स्कन्ध। इनमें (१ ला) पुँ लिंलग खीर नपुंसक में होता है, (२) पुँ लिला है ॥१०॥

( हे शाखायाः )

समे शाखा-लते

टाली के २ नाम—(१) शाखा (२) लता।

( द्वे प्रधानशाखायाः )

स्कन्धशाखा-शाले

वदी डाली के २ नाम—(१) स्कन्धशासा (२) शाला।

्र ( द्दे तरमूलस्य )

शिफा-जदे

जर के २ नाम-(१) शिफा (२) जटा।

( एकं शास्त्रामृतस्य )

शाखाशिफाऽवरोहः स्यात्

डाली की जद का नाम-(१) व्यवरोह ।

( एकं मृक्षाप्रगामिन्या छतायाः )

मृलायात्रं गता लता ॥११॥

पेद की जद से लेकर आगे या जार की धोर गयी हुई लगा का नाम—(१) अवरोह ॥११॥

( ग्रीणि शिरारम्य )

शिरोऽप्रं शिखरं घा ना

टहनी या पेष के जारी हिस्ते के ३ नाम— (१) शिरम् (२) प्रिष्ठ (३) शियर । इनमें (१-२) नषु सब, (३) नषु सक फ्रांट प्रेक्षिण में होता है।

( ग्रीनि प्रशारेम्णमात्रस्य )

मूलं युष्नोऽद्धिनामक ।

पेश के जह मात्र के ह नाम-(1) मृत (२) हुफ (३) कॉरियामक । रगरें (१) नर्र गरे,

(२-३) में विवास में र

(हे बुहारेः विधाराम्य)

मारो महला नरि

नींद का गृद्धा के २ मण-(१) गए (१) समान् १ के दोना शास्त्र मा (१९) विक हैं होर्ट हैं। कहीं कहीं 'मज्जा' का टावन्त (स्त्रीलिङ ) भी किया गया है।

#### (त्रीणि खच )

त्वक् स्त्री वल्कं वल्कलमस्त्रियाम् ॥१२॥

पेड की छाल, छिल्का, बोकला के २ नाम— (१) त्वच (२) वल्क (३) वल्कल । इनमें (१) स्त्रीलिङ्ग (२-३) पुँ सिङ्ग श्रीर नपुंसक में होते हैं ॥१२॥

#### ( ह्रे काष्टमात्रस्य )

#### काष्टं दारु

काठ के २ नाम—(१) काष्ठ (२) दाह। इनमें (१) नपुंसक (२) नपुंसक श्रोर पुंक्षिड़ में होता है।

## ( त्रीण्यग्निसन्दीपनतृणकाष्ठादेः )

इन्धनं त्वेध इध्मम्

ईं बन के ३ नाम—(१) इन्धन (२) एधस् (३) इध्म । ये (१-३) नपु सक लिङ्ग में हैं ।

( द्वे यागादौ हूयमानस्य काष्टस्य )

## एघ. समित् स्त्रियाम्।

यज्ञादि होम के निमित्त समिध श्रादि के २ नाम—(१) एव (२) समिध्। इनमें (१) श्रयदन्त पुॅलिङ्ग, श्रीर (२) धान्त स्त्रीलिङ्ग है।

#### ( द्वे बृक्षगतविवरस्य )

## निष्कुहः कोटरं वा ना

खोंखता के २ नाम—(१) निष्कुह (२) कोटर। इनमें (१) पुँक्षिज्ञ, (२) नपुँसक और पुँक्षिज्ञ में होता है।

( हे तुलस्यादेरभिनवोद्धिट 'बौर' इति ख्यानस्य) चल्लरिर्मञ्जरि स्त्रियौ ॥१३॥

वौर के २ नाम—(१) वहारि (२) मजरि। ये स्त्रीलिंग है ॥ १३॥

( पट पत्रस्य )

## पत्रं पराशं छुद्नं दर्लं पर्शं छुद् पुमान्।

पत्ता के ६ नाम—(१)पत्र (२) पलाश (३) छदन (४) दल (५)पर्श (६) छट। इनमें (१-५) नपुंसक श्रोर (६) श्रदन्त पुंक्षिक्ष है।

#### ( हे नवपत्रस्य )

## पल्लवोऽस्त्री ।कसलयम्

नये पत्ते के २ नाम—(१) पल्लव (२) किसलय। (१-२) पुं-नपुंसकलिंग में होते हैं। (द्वे शाखादिविस्तारस्य)

## विस्तारो विटपोऽस्त्रियाम् ॥१४॥

टार के फैलने के २ नाम—(१) विस्तार (२) विटप। इनमें (१) पुँक्तिक्ष (२) पुं=नपुं-सक में होता है ॥ १४॥

### ( हे फलस्य )

#### वृत्तादीनां फलं सस्यम्

वृत्तादि के फल के २ नाम—(१) फल। (२) सस्य।

## ( ह्रे पुष्पादिमुलाधारस्य )

## चुन्तं प्रसवबन्धनम्।

फूल के आधार स्वरूप जड़ के २ नाम—(१) मृन्त (२) प्रसववन्धन।

## ( एक्मपक्कफलस्य )

## श्रामे फले शलाटुः स्यात्

कचे फल का नाम—(१) शलाइ। यह पुं-स्त्री-नपुंसक मे होता है।

## ( एकं शुष्कफलस्य )

#### शुष्के वानम्

सूखे फल का नाम—(१) वान । यह शब्द पुं०-स्त्री-नपुंसक में होता है।

## उभे त्रिषु ॥१४॥

दोनों (शलादु, वान ) तीनों लिक्ष में होते हैं॥ १५॥

### ( द्वे नवकलिकायाः )

## त्तारको जालकं क्लीवे

खिली हुई नई कली के २ नाम—(१) चारक (२) जालक। इनमें 'जालक' शब्द नपु'-सक ही में होता है।

( हे अविकसितकलिकायाः )

कलिका क्रोरकः पुमान्।

विना सिलो हुई कली के २ नाम—(१) किलका (२) कोरक। (१) स्त्रीलिङ्ग (२)

( द्वे कलिकादिभिराकीर्णस्य पल्लवग्रन्थेः )

स्याद्गुच्छुकस्तु स्तयकः

फ़्ल के गुच्छे के २ नाम—(१) गुच्छक (२)स्तयक।

( हे ईपद्विकसिनकलिकायाः )

कुड्मलो मुकुलोऽस्त्रियाम् । १६॥

भूतती हुई या श्रथितती कती के २ नाम-(१) कुड्मल (२) मुकुल। ये (१-२) पुँ विलक्ष श्रीर नपुसक में होते हुं ॥१६॥

( पञ्च नामानि गुप्पस्य )

स्त्रियः सुमनसः पुष्पं प्रस्तं कुसुमं सुमम्।
फुल के ४ नाम—(१) सुमनस् (२)

पुष्य (३) प्रमृन (४) कुसुम (५) सुन। इनमे (१) खीलिङ, (२-५) नपुंसक लिङ्ग हैं।

( द्वे पुष्पमधोः )

मकरन्द्र, पुष्परसः

फूल के रत के २ नाम—(१) मनरन्द (२) पुणरस ।

( हे पुप्परेणोः )

परागः सुमनोरजः ॥ १७॥

फ़ल की पृत्ति के २ नाम—(१) पग्रग (२) मुमनोरजम्। इनमें (१) प्रौतितक्ष (२) नपुंचक एँ॥१७॥

हिहोनं प्रसपे सर्पम्

राने जो परदाय, मिटिंग आदि के असव (पृत, परा, गृत ) जो आयों में दादद ररी- ' तिक्त कीर पुँक्तित से से में से से कित कित में दोंगे (प्या सम्पर्क, आमा, स्रम्मा)

र्शतक्याद्यः स्थियाम्।

रिन्तु इसे-के (मोसाननी, फर्न्डा, इस्त ) स्परि एउद प्रगय (छल, एन, मृत) में भी सीतिय रेति (स्था र्थंडमी व्यापन र्योनकी )। ( अदवस्थादिफलानां पृथक्पृधगेकेकम् )

श्राग्वत्थ-वेणव साल-नेयग्रोधेदुदं फले ॥१=॥ वार्हत च

थाहत च पीपल के फल का नाम-(१) स्त्राम्वन्थ (नपु०) वॉस के फल का नाम-(१) वैसाव (नपु०)

पाकड़ के फल का नाम—(१) प्राच्च (नपु०) वड़, चरगद के फल का नाम—(१) नैयग्रोध (नपु०) हिंगोट के फल का नाम—(१) ऐहुद (नपु०)

भटकटैया के फल का नाम—(१) वाईत ( नपु॰)

( त्रीणि जम्मूफलस्य )

फले जम्ब्या जम्बू स्त्री जम्बु जाम्बबम् । जामुन के फल के ३ नाम—(१) जम्बू (२)

जम्बु (३) जाम्यव। इनमुं (१) स्नीलिङ (२-३) नपुंगक है।

पुष्पे जातोप्रभृतयः स्वलिहाः

जाती (जाही) यृथिका (ज्ही), मिलता (मोनिया) यादि सच्द फूल के यार्थ में यापने ही लिए में होते हैं (जैसे 'जान्या, पुण्यं जाती' जाती का फूल जानी, क्षीनिक ) नपुंशक में नहीं। मीह्य: फाले ॥१६॥

धान ( उदद, मूंग ) शादि सी फानार्थम में अपने ही निक्त में होने हैं (यथा—यवानां जलानि यना , मापाणा फानानि मापाः, स्ट्रानां पत्नानि मुद्दा ) ॥ १३ ॥

विदार्याचास्तु मृलेऽपि

विदारी, शालपा पाति जह हे धारे में नी धार्म लिए में होते हैं (उथा विदार्थ गुले विदारी) पुष्पे द्वीथेडपि पाटणा।

याउला मा नाम शुल में हाई में नपुंग्द रिप्र में होता है ( समा—पाटलास, दुग्दें गदलम् ) ।

( पन्द पिन्स्स्मुक्षान )

योधितुमञ्जलदनः पिष्पतः कुलगानुनः ॥२०॥ स्रह्मन्ये १पीपल के पेड़ के ४ नाम--(१) वोधिद्रुम (२) चलदल (३) पिप्पल (४) कुञ्जराशन (४) श्रश्वतथ ॥२०॥

् सप्त कपित्थस्य ) ब्राथ कपित्थे स्युर्देधित्थ-ग्राहि-मन्मधाः । तस्मिन्दधिफलः पुष्पफल-दन्तशटावपि॥२१॥

र रेकेंथ के ७ नाम--(१) कपित्य (२) दिधित्य (३) प्राहिन् (४) मन्मथ (५) दिविफल (६) पुष्पफल (७) दन्तशरु ॥२१॥

(चत्वारि उदुम्बरस्य)

उदुम्बरो जन्तुफलो यज्ञाङ्गो हेमदुग्धकः । गूलर के ४ नाम—(१) उदुम्बर (२) जन्तु-फल (३) यज्ञाङ्ग (४) हेमदुग्धक ।

( चत्वारि कोविदारस्य )

कोविदारे चमरिक: कुद्दालो युगपत्रक: ॥२२॥ कचनार के ४ नाम—(१) कोविदार (२) चमरिक (३) कुद्दाल (४) युगपत्रक ॥२२॥ (चत्वारि सप्तपर्णस्य )

सप्तपर्णो विशालत्वक् शारदो विषमच्छदः।

१ पीपल के पेड़ भारतवर्ष के प्रत्येक प्रान्त में पाये जाते हैं। इसा के नीचे बुद्ध गया में गौतम बुद्धको बुद्धका को प्राप्ति हुई थी। इसी लिये इसे 'बोधिहुम' कहते हैं। इसके गोल श्रीर श्रानीदार पत्ते सदैव हिलने रहते हैं। इसी कारण इसे 'चलदल' कहने हैं।

२ कैथ के पेड़ समस्त भारत में पाये जाते हैं। वर्षा ऋतु में इसकी कली दिलती है और शीत ऋतु में फल पक जाते हैं। इसके पत्ते छोटे और चिकने होते हैं। इसके फल सफ्द होते हैं और भाकार में वेल से छोटे होते हैं। इसके फूल छोटे और सफेद रग के हाने हैं। लोग कहते हैं कि हाथी पूरा कैथ विना चवाए निगल जाता है और कुछ समय वाद उमकी लोद के भाष पूरा कैथ निकलता है, जिसमें गूदे के स्थान में लोद मरी होती है। इसीलए 'गजकिएस' न्याय की सिंट हुई।

३ कचनार लाल और सफेद दो प्रकार का होता है। यह पेड़ जगल और पहाड़ों में अधिक होता है। एक-एक टाली में दो-दो पत्ते होते हैं। छतिवन ४ के ४ नाम—(१) सप्तपर्ण (२) विशालत्वच (३) शारद (४) विषमच्छद ।

(अष्टावारग्वधस्य)

श्रारम्बधे राजवृत्तःशम्याक-चतुरहुलाः॥२३॥ श्रारेवत-च्याधिघात-कृतमाल-स्रवर्णकाः॥

श्रमलतास<sup>५</sup> के द नाम—(१) श्रारग्वध (२) राजवृत्त (३) शम्याक [शम्पाक, सम्पाक] (४) चतुरङ्गुल (५) श्रारेवत (६) व्याधिघात (७) कृतमाल (८) सुवर्णक ॥२३॥

(पञ्च जम्बीरस्य)

स्युजिम्बीरे,दन्तशठ-जम्भ-जम्भीर-जम्भलाः २४ं जमीरी ह नीवू के ५ नाम—(१) जम्बीर (२) दन्तशठ (३) जम्म (४) जम्मीर (५) जम्भल ॥२४॥

(पञ्च वरणस्य)

वरुणो वरण सेतुस्तिकशाकः कुमारकः।

वरना<sup>७</sup> पेड़ के ४ नाम—(१) वरुण (२) वरुण (३) सेतु (४) तिक्कशाक (४) कुमारक ।

( पञ्च नागकेसरस्य )

पुन्नागे पुरुषस्तु हु: केसरो देववल्छभ: ॥२४॥ नागकेशर के ५ नाम—(१) पुन्नाग (२) पुरुष (३) तुङ्ग (४) केसर (५) देववल्लभ ॥२५॥

( चत्वारि निम्बतरोः )

पारिमद्रे निम्बतस्मन्दारः पारिजातकः।

४ छतिवन के पत्ते सेमर के समान होते हैं, श्रीर एक-एक डालो में सात २ पत्ते लगते हैं।

४ इसका वड़ा पेड़ होता है। पत्ते लाल चन्दन से पत्तों को मौति होते हैं। फूल पाले, तरवट, अमले की तरह होते हैं। फलो गोल और हाथ-डेंद्र हाथ लम्बो होतो है।

६ इसका पेढ़ वटा और कँटीला होता है। वसन्त ऋतु में इसमें फूल लगते हैं और वरसात में फल दिखलाई पड़ते हैं जो कार्तिक के उपरान्त खाने योग्य होते हैं।

 वरना का वड़ा पेड़ होता है। पत्ते वेल के समान तोन-तीन लगते हैं। फल वेल के समान गोल श्रीर सुपारी के श्राकार का होता है। फूल गुलतरें की तरह होता है।

फरहद भे के ४ नाम-(१) पारिभद्र (२) निम्यतर (३) मन्दार (४) पारिजातक ।

(सप्ठ तिनिशस्य)

तिनिशे स्यन्दनो नेमी रथद्वरतिमुक्तकः ॥२६॥ **वञ्जलक्षित्रकृष** 

तिरिच्छ दे के ७ नाम-(१) तिनिश (२)

स्यन्दन (३) नेमि (४) रथट्ट (४) श्रातिसुक्तक (६) यञ्जल (७) चित्रकृत् ॥२६॥

( ग्रीणि आम्रातकस्य )

श्रथ हो पीतन-कपीतनी।

आम्रातके

श्रम्यादा<sup>3</sup> के ३ नाम-(१) पीतन (२)

कपीतन (३) श्राम्रातक ।

(पञ्च मधुक्स्य)

मधूके तु गुडपुष्प-मधुद्रमौ ॥२७॥

यानप्रस्थ-मधुष्टीली

गएशा भे भे नाम-(१) मध्क (२) गुड-पुण (३) मधुद्रम (४) वानप्रस्थ (४) मधुष्टील ॥२०॥

> (पूकं जलजमध्यस्य ) जलजेऽत्र मधूलकः।

जल महुन्ना का नाम-(5) मधूलक ।

र फरहर के पेड़ अगली और महसी पर होने हैं। पण मलासा यो तरह एक-एउ राल। में नान नान होते हैं। काका पूल सफेडी लिए लात का का हाला है। इसकी टानियों में बारोग को दे होते. है।

र रिनाम र। रिनसना में ६३ घड़े ५६ होते हैं, एसे धोरे होंदे छोबा को भीत में र भारीत और क समान প্ৰাণ है।

। अस्य हे वे पंत प्राया रहेती और वाली में अधिका-मदा होने हैं। जिन्हां वे वसी का लाह उसके परे वद कार में हाती और स्टारन की है है , बलवे कम लिए जो है र्वत खेटे की हैं, जिला स्वयं रूप्य प्रणा है।

• १६% भीर घर वी ये गुण्य के चेन करें छये व कोरे हैं। इसके एवं बदाना कर इस है पूर्व की बाल होने है। इंग्से स्वद की अह कार क्षांच है बाद दसदे · 是对独特的对比不太现在的多多。

( श्रीण गुर्जरदेशे 'पीलु' इति एयातस्य ) पीलो गुडफलः स्नंसी

पील प के ३ नाम-(१) पील (२) गुटफल (३) मंतिन्।

( द्वे पर्वतपीलोः )

तरिंमस्त गिरिसम्भवे ॥१म॥ श्रद्योट कन्दराली हो

थखरोट<sup>६</sup> के २ नाम—(१) श्रज्ञोट (२) कन्दराल ॥२८॥

( हे अद्वोटस्य )

श्रद्वोटे तु निकोचकः।

ढेरा<sup>७</sup> के २ नाम--(१) श्रहोट (२) निकोचक। ( चत्वारि पलाशस्य )

पलाशे किंग्रकः पर्णो वातपोथः

ढाक<sup>८</sup>, टेन् के ४ नाम—(१) पलाश (२) किंद्राक (३) पर्ण (४) वातपोध ।

प्र पोल के देद दी प्रकार के होते ई-(१) टोटी जानि और (२) बढ़ी जानि के । ट्रांटे पे नु पर गहुन छोटे-छोटे पान होते दें जो पत्तने पर लान हो गाने हैं। बहे पेतु के पूल योने रंग के होते दें कीर यन का रंग माल भीर कामा होगा है।

ह कार्म मी भी क्यारित के पेर क्लाना से पापे लाने हैं। बान गोल और मैनकल को नरह होता है। धर में मंज्य भीती निवस्त्री है जो बादास है। भीती की सरह कीठी होती है।

७ देरे वा पेड़ कालों में होता है। इन वर हांदे होते हैं। इसके दल एक चीपुत भीके बीप दावत भाग सारे होते हैं। पुण का रंग महेंद्र होता है।

बंधे कार कोने दम के बीन महे बार बाने क्षाने हैं। जिसके तापर बाणायम भागकता उद्देश है।

च प्रायः मधी की सुपहरी, और चननी में एक में बहेबहे रेड़ होते हैं। एउटे राह में विज्ञात पूर्ण है पांत एक महाम है नामार है रेगा रहा है। राज है मोरा क्षा है जिसमारे के शाना देशनाएं बर्जे हैं कर है की की जाते हैं। युग्न की कारण, क्षारण की राजा कारण क्रास माम बर्स का संग्रं व

## ( सप्त वेतसस्य )

अथ वेतसे ॥२६॥

रथाऽम्रेषुष्प-विदुछ शीत-वानीर-वञ्जुलाः ।

वेंत १ के ७ नाम—(१) वेतस (२) रथ (३) श्रश्रपुष्प (४) विदुत्त (५) शीत (६) वानीर (७)

वंञ्जुल ॥२६॥

( चरवारि जलवेतसस्य )

द्वौ परिज्याध-विदुलौ नादेयी चाम्बुवेतसी॥३०॥ जलवंत<sup>२</sup> के ४ नाम—(१) परिन्याध (२)

- विदुत्त (३) नादेयी (४) श्रम्बुवेतस । इनमें (३ रा) स्त्री तिंक्ष है, शेष पुॅल्लिक्ष है ॥३०॥

( पद्म इवेतशियोः )

सोभाञ्जने शिग्रु-तीद्गुगन्धकाऽवीव मोचका.।

सफेद<sup>3</sup> सेंजिना के ५ नाम—(१) सोंभाजन (२) शिग्र (३) ती च्छागन्धक (४) श्राचीन (५) सोचक।

( एकं मधुशियोः )

रकोऽसौ मधुशियुः स्यात्

४लाल सेजिना का नाम—(१) मधुशियु।

( हे अरिष्टस्य ) ऋरिष्ट, फेनिल, समौ ॥३१॥

परीठा के २ नाम—(१) श्रारिष्ट (२)

फेनिलं ॥३१॥

१ जल के समीप की भूमि में वेंत होता है। ईसकी जह वहुत लम्बी लम्बी होती है। इसके पेड़ लता के

श्राकार के होते हैं। ' र जल में भी वेंत होता है। इसके ऊपर का वल्कल

बहुत पहाँ होता हैं। श्मीसे कुर्सी बुनी जाती है। ३ मफेद फूल वाला सेंहिजन अधिकता से वार्गो और

वनों में होता है।
४ सैंहिजन के फूल लाल औरानीले रग के भी होते हैं।
ये अधिकता से बाग आदि में नहीं आये जाते। लोग इसं-

ये श्रीधकता सं वाग श्राद म नहां आप जाता है । की फल्यों को दाल में टालकर खाते हैं ।

प्रवनों भीर उपवनों में रीठे के पेड़ होते हैं। रीठे की एक-एक टठी में छ .--सात परो होते हैं। रीठे के भागों से वस्त्र साम किया जाना है। ( पन्च विल्ववृक्षस्य )

बिल्वे शारिडल्य-शैलूपी मालूर-श्रीफलावपि । <sup>६</sup>वेल के ५ नाम—(१) विल्व (२) शारिडल्य

(३) शैलूप (४) मालूर (५) श्रीफल।

( त्रीणि प्लक्षस्य )

प्लचो जटी पर्कटी स्यात्

ण्पाखर के ३ नाम—(१) प्लच्तं (२) जटिन् (३) पर्कटिन्। (ङीप प्रत्ययान्त भी) (त्रीणि वटस्य)

न्यग्रोधो बहुपाद्वटः ॥३२॥

<sup>८</sup>वड़ के पेड़ के ३ नाम (१) न्यम्रोध

(२) बहुपाद् (३) वट ॥३२॥ (पट् छोधसामान्यस्य)

गालवः शाबरो लोध्रस्तिरीटस्तिल्व-मार्जना ।

<sup>९</sup> लोध के ६ नाम—(१) गालव (२) शावर (३) लोध्र (४) तिरीट (५) तिल्व

(६) मार्जन।

( त्रीणि भान्नस्य ) श्राम्रश्चृतो रसालः

¹° श्राम के ३ नाम—(१) श्राम्न (२) चृत (३) रसाल ।

ह मारतवर्ष के प्रत्येक प्रान्त में वेल के पेड़ पाये जाते हैं। श्रीष्म ऋतु के श्रारम्म में इसके पुराने पत्ते कड़ जाते हैं श्रीर एक डठी में तोन त्रिश्चलाकार नयें निकल

श्राते हैं। इसकी शाखाओं में काँटे होते हैं। इसकी महर्ता धार्मिक ग्रन्थों एव वैद्यक ग्रन्थों में लिखी हुई है। ७ जगलों श्रीर गाँवों में पाकड़ के पेड़ बहुत होते हैं। इसके पत्ते लम्बे २ श्राम की तरह होते हैं इसकी मौति

र्जतम एव मधन छाया श्रन्य किसी वृत्त की नहीं होती। द्रवड का पेड़ बहुत ही विशाल होता है। इसके

फल छोटे-छोटे मङ्वेर के वरावर निकलते हैं। इसके पत्ते खूव लम्बे-चोड़े होते हैं।

ह लोध दो प्रकार का होता है—एक साधारण श्रीर दूमरा पठानी। पठानो लोध के नाम श्रागे ४१ वें श्लोक में वनलाये गये हैं।

१० प्राय मारत के समस्त प्रान्तों में आम के पेड़ पाये जाते हैं। आम की अनेक जाति होतो है परन्तु आकार सबका एक हो मा होती है। ् ( एकमितसुगन्धाञ्चस्य ) श्रसी सहकारोऽतिसौरभः॥३३॥

भूव महॅकदार श्राम (जैसे लंगडा, मालव्ह,

किसुनमोग ) का नाम—(१) सहकार ॥३३॥

ं ( पट्च गुग्गुलवृक्षस्य )

कुम्भोलूखळकं क्षीये कौशिको गुग्गुलुः पुरः।

ैगृगल के ४ नाम—(१) कुम्भ (२)

उल्पालक (३) कीशिक (४) गुग्गुलु (५)

पुर (श्रदन्त)। इनमें (२) नपुसक श्रीर शेष (१, ३-४) पुँल्लिफ है।

(पञ्च इलेप्प्रान्तकस्य )

शेलुः श्लेप्मातकः शीत उद्दालो बहुवारक.३४

रितियोदा के ४ नाम—(१) शेलु (२)

श्लेप्गातक (३) शीत (४) उदाल (५) वह-

वारक ॥ ३४ ॥

( पावारि प्रियालस्य )

राजाद्नं प्रियाल. स्यात्सन्नकद्वर्धेनुःपटः ।

ेचिरीजी फ ४ नाम—(१) राजादन

(२) प्रियान (३) पत्रत्रपु (४) धनु पट [ भूगमार ] । हन्त्री (३) नामक (२,४)

[धनुषट]। इनमें (१) नपुसक (२-४)

पैक्लिक रें।

( सप्त काश्मर्याः ) गम्भारी सर्वतोभद्रा फाश्मरी मधुपर्णिका॥३४॥

गम्भारा सवताभद्रा काश्मरा मधुपोलका श्रोपर्णी भद्रपर्णी च काश्मर्यश्चापि

४ कुम्मेर' सम्भारी के ७ नाम—(१) गम्भारी
(२) सर्वतोभद्रा (३) काश्मरी (४) मधुपर्शिका

(५) श्रीपर्णी (६) भद्रपर्णी (७) वाश्मर्य । इनमें (१-६) स्त्रीलिन (७) पुॅल्लिन हे ॥३५॥

( त्रीणि धुड़बदर्याः )

अथ द्वयो.।

कर्कन्धूर्यदरी कोली

"होटे वेर के ३ नाम—(१) कर्फन्धू (२) वदरी (३) कोली । इनमें (१) पुल्लिक धार स्त्री लिक्त में, (२-३) स्त्रीलिक्त में होते हैं।

( पट् बदरस्य )

कोलं कुवल-फेनिले ॥३६॥

सीवीरं वद्दं घोएटाऽपि

ह जो यह खौर पक्तररगुव गीठ है। गये हा, ऐसे वेर के ह नाम—(१) कोल (२) अपन (३)

एन वर ४ ० नाम—(१) यान (२) सुपल (६) फैनिल (४) मीबीर (४) बण्ट (६) घोग्टा । इनर्भ

(१-४) नपुंसक है धीर (६ टी) खीलित है ॥३६॥

#### ( पञ्च स्वाटुकण्टकस्य )

## श्रथ स्यात्स्वादुकएटकः।

## विकङ्कतः सुवावृत्तो ग्रन्थिलो न्याव्रपादिप ३७

ैकर्णटाई के ५ नाम—(१) स्वादुकर्णटक (२) विकद्गत (३) स्रुवायृत्त (४) अन्थिल (५) व्याप्र-पाद ॥३७॥

#### ( चत्वारि नागरङ्गस्य )

## पेरावतो नागरङ्गो नादेयी भूमिजम्बुका।

२नारङ्गी के ४ नाम—(१) ऐरावत (२) नाग-रङ्ग (३) नादेयी (४) भूमिजम्बुका । इनमें (१-२) पुँक्षिङ्ग, (१-४) स्त्रीलिङ्ग हैं।

## ( चत्वारि तिन्दुकस्य )

## तिन्दुकः स्फूर्जिकः कालस्कन्धश्च शितिसारके

<sup>3</sup>तेंद के ४ नाम—(१) तिन्दुक (२) स्फूर्जक (३) कालस्कन्ध (४) शितिसारक ॥३ =॥

## ( चत्वारि काकतिन्दुकस्य )

## काकेन्द्रः कुळकः काकतिन्दुकः काकपीलुके ।

४मकर तेन्द्रश्रा, काकतेन्द्र के ४ नाम-

१ करटाई के पेड़ जगलों में बहुत बड़े बड़े होते हैं। प्राचीनकाल में इमकी लकड़ी के यक्तपात्र बनते थे। उनके पत्ते छे।टे-छे।टे होते हैं और डालियाँ काँटेदार है।ती हैं। उसमें बहुत अच्छे अच्छे वेर की तरह गोल-गोल फल लगते हैं।

२ नारगी के पेड़ वार्गों में खूव लगाये जाते हैं। इनके पत्ते नीवू की तरह होते हैं। फूल खूव खुशब्दार श्रीर सफेद रग के होते हैं। फल, कच्ची श्रवस्था में हरे श्रीर पकने पर लाल हो जाते हैं।

३ तेन्दू के पेड़ खूव कॅंचे-कॅंचे होते हैं। जो भारत, लहा, वर्मा श्रीर पूर्वी वहाल के पहाडी जगलों में पाये जाते हैं। इसकी लकड़ी घर बनाने के काम में श्राती है। इसके मीतर का सार काला श्रीर वजनदार होता है, जिसे श्रावनूस कहते हैं। इसके पल गोल श्रीर सुन्दर नीवू की तरह हरें २ हैं। है, जो पकने पर पीले पड़ जाते हैं।

४ 'तिन्दुकोऽन्यो द्वितीयस्तु जलजो दीर्घपत्रक । काकेन्दुकेनि विरुपात कुपीलु काकपीलुक ॥'

काकन द के पेड़ कॉटेशर होने हैं। इसक पत्ते मील मील

(१) काकेन्दु (२) कुलक (३) काकतिन्दुक (४) काकपीलुक ।

## ( पन्च घण्टापाटलेः )

## गोलीढो काटलो घएटापाटलिर्मोत्तमुष्ककौ॥३६

"मोखा, फरवाह के ५ नाम—(१) गोलीढ (२) माटल (३) घराटापाटलि (४) मोच (५) मुक्कक (१-५) पुँक्षित्र में श्रोर (३रा) स्त्रीलित्र में भी ॥३६॥

## ( त्रीणि तिलकवृक्षस्य )

### तिलकः क्षरकः श्रीमान्

<sup>६</sup>तिलक पेंड़ के ३ नाम—( । ) तिलक (२) चुरक (३) श्रीमत्।

## ( द्वे झावुकस्य )

## समौ पिचुल-भावुकौ।

<sup>७</sup>भाऊ के पेड़ के २ नाम—(१) पिचुल (२) माबुक।

## (पञ्च कट्फलस्य)

## श्रीपर्णिका कुमुदिका कुम्मी कैडर्यंकट्फलौ॥४०

दकायफल के ५ नाम—(१) श्रीपर्णिका (२) कुमुदिका (३) कुम्मी (४) कैडर्य [कैटर्य](५) कट्फल। इनमें (१-३) स्त्री-लिङ्ग, (४-५) पुॅल्लिङ्ग हैं॥ ४०॥

ने। कदार सीसम की तरइ होते हैं। इसके फल तेन्दू के ममान किन्तु छे। दे होते हैं।

४ भोखा के पेड़—सफेद और काले—दो प्रकार के है।ते हैं। इसके पत्ते बड़े-बड़े है।ते हैं। इसमें से मदार की तरह दूध निकलता है।

६ तिलक पेड का फूल, तिल के फूल की तरह होता है। उसमें महंक रहती है। इसका फल, पीपल की तरह, और मीठा होता है।

७ प्राय निदयों की रैती में म्हाऊ के पेड होते हैं। इसके पत्ते सरू की तरह होते तो हैं लेकिन सरू की तरह लम्बे और सीधे नहीं होते। पेड म्होंदेदार होते हैं। इसकी लकडी बहुत गँठीली श्रीर मजबूत होती है।

= शिमला में सोलम छावनी के नजदीकवाले पहाड़ीं पर कायफल के पेड़ होते हैं। इसके फल भी कायफल नाम में प्रमिद्ध हैं और जैठ महीने में वे पकते हैं।

( चन्यारि पहिकाख्यलोधस्य ) फ्रमुकः पट्टिकारयः स्यात्पट्टी छाज्ञाप्रसादनः । 'पटानी लाल लोध के ४ नाम-(१)

ममुक (२) परिकाख्य (३) पहिन् (४) लाचा-प्रमादन ।

( पट 'सइतृत' इति रयातस्य )

न्दस्त यूपः कमुको बहाएयो बहादार च॥४१॥

तूरहं च

<sup>२</sup>सहत्त के ६ नाम—( ! ) नृद (२) यूप (३) मसुक (४) ब्रह्मएय (॥) ब्रह्मदार (६)

त्ल । इनमें (१-४) पुक्तित (४-६) नपुसक

लिप्त हैं ॥४१॥

( चत्वारि कदस्यस्य )

नीप-प्रियक-कर्म्यास्तु हरिप्रियः।

<sup>3</sup> कदम्य के ४ नाम—(१) नीप (२) प्रियर (३) फडम्य (४) हरिप्रिय [हलिप्रिय]।

( चन्यारि भल्लातक्याः )

पीरवृत्तोऽराफरोऽग्निमुखी भल्लातकी त्रिपु४२ र्वभागाया के ८ नाग-(१) वीरपृच (२)

घरभग (३) यमिसुली (४) भानातकी।

इनमें (१-२) प्रक्रिप्त, (३) स्त्रालिय

<u>u</u>~

<sup>फ्</sup>पारिस पीपल, गजदराड के ५ नाम—(१) गर्दभाराड (२) कन्दराल (३) व्यीतन (४) चुपार्रवेक (५) प्लच । ( त्रीणि चिद्यायाः )

तिन्तिडी चिञ्चाऽम्निका

<sup>च</sup> इमली के ३ नाम—(१) निन्ति (२) चिधा (३) श्रम्लिका ।

( पट 'विजयसार' इति ग्यातस्य )

श्रथो पीतसारके ॥४३॥ सर्जकासन-बन्धकपुष्प-वियक्त-जीवकाः।

<sup>७</sup>विजयमार के ६ नाम—(१) पीतसारक (२) सर्जक (३) श्रासन (४) वनधूत्रपुग्प (४)

प्रियक (६) जीवक ॥४३॥ ( प्रत शास्त्रक्षस्य )

साले तु सर्ज-कार्श्याऽश्वकर्णकाः सस्यसंघरः।

<sup>८</sup>माल, मनुत्रा के पेय के ५ नाम—(१)

गाल (२) मर्ज (३) कार्य (०) घ्रस्ववर्णक (४) मस्यसनर ॥४४॥

( प्रज्ञ अर्जुनपृक्षस्य ) नदीसर्जो घीरतरुरिन्द्रद्रः ककुमोऽर्ज्ञनः ।

°यर्जुन, रोट पेर के ४ नाम—(१) नदी-

सर्ज (२) वीरतर (३) इन्द्रहु (४) ककुम (५) श्रर्जुन । ( त्रीणि क्षीरिकायाः )

राजाद्न: फलाध्यत्तः चीरिकायाम्

१ खिन्नी, खिरनी के ३ नाम—(१) राजादन (२) फलाध्यन्त (३) न्तीरिका।

( द्वे इंगुद्याः )

अथ द्वयोः ॥४४॥

इङ्गुदी तापसतरुः

रहिंगोट, गोंदी के २ नाम—(१) इडुदी (२) तापसत्तर । इनमें (१) पुँक्षिक्क श्रीर स्त्रीलिक्क, (२) पुँक्लिक्क में होता है ॥४५॥

( त्रीणि भोजपत्रबृक्षस्य )

भूजें चर्मि-मृदुत्वचौ ।

³भोजपत्र के ३ नाम—(१) भूजे (२) चर्भिन् (३) मृदुत्वच ।

(पञ्च शाल्मल्याः)

पिच्छिला पूरणी मोचा स्थिरायुः शाल्मिकिईयो.।
४सेमर के ५ नाम—(१) पिच्छिला (२)

१ खिरनी के पेड वड़े-वड़े ऊँचे होते हैं। इसके पत्ते नेवाडी के समान होते हैं। इसमें शीतऋतु में वीर और वसन्त में फल लगते हैं। फल निमकौडी की तरह गुच्हों में होता है। कची अवस्था में वे हरे रहते हैं श्रीर पकने पर पीले पड़ जाते हैं।

२ हिंगोट के बड़े-बड़े पेड़ जगले। में होते हैं। उसमें कॉटे मो होते हैं। फूल नीवू के समान कुछ लम्बे श्रीर गोल होते हैं। फल के ऊपर गुठली के माफिक रस लगा रहता है, मानो फल रस में तर रहता है।

३ श्रिषिकत्या हिमालय श्रादि पर्वतीय प्रदेशों में ही भोजपत्र के वृत्त होते हैं। इस पेड़ की छाल को ही भोजपत्र कहते हैं। कागज और सृखे केले के पत्ते की तरह छाल होती है। इस पर यत्र मत्र लिखे जाते है।

४ प्राय वर्नों में सेमर के पेड़ अधिक सख्या में होते हैं। इसके एक एक डएटी में आठ दस पत्ते लगते हैं। इसमें कॉटे होते हैं। फूल कमल की तरह लाल रझ का होना है। फल मदार की भौति लगते हैं। इसके भीतर से सई निकलनो है। इसकी आयु वड़ी लम्बा होनो है— 'विष्ठवर्षमहम्बाणि वने जावित शारमिल। पूरणी (३) मोचा (४) स्थिरायु (५) शालमित । इनमे (१–३) स्त्रीलिङ्ग, (४ था) पुॅल्लिङ्ग, (५ वॉ) पुॅल्लिङ्ग श्रीर स्त्रीलिङ्ग में होता है ॥४६॥ ( द्वे शाल्मिलिनियां सस्य )

पिच्छा त शाल्मलीवेष्टे

"मोचरस (सेमर के गोंद) के २ नाम— (१) पिच्छा (२) शाल्मली वृष्ट । इनमें (१ ला) स्त्रीलिङ श्रौर (२रा) पुँक्षिङ है ।

( द्वे कृष्णशालमलेः )

रोचन' कूटशाल्मिल: ।

ह काला सेमर के २ नाम--(१) रोचन (२) कूटशाल्मिला (१-२) पुॅल्लिङ्ग हैं।

( चत्वारि करञ्जवृक्षस्य ) चिरिविल्यो नक्तमाल. करजञ्ज करञ्जके॥४९॥

<sup>७</sup>करञ्ज के ४ नाम—(१) चिरिविल्व (२) नक्तमाल (३) करज (४) करञ्जक ॥४७॥

( चत्वारि प्तिकरञ्जस्य )

प्रकीर्य पूर्तिकरजः पूर्तीक. कलिमारकः।

दुर्गन्धवाली कॉटेदार करञ्ज के ४ नाम— (१) प्रकीर्य (२) पूतिकरज (३) पूतीक (४)

कलिमारक । ( एकैकं करव्जभेदानाम् )

करञ्जभेदाः षड्य्रन्थो मर्कट्यद्वारचल्लरी ।४=। वड़ी करञ्ज का नाम—(१) षड्य्रन्थ । माकड करञ्ज का नाम—(१) मर्कटी ।

५ सेमर के पेड-जिसका वर्णन ऊपर किया जा चुका है-के गोंद को मोचरस कहते हैं।

६ काले सेमर के पेड़ जगलों में श्रिधकतया होते हैं। इसके पत्ते जिंगिनी की तरह श्रीर फूल गाडा लाल सुर्फ़ रग के होते हैं। एक सफेड रग का मी होता है।

ण वर्नों में कक्षा के बहुत बड़े-बड़े पेड होते हैं। इसकें पत्ते पाकड के पत्तों की तरह गोल श्रीर ऊपरो हिस्से में चमकदार होते हैं। श्रासमानी रक्ष्में फूल और फल मां नोले-नीले मूमकों में पैदा होते हैं। पत्तों में बड़ी दुर्गन्थ होता है। करञ्ज (पृतिकरञ्ज, वृतकरङ, गुच्छकरक्ष, पड्यन्थ-करज, ब्रुत्यादि) छ -मात तरह की होती है, जिनमें से कुछ का वर्णन श्रागे के क्लोक में लिखा है।

नाटी करव्ज का नाम-(१) श्रज्ञार-वसरी ॥ ४= ॥ ( चरवारि 'रोहेडा' इति ख्यातस्य ) रोही रोहितकः सोहशुर्वाडिमपुष्पकः।

ैरोहेडा के ४ नाम-(१) रोहिन् (२) रोहितक (३) मीहरात्र (४) दाडिमपुणक।

## ( चत्वारि खदिरस्य )

गायत्री वालतनयः खदिरो दन्तधावनः ॥४६॥

ेरीर के ४ नाम-(१) गायत्री (२) वाल-तनय (३) खदिर (४) दन्तधावन । इनमें (१) स्त्री-लिप्त, पुं॰ में 'गायत्रिन्' (२-४) पुल्लिप्त हें ॥४६॥

## ( हे दुर्गन्धिखदिरस्य )

श्रारिमेदो विद्खदिरे <sup>क</sup>दुर्गिन्धत शैर के २ नाम—( ! ) श्रारिमेट (२) तिर्पिद्रिर।

( हे इवेतग्यदिस्त्य )

फदर खदिरे मिते।

स्रोमपल्कोऽपि 'नपेंद र्नर, पपहिचा र्नर के २ नाम--(१)

धहर (२) मामास्य।

( प्रशद्दा प्रण्डस्य )

श्रथ प्यावपुष्पद्गगम्प्रवेत्स्तर्वा ॥४०॥ परराष्ट्र उपयुक्तक यचकित्रप्रकार म ।

चण्लः पञ्चाहलो मण्ड पर्धमान-स्यद्भयकाः ५६ - ६

श्चरराड के ११ नाम--(१) च्याप्रपुच्छ (२) गन्धव-हस्तक (३) एग्एड (४) उरवृक (५) रुचक (६) चित्रक (७) चञ्चु ( = ) पद्याद्वल ( ६ ) मराड (०) वर्धमान (११) व्यडम्बक ॥५०-५१॥

## ( प्कमल्पशस्याः )

श्रल्पा शमी शमीर. स्याव

छोटा छोकर के पेड़ का नाम-(१) शमीर ।

( त्रीणि शस्याः )

शमी सक्फला शिवा। <sup>६</sup> ह्यों कर के पेड़ के ३ नाग—(१) शमी (२) सवतुफला (३) शिवा।

(पट् मयनफलाल्यवृक्षस्य)

पिग्डीनको महत्रक श्वसन, करहाटकः॥४२॥ शल्यश्च मदने पैनफल के ह नाम-(१) पिग्डीता

(२) महयक (२) श्यमन (४) करहाटक

(८) शन्य (६) मदन ॥४२॥ (अप्टी चेत्रहारो.)

शकपादपः पारिभद्रकः ।

भद्रदार द्वितिहमं पीतदार च दाय जा४३॥

प्रतिकाष्ट च सम स्यूर्वेयदादिन

'देवदार के पेड़ के म नाम—(१) शक-पादप (२) पारिभद्रक (३) भद्रदारु (४) हिकलिम (५) पीतदारु (६) द्रारु (७) पूतिकाष्ठ (म) देवदारु । इनमे (१-२) पुॅल्लिक्ष, (३) पुॅल्लिक्ष एवं नपुंसक, (४-७) नपुंसक, (म) पुॅल्लिक्ष तथा नपुंसक है ॥५३॥

#### ( सप्त पारलायाः )

श्रय द्वयोः।

पाटिल: पाटला मोघा काचस्थाली फलेक्हा कृष्णवृन्ता कुवेराची

ेपाढर के ७ नाम—(१) पाटिल (२) पार्टला (३) मोघा (४) काचस्थाली (५) फलेरहा (६) कृष्णवृत्ता (७) कुबेराची । इनमें (१ला) पुँ ल्लिङ और स्त्रीलिङ में, शेष (२-७) स्त्रीलिङ में हैं॥५४॥

(द्वादश प्रियद्गृवृक्षस्य)

श्यामा तु महिलाह्वया।

छता गोवन्दिनी गुन्द्रा वियङ्ग फिलनी फली ४४ विष्वक्सैना गन्धफली कारम्भा वियकश्च सा।

प्रियंगू, फ़्लफेन, मेंहरी के १२ नाम—(१) श्यामा (२) महिलाह्वया (३) लता (४) गोवन्दिनी (५) गुन्द्रा (६) प्रियङ्ग (७) फलिनी (८) फली (६) विष्वक्सेना (१०) गन्यफली (१९) कारभा (१२) प्रियक । इनमें (१-११) स्त्रीलिङ्ग, (१२वाँ) पुँक्षिङ्ग है ॥५५॥

१ देवदार के पेड वडे-मड़े होते हैं।। निषय रस्नाकर में
 लिखा है—

देवदारु द्विभा श्रेय, तत्राध स्निग्धदारुकम् । द्वितीय काष्टदारु स्याद्द्वयोर्नामान्यभेदत ॥

देवदाव दो प्रकार का होता है—(१) एक में तेल के समान चिकनाई सी होती है, (२) दूसरे में सृखापन होता है। दोनों अकार के देवदार पिश्चमी हिमालय पहाड पर कुमाऊँ से लेकर काश्मीर तक पाये जाते हैं। इसके पेड अस्मी गज तक सीधे ऊँचे चले जाते हैं।

२ पॉडर का फूल लाल होता हैं। कटपाडर का फूल श्वेत होता है—'दिलीया पाटला श्वेता निर्दिष्टा वाष्ट्रपाटला'। इसके पत्ते वेल की तरए होते हैं। ( द्वादश श्योनाकस्य ) मगडूकपर्ण-पत्रोर्ण-नट-कट्क-टुगटुका. ॥४६॥ स्योनाक-शुकनासर्च-दीर्घवृन्त-कुटचटा:। शोणकश्चारली

<sup>3</sup>सोनापाठा, श्ररलु, टेंद्र के १२ नाम—(१) मरुड्स वर्षा (२) पत्रोर्षा (३) नट (४) कट्वङ्ग (४) डरुडुक (६) स्योनाक (७) शुकनास (८) ऋत् (६) दीर्मतृन्त (१०) कुटन्नट (११) शोरणक (१२) श्ररलु ॥५६॥

( चत्वारि आमलभ्याः ) तिष्यफला त्वामलकी त्रिषु ॥।।॥। अमृता च वयस्था च – ४त्र्यांवला के ४ नाम—(१) तिष्यफला (२)

श्रावला क ४ नाम—(१) तिध्यकता (२) श्रामलकी (३) श्रमृता (४) वयस्था । इनमें (२४)

३ सोनापाठा का पेड़ बहुत ऊँचा होता है। इसकी फली तलवार के समान दो-दो फुट लम्बी होती है। फली के भीतर रुई और दाने निकलते हैं। एक दूसरी त्रह का टेंटू पेड़ होता है, जिसका फूल लाली लिए समुद्रशोप की भौति होता है।

कुछ टीकाकारों ने 'श्योनाक' का अर्थ 'सरिवन' लिखा है। किन्तु निघएड अन्यों के अनुसार शालिपणीं का अर्थ 'सरिवन' होता है और उसके पर्यायवाची ये शब्द हैं, यही श्लोक श्री अमरिस ह आगे चलकर लिखेंग [देखिए इसी वर्ग का ११५वाँ श्लोक]—

'शालिपणीं स्थिरा सौम्या त्रिपणीं पोवरी गुहा। विदारिगन्था दोषोद्विर्दीर्घपत्राऽगुमत्यपि ॥ किन्तु कपर को 'सोना पाठा' क्र्यं लिखा गया है, वह निषण्ड अन्यों के अनुकूल है और उमके पर्यायवाची शब्द भी मिलते हैं—

'श्योनाक शुक्रनासध कट्वझेऽथ कटम्मर.।

मयूरजड्घोऽलुक प्रियजीवी कुटन्नट.॥

डुगडुको दीर्घवन्तध्य टिगडुक कीरनाशन।

पृतिवृत्त पृतिनागो भृतिपृष्पो मुनिहुम॥

४ श्राँवले का पेड वागों पव वनों में होता है। इसके

पत्ते छोटे-छोटे इमली की तरह होते हैं। इसकी डालियों पर छोटी छोटी लाई के दाने के ममान पीले फूल होते हैं। इमके फल भूमकों में तेंदू को तरह गोल होते हैं। फल के ऊपर छ लकीर खूव वारोक होता है। तीनो लिक्नों में होता है, शेप स्त्रीलिक्न हैं ॥५७॥ (पट् विभीतकस्य)

त्रिलिद्गस्त विभीतकः।

नाऽत्तस्तुपः कर्षफलो भृतावासः कलिहुमः ४८

१ वहें सा के ६ नाम—(१) विभीतक (२) श्रक्त (३) तुप (४) क्पंफल (४) भूतावास (६) कलिट्टम। इनमें (१ ला) पुं-स्त्री-नपुंगक में, श्रार (२-६) नु-(पुं॰) लिए में होते हैं।।४=॥

( एकादश हरीतक्याः )

अभया त्यव्यथा पथ्या कायस्था पृतनाऽमृता । हरीतकी हमवती चेतकी श्रेयसी शिवा॥१६॥

<sup>२</sup> इरट, हरें के ११ नाम—(१) श्रमया

१ बेटेड़ा का पंद जंगती और पहाड़ी में होता है।

इसके पने पद के पत्तों के महाग होते हैं। इसके फूल खूद महीन होंगे हैं। इसके फूल भूगकों में लगते हैं।

२ गपपि दरद का पैद मय जगह शो पाया जाना है

(२) श्रव्यथा (२) पथ्या (४) कायस्या (४) पूनना (६) श्रमृता (७) हरीतकी ( = ) हैमवनी ( ह )

चेतकी (१०) ध्रेयसी (११) शिवा ॥५६॥

( त्रीणि सरलवृक्षाय )

पीतद्वः सरलः पूर्तिकाष्टं च

उचीइ के पेड़ के ३ नाम—(१) पीतह (२)

सरल (३) पृतिकाष्ट ।

( त्रीणि कर्णिकारस्य )

अथ हुमोत्पलः।

कर्णिकारः परिन्याधी

४ किंगिकार के ३ नाम-(१) द्रुमोत्पल (२) किंगिकार (३) परिव्याध ।

( श्रीणि रुक्तवस्य )

लकुचो लिकुचो उहु: ॥६०॥

ं "चष्हर के ३ नाम—(१) लकुन (२) लिकुन } जह ॥९०॥

(३) उहु ॥६०॥

### ( हे पनसस्य )

#### पनसः कराटकिफलः

ैकटहर के २ नाम—(१) पनस (२) कगट-किफल ।

( त्रीणि समुद्रफलस्य )

निचुलो हिज्जलोऽम्बुजः।

<sup>२</sup>समुद्रशोप के ३ नाम —(१) निचुल (२) हिज्जल (३) श्रम्बुज ।

( चत्वारि काकोदुम्बरिकायाः )

## काको दुम्बरिका फल्पुर्मलयूर्जघनेफला ॥६१॥

³कट्सर के ४ नाम—( १) काकोदुम्बरिका (२), फल्गु (३) मलयू (४) जघनेफला। ये (१-४) स्त्रीलिङ हैं॥ ६१॥

(पट् निम्बस्य)

## त्र्रारिष्टः सर्वतोभद्र-हिहुनिर्यास-मालकाः। पिच्रमन्दश्च निम्बे

४नीम के पेड़ के ६ नाम—(१) श्रारिष्ट (२) सर्वतोभद्र (३) हिं हुनिर्यास (४) मालक (५) पिचुमन्द (६) निम्व।

( त्रीणि शिशपायाः )

श्रथ पिच्छिलाऽगुरु शिशपा ॥६२॥

<sup>५</sup>काला सीसम के ३ नाम—(१) पिच्छिला

१ कटहर के पेड़ बहुत बढ़े-बढ़े होते हैं। इसके पत्ते गोल श्रीर लग्बे होते हैं। इसमें फूल श्राते ही नहीं। कटहर पर हैमन्त ऋतु के बाद फल लगते हैं।

२ समुद्रशोप के सम्बन्ध में निधएड अन्थों में लिखा है-इज्जलो हिज्जलश्चापि निन्तुलश्चाम्युजस्तथा।, जलवेतम्बद्दद्यो हिज्जलोऽय विपापह ॥ ३ करुमर के पेड़ बड़े-बढ़े होते हैं। इस पर फूल नहीं

इ कर्नमर के पह वह-वट हात है। इस पर फूल नहां आते। इसकी डालियों में से फल पैदा होते हैं। इसके पत्त गंगरन के पत्तों से मिलते-जुलते हैं और गूलर के पत्तों से वड़े होते हैं। इसके पत्तों के छूने से हाथों में युजली होने लगती है और पत्तों में ने दूध निकलता है।

र्रं नीम के पेड़ भारतवर्ष के प्रत्येक प्रान्तों में होते हैं। यसन्त ऋतु के भारम्म में नये पत्त और अन्त में फूल आते हैं।

आत है। ﴿ ४ निषएं अन्यों में काले रग के मीसम के ये पर्याय-वाची राम्द वतलाये गये हैं— (२) श्रगुरु (३ ) शिंशपा । इनमे (१ला, ३रा) स्त्रीलिङ्ग, (२रा) नपुंसक है ॥६२॥ '

( एकं कपिलिशशपायाः )

#### कपिला भस्मगर्भा सा

<sup>ब</sup>भूरे रग के सीसम का नाम—( १ ) भस्म-गर्भा ।

( त्रीणि शिरीपस्य )

शिरीपस्तु कपीतन.।

#### भिराहे

<sup>७</sup>सिरस फूल के ३ नाम—(१) शिरीप (२) कपीतन (३) भरिडल ।

( त्रीणि चम्पकस्य )

श्रथ चाम्पेयश्चमपको हेमपुष्पकः ॥६३॥

द्वम्पा फूल के ३ नाम—(१) चाम्पेय (२) चम्पक (३) हेमपुष्पक ॥६३॥

( एकं चम्पककोरकस्य )

पतस्य कलिका गन्धफली स्यात

चम्पा की कली का नाम—(१) गन्धफली।
( द्वे वकुरुस्य )

श्रथ केसरे

'शिशपा कृष्णसारा च पिपला युगपत्रिका। पिच्छला धूत्रिका वीरा कपिलाऽगुरुशिशपा ॥' वन में काले रग के सीसम के पेड़ बहुत वड़े-बड़े होते हैं। इसके पत्ते गोल, नोकदार वेशी के वरावर होते हैं। इसमें छोटे छोटे गुच्छों में बहुत फूल लगते हैं।

६ निधगढ अन्थों में भूरे रग के सीमम के ये पर्याय-वाची शब्द बतलाये गये हैं—

'कपिला शिंशपा चान्या पीता कपिलशिंशपा। सारिखी कपिलाची च अस्मगर्मा कुशिंशपा॥'

सार्या कापलाका ये नरमाना जाराता ।।

७ मिरस के पेड़ मधन जगलों में होते हैं। ये बहुत कैंचे होते हैं। श्रॉवले के नमान छोटे-छोटे पत्ते होते हैं जो सदैव डाली में लगते हैं। इमके फूल बहुत हो सुन्दर, खुराव्दार, छोटे छोटे तन्तुश्रों से अक्त, श्रतीव कोमल, कछ-कछ पीलापन लिए हरें रह के होते हैं।

मफोद चम्पा के पेड़ बड़े होते हैं। इसके पत्ते लम्बे होते हैं जिसके तोड़ने से दृध निकलता है। इसके फूल सफेद खीर थोड़े हिस्से में पोले होते हैं। १वकृत, मीलिसिरी के २ नाम—(१) केसर (२) वकृत ।

> ( हे अशोकस्य ) वञ्जलोऽशोके

र्थ्यरोक के २ नाम—(१) वञ्जुल (२) ध्यशोक।

( हे दाविमस्य )

समो करक-दाडिमो ॥६४॥ <sup>3</sup>ग्रनार के २ नाम—(१) करक (२) दाडिम

11£A11

( चत्वारि नागकेसरस्य )

चाम्पेयः केसरो नागकेसरः काञ्चनाह्वयः।

४नागकेशर के ४ नाम—(१) चाम्पेय (२) केशर (३) नागकेसर (४) काषनाह्य ।

(दश "भरणी" इति ख्याताया.)

जया जयन्ती तर्कारी नारेयी वेजयन्तिका ॥६४ श्रीपर्णमन्निमन्धः, स्यात्किणिका गणिकारिका । जयः "श्ररणी के १० नाम—(१) जया (२) जयन्ती (३) तर्कारी (४) नादेयी (४) वैजयन्तिका (६) श्रीपर्ण (७) श्रक्षिमन्थ (८) किणका (६) गिण-कारिका (१०) जय ॥६४॥

( चत्वारि कुटजस्य )

अय कुटजः शको वत्सको गिरिमहिका ॥६६

<sup>६</sup>कुड़ा, कौरेया के ४ नाम—(१) कुटज (२) शक (३) वत्सक (४) गिरिमक्किका ॥६६॥

( त्रीणीन्द्रयवस्य )

एतस्यैव कलिङ्गेन्द्रयव-भद्रयवं फले।

"डन्द्रजी के ३ नाम—(१) कलिङ्ग (२) इन्द्रयव (३) भद्रयव। ये (१-३) शब्द तीनो लिङ्गों मे प्रयुक्त होते हैं।

( चत्वारि करमर्दकस्य ) कृष्णपाकफलाऽविय्न-सुषेणाः करमर्दके ॥६९॥

५ कुछ दोकाकार 'जया' आदि ५ नाम के अर्थ 'जाहो' वतलाते हैं, किन्तु चारस्वामी ने दशों को 'अरणो' का पर्यायवाची राष्ट्र वनलाया है। जिसकी पृष्टि निवर्ण्ड अन्धों के निम्नलियित श्लोक से होता है—

'श्रिमन्थो हिंवर्मन्य वर्णिका गिरिकणिका। जया जयनो तर्कारी नादेशी वैजयन्तिका॥' श्ररण, गणिवारी के पेड़ हिमान्य के बनों में होते हैं। है। इसके पर्चे गोल और वारोक करकरपुक्त होते हैं। स्मक्त प्न सफेद होता है श्रीर फल होटे फराँदे के महरा होते हैं। यह में इनका लक्ष्म से पन्थन कर श्रीम निकानी जाना है। <sup>१</sup>करोंदा के ४ नाम—(१) कृष्णापाकफल (२) श्रविम (३) सुषेण (४) करमर्दक ॥६७॥

## ( त्रीणि तमालस्य )

## कालस्कन्धस्तमालः स्यात्तापिच्छोऽपि

तमाल के ३ नाम—(१) कालस्कन्ध (२) तमाल (३) तापिच्छ ।

(पञ्च सिन्दुवारस्य 'निर्गुण्डी' इति ख्यातस्य ) श्रथ सिन्दुके ।

## सिन्दुवारेन्द्रसुरसौ निर्गुगडीन्द्रागिकेत्यपि ६=

ेसम्हालू, निर्गुराबी के प्र नाम—(१) सिन्दुक (२) सिन्दुवार (३) इन्द्रसुरस (४) निर्गुराबी (५) इन्द्राणिका। इनमें (१-३) पुँक्षिङ्ग, (४-५) स्त्रीलिङ्ग हैं ॥६ =॥

#### (पञ्च देवता इस्य)

## वेणी गरा गरी देवताडो जीमृत इत्यपि।

अघघर वेल, सौनैया, बन्दाल के प्र नाम— (१) वेगी (२) गरा (३) गरी (४) देवताड (५) जीमूत। इनमें (१-३) स्त्रीलिङ्ग, (४-५) पुॅलिङ हैं।

१ श्रिषिकतया करोंदे के पेड़ वार्गों में लगाये जाते हैं। ये दो जाति के होते हैं। एक जाति के वे करोंदे होते हैं जिनके नोकों पर लाला रहती है और श्रग सफेद रहता है। दूसरी जाति के वे होते हैं जो कच्ची श्रवस्थामें हरे और श्राधे लाल रहते हैं श्रीर पक्रने पर काले पड़ जाते हैं। करोंदे के फूल जूही के तुल्थ सुगन्धित श्रीर सफेद होते हैं। फलों के गुच्छे वेर की तरह लगते हैं।

२ सम्हालू श्रनेक जाति की होती हैं। एक जाति की वह है जिसपर सफेद फूल लगते हैं श्रीर जिमे 'भिन्धुवार श्वेतपुष्प सिन्दुक सिन्धुवारित' कहते हैं। दूसरी उम जाति की है जिमपर काले फूल लगते हैं श्रीर जिसे 'नील-पुष्प मीतमहो निगुंगडी नीनमिन्धुक' कहते हैं। इन दोनों का पृथक् पृथक् उन्नेख ७० वें श्लोक में अन्यकर्ता ने किया है।

३ घघर नेल, वन्दाल का नेल नदी होती हैं जिसे किमान लोग खेतों के वॉथ पर लगा देते हैं। इसके फूल — सफेद, पीला, लाल — तीन रगके होते हैं। इसके फल के कपर नहुन छोटे-छोटे कॉटे होते हैं।

(हे हस्तिकर्णपत्रशाकविशेषस्य 'घुह्याँ' इतिख्या-तायाः, माषादिक्षेत्रभवाया वकुलपुष्पाभलोहित पुष्पाया वा, सिरीहथिनी इति ख्यातायाः) श्रीहस्तिनी तु भूकएडी

् घुइयाँ, उद्द त्र्यादि के खेतों मे पैदा हुई रक्त पुष्पी, या हाथी शुराडा के २ नाम—(१) श्रीहस्तिनी (२) भूरुराडी।

#### ( चत्वारि मल्लिकायाः )

## वृणश्र्न्यं तु महिका ॥६८॥

### भूपदी शीतभी हश्च

४मोतिया के ४ नाम—(१) तृराग्रह्र (२) मिस्तिका (३) भूपदी (४) शीतभीर । इन्में (१) नपुंसक (२-३) स्त्रीलिङ्ग, (४) पुंसिङ्ग हैं॥ १६॥

#### ( एकं वनमञ्जिकायाः )

## सैवाऽस्फोटा वनोद्भवा।

भ्जंगली मोतिया, नेवारी के नाम—(१) श्रास्फोटा।

( चत्वारि कृष्णपुष्पाया निर्गुण्ड्याः ) शेफालिका तु सुवहा निर्गुएडी नीलिका च सा९०

६ काले फूल वाली सम्हालू के ४ नाम— (१) शेफालिका (२) सुवहा (३) निर्गुएडी (४) नीलिका ॥७०॥

## ( हे इवेतनिर्गुण्ड्याः ) सितासौ श्वेतसुरसा भूतवेशी

४ मोतिया के फूल खूब खुरावूदार, सफेद रग के होते हैं। इसके फल खूब गोल होते हैं। इसके पत्ते देश के पत्तों से कुछ छोटे-छोटे श्रीर श्रिषक लकीरवाले होते हैं।

 नेवारी, जंगली मोतिया के पेड़ बन में बहुत बड़े-बड़े होते हैं। इसके फूल आम के बीर के समान गुच्छों में लगते हैं।

६ निर्गुख्टी के पेड़ वार्गो और वने। में पाये जाते हैं। इसके पत्ते अरहर के समान एक-एक टहनी में पाँच होते हैं। इसके पत्ते नीले और नाचे की ओर सफेद होते हैं। इमके फल आम के वौर के समान गुच्छेदार और केसरिया रग के होने हैं। सफेद फ़्लवाली सम्हालू (जिसे कर्तरी निर्गुरकी कहते हैं) के २ नाम—(१) श्वेतसुरना (२) भृतवेशी। (चत्यारि यृथिकायाः)

श्रथ मागधी।

गणिका यूथिकाम्यन्डा

ज़िन के ४ नाम—(१) मागधी (२)

गगिका (३) यृपिका (४) यम्बष्टा।

( एकं पीतपुष्पयूधितायाः ) सा पीता हेमपुष्पिका ॥७६॥

विमीजी ज्ञी का नाम—(१)हेमपुष्पिका॥७१॥

(पञ्च चामन्तीलनाया )

श्रतिमुक्तः पुगड़कः स्याहासन्ती माधवी रुता । ैमाधवी के ४ नाम—(१) श्रतिमुक्त (२)

पुग्द्क (३) पागन्ती (४) माधवी (४) राना ।

( त्रीणि जाते )

सुमना मालती जाति.

भगवर्ष के ३ नाम—(१) गुमनम् (गुमना)

(२) मालती (३) जाति ।

( हे गयमाहिकायाः )

सप्तला नपमालिका ॥७२॥

"भीयरा दें २ नाय--(१) यमला (२)

नवमारिका ॥७२॥

( हे इन्दस्य )

माध्यं कुन्दम्

ब्जुन्द, कुन्दे के फ़्ल के २ नाम—(१) माध्य (२) कुन्द। ये ( १-२ ) नपुंत्रक धीर पुल्निक में

होते हैं। ( श्लीण वन्धूकस्य )

रत्तकस्तु घन्धूको चन्धुजीवकः।

°गुल दुपहारेचा के ३ नाम—(१) स्क्रक (२) बन्धुक (३) बन्धुकीवक ।

(त्रीणि कुमार्याः)

सहा कुमारी तराण.

्घिकुन्यार के ३ नाम—(१) गहा (२)

कुगरी (३) नरि । व (१-३) सीलित ए।

( हे 'कटमरैया'-मामान्यस्य ) श्रम्लानस्त महासदा ॥७३॥

ेषटचरिया के २ नाम—(१) ध्रम्नान (२) महामहा । इनमें (१ला) पुल्लिस खीर (२रा ) ची

नहानका । दनम (रवा) पुल्तार आर (रता) य

( एकं 'बटसंस्या' इति स्थातायाः ) तत्र शोखे कुरधक

मुर्ग मृत्राएी बटमीरा वा नाम-(१)

पुत्रवदः। ( एकं पोत 'कटमुरंगा' इति राजनायाः )

तप पीने करएरक ।

ेपीले फूलवाली कटसरैया का नाम— (१) कुरएटक।

( त्रीणि नीलिझिण्टिकायाः )

नीलीभिएटी द्वयोर्बाणा दासी चार्तगलश्च सा।

नीले फूलवाली कटसरैया के ३ नाम—(१) वाणा [वाणा] (२) दासी (३) श्रातंगल । इनमे (१) पुँक्षिङ्ग श्रीर स्त्रीलिङ्ग, (२) स्त्रीलिङ्ग (३) पुँक्षिङ्ग में होता है ।।७४।।

( द्वे श्वेत 'कटसरेया' इति ख्यातायाः ) सैरेयकस्तु भिराटी स्यात्

सफेद फूलवाली कटसरैया के २ नाम— (१) सैरेयक (२) मिल्टी।

( एकं रक्तसेरेयकस्य )

तस्मिन् कुरवकोऽच्या । गुलावी कटसरैया का नाम—(१) कुरवक ।

गुलावा कटसरया का नाम—(१) कुरवक ( हे पीतसैरेयकस्य )

पीता कुरएटको भिएटी तस्मिन्सहचरी द्वयो

पीले फूलवाली कटसरैया के २ नाम—(१) कुरएटक (२) महचरी। इनमें (१) पुँक्षिङ्ग, (२) दोनो लिङ्गो पुं० स्त्री० में होता है ॥७५॥ ( हे जवाङ्गसमस्य )

#### श्रोड्रपुष्पं जवापुष्पम्

लगते हैं।

<sup>२</sup>जवा, गुब्हल, श्रोब्हुल के २ नाम—(१) श्रोब्रुपप (२) जवापुष्प।

१ विभिन्न कटसरैया के नाम निघएड ग्रन्थों में यों भिलते हैं।

'रक्तपुष्प दुरवकः', पीतपुष्प दुरण्टकः । नीलपुष्पश्चार्तगरुः, सेरेयः श्वेतपुष्पक ॥ श्रथीत्—लाल फूलवाली वटसरैया 'कुर्वक' पीले फूलवाली वटसरैया 'कुर्यटक' नीले फूलवाली कटसरैया 'श्रातंगल' मफेड फूलवाली कटसरैया 'सेरेय' सहक हैं। २ ये उपवनों एव वाटिकाओं में लगाए जाते हैं। इसके पेड़ ममोले वद के होते हैं। इसके पत्ते श्रट्से के तस्य बड़े-बड़े होते हैं। इसमें लाल रग के बड़े बड़े फल ( एकं तिलपुप्पस्य ) वज्रपुष्पं तिलस्य यत्।

तिल के फूल का नाम—( । ) वजपुष्प ।

( पञ्च करवीरस्य )

प्रतिहास-शतप्रास-चएडात-हयमारका: ॥७६॥ करवीरे

<sup>3</sup>कनेर, कनइल के ५ नाम—(१) प्रतिहास (२) शतप्रास (३) चराडात (४) हयमारक (५) करवीर ॥७६॥

> (त्रीणि करीरस्य) करीरे तु क्रकर-ग्रन्थिलाचुभौ।

<sup>४</sup>करील के ३ नाम—(१)करीर (२) ककर (३) प्रन्थिल।

(सप्त धत्तूरस्य)

उन्मत्तः कितवो धूर्तो धत्तूरः कनकाह्नयः॥७७ मातुलो मदनश्च

प्धतूरा के ७ नाम—(१) उन्मत्त (२) कितव (३) धूर्त (४) धत्तूर (५) कनकाह्वय (६) मातुल (७) म<u>दन</u> ॥७७॥

३ वनों, उपवनों, वाटिकाश्चों में कनेर के पेड़ लगते हैं। लाल, पीले, सफेद फूल वाली कनेर सब जगह पाई जाती हैं। एक काले रग की फूल वाली भी होतो हैं। कनेर में जहर होता है इसलिए विना विचारे मुँह में नहीं डालना चाहिए।

४ करील के पेड इहों के ऊपर श्रीर मारवाड़ में ज्यादा होते हैं। इसकी डठी नीले रग की श्रीर फूल गुलाबी रद्ग का होता है। इसमें फल-फूल फागुन चैत में लगते हैं। 'पत्र नैव यदा करीर विटपे दोपो वसन्तस्य किम्' किसे नहीं मालूम है ? पत्ते न होने के कारण पेड़ में फूल ही फूल दिखलाई पड़ते हैं।

प्र 'कनकाह्रय' सुवर्णपर्यायवाची नाम है। अर्थात् सुवर्ण के जों जो नाम (कलधीत, जाम्बूनद, कार्तस्वर) है वे इसके भी हो सकते हैं। फूलों के मेद में धतुरा कई रहा का होता है। यह प्राय जहलों में होता है। काले और सुनहरें फूल का धतुरा वागों में होता है। पत्ते न बहुत छोटे और न बहुत बड़े ही होते हैं। फल गोल काँटे-दार और भीतर बहुत बीजवाला होता है। इन बाजों में जहर बहुत होता है। ( एकं धत्तृरफलस्य )

श्रस्य फले मातुलपुत्रकः।

धत्र के फल का नाम—(१) मातुलपुत्रक । ( चत्वारि वीजपूरस्य )

फलपूरी बीजपूरो रुचको मातुलुङ्गके ॥७=॥

ेनिजोरा नीवू के ४ नाम—(१) फलपूर (२) वीजपूर (३) रुचक (४) मातुलुङ्गक ॥७८॥

( पद्म मरुवकस्य )

समीरणो मस्वकः प्रस्थपुष्पः फणिज्जकः। जम्बीरोऽपि

२मरुवा के ५ नाम—(१),समीरुण (२) मरुवर (३) प्रस्थपुष्प (४) फणिज्जक (५)

जम्भीर ।

( त्रीणि पर्णासस्य )

श्रथ पर्णांसे फटिज्जर-कुटेरकौ ॥७६॥

े चुट यन तुलामी के ३ नाम-(१) पर्णास

(२) प्रक्रियर (३) सुठेरक ॥७६॥ ( एकं प्रवेतपर्णासस्य )

दिनतेऽर्जभोऽभ विनेतर्जभोऽभ

रसपेट चनतुसमी वा नाम-(१) श्राजिक।

( त्रीणि चित्रकवृक्षस्य )

पाठी तु चित्रको विह्नसंज्ञकः।

भ्चीता पेड़ के ३ नाम—(१) पाठिन् (२)

चित्रक (३) विह्नसंज्ञक । ये (१-३) पुँक्षिज्ञ हैं।

(सप्त मन्दारस्य)

त्रर्काह्य-चसुकाऽऽस्फोट-गण्रह्मप-विकीरणाः=० मन्दारश्चार्कपर्णे

हमन्दार के ७ नाम—(१) श्रकीह (२)

वसुक (३) श्रास्फोट (४) गरारूप (५) विकी-ररा (६) मन्दार (७) श्रर्कपर्गा ॥=०॥

( हे श्वेतमन्दारस्य )

अत्र शुक्षेऽलर्क-प्रतापसौ।

सफेद मन्दार के २ नाम---(१) श्रालर्क (२) प्रतापस।

( पञ्च 'वृहन्मौलसिरी' इति ख्यातायाः ) शिवमह्मी पाश्चपत एकाष्टीलो बुको वसुः ॥=१

°वनहुला, बृहन्मेलिसरी के ५ नाम—(१)

'मितार्जकरतु वैकुएठो वटपत्र कुठेरक । जम्बीरो गन्धवहुल सुमुखः कटुपत्रक ॥ ए ह निष्ण्ड अन्धों में चीता पेड़ के नाम ये वतलाये हैं— चित्रकोऽनलनामा च पाठी व्यालरनधोपण् ।

यह 'बिह्नसङ्क' हे अर्थात् श्रिय के जितने पर्यायवाची नार (कृष्णवर्त्मन्, जातवेदम, वेश्वानर श्रादि) होते हैं वे इसके भी हो सकते हैं।

चीता का चुप होता है। चीता सफेद फूल वाला, लाल फूल वाला, काल फूल वाला होता है। इसमें सफेद फूल वाला बहुतायत में होता है। काला, चीता के बारे में कहा जाता है कि इसे खाने से वाल काले हो। जाते हैं—'वेगा. उप्ला प्रजायने उप्लासियदान

७ यर 'धर्माए' है अर्थाद सूर्य के पर्यायवाची नाम
 (प्रमाकर, विभावत, दिवाकर, विवन्वत आदि) इसके
 भी होते हैं। मन्दार के वेड हहीं और जहलों में अधिकता

महरात ।'

से पारे जाते हैं। इसके पत्ते यह को तरह और फल तीते क' स्वयू होते हैं। इसके भीतर से मई निकलती है।

 गव प्रणाग में वृद्ध बहुन (वनहुना, वृद्द्यीत-सिये), में नाग पी चतलाये हैं वे उपरोक्त झीक में ही कतुरार है—दि बनझी पशुपत पटाए नो दुखी बतुरा?

कटम्मरा (३) श्रशोक रोहिसी (४) कटुरोहिसी (४) मत्स्यपिता (६) कृष्णमेदी (७) चकाङ्गी (=) शकुलादनी ॥=५॥

( नव मर्कट्याः ")

श्रात्मगुप्ताऽजहाऽन्यएडा कराडुरा प्रावृपायणी भृष्यभोका ग्र्किशिम्विः कपिकच्छुश्च <u>मर्कटो</u>।

ैकेवाँच के ६ नाम—(१) स्रात्मगुप्ता (२) यजहा (३) स्रव्यग्डा (४) कग्रुड्ग (५) प्राप्त्रायणी (६) ऋप्यप्रोक्ता (७) श्क्रिंगिय

(६) कपिकच्छु (६) म<u>र्कटी</u> ॥=६॥

्रदश मूपिकपर्ण्याः )

वित्रोपचित्रा न्यप्रोधी द्रवन्ती शस्वरी वृपा=७ मत्यक्ष्रेणी सुतश्रेणी रएडा मृ्पिकपर्ग्यपि ।

<sup>२</sup>गूसाकानी के १० नाम (१) चित्रा (२) उपचित्रा (३) न्यय्रोधी (४) द्रवन्ती (५)

गम्बरी (६) चपा (७) प्रत्यक्श्रेगी (८)

सुनंधर्णा ( ६ ) रएडा (१०) मृषिकपर्णा ॥=७॥

् ( अष्टावपामार्गस्य )

श्रपामार्ग शैखरिको धामार्गव-मयुरकौ॥==॥ भत्यक्पर्णी केशपर्णी किलिही खरमञ्जरी ।

<sup>3</sup>चिरचिरा, लटजीरा, श्रोंगा के = नाम-

(१) अपामार्ग (२) शैंचरिक (३) असापेन

(४) मुयुक्क (५) प्रत्यक्षणां (६) रेगपणां

(७) किणिही (६) सरमञ्जरी ॥५=॥

( नव 'भारद्वी' इतिरयातायाः )

हिन्निका बाह्मणी पद्मा भागी बाह्मण्यदिका॥ स्रद्गारवल्ली वालेयशाक-वर्षर-वर्धका ।

४भारती के ६ नाम—(१) हिंदिका (२) बाह्मणी (३) पद्मा (४) माना (४) बाह्मण-यष्टिका (६) अक्रारविद्मी (७) वालेचगाक (३) वर्षर (६) वर्धक ॥=६॥

( नव मन्जिष्टाया )

मञ्जिष्टा विकसा जिही समहा कालमेपिका६० मराहुकपर्णी भराडीरी भराडी योजनवल्लयपि ।

"मञ्जीठ के ६ नाम-(१) मिल्डा (२)

विकसा (३) जिती (४) समत (४) गा-

मेषिका (६) सग्हकपणा (७) भएधीरी (६)

भ्रारही ( ६ ) योजनवर्ली ॥ ०॥

( दस यवामस्य, धन्त्रयासम्य च ) यासो यवासो दु स्पर्शो धन्वयान कुनाग्रञ ॥ रोदनो फच्छुराऽनन्ता समुद्रान्ता दुरालभा ।

<sup>६</sup>जवाना श्रीर धमासा ने नान—(१) साम

शिवमल्ली (२) पाशुपत (३) एकाष्ठील (४) वुक (५) वसु । इनमें (१ला) स्त्रीलिङ्ग है श्रीर शेष पुल्लिङ्ग हैं ॥ ५१॥

#### ( चत्वारि वन्दायाः ) घन्दा वृक्षादनी वृक्षरहा जीवन्तिकेत्यपि ।

<sup>9</sup>वन्दा, वन्दाल के ४ नाम—(१) वन्दा (२) वृत्तादनी (३) वृत्त्तरुहा (४) जीवन्तिका। (नव गुद्धूच्याः)

## घत्साद्नी छिन्नरहा गुङ्कची तन्त्रिकाऽमृत॥। ६२ जीवन्तिका सोमवल्ली विशल्या मधुपर्ग्यपि।

रिगलोय, गुड्च के ६ नाम—(१) वत्सा-दनी (२) छिन्नरुहा (३) गुड्ची (४) तिन्त्रका (५) श्रमृता (६) जीवन्तिका (७) सोमव्रह्मी (६) विशल्या (६) मधुपर्गी ॥६२॥

( दश मूर्वायाः )

## मूर्वा देवी मधुरसा मोरटा तेजनी स्रवा॥=३॥ मधुलिका मधुश्रेणी गोकर्णी पीलुपर्ग्यपि।

१ बन्दा का कोई एक किस्म नहीं होती। यह पेड़ में पैदा हो जाता है। इसका जड़ पृथक नहीं होता। किसी किमी की तो मन है कि कौआ बगैर किसी पेड़ की डाली लाकर पेड़ पर रव देते हैं तो उसो में पत्ते निकन आते हैं और बहो फन फूलकर बन्दा हो जाता है। इसलिए इसके पत्ते मी एक से नहीं होने। फूल भी-जाल, पीला, सफेद कई किस्म के होते हैं।

२ गिलोय को वैलि होती हैं जो पेड़ों पर फैल जाती है। इसके गाँठों से दो भाग निकलते हैं। क्रमश उनकी क्राँदरी श्रीर उनकी ही जड हो जाती हैं। इसके पत्ते कुछ पान के सदृश श्रीर गहरें नीले होते हैं। फूल छोटे-छोटे गुच्हों में लगते हैं। इसके फल मटर के तुल्य होते हैं जो पकने पर लाल हो जाते हैं। गिलोय कैसे पैटा हुई श्रीर इमका नाम 'श्रमृना' क्यों यड़ा १ इस मम्बन्ध में निम्नलिखित कथा पडने योग्य हैं—

श्रथ लङ्गेरवगे मानी रावणो राचसाधिप । रामपत्नी वलात्भीता जहार मदनातुर ॥ ततस्त वलवान् रामो रिपु जायापहारिणम् । युतो वानरसैन्येन जवान रणमूर्द्धनि ॥ हते तस्मिन् सुरागतौ रावणे वलगविते । देवराजः महस्राच परितृष्टस्तु राधवे ॥ तत्र ये वानरा केचिद्राष्ठसैनिंहता रुणे । ³मुरहरी, चुरनहार के १० नाम—(।) मूर्वा (२) देवी (३) मधुरसा (४) मोरटा (५) तेजनी (६) स्रवा (७) मधूलिका (८) मधुश्रेगी (६) गोकर्गी (१०) पीलुपर्गी ॥८३॥ (दश पाठाया:)

## पाठाऽम्बष्टा विद्धकर्णी स्थापनी श्रेयसी रसाम्थ एकाष्टीला पापचेली प्राचीना वनविक्तिका।

४पाठा, पाढ के १० नाम—(।) पाठा
(२) श्रम्बष्टा (३) विद्धकर्गा (४) स्थापनी
(५) श्रेयसी (६) रसा (७) एकाष्टीला (८)
पापचेली (६) प्राचीना (१०) वनतिक्रिका ॥=४॥
(अष्टौ कदरोहिण्याः)

## कटुः कटम्बराऽशोकरोहिणी कटुरोहिणी॥=५ मत्स्यपिचा कृष्णभेदी चक्राङ्गी शकुछादनी।

<sup>५</sup>कुटकी के प नाम---(१) कटु(२)

तानिन्द्रो जीवयामास सिश्चित्वाऽमृतवृष्टिभि ॥
ततो येपु प्रदेशेषु किपगात्रात् परिच्युता ।
पीयृपविन्दव पेतुस्तेभ्यो जाता गुड्चिका ॥
प्रश्नि — रावसराज, श्रहह्वारो, लकाधीश रावण ने मदनोन्मत्त हो हठात् राम की स्त्री सीता को हरण किया । तव रणभूभि में बलवान् राम ने स्त्री को चुरानेवाले शत्र को वानर सेना की सहायता से मार हाला । उस बलाभिमानी, देवताओं के शत्रु रावण के मारे जाने पर देवराज इन्द्र रामचन्द्र के ऊपर श्रत्यन्त सन्तुष्ट हुए । तव रण में राचसों द्वारा जो वानर मारे गए थे उन्हें श्रमृत वर्ण सेसिक्तकर इन्द्र ने जिलाया । बानरों के शरीर के ऊपर से गिर कर जिन-जिन जगहों पर श्रमृत को बूँद गिरी उन्हीं से गिलोय पेदा हुई । इसीलिए इमका नाम प्रमृता' पड़ा ।

३ मूर्वा, चूर्णहार को वेलि वन में पायो जाती है। इसके पत्ते घोकुशार की तरह चिकने श्रीर कुछ मोटे-मोटे होते हैं। इसमें छोटे-छोटे श्रीर मीठे-मीठे फल लगते हैं।

४ पाद की वेलि होता है। इसके पत्ते कुछ गोल होते हैं। इसके कोनों के अन्दर से सफेड और वारोक बीर की तरह फूल निकलता है। इसका फल मकीय की मीति लाल रग का होता है।

५ कुटकी एक वड़ी जड़वाली गुलम है। यह हिमालय

कटम्मरा (२) श्रशोक रोहिसी (४) कटुरोहिसी (४) मत्स्यपिता (६) कृष्यामेदी (७) चकाङ्गी (०) सङ्ग्राही

(नव मर्कट्याः)

श्रात्मगुप्ताऽजहाऽक्यएडा कराडुरा प्रावृपायणी श्रुप्यप्रोक्ता ग्रुकशिस्विः कपिकच्छुश्च <u>मर्कट</u>ो ।

ैकेबाँच के ६ नाम—(१) त्रात्मगुप्ता (२) भनहा (३) श्रव्यगडा (४) कराडुरा (५) प्राह्मायणी (६) श्रष्ट्यप्रोक्ता (७) श्रकशिम्ब

( ६ ) कपिकच्छु ( ६ ) मर्कटी ॥=६॥

(दश मूपिकपण्याः)

चित्रोपचित्रान्यक्रोधी द्रवन्ती शम्यरी वृषा=७ प्रत्यक्ष्रेणी सुतश्रेणी रएडा मूपिकपएर्यपि।

रमुसाकानी के १० नाम (१) चित्रा (२) उपचित्रा (३) न्यप्रोधी (४) द्रवन्ती (४)

राम्बरी (६) वृपा (७) प्रत्यक्ष्रेग्री (=)

उनंध्रणी ( ६ ) रएडा (१०) मूपिकपर्णा ॥=७॥ ( अष्टावपामार्गस्य )

भ्रपामार्गः शैखरिको धामार्गव-मयुरकौ॥==॥ प्रत्यक्पर्णी केशपर्णी किलिहो खरमञ्जरी ।

ेचिरचिरा, लटजीरा, श्रोगा के = नाम-

(१) श्रमार्ग (२) शेखरिक (३) धामापैव (४) मयुर्क (५) प्रत्यक्पर्ण (६) केणवर्ण

(७) किणिही (=) लरमञ्जरी ॥==॥

( नत्र 'भारही' इतिय्यातायाः )

हञ्जिका ब्राह्मणी पद्मा भागी ब्राह्मण्यविका॥ श्रद्धारवरली वालेयशाक-वर्यर-वर्धका ।

अभारती के ६ नाम—(१) हजिन्न (२) ब्राह्मणी (३) पद्मा (४) भागां (८) नाकृश-यष्टिका (६) स्नात्तरवाही (७) बालेयसाक (=)

वर्वर ( ६ ) वर्धक ॥=६॥

( नव मन्जिष्टायाः )

मञ्जिष्ठा विकसा जिही समद्गा कालमेविकाहर मग्हकपणीं भग्डीरी भग्डी योजनवल्ल्यपि।

भक्तीठ के ६ नाम—(१) मिछा (२)

विकसा (३) जिप्ती (४) नगा। (४) गान-मेपिका (६) मसहकपर्याः (७) सम्धनि (=)

भएडी ( ६ ) योजनवर्ली ॥१०॥

( दस यवामस्य, धन्वयानाय च )

यासो यवासो दु स्पर्शो धन्ययास कुनागक ॥ रोदनी कच्छुराऽनन्ता समुद्रान्ता हुगलगा।

्रिता फल्छुराउनन्तर खनुङ्गाना हुन्छानाः - १ ज्ञानाः सीर भमाजा के नाम----/ १ ) वाग (२) यवास (३) दुस्पर्श (४) धन्वयास (५) कुनाशक (६) रोदनी (७) कच्छुरा (८) श्रनन्ता (१) समुद्रान्ता (१०) दुरालमा ॥११॥

#### ( नव पृश्चिनपर्ण्याः )

पृश्निपर्णी पृथक्पर्णीचित्रपर्ग्यङ्घिपर्णिका ६२ क्रोष्टुवित्रा सिह्युच्छी कलशिर्घावनिर्गुहा ।

ेपिठवन के ६ नाम—(१) पृश्तिनपर्णा (२) पृथक्पर्णा (३) चित्रपर्णा (४) ऋड्व्रिनर्णिका (५) कोन्द्रवित्रा (६) सिंहपुच्छी (७) कलिश (६) धावनि (६) गुहा ॥६२॥

#### ( दश कण्टकारिकायाः )

निदिग्धिका स्पृशी <u>च्याची</u> बृहती कराटकारिका प्रचोदिनी कुळी क्षद्रा दुःस्पर्शा राष्ट्रिकेत्यपि।

<sup>२</sup>कटेरी, भटकटैया के १० नाम—(१) निदि-ग्विका (२) स्पृशी (३) <u>न्याप्री</u> (४) बृहती (५) कएटकारिका (६) प्रचोदिनी (७) कुली (६) जुद्रा (६) दुस्पर्शा (१०) राष्ट्रिका ॥६३॥

#### ( एकादश नीलबृक्षस्य )

नीली काला क्लीतिकका ग्रामीणा मधुपर्णिका रञ्जनी श्रीफली तृत्था द्रोणी दोला च नीलिनी

3नील के पेड़ के ११ नाम—(१) नीली (२) काला (३) क्लीतिकका (४) मामीगा (५) मधुपर्शिका (६) रञ्जनी (७) श्रीफली (६) तुत्था (६) द्रोगी (१०) दोला (११) नीलिनी ॥६४॥

#### ( अष्टी वाकुच्याः )

# श्रवत्गुज. सोमराजी सुवत्छि: सोमविष्टका

१. वगाल श्रीर पश्चिम मे पिठवन वहुत पैदा होता है। इसके पत्ते वेलदार होते हैं। जटा महित गोल-गोल इसके फूल नीलापन लिए हुए सफेंड रङ्ग के होते हैं।

२ कटेरी का चुप पृथ्वी पर फैला हुआ होता है। इसके पत्ते चितले और बहुत काँटेदार होते है। इसका फल देंगनी रक्ष का और केशर पीले रक्ष का होता है।

३ रोत में क्रयक लोग नील का चुप वो देने हैं। मरफोंक की तरह जुझ कालापन लिए हुए नीले रद्ध के इसके पत्ते होते हैं। इसकी फली टेड़ी और गोल होती है।

# कालमेपी कृष्णफला वाकुची पृतिफल्यपि।

४वावची, वकुची के म नाम—(१) श्रवल्गुज (२) सोमराजी (३) सुविह्म (४) सोम-विह्मका (५) कालमेपी (६) कृष्णफला (७) वाकुची (म) पूतिफली ॥ ६५॥ (दश पिप्पल्याः)

#### कृष्णोपकुल्या वैदेही मागधी चपला कणा॥६६ उष्णा पिप्पली शौराडी कोला

"पीपर के १० नाम—(१) कृष्णा (२) उपकुल्या (३) वैदेही (४) मागधी (५) चपला (६) कणा (७) उपणा (=) पिप्पली (६) शौगडी (१०) कोला ॥ ६६॥

( पञ्च गजिपप्पल्याः )

श्रय करिपिप्पली

किपवल्ली कोलवल्ली श्रेयसी वशिरः पुमान् ६॥ हगजपीपर के ५ नाम—(१) करिपिपली

(२) कपिवल्ली (२) कोलवल्ली (४) श्रेयसी (५) वशिर। इनमें (१-४) स्त्रीलिङ्ग (५)

पुॅल्लिङ हैं ॥ ६७ ॥

इसको हाली श्रीर पत्ती का नीला रह बनाते हैं।

४ वकुची का स्वरूप शोडल निष्ण्ड में इस प्रकार वर्णन किया गया है—

'क्तुपो बाकु चिकायाश्च गोवारो मदृशो भवेत्। कृष् ग्रपुष्पो गुच्झफनो दुर्गन्थ कृष्णवीजक ॥

अर्थात्—वाकुची का जुप होता है। जिसके पत्तों की आकृति ग्वार के सदृश होती है। इसके फूल का रङ्ग काला होता है। गुच्छों में फन लगता है। इसके अन्दर से काले बीज निकनते है। इसमें से दुर्गन्थ आती है।

प्र पोपर को 'मागधो, मगधोद्भवा' कहते हैं। इससे स्पष्ट है कि विहार प्रान्त से यह श्रानी है। इसके पत्तों का श्राकार पान का मा होता है।

■ निवग्द्व प्रन्थों में कहा गया है कि— 'चितकाया फल प्राज्ञे कथिता गाजिपपली। कपिनल्लो कोलन्ली श्रेयमी विशग्ध मा॥'

अर्थात्—वैद्य लोग चन्य के फल को ही गनपीपर कहते हैं और उसी के पर्यायवाची नाम हैं—कपिवल्ला, कोलवल्ली, श्रेयसी, विशर। ( हे चन्यस्य )

चन्यं तु चविका

भ्वत्य के २ नाम—(१) चन्य (२) चिवका। (त्रीणि गुक्षायाः)

फाकिञ्चा-गुञ्जे तु रुष्णला ।

ेपुंघची के ३ नाम-(१) काकचिष्वा (२) गुजा

(३) ग्रंपाला ।

(सप्त गोध्ररकस्य)

पल्डूपा तिक्षुगन्धा श्वदंष्ट्रा स्वादुकराटकः ६० गोकराटको गोक्षुरको वनश्टद्वाट इत्यपि ।

अगो यह के ७ नाम—(१) पलक्कपा (२) इसुगन्धा (३) श्वदंष्ट्रा (४) स्वादुक्सटक (४) गोक्सटक (६) गोस्तुरक (७) वनश्दक्षाट ॥६=॥ (अष्टावितविषायाः)

पिश्वा विपा प्रतिविपाऽतिविपोपविपाऽरुणाहरू ग्रही महौष्यं च

श्रतीय के = नाम—(१) विश्वा (२) विपा (३) प्रतिविपा (४) श्रातिविषा (५) डपविपा (६) श्ररमा (७) श्राति (=) महीप्रधा ॥ ६॥

( हे दुग्धिकायाः )

श्रय जोरावी दिधका समे।

४ दुद्धी के २ नाम-(१) कीरावी (२) दुन्ति न । ये दोनो स्त्रीलिज ह ।

( दश जातावर्ष )

शतमूळी यहुसुताऽभीकरिन्दीवरी परी ॥ ०० श्रूप्यशोक्ताऽभीक्षत्री-नारावर्यः रातावरी । श्रहेकः

"मतावर के १० नाग—(१) रातमूनी (२) यहुमुता (२) श्रभीरु (४) दन्दीवरी (४) पर्ना (६) श्रष्यप्रोत्ता (७) श्रभीरुपन्ना ( = ) नारावर्णा (२) रातावरी (१०) श्रहेरु । चे (१-१०) झीनिल हैं ३००

(सम्र दानहिन्दायाः)

श्रथ पीतहु-कालीयक-हरिद्रयः ॥६०६॥ दावीं पचम्पचा दाहहरिद्रा पर्जनीत्यिप । ध्राहहल्ली के ७ नाम—(१) पीत् हु (१) कालीयक (३) हरिद्र (४) याम (४) प्राप्ताना

कालायक (३) हारेटु (४) वार्व (४) पासना (६) दारुहरिया (३) पंजनी । इनमें (५-३) पुरिस्त

प्रौर (४-७) स्रीलित है ॥१०१॥

(पद्म यचायाः)

वचीप्रमन्धा पड्यन्था गोलोमी शतपर्विका १०२ १४व के ४ नाम—(१) वचा (१) उपगर्या

(३) पटम्रन्या (४) योलोनी (४) पा भ<sup>5</sup> न प्रकर्भ

## ( एकं पारसीकवचायाः )

## शुक्का हैमवती

ेखुरासानी (सफेद) वच का नाम—(१) हैमवती ।

#### ( अष्टावटरूपस्य )

वैद्यमातृ-<u>[स्ंह्यो</u>तु वाशिका।

वृषोऽटरूषः सिंहास्यो वासको वाजिद्नतक १०३

२ श्रह्सा के = नाम—(१) वैद्यमातृ (२) सिंही (३) वाशिका (४) वृष (५) श्रटरूष (६) सिंहास्य (७) वासक (=) वाजिदन्तक। इनमें (१-३) स्त्रीलिङ्ग श्रीर (४-=) पुॅल्लिङ्ग हैं।। १०३॥

# ( चत्वारि विष्णुकान्तायाः )

श्रास्फोटा गिरिकर्णी स्याद्विष्णुकांताऽपराजिता

<sup>3</sup>कोयली के ४ नाम—(१) ग्रास्फोटा (२)

गिरिकर्णी (३) विष्णुकान्ता (४) श्रपराजिता।

मङ्गल्या जटिला तीच्या गालिनी लोमशा तथा ॥' वच पानी की जगह और रेतीली जमीन में पैदा होती हैं। इसका गुण वतलाया जाता है कि—

'श्रद्भिर्वा पयसाज्येन मासमेकन्तु सेविता। वचा कुर्यान्नर प्राष्ठ्र श्रुतिधारणसंयुतम्॥ चन्द्रसूर्यंग्रहे पीत पलमेक पयोऽन्वितम्। वचायास्तरकृषा कुर्यान्महाप्रकान्त्रित नरम्॥

श्रधीत्-वच के चूर्ण को जल के साथ या दूध के साथ एक महोने तक सेवन करने से मनुष्य बुद्धिमान श्रीर मेधावी होता है। यदि चन्द्रग्रहण या सृयग्रहण के समय दूध के साथ इसके एक पल चूर्ण को खा ले तो मनुष्य उसी च्या श्रत्यन्त बुद्धिमान हो जाता है।

१ निषएड ग्रन्थों में यह लिखा गया है कि—
'पारसीकवचा शुक्ता प्रोक्ता हैमवतीति सा।'
ग्राथीत्—खुरामानी बच सफेद होती है श्रीर उसे
हैमवती' कहते हैं।

२ अहूसे का चुप कालका के निकट बहुत होता है। चैत्र में इस में सफेट फूल लगते हैं। इन फूलों की जड में मधु की एक वूँद रहती है, जिसको दालक और बानर चूसते हैं। इसके पत्ते अमस्द के तुल्य लम्बे और अनीदार होते हैं। इसरा लाल फूलबाला मो अहमा होता है।

३, उपनन, वाटिका और खेत में कीयल होती है।

#### ( पञ्च कोकिलाक्षस्य )

इक्षुगन्धा तु काएडेक्षु-कोकिलाचेक्षुर-क्षुराः॥

४तालमखाना के ५ नाम—(१) इन्तुगन्धा (२) कार्ग्डेन्तु (३) कोकिलान्त् (४) इन्तुर (५) न्तुर। इनमें (१) स्त्रीलिङ्ग, श्रीर (२-५) पुँक्षिङ्ग हैं॥ १०४॥

( पट् मधुरिकायाः )

शालेयः स्याच्छीतशिवश्ळ्त्रा मधुरिका मिसिः। मिश्रेयाऽपि

पैसोंफ के ६ नाम—(१) शालेय (२) शीतशिव (३) छत्रा (४) मधुरिका (५) मिसि (६) मिश्रेया। इनमें (१-२) मुँ लिल इ, (३-६) स्त्रीलिङ्ग हैं।

( पट् सीहुण्डस्य ) ग्रथ सीहुएडो वज्र. स्तुक् स्त्री स्तुही गुडा ॥ समन्तदुग्धा

ह सेंहुइ और थूहर के ६ नाम—(१) सीहुग्ड (२) वज्र [वज्रहु] (३) स्नुह् (४) स्नुही (५) गुडा (६) समन्तदुग्धा। इनमें (१-२) पुॅल्लिङ्ग और (३-६) स्त्रीलिङ्ग हैं ॥१०५॥

पक सफेद फूलवाली और दूसरी लाल फूलवाली कोयल होती है। इसके पत्ते छोटे गुलाव की तरह होते हैं। इस पर लम्बी फर्ली लगती है।

४ कैलया के जुप श्रिषकतया जल के समीप या चौमासे की ताल तलैयों में पैदा होते हैं। इन जुपों पर काँटे होते हैं। इसके पत्ते लम्बे -लम्बे होते हैं। गूमे की तरह गाँठें होती हैं जिनके अन्दर से बीज निकलते हैं। इन्हीं बीजों को तालमखाना कहते हैं।

प्र सींफ के चुप खेतों श्रीर वागों में होते हैं। ह इसमें सेंहुड श्रीर शूहर के सयुक्त नाम दिये गये हैं। शोढल निषण्ड में लिखा है—

> 'नुही समन्तदुग्धा च नागहुर्वहुदुग्धिका। महावृत्त सुधावजाशीहुएडो दएहवृत्तक॥'

मेंहुड और यूहर दोनों एक ही जाति के पेड़ हैं। सेंहुड की टएडी कॉटेदार और मोटी होती है। इसके पे कोमल पत्थरचटे की तरह होते हैं। हर शाखा और हर पत्तों में से दूध निकलता है। यूहर की टएडी पतली होती ( पट विडद्गस्य )

श्रयो चेल्लममोघा चित्रतएडला।

तराहुलश्च रामिझश्च विडङ्गं पुं-नपुंसकम् १०६ बायविटक्त के ६ नाम—(१) वेल (२)

श्रमोपा (३) चित्रतएडुला (४) तएडुल ( ५ ) कृमिप्र (६) विडप्त । इनमें (१) पुंल्तिप्त-नपुं-

प्यक्ति, (१-३) स्त्रीलिङ, (४-५) पुछिङ्ग (६) पुंल्लिक-नपुंसक में होते हूं ॥१०६॥

( हे खरयष्टिकायाः ) पटा पाट्यांटका

'निरेंदी, बहियरा के २ नाम-(१) वला (२) पाट्यालका ।

( हे भणपुष्पिकायाः )

घएटारवा तु शण्युपिका।

भ्सनई, सनगृजी के २ नाम--(१) घराटा-रा। (२) शरापुरिवदा।

(पञ्च झासालाः)

गृहीका गोस्तनी द्रादा रवाही मधुरसेति च 'राम, धंग्र ने ४ गम—(१) रहीस

(२) गोस्तनी (३) ब्राज्ञा (४) स्वाद्यी (५) मधुरसा ॥१०७॥

(सप्त शुक्लित्रवृतायाः)

सर्वानुभृतिः सरला त्रिपुटा त्रिवृता त्रिवृत् । त्रिभएडी रोचनी

४सफेद निसोत या निसोत सामान्य के ७ नाम-(१) मर्वानुभृति (२) सरला (३) त्रिपुटा (४) त्रिवृता ( ५ ) त्रिपृत् ( ६ ) त्रिभएडी (७) रोचनी। ये (१-७) स्रीलित हैं।

( सप्त कृष्णवर्णायास्त्रिवृतायाः )

श्यामा-पालिन्द्यो त सुपेशिका ॥१०=॥ काला मसुरविदलाऽर्धचन्द्रा कालमेपिका ।

"काला निनोत के ७ नाग—(१) श्यामा (२)पालिन्टी (३) सुपेशिका (४) काला (५) मगुर्विदला (६) व्यर्धचन्द्रा (३) काल-मेपिका ॥१०८॥

( चावारि मधुवष्टिकायाः ) मधुकं भ्रीतकं यष्टीमधुकं मधुयष्टिका १०८ भुलेठी के ४ नाम—(१) मधुक (२) क्षीतक (३) यष्टीमधुक (४) मधुयष्टिका ॥१०६॥ (चत्वारि भूमिकूप्माण्डस्य) विदारी चीरशुक्केश्चगन्धा कोष्ट्री तु या सिता।

विदारीकन्द, विलाई कन्द के ४ नाम— (१) विदारी (२) चीरशुक्का (३) इत्तुगन्धा

(४) कोच्ट्री।

( त्रीणि क्षीरकन्दस्य )

श्रन्या चीरविदारी स्यान्महाश्वेतर्चगन्धिका॥

<sup>3</sup>दूध विदारी के ३ नाम—(१) चीर-विदारी (२) महारवेता (३) ऋच्चगन्धिका ॥११०॥

( चःवारि जलपिप्पल्याः )

लाइली शारदी तोयपिष्पली शकुलादनी।

४जलपीपर, पनिसिगा, गंगतिरिया के ४ नाम—(१) लाइली (२) शारदी (३) तोय-पिप्पली (४) शकुलादनी।

१ 'मधुवल्लो द्विप्रकारा—'जलजा' च 'रथलोद्भवा'। मुलेठी का चुन होता है। इसमें ब्लोटे २ श्रौर गोल २ पत्ते लगते हैं। इसकी फली ब्लोटो वारीक होती है। फूल का रग लाल होता है।

२ निषयु अन्थों के अनुसार विदारीकन्द के नाम— 'विदारी वृष्यकन्दा च चीरशुक्का सिता स्मृता। इच्चुगन्धा त्रिपणी च शुक्का गजहयिया॥' विदारीकन्द की वेल अनूप देश के वर्नो में होती है। यह कन्द शुक्तर के तुल्य रोमयुक्त पैदा होता है। घुड़यों की तरह इसके परो वड़े-बड़े होते हैं। इसके नीचे जड़ में बहुत वड़ा कन्द निकनता है। उनका रंग नालो लिए होता है।

३ निषएड प्रन्थों के अनुमार दूधविदारों के नाम— अन्या चोरविदारों स्यादिच्छगन्धेच्छवस्नरों। इचुवल्ली चीरकत्द चीरवल्लो पयस्विनों॥ चीरशुष्ठा चीरलता पय कन्दा पयोलना। पयोविदारिका चेति विशया दादरगाह्नया॥'

दूध विदारा कन्द्र की भी बेल होतो है। इसका कन्द्र मूली की तरह होता है। कन्द्र का रग लाल और सफेद होता है। एक-एक शासा में मात आठ पत्ते होते हैं।

४ निवर्द्ध यन्थं के श्रनुमार जलपीपर के नाम— 'जल पिप्रक्य'मिं हता शारदी शक्तुलादनी। मुस्स्यादनी मरस्यगन्था लाइलीस्यपि कोर्तिता॥' ( पञ्च शिखिमोदायाः )

खराश्वा कारवी दीप्यो म्यूरो लोचमस्तकः॥

पत्रजमोदा के ५ नाम—(१) खरारवा (२) कारवी (३) दीप्य (४) मयूर (५) लोचमस्तक ॥१११॥

( पञ्च शारिवायाः )

गोपी श्यामा शारिवा स्यादनन्तोत्पछशारिवा।

हसरिवन, सालसा, कालीसर-गौरीसर के प्र नाम—(१) गोंपी (२) रयामा (३) शारिवा (४) श्रनन्ता (५) उत्पत्तशारिवा।

( चत्वारि ऋद्ध्याख्यौपधे )

योग्यमृद्धिः सिद्धि-छद्मयौ

श्रिद्धिकन्द के ४ नाम—(१) योग्य (२) ऋदि (३) सिद्धि (४) लच्मी। इनमे (१) नपुसक (२-४) स्त्रीलिङ्ग हैं।

( पञ्च बृद्धधाख्यौपधेः )

वृद्धेरप्याह्यया इमे ॥११२॥

े बृद्धिकन्द के ४ नाम—(१) योग्य (२) ऋदि (३) सिद्धि (४) लच्मी (४) वृद्धि ॥११२॥

प्राय सजल भूभि पर जलपीपल के ज़ुप निकलते हैं। इसके पत्ते बड़ो नोनिया की तरह नोंकदार होते हैं। इसमें पीपल की तरह एक बाल निकलतो है।

५ यूरोप श्रीर परिाया में इसका चुप होता है। श्राज-कल सहारनपुर की श्रोर श्रथिक होतो है।

६ कालो सारिवा श्रीर सफेद सारिवा की वेल काली होती है। इसके पत्ते श्रनार की तरह होते हैं। उन पत्तों में मफेद छीटे होते हैं। कितने लोग सारिवा को 'सास्सा पेरिला' कहते हैं।

७ ८ निघएड ग्रन्थों में भी ऋदि वृद्धि के ये ही नाम दिए गये हैं। दोनों के विषय में कहा गया है कि—

'ऋदिर्वृद्धिश्च मन्दी च भवत कोशलेऽचले। श्वेतलोमान्वित यन्दो लताजात स-रन्यक ॥ स एव ऋदिर्वृद्धिश्च मेदमप्येतयोर्मुवे। तून्यन्थिसमा ऋदिर्वामावर्तफला च सा॥ वृद्धिस्तु दिल्लावर्त्तफला प्रोक्ता महर्पिम ।' अर्थात्—ऋदि, वृद्धि दोनों यन्द हैं।ये कोशल पर्वत पर पैदा होते हैं। ये दोनों यद लगा जाति के हैं। इनपर (पट् कदल्याः)
कत्रही वारणवुसा रम्भा मोर्चाऽशुमत्फला।
काष्ट्रीला
के ६ नाम—(१) कदली (२)
वारणवुदा (३) रम्भा (४) मोचा (५) श्रशुमन्पला (६) काष्ट्रीला।
(श्रीणि काकमुद्राचाः)
मुद्रपणीं तु काकमुद्रा सहेत्यिष ॥११३॥
भूगवन के ३ नाम—(१) मुद्रपणीं (२)
व्यवमुद्रा (३) सहा ॥११३॥

(पञ्च भण्टाक्याः)
वार्ताकी हिंदु हो सिही भएटाकी दुष्प्रधर्षिणी।

अभएटा, वेंगन के ५ नाम—(१) वार्ताकी
(१) हिंदु हो (१) सिही (४) भएटाकी (५)
डिप्प्रधर्षिणी।

( नव रास्नायाः ) <sup>भा</sup>कुली सुरसा रास्ना सुगन्धा गन्धनाकुली ।

(६) ह्याकी (६) सुवहा ॥११४॥

नकुलेश मुजद्गाकी छुत्राकी, सुवहा च सा ।

<sup>४</sup>रायसन, रास्ना के ६ नाम—(१) नाकुली
(२) सुरसा (३) रास्ना (४) सुगन्धा (५)

गन्धनासुली (६) नकुलेश (७) भुजद्गाची

(पञ्च भारतपर्णाः)
विद्रारीगन्धांऽशुसती लालपर्णी स्थिन प्रुवा॥
"सरिवन के ४ नाग—(१) निर्मागन्या
(२) श्रंशुमती (३) मालपर्णी (४) स्थित।
(५) ध्रुवा॥११५॥
(चत्वारि नार्पास्य)

(चन्वारं नापीस्म )
तुरिडकेरी समुद्रान्ता कार्पासी बटरेति स ।
हिकपास के ४ नाम—(१) तुम्मिनेस (२)
समुद्रान्ता (३) कार्पासी (४) घदरा ।
( एकं वनकर्पास्या )
भारद्वाजी तु सा वन्या

ेवन क्रपास का नान—(१) सारत ही।
(श्रीणि क्रपभारयीवधेः)
श्रद्धी तु च्यपसी खूपः ॥११६॥
किर्मापस्य के ३ नाय—(१) ध्या (२)
श्राप्त (३) वृष । इनमें (१) सीति (२--)
पुँक्षिक ह ॥ ११६॥

( चत्वारि नागवलायाः )

गाङ्के रुकी नागवला भषा हस्वगवेधुका।

<sup>9</sup>गंगेरन के ४ नाम—( १ ) गाङ्गेरुकी ( २ )

नागवला (३) महा (४) हस्वगवेधुका।

( हे हस्तिघोपायाः )

धामार्गवो घोषकः स्यात्

ेघियातोरई, नेनुआ के २ नाम—(१)

धामार्गव (२) घोषक।

( एकं पीत-धामार्गवस्य )

महाजाली स पीतकः ॥११७॥

<sup>3</sup>तोरई का नाम—(१) महाजाली। यह

स्त्रीलिङ्ग है ॥ ११७ ॥

( त्रीणि पटोलिकायाः )

ज्यौत्स्नी पटोलिका जाली

४चिंचिड़ा के ३ नाम--(१) ज्यौत्स्नी (२)

पटोलिका (३) जाली।

( हे भूमिजम्बुकायाः )

नादेयी भूमिजम्बुका।

वनमूर्द्धजा, शङ्की, शिखरी। श्रत निघरड ग्रन्थों के श्रनुकूल मैने उपरोक्त शर्थ लिखा।

१ वला के सम्बन्ध में पीछे (श्लोक १०७ में) लिख श्राया हूँ। गगेरन का पेड महावला (सहदेई) को तरह होता है। गगेरन के पत्ते मोटे श्रौर टो श्रनीवाले होते हैं। इसका फूल गुलावी रंग का होता है। फल वड़ा होता है श्रीर जो सूखने पर आप-से-आप पाँच उकड़ा हो जाता है। श्रतिवला को कवी कहते हैं।

२ घिया तोरई का रग नीला होता है। इसे नेनुआ कहते हैं। यह तोरई का एक भेद है। निघएड अन्धों के अनुसार इसके नाम—

'महाकीशातकी प्रोक्ता हंस्तिघोपा महाफला। धामार्गवो घोपकश्च हस्तिपर्थश्च स स्मृत ॥' ३ तोरई के नाम निघण्ड अन्थों के अनुसार— 'कीशातकी स्वाद्फला सुपुष्पा कर्कोटिप स्यादिप पीत-

'कोशातका स्वादुफना सुपुष्पा ककाटाप स्वादाप पात-पुष्पा'। तोरई सफेद रग की धारीदार होती है। यह पोले फूलवाली होती है।

४ चिचेड़ा की वेल तोरई की तरह होता है। इसके फल बड़े-बड़े लम्बे सर्प के आकार के होते हैं।

"छोटी जामुन के २ नाम--(१) नादेयी (२) भूमिजम्बुका।

(द्वे लाङ्गल्या )

**स्याल्लाङ्गालक्यग्रिगिखा** 

कलिहारी के २ नाम—(१) लाङ्गलिकी (२) श्रिमिशिखा।

( हे काकजंघाख्यौपिधविशेपस्य )

काकाङ्गी काकनासिका ॥११८॥

६ काकजंघा, कौंद्या ठोठी के २ नाम-(१)

काकाङ्गी (२) काकनासिका ॥ ११८॥

( द्वे हंसपादिकायाः )

गोधापदी तु सुवहा

<sup>७</sup> हंसपदी के २ नाम—(१) गोधापदी (२)

सुवहा ।

प्र 'नादेयी' काली जामुन को कहते हैं। यथा—
काकजम्बू: काकफला नादेयी काकवल्लमा।
'भूमिजम्बूका' छोटी कठजामुन को कहते हैं। यथा—
'श्रन्या च भूमिजम्बूई स्वफला भृज्ञवल्लमा हस्वा।
भूजम्बूर्श्रमरेष्टा पिकमचा काष्ठजम्बूश्च॥'
जामुन के पेड़ तीन-चार तरह के होते हैं। फूल के
स्थान पर जामुन में बौर ही लगते हैं। जामुन के श्राकारप्रकार सुप्रसिद्ध हैं।

६ निवरटु बन्धों के अनुसार 'काकजघा' (मसी) के नाम—

'काकजघा च काकाची काकाङ्गी काकनासिका।' निषण्ड अन्थों के अनुसार 'कौश्रा ठोठी' के नाम---'काकनासा तु काकाङ्गी काकतुरडफला च सा।'

जगलों में काकजवा के ज़ुप पाये जाते हैं। इसके पत्ते लम्बे-लम्बे, हरे और काले रग के होते हैं। फूल का रग काला और आकार छोटा होता है। इसके पत्तों पर खर-खरापन और वारीक रोम सदृश होता है। इसकी डालियाँ गाँठदार और थोड़ा-थोड़ी दूर पर टेड़ी-मेड़ी होती है।

जगलों श्रीर कठैर की भूमि में कौ आठोठी श्रिधकतया पैदा होती है। इसके पत्ते गुलाव के पतों से छोटे होते हैं। इसके फूल नीले श्रीर सफेद रग के, कौए को नाक के समान, होते हैं।

७ हस पदो के चुप श्रतीव शीतल स्थानों—कुएँ, बावड़ो, तालाव, कुएड श्रादि के ममीप—में बहुत पैदा होते हैं। इमकी जड़ लाल श्रीर कोमल होती है। इसके पत्ते हरे हरे श्रीर बहुत छोटे होते हैं। ( हे 'मुसली' इति ख्यातायाः )

मुसली तालमृलिका।

ैनुसर्ला के २ नाम—(१) मुसली (२)

तालमृनिका।

( हे 'मेदासिङ्गी' इति ख्यातायाः )

भज्ञास्त्री विपाणी स्यात्

<sup>२</sup>मेड़ासिन्नो के २ नाम—(१) श्रज-टन्नी (३) विपाणी ।

( द्वे गोजिह्वायाः )

गोजिह्ना-दार्विके समे ॥११६॥ <sup>3</sup>गोमी के २ नाम—(१) गोजिह्वा (२)

राविना। ये (१-२) स्त्रीलिज्ञ हैं ॥११६॥

(त्रीणि नागवल्ल्याः)

वास्र्लवसी तास्रुली नागवल्लयपि

४नागरवेल, पान के ३ नाम—(१)

नम्पूनवल्ली (२) ताम्वृली (३) नागवल्ली ।

र मुमली दो प्रकार को काली श्रीर सफेद होती है।

मिं सुमली के चुप के नीचे अगुली की तरह जड होती है। उनके अपर की खाल का रग भूरा होता है, भीतर के गर्भ रारंग सफेद होता है। इसमें वहुन छोटे-छोटे पाले फूल लाते हैं।

(पट् रेणुकारयगनवहन्त्रस्य)

श्रव हिजा।

हरेणु रेणुका कोन्ती कपिला भस्मगन्धिना १२०

भरेणुका ( अर्थात् नम्हालु के नीज ) रे ६ नाम-(१) द्विजा (२) हरेतु (३)

रेगुका (४) कोन्ती (५) कपिला (६) नसः-गन्विसी ॥१२०॥

( पञ्च वालुकारयगन्धद्रध्यर्य ) पळावालुकमैलेयं सुगन्धि हरिवालुकम्।

वालुकं च

<sup>६</sup>एल्या के ४ नाम—(१) एनारान्त (२) ऐलेय (३) सुगनिध (४) ध्रेसन्तुरु

( ५) वालुक। ये ( १-५ ) नपुंसक है।

( चत्वारि शहर्मानिर्मासस्य )

श्रथ पालद्र्यां मुक्तन्द्रः कुन्द-कुनद्रः ॥१२५॥ अकुनद्र ( गलई ये गोड ) ये

श्रर्थात्-जो व्यक्ति विना पान के देवर नुस्ता वारी रें वे

जब तक गणास्तान नहीं करते वह एक नागान है। जो मनुष्य दिना पान के सुपार्ग करि है एनक एव

मारी जानी है, वे निखारी हो जाने हैं और उन्हों ने नारिए

हो जाते हैं ॥

(१) पालड्की (२) मुकुन्द (३) कुन्द (४) कुन्दुरु । इनमे (१) स्त्रीलिङ्ग, (२–३) पुॅक्षिङ्ग (४) पुॅक्षिङ्ग-स्त्रीलिङ्ग-नपुंसक लिङ्ग मे होते हैं ॥१२१॥ (पञ्च बालस्य)

# षालं होवेर-वर्हिष्टोदीच्यं केशाम्बुनाम च।

भैनेत्रवाला, गन्धवाला के ५ नाम—(१) वाल (२) द्रीवेर (३) वर्हिष्ठ (४) उदीच्य (५) केशाम्बुनामन् । ये (१-५) नपुंसक लिङ्ग हैं।

( पञ्च शिलापुष्पस्य )

# कालानुसाय-वृद्धाऽश्मपुष्प-शोतशिवानि तु१२२ शैलेयम

२पत्थर का फूल, भूरि छरीला के ५ नाम— (१) कालानुसार्य (२) बृद्ध (३) श्रश्मपुष्प (४) शीतशिव (५) शैलेय ॥१२२॥

( पञ्च मुराख्यसुगन्धिद्रव्यस्य )

#### तालपर्णी तु दैत्या गन्धकुटी मुरा। गन्धिनी

उएकाङ्गी सुरा के ५ नाम—(१) तालपर्गी (२) दैत्या (३) गन्धकुटी (४) सुरा (५) गन्धिनी।

इसका रग सफेद और कुछ महक लिए होता है। इसके पर्यायवाची शब्द निघएड अन्धों के अनुसार ये हैं— 'पालद्वचा कुन्दुक कुन्दु सौराष्ट्री शिखरो वली।'

कुछ लोगों ने इसका अर्थ 'पालक का साग' वतलाया है। यद्यपि 'पालक्क या' का अर्थ 'पालक का साग' होता है तथापि इसके पर्यायवाची शब्द कुन्दुरु के पर्यायवाची शब्द से नहीं मिलते। अत उपरोक्त अर्थ मैंने लिखा।

१ नेत्रवाला को 'केशाम्युनामन्' कहते हैं अर्थात् वाल और पानी के जितने नाम है वे इसके मा पर्यायवाची है।

२ यद्यपि 'शैलेय' का अर्थ 'शिलाजीत' होता है किन्तु अन्य नामा की तुलना करने में निघएड अन्धों के अनुकृल 'पत्थर का फूल' ही ठीक जँचता है।

३ इस एकाङ्गी मुरा का उल्लेख मावप्रकाश और नियण्डरत्नाकर में पाया जाता है। मैपज्यरत्नावली में लिखा है 'किध्व पीता मुरा रास्ता, मांमी पिङ्गजटा-कृतिः।' वैद्यक शब्दिसिन्धु में लिखा है—'गुर्जरदेशे स्वनामख्यातगन्धद्रव्ये।'

#### ( अष्टौ शहक्याः )

गजभद्या तु सुवहा सुरभी रसा ॥१२३॥ महेरुणा कुन्दुरुकी सहकी ह्वादिनीति च।

४मलई के ् नाम—(१) गजभद्दया (२) सुनहा (३) सुरभी (४) रसा (५) महेरुगा (६) कुन्दुरुकी (७) सल्लकी (८) हादिनी ॥१२३॥

( चत्वारि धातक्याः )

श्रक्षिज्वाला-सुभिन्ने तु धातकी धातुपुण्पिका

ेधाय, ववई के ४ नाम—(१) श्रमिन ज्वाला (२) सुमिन्ना (२) धातकी (४) धातु पुष्पिका [धातृपुष्पिका]॥१२४॥

( पञ्च स्थूलैलायाः ) पृथ्वीका चन्द्रवालैला निष्कुटिवहुला

वड़ी इलायची के ५ नाम—(१) पृथ्वीका (२) चन्द्रवाला (३) एला (४) निष्कुटि (५) वहुला।

( पञ्च सृक्ष्मेलायाः )

श्रथ सा ।

# सूचमोपकुञ्चिका तुत्था कोरड्डी त्रिपुटा चुटि १२४

<sup>६</sup>गुजराती इलायची, छोटी इलायची, सफेद इलायची के ५ नाम—(१) उपकुष्टिका (२) तुत्था (३) कोरङ्गी (४) त्रिपुटा (५) त्रृटि॥१२५॥

#### ( पट् क्रष्टस्य ) स्याधि कुष्ठं पारिभान्य वाप्यं पाकलमुत्पलम् ।

४ सलई का पेड बहुत वड़ा होता है। इसके पत्ते नीम के पत्तों की तरह होते हैं। फल में तीन रैखाएँ होती हैं। इमी पेड़ के गोंद को कुन्दरू कहते हैं।

५ धाय के पेड़ के पत्ते अनार के पत्तों की तरह होते हुए भी उममे किथित विभिन्नता रखते हैं। अनार के पत्ते अधिक नीलिमा वाले होते हैं किन्तु इसके पते कुछ पीला-पन लिए धारखरे होते हैं। फूल में कली नहीं होतो और उसका रग लाल होना है।

६ छोटो इलायची का चुप होता है। इसके फूल श्वेत और लाल इलायची की सुगन्य के सदृश होते हैं। इसके वोज काले और रसदार होने हैं।

भूग्य के ६ नाम—(२) व्यापि (२)। प्रम ( : ) परिनाब्य ( १ ) यान्य ( १ ) पात्रन (६) स्त्रान । इनमें (३) पेंशिय, (२-६) मर्थ- लग (६) मन्याग्य । में (१-६) पुनि: १ । १२७१ 平天 阿拉宁 ( श्रीण शहिन्याः )

शिक्षिमी चौरपुष्पी स्वात्येकीनी

व्यारदानी के ३ नार-(1) स्वित्ती (३) चोरपुणी (३) फ्रांशनी ।

( यह भूग्यामकवया' )

श्रथ चितुत्रकः ॥१२६॥ भटामळाइन्भटा ताली शित्रा नामळफीति 🖼 ।

°र्ने मंत्रा के इ नाम—(() विनम्स (१) मारामणा विषया (छ) नाटा (२) (१) व्यापुष (१) व्यापुष (१) याप्य

व्यसमा ] (३) व्यासहा (७) गामि (४) <sup>‡</sup>(४) पनासर ।

धिता (६) लमल्यी ॥५-६॥ (हे 'प्रदर्शिया' श्रीत श्यातम्य )

प्रपीतप्रशंको कुनस्येन् रेपानकी, प्रकारिक के व सका न्या प्राची

बार्बीय (३) प्रश्नेत्र

( पर् भूषकाम )

"ान के पेड के इ नाम-(१) तम (३) भीग्य (३) होता (८) एक्टर (४) बाल-( पट चोरान्यगन्यत्त्वस्य )

प्रथ गनसी I

चर्डा धनहरी लेम पृष्पत्र गणहासकाः॥१२०॥ ६चीर, भटेडर के ६ नाम-(१) राजरी

(२) लग्ज (३) धनहरी (४) सेम ५४) ुगन ( ६ ) गगरायक ॥६२=॥

( याजारि स्याधनगमामनगम्भद्रव्यस्त ) रयाद्यायुर्वे स्यावनार्वे फरल चक्रशास्यम् ।

ैसाय-संग ग्रामुण समार द्वार्य के असामानन

( सप्त मनीगामसगम्भवस्था ) चुपिय विद्यालया क्षेत्राद्धिर्मटी नली १२६ धमन्यष्डानदेशी च

<sup>द</sup>न में नामव गर क्षाप्त के क क्षाप्त के के

र्माता(वाशिक्याता) को 🗓 (४) ियो (४) नर्स (६, प्रत्ये (३) चलः

श्रुक्तिः शह्वः खुरः कोलद्लं नखम्

ैनखी, छोटनखा नामक गन्ध द्रव्य के ७ नाम—(१) हनु (२) हट्टविलासिनी (३) शुक्ति (४) शङ्ख (५) खुर (६) कोलदल (७) नख। इनमें (१-३) स्त्रीलिङ्ग, (४-५) पुँक्तिङ्ग, (६-७) नपुँसक हैं।

#### (पट तुवरिकायाः)

श्रथाहकी ॥१३०॥

काची मृत्स्ना तुवरिका मृत्तालक-पुराष्ट्रजे।

ेश्चरहर के ६ नाम—(१) श्राटकी (२) काची (३) मृत्सा (४) तुवरिका (५) मृत्ता-लक (६) सुराप्ट्रज । इनमें (१-४) स्त्रीलिङ्ग, (५-६) नपुसक हैं ॥१३०॥

( अष्टौ कैवर्तीमुस्तकस्य )

कुटम्नटं दाशपुरं वानेयं परिपेलवम् ॥१३१॥ स्व-गोपुर-गोनर्द-कैवर्तीमुस्तकानि च।

³केवटी मोथा के द नाम—(१) 'कुटन्नट (२) दाशपुर (३) वानेय (४) परिपेलव (५) प्रव (६) गोपुर (७) गोनर्द (द) कैवर्तीमुस्तक। ये (१-६) नपुसक हैं ॥१३१॥

( पञ्च प्रन्थिपर्णस्य ) व्रन्थिपर्णं शुकं वर्हिपुष्पं स्थोणेय-कुक्कुरे१३२

 होटा नख—िकसे नखी कहते हैं—के पर्यायवाची राष्ट्र भावप्रकाश के अनुसार—

नख खल्प नखी श्रोक्ता, इनुईट्टविलासिनी ।

'नखी' गन्धद्रव्य नदी के जोवों का नख होता है। इसे भूप में श्रीर सुगन्धि तैलादि में देते हैं। 'नखीं' पाँच प्रकार की होती है—

"नखा पचनिषा ज्ञेया गन्धार्या गन्धवत्परे"।

किचिद्वदरपत्रामा तथोत्पलदला मता।।

काचिदश्वखुराकारा गजकर्णसमाऽपरा। वराहकर्णसकाराा पचमे परिकोर्तिता॥

२. अरहर को छेती सुप्रसिद्ध ही है।

३. केवदीमोथा तृण जाति को है। इसकी जड़ के अन्दर से सुगन्धि आती है। ४गटिवन के ५ नाम—(१) त्रन्यिपर्ण (२) शुक (३) वर्हिपुष्प (४) स्थौग्रेय (५) कुक्कुर्। ये (१-५) नपुंसक हैं॥१३२॥

( दश 'असवरग' इति ख्यातस्य ) मरुन्माला तु पिशुना स्पृक्का देवी लता लघु:। समुद्रान्ता वधृ: कोटिवर्षा लङ्कोपिकेत्यपि १३३

ेश्र्यसवरग के १० नाम—(१) मरुन्माला (२) पिश्रुना (३) स्प्रुका (४) देवी (५)

लता (६) लघु (७) समुद्रान्ता (६) वधू (६) कोटिवर्षा (१०) लंकोपिका। ये (१-१०)

स्रीलिङ्ग हैं ॥१३३॥

( पञ्च जटामांस्याः )

तपस्विनी जटामांसी जटिला लोमशा मिशी।

६ वालछुइ, जटामासी के ५ नाम—(१) तपस्विनी (२) जटामासी (३) जटिला (४)

लोमशा (५) मिशी।

(षट् त्वक्पन्नस्य)

त्वक्पत्रमुत्करं भृहं त्वचं,चोचं वराङ्गकम् ॥१३४

<sup>७</sup>तज, दालचीनी के ६ नाम—(१) त्वक्पन्न

४. निधयट अर्थों के श्रनुसार गठिवन के नाम— 'अन्थिपर्यो बहिंपुष्प स्थीयो अथिपर्यकम् । यह सुगिधत पदार्थ हैं। शरीर पर लेप करने से यह इस्तापन पैदा करता है।

५ निवरङ अथों के श्रनुसार श्रमवरग के नाम— 'स्प्रका लता कोटिवर्ण मरुन्माला लता मरुत ।

'स्पृक्षा लता क्याटनपा मरुन्माला लता मरुद् । लह्मारिका समुद्रान्ता कुटिला देनपुत्रिका॥'

६ जटामासी गुरुमजाति की वनस्पति है। यह हिमालय के जक्त्लों में पैदा होती है। इसके परो सरजीवन को तरह होते हैं। फूल का रग गुलाबी होता है। इसकी जड़ में धूसर वर्ण के रोएँ जमे रहते हैं।

७. सिंहलद्वीप, सुमात्रा टापू, जावा टापू, मलावार, कोचीन, चोन श्रादि में तज बहुत होता है। इसके छोटे-छोटे पेड़ होते हैं। इसके पत्तों को श्राकृति तमालपत्रों को तरह होती है। जिनमें से, सृख जाने पर, लींग को तरह महँक श्राती है। चुन का डठी के जपर सफेर फूल लगते हैं। जिनमें से गुलाव के फूल को तरह महँक श्राती है। करौंदे को मौंति इसके फल होते हैं। पेड़ की पतली छान को हो दालचाना कहते हैं।

(२) उत्पट (३) सह (४) त्वच (४) चीच (६) बराजक ॥१३४॥

( प्राचारि कर्ने रहस्य )

कर्चुरको द्राविडक. फाल्पको घेषमुख्यक:।

'कपूर, वाली इल्डी वे ४ नाम-(१) वर्षाका (२) झारि का (३) याच्यक (४)

विषत्। यकः ।

श्रोपयो जातिमान्ने स्युः

वैमा परते ६५ वतीत में का पाने हैं कि । 'शंभि ३. फनमनाना है प्रयोग तो एक पत्र विश्वस्थाऽतिशिम्बाइनना फिल्मी शर पुणिका गराने के प्रकार सुरद जाते हैं, उसे 'बोर्बाध' ' भर्षे हैं कि मेंद्रे की इसारि । को लाकि मान (२) व्यक्तिया (३) व्यक्तिया (४) क्रिक्त में ही कियांप साथ मा प्रकार होता है, देखा (४) सम्द्रिक सम्दर्भ भगवासा । यह भी जारण रहाम कि यह यह नहुनक्त में जिल्ला हैं। में 'प्लेक्य ' जहां नजा , स्यादक्तन्था सुमत्यत्यांमंत पुरस्तात्वा । एँ, मा निय पहुनवरणा नहीं होता।

( पूर्व भोजनमाधनम्य प्रपादेः )

<sup>इ</sup>शाकाम्यं पत्रपुष्पादि

पत्र-पुष (मृल, वंशादक्र, प्रम, फल, कल.

पीशनुकर त्यक् , छुताक ) फारि रा नाम-(१) शाम । ( नपुंसक )

( हे सण्दर्मापस्य )

तत्इलीयोऽल्पमारिपः।

भनीमाई के मान में २ माम--(१) तगद-र्याप (३) धापनारिए।

(पर्वाप्तिनाननाः)

"यनिहारी वनः वे ४ नम-(१) विशाहर

(पराप्राप्तास्य )

, जह

#### ( चःवारि बाह्ययाः )

ब्राह्मी तु मत्स्याची वयस्था सोमवल्लरी॥१३ऽ॥

ेवाह्मी के ४ नाम—(१) वाह्मी (२) मत्स्याची

(३) वयस्था (४) सोमवह्नरी ॥१३७॥

( चःवारि 'सत्यानासी' इति ख्यातायाः ) पटुपणीं हैमवती स्वर्णंचीरी हिमावती ।

"सत्यानासी कटेरी के ४ नाम—(१) पटु-पर्गी (२) हैमवती (३) स्वर्गाचीरी (४) हिमावती।

#### ( चत्वारि मापपण्याः )

हयपुच्छी तु काम्बोजी मापपर्णी महासहा ॥

<sup>3</sup>जङ्गली उड़द (मषवन) के ४ नाम—

(१) हयपुच्छी (२) काम्बोजी (३) माषपर्णी

(४) महासहा ॥१३८॥

( चत्वारि 'कन्दूरी' इति ख्याताया ) <u>तृ</u>रिडकेरी रक्तफला बिम्बिका पीलुपर्ग्यपि ।

४कन्दूरी के ४ नाम—(१) तुरिडकेरी (२) रक्तफला (३) विम्विका (४) पीलुपर्णी ।

१ ब्राह्मो के नाम—'ब्राह्मो वयस्था मत्स्याची सुरसा सोमवल्लरो।' ब्राह्मो के चुपका छत्तासा प्राय नम जमीन या सरोवर श्रादि के सिन्नकट होता है। इसके पत्ते छोटे-छोटे गोल एक श्रोर से खिले हुए होते हैं। यह स्मरण-शक्तिवर्द्धक है।

२ सत्यानामी कटेरी के पर्यायनाची शब्द निषयः प्रन्थों में ये हैं—

'स्वर्णचीरी हैमशिखा पटुपणीं हिमावती। हैमवती पीतपुष्पा तन्मूल चीक उच्यते॥' काँटेदार इसका चुप होता है। पत्तों के ऊपर श्रीर फलों पर काँटे होते हैं। फूल पीला होता है। दूध का रग स्वर्ण के रग का होता है, यथा—

कर्यटकी कर्य्यमा च, पीतपुष्पा चुपा भवेत्। रवर्णचीरी कर्य्यकला कृष्णवीजा च सुस्थिरा॥ ३ समतल देश की मापपर्यों के नीचे साधारण जड़ दोती है। पत्ते वर्गेर मूँग की तरह होते हैं।

४ निधग्द अन्यों के अनुसार कन्द्रों के नाम— विम्वी रक्तफला त्रुग्टी तुण्डिकेरी च विम्विका। श्रोष्ठीपमफला प्रोक्ता पीछपर्णी च कथ्यते॥ कन्द्रों वार्गों में बोई जाती है। इसके पक्ते तीन ध्रनो वाले होते हैं।

#### ( पञ्च वनतुरुसिकायाः )

चर्वरा कवरी तुङ्गी खरपुष्पाऽजगन्धिका ॥**१३**८॥

भवनतुलसी के ५ नाम—(१) वर्वरा (२) कवरी (३) तुङ्गी (४) खरपुष्पा (५) श्रजगन्धिका ॥१३६॥

( चत्वारि एलापण्याः )

पळापणीं तु सुवहा रास्ना युक्तरसा च सा।

हरास्ना के ४ नाम---(१) एलापर्गी (२)

सुवहा (३) रास्ना (४) युक्तरसा।

( पञ्च 'भम्ल लोनिया' इति ख्यातायाः ) चाङ्गेरी चुक्रिका दन्तशठाम्बष्टाऽम्ललोणिका१४०

श्रम्ल लोनिया, चाङ्गेरी के ५ नाम—(१)

चाङ्गेरी (२) चुकिका (३) दन्तशठा (४)

अम्बष्ठा ( ५ ) अम्ललोणिका ॥१४०॥

( चरवारि अम्छवेतसस्य )

सहस्रवेधी चुक्रोऽम्लवेतस शतवेध्यपि।

श्रमलवेंत के ४ नाम—(१) सहस्रवेधिन् (२) चुक (३) श्रम्लवेतस (४) शतवेधिन्। ये (१-४) पुँ सिक्ष हैं।

( चत्वारि 'लजावन्ती' इति ख्यातायाः ) नमस्कारी गएडकारी समङ्गा खदिरेत्यपिरे४१

<sup>८</sup>लजावन्ती, छुईसुई के ४ नाम—(१)

५ वनतुलसी जगलों में होती है। इसके पत्ते पियावौँसे की तरह छोटे और नीम के पत्तों की तरह कगूरेवाले होते हैं। पीलापन लिए और सुगन्धित इसका फूल होता है।

६ रास्ना के लिए ११४ वें स्नोक की टिप्पणी देखिए।
७ श्रमलवेंत के पेड़ वागों में बहुत होते हैं। इसका
श्राकार मध्यम होता है। इसमें सफेद रग के फूल लगते
हैं। इमका चिकना फल खरवूजे के श्राकार की तरह गोल
होता है, जो कच्ची श्रवस्था में हरे श्रीर पक जाने पर पाले
हो जाते हैं।

द लज्जावन्ती के चुप वेल की तरह होते हैं। मनुष्य को स्पर्श करते ही लज्जा के मारे मिकुड़ कर नीचे की -श्रोर भुक जातो है। इमी मे इसे लज्जावन्ती कहते हैं। इमकी जड़ लाल होती है। इमके पत्ते छोंकर या धैर के पत्तों की तरह होते हैं। इमके फून नोला रग मिला हुआ गुलावो रग के होते हैं। नमन्त्रशी (२) गण्डकरी (३) समझा (४) विमानला के ४ नाम--(१) समना (२) र्याहरा ॥१ ८६॥ (पञ्च जीवन्या.) जीवन्ती जीवनी जीवा जीवनीया मधुरुपा। भीतनी रे ४ मम—(१) जीवनी (१) वायसोली स्वाइरसा वयस्था बीयनी (६) सीया (४) जीवनी म (४) नगर-क्षेत्रा । (पत्र जीवकस्य)

फुर्चगीर्षे मधुरफः श्टह-हस्याह-जीवकाः॥१४३ भेतीसम में । साम--(१) मुर्चार्मायं (१) राष्ट्रका (३) शृद्ध (४) हरमाष्ट्र (४) जीवक गर् ४०स (धीमि चिराणिगस्य) किरानतियो भूमिम्बंडनार्यतिकः

लियान ध में ३ नाम-(१) विकाल हिल (०) मितिया (१) जनाविता ।

(पदा सप्ततावाः)

स्था समला।

विमला गातला भूरियेता वर्मक्येन्यविश्रास्थाः

- तिमना (३) सानका (४) नार्यकेना (४)

चमेरपा ॥१४३॥ (ब्रीणि वापनीत्या )

'सबोनी रे ३ सम-(१) बारीनी ( : ) म्याद्रमा ( ? ) प्यापा ॥।

(पन सक्तरम्य)

स्य महलकः। निकुरभो दन्तिका प्रत्यवश्चेत्रुदुस्परपार्ण्यपित

" गेही रम्भ प । नाम--( । ) सहारह (२) विष्या (३) विकार (४) धारशीर्य

(४) इत्रमहाराग संध्यतम (दे सम्मंग्राया ) प्रजमीम नुप्रमन्या

Employed to a comment of the property

् (२) इप्रशहना ।

(हे पर्गानिकायाः)

प्रजानमां द्यानिया।

(त्रीणि पुष्करमूलस्य)

मूले पुष्कर-काश्मीर-पद्मपत्राणि पौष्करे॥१४४॥

<sup>१</sup>पोहकर-मूल के ३ नाम—(१) पुष्कर

(२) काश्मीर (३) पद्मपत्र ॥१४५॥

( पञ्च उत्तरदेशे प्रसिद्धायाः 'पद्मचारिण्याः स्थल-

कमिलनी' इति ख्यातायाः )

श्रध्यथाऽतिचरा पद्मा चारटी पद्मचारिगी।

२स्थल कमिलनी के ५ नाम—(१) श्रव्यथा (२) श्रितचरा (३) पद्मा (४) चारटी (५) पद्मचारिणी।

( पञ्च काम्पिल्यस्य )

काम्पिल्यः कर्कशश्चन्द्रो रक्ताङ्गो रोचनीत्यपि

<sup>3</sup>कवीला के ५ नाम—(१) काम्पिल्य (२)
 कर्कश (३) चन्द्र (४) रक्ताङ्ग (५) रोचनी ॥१४६॥
 (पट पद्माटस्य)

प्रपुन्नाडस्त्वेडगजो दृहुच्नश्चकमर्दकः । पद्माट उरणाख्यश्च

४चकवड़ (पवाड, पमार) के ६ नाम— (१) प्रपुन्नाड (२) एडगज (३) दहुन्न (४) चक्रमर्दक (५) पद्माट (६) उरगाख्य ।

'यवानी दीप्यको दोप्यो भूतिकश्च यवानिका।'

कोई कोई 'श्रजमोदा यवानिका' इन चारों को श्रजवायन के पर्यायवाची शब्द मानते हैं। पारसी श्रौर खरासोनी श्रजवायन प्रसिद्ध है।

१ यह पुष्कर श्रीपधि की सुगन्धयुक्तजङ है।

२ स्थलकमल मी कमल की तरह होता है। किन्तु इसमें यह विशेषता है कि यह जमीन पर होता है। आकृति कमल के तुल्य होती है। परन्तु इसके पत्ते, फूल, फल उससे छोटे होते हैं।

३ पहाड़ों पर इसके पेड़ बहुत होते हैं। इसके पत्ते गूलर की तरह होते हैं। इसके फल छोटे वेर के आकार के होते हैं। उन पर लाल घूलि जमी रहती है, निन्हें कवीला कहते हैं।

४ चकवर का चुप होता है। इसके पत्ते गोल-गोल श्रीर एक-एक डएठो में पाँच होते हैं। इसका साग खाया जाता है। इसका फूल पीला होता है। उस पर फलो लगतो है। ( हे पलाण्डोः )

पलाराडुस्तु सुकन्दकः ॥१४७॥

प्याज के २ नाम-(१) पलागडु (२)

सुकन्दक ॥१४७॥

( द्वे हरिद्वर्णपळाण्डोः )

लतार्क-द्वद्वमौ तत्र हरिते

हरे रग के प्याज के २ नाम—(१) लतार्क (२) हुहुम।

( षट् लज्जनस्य )

श्रथ महौषधम् ।

लशुनं गुञ्जनारिष्ट-महाकन्द्-रसोनका ॥१४=

"लहसुन के ६ नाम—(१) महौषध (२) लशुन (३) गुञ्जन (४) श्रारिष्ट (५) महाकन्द (६) रसोनक ॥१४८॥

( हे 'गदहपूर्णा' इति ख्यातायाः ) पुनर्नवा तु शोथझी

<sup>६</sup>गदहपुत्रा, विषखपरा के २ नाम—( ! ) पुर्नवा ( २ ) शोधन्नी ।

> ( ह्रे वितुत्रस्य ) वितुन्नं सुनिषरणकम् ।

°चौपतिया, उटिंगन के २ नाम—(१)

वितुन्न (२) सुनिपरागुक।

( चत्वारि शणवण्याः )

स्याद्वातक. शीतलोऽपराजिता शणपगर्यपि१४६

५ मावप्रकाश में लिखा है कि लहसुन मचरा करने-

वालों को चाहिए कि निम्नलिखित वालों को छोड़ देवें—
(१) कसरत (२) भूप में घृमना (३) क्रीथ करना

(४) बहुत पानी पीना (५) दुग्धपान (६) गुड़ी

'न्यायाममातप रोषमतिनीर पयो गुडम् । रसोनमश्ननपुरुपस्त्यजेदेतन्निरन्तरम् ॥'

६ गदहपूर्णों का चुप पृथ्वी पर फैला हुआ होता है। इसके पत्ते गोल और लाल किनारेटार होते हैं। इसका फूल लाल होता है। सफेद फूलवाले चुप को विपखपरा

कहते हैं।

७ चौपतिया के साग का छत्ता द्धाप के समान नम जमीन पर होता है। इसके पत्ते चार और न्वागेरी की तरह होते हैं।

श्चननपर्णा, पट्टरन के ८ नाम-(१) । "गर्माण के २ नाम-(१) "एक हो (०) मार्थ (२) श्रीनल (३) खरगजिल (४) विवसी ॥१५१॥ भागवाणि ॥१४१॥ (पत्र ज्योनिप्स'राः) पागवर्षाघः बदर्भा पग्या ज्योतिपाती स्ता। भाग फांग्ना के प्र नाम-(१) पाराव-ार्धि (३) धटसी (३) पगम (४) ज्योति-भारी (१) लगा । ये (१-४) मी लिंग में । ( चत्रारि प्रायमाणापाः ) पार्विकं श्रायमाणा स्यात्त्रायन्त्री चलमहिका॥ "प्रायमन घ / नाम--(५) मार्पक (३) पायमाणा (३) प्रापनी (८) धलमंदिरा Herroll ( क्यारि वासवाः ) जिप्यक्रमेन्धिया गृष्टिर्वाराहा यद्रोत्यपि ।

"पारारियन्द में १ सास-(।) विपर-। मतिमिशमा ( ४ ) प्रति (३) यासमी (४) ६८३म । ( हे ध्हरायम ) मार्गयो भूरगङः स्याल्

र्भेतर्रहार के व हाल-जा १३ सार्थ (१)

· 101 1

(सप्त मध्राणः) शतपुष्पा स्तित्रञ्द्वभारतिरुद्धना मधुर। मिलि:। अवाक्युग्पी कारबी च हमें के ज सम्-(१) सरपुरा (२)

निरम्पन्न (३) प्रशिष्णका (४) मधुरा (४) मिनि (६) खननपुरी (३) प्रयो।

(पग्न प्रमारिष्याः)

मरणा तु प्रमारिको ॥१४२॥ तन्यं पटम्भरा राजवता भइवले विषे।

चेप्रसम् रे ४ सम्- १) सरमा (४) प्रवास्ति (१) गामस्य (४) ए० चन (४) क्षा गा गर्४ म

(पट्रायमानाः) उनी अनुका रअसी अनुस्कायपनिनी गरेपशा स्वर्धाः िस्सी, अभी के र सम्बद्धा () असी

(२) जारू (१) वहनी (२) पहुरा (१) राजा कि विवेद अवस्तर विवेद के अवस्त अवस्

( पञ्च गन्धमूल्याः )

श्रथ शदो गन्धमूळी षड्ग्रन्थिकेत्यपि । कर्चुरोऽपि पळाशः

े छोटा कच्र, कप्र कचरी, गन्धपलाशी के ५ नाम—(१) शटी (२) गन्धमूली (३) पङ्ग्रन्थिका (४) कच्री (५) पलाश।

( त्रीणि कारवेछस्य )

श्रथ कारवेल्लः कठिल्लकः ॥१५४॥

सुषवी च

करैला के ३ नाम—(१) कारवेक्स (२) कठिक्सक (३) सुषवी ॥१५४॥

( चत्वारि तिक्तपटोलस्य )

श्रथ कुलकं पटोलस्तिककः पटुः।
<sup>\*</sup> व्हवा परवल के ४ नाम—(१) कुलक

(२) पटोल (३) तिक्तक (४) पदु।

( हे कूष्माण्डस्य )

कूष्माएडकस्तु कर्कारु

³कोहड़ा के २ नाम—(१) कूष्माएड (२) कर्कार।

( हे कर्कट्याः )

उर्वारः कर्कटी स्त्रियौ ॥१४४॥

४ककड़ी के २ नाम—(१) उर्वार [ इर्वार, ईर्वार ईर्वाल, एर्वार] (२) कर्कटी इनमे (१ ला) पुँ सिङ्ग

श्वाद्यकाश में गन्धपलाशी के पर्यायवाची शब्द ये वतलाये गये हैं

'शठी पलाशी पङ्ग्रन्था सुन्नता गन्धम् लिका। गन्धरिका गन्धर्वधर्वध् पृथ्रपलाशिका॥'

इसकी वेल होती है। सुगन्धियुक्त कन्द की तरह इमकी जड़ होती है। दुकड़ा-दुकड़ा करके जब उसे सुख। लेते हैं तब उसे कपूरकचरी कहते हैं।

२ परवल — मीठा, कड़वा — दो प्रकार का होता है। कड़वा परवल का उपयोग श्रीपिध में होता है। इसके फूल मफेद होते हैं। फल नीले श्रीर पकने पर लाल हो जाते हैं।

३ कोहदा की वेल होती है। यह सब जगह वोया जाता है। इमका वहा और नीला फल होता है।

४ क्वड़ी श्रनेक जाति की होती है, किन्तु नवसे उत्तम श्रोपमञ्जु की क्वड़ी होती है। में भी होता है )। ये (१-२) स्त्रीलिङ्ग हैं ॥१५५॥ ( है कटुतुम्च्याः )

इक्वाकुः कटुतुम्बी स्यात्

पतितलें।की, कडवी लोश्रा के २ नाम— (१) इत्त्वाकु (२) कटुतुम्बी। ये (१-२) स्रीलिङ्ग हैं।

> ( द्वे 'लौकी' इति ख्यातायाः ) तुम्ब्यलावृक्तमे समे ।

<sup>६</sup> लौकी, लौग्रा, कद्दू के २ नाम—( ▮ ) तुम्बी ( २ ) श्रालावृ । ये ( १–२ ) स्त्रीलिङ्ग हैं ।

( त्रीणि गोडुम्बायाः ) चित्रा गवात्ती गोडुम्बा

<sup>७</sup>गोमा ककड़ी के ३ नाम—( । ) चित्रा

(२) गवाची (३) गोडुम्वा।

( द्वे इन्द्रवारुण्याः ) विशाला त्विन्द्रवारुणी ॥१५६॥

<sup>८</sup>इन्द्रायन के २ नाम— (१) विशाला (२) इन्द्रवारुगी ॥१५६॥

( त्रीणि सूरणस्य )

अशोंघः सुरणः कन्दः

सूरन के ३ नाम~-(१) श्रशोंध्न (२) सूरग्रा(३) कन्द।

( हे गण्डीराख्यशाकभेदस्य, कटुस्रणस्य वा ) गएडीरस्त समष्टिला।

<sup>९</sup>गग्डीर साग वा कड़वे सूरन के २ नाम— (१) गग्डीर (२) समष्टिला।

५ तितलीकी को वेल होती है। फूल सफेद होते हैं। इ इसकी भी वेल तितलोकी की तरह होती है। फूल और फल भी उसी प्रकार लगते हैं।

🖪 यह श्रीष्मत्रातु में उत्पन्न होती है ।

द इन्द्रायन अधिकतया सारी जमीन में होतो है। इसके फूल कॉटेदार और लाल रह के होते हैं। इसके फल पीले रद के और लम्बे पत्ते बीच-बीच में कटे हुए होते हैं। इन्द्रायन जलाब देने के काम में श्राता है।

ह गएटीर नाम का माग भी होता है श्रीर यह वैद्यक निषएड के श्रमुमार कड़वे सरन का भी नाम है।

( एकं 'करेम्' इतिप्यातस्य ) कलस्यी व्हरम् वे सप्य का नाम-(१) फलम्बी! (स्रीनिंग) ( एकं 'पाई' इति खानस्य ) उपोटिका ेपोंट्र फे गाग का नाम--(१) उसेटिका। ( एवं 'ग्रही' इति गयानस्य ) श्रस्त्री तु मृत्यं मृर्था के मान का नाम--(१) मृत्य ( पुँगिएए-नपुंगप )।

( एकं 'हरहम' इतिगदानम्य ) हिलमोचिका ॥१४आ रेणक्रान वे भाग पर नाम--(१) रित्रमी-

निवा गाउ ५ जी ( एवं 'वपुशा' होत स्थातस्य )

धारपुराष्

संहत्रवीयां-भागंच्यो सहाऽनन्ता

भ्य के ६ माम-(१) हुन (२) शान पर्शिय (३) सहस्र्वार्स (४) समे १४)

चरा (६) अनन्ता । ( चार्यातः श्वेनन्त्रांपाः ) श्रध मा मिता ॥१४८।

गोलोमी शतबीर्या च गएडाको शत्याजकः। ध्यमेट एक के ४ सा-(१) मिलाई (१) सर्गातं (१) गनानं (४) सरास

दार गर्भ हो। ( खार्गार सुरतायाः ) ष्ट्रहिन्टो मेवनामा ग्रन्शामुस्तकपरिनयाम् १४६ भोदाण ४०५ ५(१) पुरांत्रः (१) मेलनाम (३) स्माति के स्मानित हासी

(F-2) Fam. (2) Mar. ( > ) 40 32 स्थित में हा है। १४४७ (्रे सहस्थातमा)

#### ( त्रीणि नागरमुस्तकस्य )

#### चूडाला चक्रलोचटा।

१नागरमोथा के ३ नाम—(१) चूडाला (२) चकला (३) उचटा।

#### (दश वेणोः)

# वंशे त्वक्सार-कर्मार-त्वचिसार-तृणध्वजाः १६० शतपर्वा यवफलो वेणु-मस्कर-तेजनाः ।

२वॉस के १० नाम—(१) वंश (२) त्वक्सार (३) कर्मार (४) त्वचिसार (५) तृगाष्वज (६) शत-पर्वन् (७) यवफल (६) वेगाु (६) मस्कर (१०) तेजन ॥१६०॥

( एकं कीटादिकृतरन्ध्रगतवाताहतवेणूनाम् ) वेगाव. कीचकास्ते स्युर्ये स्वनन्त्यनिलोद्धताः१६१

कीकों से खाए हुए छेद में धुसी हुई हवा से वजनेवाले-रन्ध्रवॉस-का नाम—(१) कीचक (पुँक्षिक )॥१६१॥

#### ( त्रीणि वंशादिप्रन्थे-)

#### प्रन्थिनी पर्व-परुषी

गॅाठ या पोर के ३ नाम—(१) प्रनिथ (२) पर्वन् (३) परुष्। इनमें (१) पुँ लिङ्ग प्रौर (२-३) नपुसक हैं।

# ( त्रीणि 'रामसर' इति ख्यातस्य )

गुन्द्रस्तेजनकः शरः।

<sup>3</sup>सरपत, रामसर के ३ नाम—(१) गुन्द्र (२) तेजनक (३) शर।

१ वैद्यकिनधर्द्ध के अनुसार नागरमोथा के नाम— 'नागरमुस्ता नादेयो वृपध्वाची कच्छरुहा। चूडाला पिर्ये सुस्ता च नागरोत्था कलापिनी॥' वरसात में माधारण खेतों में यह उत्पन्न होता है। वैद्यक्षप्रन्थों में इसकी वड़ी प्रशासा है।

२ वाँस गाँवों, जगलों, पर्वतों को तलेटियों में उत्पन्न होते है। इसमें सफेद फूल लगते है। इसमें से वशलोचन निकलता है।

३ यह पानी में होता है। इसके पत्ते बहुत लम्बे (करोब ४-५ फुट) और एक इच चौदे होते है। इसकी चटाई वन तो है।

#### (त्रीणि धमनस्य)

#### नडस्तु धमनः पोटगलः

४नरसल के ३ नाम—(१) नड (२) धमन (३) पोटगल।

# ( त्रीणि काशस्य ) श्रयो काशमस्त्रियाम् ॥१६२॥

#### इक्षुगन्धा पोटगळ:

पकास के ३ नाम—(१) काश (२) इन्तुगन्धा (३) पोटगल । इनमें (१ला) पुं-नपुंसक, (२रा) स्त्रीलिङ, (३रा) पुँक्षिङ है ॥१६२॥

( एकं वल्वजतृणस्य )

# पुंसि भूम्नि तुं बल्वजाः।

वल्वज तृरा, वगई का नाम-(१) वल्वज। यह पुॅल्लिक्ष में बहुवचनानत होता है।

( द्वे इक्षोः )

#### रसाल इक्षुः

ईख के २ नाम—(१) रसाल (२) इन्नु । ये (१-२) पुॅल्लिङ्ग हैं।

#### ( एकैकमिश्चभेदानाम् )

तद्भेदा. पुराडू-कान्तारकादयः ॥१६३॥ व्योवा का नाम—(१) पुराडू।

काले पौढा का नाम-(१) कान्तारक ॥१६३॥

( हे गण्डदूवीयाः )

#### स्याद्वीरणं वीरतरम्

४ यह जलाशय क करीव जगलों में होता है। इसके एत्ते और आकृति ईख की तरह होती है।

प्र कास निद्यों के किनारे की चड़ में पैदा होती है। इसमें सफेद फूल लगते हैं। ये देखने में बहुत ही सुन्दर लगते हैं। शरह ऋतु का वर्णन करते हुए गोस्वामी जुलसोदासजो लिखते हैं—'फूले कास सकल मिह छाई। जिम वर्ण कृत प्रकट बुदाई।'

६ ईख के द्वादश मेदों का वर्णन भावप्रकाश में मिलता है—

'वीग्रङ्को मोरुकश्चापि वराक रातपीरक । काम्तारस्तापसेजुश्च काग्रहेजु सृचिपत्रकः ॥ नैपालो दोर्घपत्रश्च नोलपोरोऽथ कोराकृत् । इत्येना जानयस्नेषां कथयामि गुणानपि ॥'

#### ( त्रीणि नागरमुस्तकस्य )

चुडाला चक्रलोचरा।

<sup>9</sup>नागरमोथा के ३ नाम—(१) चूडाला (२) चकला (३) उचटा।

(दश वेणोः)

# वंशे त्वक्सार-कर्मार-त्वचिसार-तृणध्वजाः१६० शतपर्वा यवफलो वेग्र-मस्कर-तेजनाः ।

२वॉस के १० नाम—(१) वंश (२) त्वक्सार (३) कर्मार (४) त्वचिसार (५) तृगाध्वज (६) शत-पर्वन् (७) यवफल (६) वेगु (६) मस्कर (१०) तेजन ॥१६०॥

( एकं कीटादिकृतरन्ध्रगतवाताहतवेणूनाम् ) वेराव. कीचकास्ते स्युर्ये रवनन्त्यनिलोद्धताः१६१

कीड़ों से खाए हुए छेद में घुसी हुई हवा से वजनेवाले-रन्ध्रवॉस-का नाम--(१) कीचक (प्रॅिक्सिंक )॥१६१॥

( त्रीणि वंशादिग्रन्थेः )

#### ग्रन्थिना पर्व-परुषी

गाँठ या पोर के ३ नाम—(१) प्रनिथ (२) पर्वन् (३) परुप्। इनमें (१) पुंत्तिङ्ग श्रौर (२-३) नपुंसक हैं।

( त्रीणि 'रामसर' इति ख्यातस्य ) गुन्द्रस्तेजनकः शरः ।

असरपत, रामसर के ३ नाम—(१) गुन्द(२) तेजनक (३) शर ।

१ वैधकिनिष्यु के अनुसार नागरमोथा के नाम—
'नागरमुस्ता नादेयो वृपध्वाची कच्छरहा।
चूडाला पिण्डमुस्ता च नागरोत्था कलापिनी॥'
वरसात में साधारण खेतों में यह उत्पन्न होता है।
वैधकग्रन्थों में इसकी वड़ी प्रशसा है।

२ वाँस गाँवों, जगलों, पर्वतों को तलेटियों में चरपन्न होते है। इसमें सफेद फूल लगते हैं। इसमें से वशलीचन निकलता है।

३ यह पानी में होता है। इसके पत्ते बहुत लम्बे (करोब ४-५ फुट) श्रीर एक इथ चौड़े होते हैं। इसकी चर्टाई वन तो है।

(त्रीणि धमनस्य)

नडस्तु धमनः पोटगळः

<sup>४</sup>नरसल के ३ नाम—(१) नड (२) धमन (३) पोटगल ।

> ( त्रीणि काशस्य ) स्त्राथो काशमस्त्रियाम् ॥१६२॥

इक्षुगन्धा पोटगलः

पकास के ३ नाम—(१) काश (२) इत्तुगन्धा (३) पोटगल । इनमें (१ला) पुं-नपुंसक, (२रा) स्त्रीलिङ्ग, (२रा) पुँक्षिङ्ग है ॥१६२॥

( एकं वल्वजतृणस्य )

पुंसि भूम्नि तुं वल्वजाः।

वल्वज तृरा, वगई का नाम—(१) बल्वज। यह पुॅल्लिङ्ग में बहुवचनान्त होता है। ( हे इक्षोः )

रसाल इक्षुः

ईख के २ नाम—(१) रसाल (२) इन्तु । ये (१-२) पुॅल्लिङ्ग हैं।

( एकैकमिश्चमेदानाम् )

तद्भेदाः पुराङ्र-कान्तारकादयः ॥१६३॥ ६ पौढा का नाम—(१) पुराङ्क । काले पौढा का नाम—(१) कान्तारक ॥१६३॥

( हे गण्डदूर्वायाः )

स्याद्वीरणं वीरतरम्

४ यह जलाशय क करीव जगलों में होता है। इसके पत्ते श्रीर श्राकृति ईंख को तरह होतो है।

प्र कास निदयों के किनारे की चड़ में पैदा होती है। हसमें सफेद फूल लगते हैं। ये देखने में बहुत ही सुन्दर लगते हैं। शरह ऋतु का वर्णन करते हुए गोस्वामी तुलसोदासजी लिखते हैं—'फूले कास सकल मिह छाई। जिम वर्ण कृत प्रकट बुढ़ाई।'

६ ईख के द्वादश मेदों का वर्णन भावप्रकारा में मिलता है—

'पौरव्हको मोरुकश्चापि वशक शतपोरक । कान्तारस्तापमेनुश्च कार्छेनु सृचिपत्रकः॥ नैपालो दोर्षेपत्रश्च नीलपोरोऽथ कोशरुत् । इस्येना जातयस्तेषा कथयामि गुणानपि॥' गाडर दूव के २ नाम—(१) वीरग (२) वीरतर।

( दश 'बश' इतिख्यातस्य ) मृलेऽस्योशीरमस्त्रियाम् । स्रभयं नलदं सेन्यममृणालं जलाशयम् ॥१६४

अभय गल्द सन्यममृर्णाल जलाशय लामज्जकं लघुलयमवदाहेष्टकापथे ।

२ खस (गाडर दूव की जड़) के १० नाम— (१) उशीर (२) श्रभय (३) नलद (४) सेव्य (५) श्रमुगाल (६) जलाशय (७) लामज्जक (६) लघुलय (६) श्रवदाह (१०) इष्टकापथ । इनमें (१ ला) पुँ खिझ—नपुंसकलिझ में श्रीर शेष (२-१०) नपुसक लिझ में होते हैं ॥१६४॥

( एकैकं नढादिगर्मु च्छ्यामादिकानाम् ) नडादयस्तृगां गर्मुच्छ्यामाकप्रमुखा श्रपि॥१६४

ये नड, (काश) श्रादिका नाम—(१) तृंगा (नपुसक)।

तृराधान्य का नाम—(१) गर्मुत् (स्रीलिङ्ग)।

,, सवा का नाम—(१) श्यामाक (पुँक्षिक्क)।

'प्रमुख' शब्द से वच्त्यमाण 'कुश' श्रादि का तृणत्व प्रहण करना। तृणधान्य में 'नीवार' श्रादि का प्रहण करना ॥१६५॥

( चत्वारि कुशस्य ) श्रस्त्री कुशं कुथो दर्भः पवित्रम्

<sup>3</sup>कुशा, दाभ के ४ नाम—( । ) कुश (२)

१ वैद्यक शब्दिसन्धु में लिख। है कि 'गण्डदूर्वेति वीरणम्।' यह एक प्रकार की घास होती हैं। इसके चुप दो-दो, तोन-तीन फुट ऊँचे होते हैं। जलाशय के ममीप लगातार कोसों तक इसके खेत होते हैं। इसके तृण कास की तरह लम्बे होते हैं। इसी के तृण से मकानों के छप्पर डाले जाते हैं।

२ 'बीरणस्य तु मूल स्यादुशीर नलद च तत्।' 'अर्थात्-गाँडर घास की जड़ को 'उशीर', 'नलद' कहते हैं।

३ वैषक शब्दतिन्धु में लिखा है—

कुथ (३) दर्भ (४) पवित्र । इनमें (१) पुं-नपुंसक, (२-३) पुँ खिद्ग, (४) नपुंसक हैं ।

( पट् रोहिपाख्यतृणविशेपस्य ) श्रथ कत्तराम् ।

पौर-सौगन्धिक-ध्याम-देवजग्धक-रौहिपम् १६६

४रोहिस तृगा, गधेज घाम के ६ नाम— (१) कत्त्रा (२) पौर (३) सौगन्धिक (४) ध्याम (५) देवजग्धक (६) रौहिष ॥१६६॥

( द्वे छत्राकारजलजतृणविशेषस्य )

#### **छुत्रातिच्छुत्र-पाल**घ्नौ

"काश्मीर के दिव्य सरोवर में उत्पन्न होने वाले श्रीर छत्राकार सुगन्वि तृगा के २ नाम— (१) छत्रातिच्छत्र (२) पालन्न। ये (१-२) पुंक्षित्र हैं।

( हे भूतृणस्य )

मालातृणक-भूस्तृणे।

<sup>8</sup> सुगन्धित भृतृगा के २ नाम—(१) माला-तृगाक (२) भूस्तृगा। ये (१-२) नपुंसक हैं।

'कुशो दिविध हर्स्बदी धेंभेदेन । तयोदी धेंपत्रकुश एव सितद्भें उच्यते । स एवाधिक गुणः । हर्ने ऽपि प्रायेण सितद्भें उच्यते । 'दभौं द्वौ च गुण्तुल्यो तथापि च सिताधिक । यदि श्वेतकुशाभावे त्वपर योजयेद्भिपक्॥' यद्यपि-कुशा श्रौर दाभ-दोनों एक ही जाति के तृण हैं तथापि कुशा श्रीक गुण वाला है। यह रैतीली जमीन, द्वहों श्रौर जगलों में पैदा होती है। इसके परे काम हो की तरह होते हैं।

तृखगखपरिगखन---

'कुरा काराश्च दर्भश्च कत्तृण भूतृण तथा। रोतदूर्वा नीलदूर्वा गण्डदूर्वेति वीरणम्॥'

४ मालवा श्रीर राजपूताना के जगलों में रोहिस तृख बहुत होते हैं। इसके पत्ते छोटे श्रीर हरे होते हैं जो देखने में बहुत ही सुन्दर मालूम होते हैं। इसके प्रत्येक श्रद्ध से सुगन्धि निकलती रहती है।

५ वैद्यक शब्दिसन्धु में लिखा है-

'झन्नातिच्छन'—स जलज , झन्नाकारश्च भवति, काश्मीरस्थदिन्यसरसि दृश्यते ।

६ ये श्रधिकतया वागों एव उपवनों में उत्पन्न होते हैं इसके बीज बहुत, छोटे छोटे होते हैं।

#### ( ह्रे कोमलतृणस्य )

#### शब्पं वालतृणम्

मुलायम श्रीर नये तृगा के २ नाम—(१) शष्प (२) वालतृगा ।

( ह्रे गवादीनां भक्ष्यतृणस्य )

#### घासो यवसम्

घास के २ नाम—(१) घास (२) यवस । इनमें (१ ला) पुॅल्लिङ ग्राँग (२) नपुंसक है। (द्वे तृणमात्रस्य)

त्रणमर्जनम् ॥१६८॥

सर्वे प्रकार के तृगाों के २ नाम—(१) तृगा (२) त्रर्जुन ॥१६७॥

( एकं तृणसमुदायस्य )

## तृणानां संहतिस्तृगया

<sup>१</sup>तृणों के समूह या घूर का नाम—(१) तृग्या (स्त्रीलिङ्ग)।

( एकं नडसमुदायस्य )

नज्या तु नडसंहति:।

नरकुल की ढेर का नाम—(१) नड्या (स्त्रीलिङ्ग)।

( द्वे तालस्य )

#### तृण्राजाह्वयस्ताल.

वाड़ के २ नाम—(१) तृगाराज (२) ताल ।

( द्वे नारिकेलस्य )

नालिकेरस्तु लाङ्गली ॥१६८॥ <sup>२</sup>नारियल के २ नाम—(१) नालिकेर

१ वैद्यक निषयह अन्धों के अनुसार ताड़ के नाम— 'तालस्तु लेख्यपत्र स्थानुखराजो महोत्रत ।'

ताइ के पेड़ वहुत बड़े-बड़े होते हैं। इसके पत्ते खजूर की अनी की तरह कैंटीले और चार-चार फुट लम्बे चौड़े होते हैं। पेड़ के रस को ताड़ी कहते हैं। ताइके पर्धे की महत्ता अनेक अन्धों में मिलतो है। इसके सम्बन्ध में अधिक जानने के लिए 'मनुष्यवर्ग' के अन्तिम क्षोक को टिप्पणी देखिए। प्राचीन काल में ताड़ पत्रों पर अन्थ लिखे जाते थे।

२ वैचक निवर्ण्ड अन्थों के अनुसार नारियल के नाम-

(२) लाइली । इनमें (१ ला) पुॅल्लिइ, (२ रा) स्त्रीलिइ है। यह इनन्त पुॅल्लिइ (लाइलिन्) में भी होता है॥१६=॥

#### (पञ्च पूगवृक्षस्य )

# घोएटा तु पूगः क्रमुको गुवाकः खपुरः

³सुपारी के पेड़ के ४ नाम—(१) घोराटा
(२) पूग (३) ऋसुक (४) गुवाक (४)
खपुर। इनमें (१) स्त्रीलिङ, (२-४) पुॅल्लिङ हैं।
(एकं ऋसुकफलस्य)

अस्य तु।

#### फलमुद्धेगम्

४ सुपारी के फल का नाम—(१) उद्देग।

( एकैकं तृणहुमभेदानाम् )

एते च हिन्तालसहितास्त्रयः ॥१६८॥ खर्जूरः केतकी ताली खर्जूरी च तृण्ह्रमाः।

हिन्ताल इच के सहित ये तीन (ताल-नारियल-सुपारी) इच्च, खजूर, केतकी, ताली श्रीर खर्जूरी को मिलाकर कुल ये = तृरावृच्च कहलाते हैं।

<sup>4</sup>हिन्ताल का नाम—(१) हिन्ताल (पुं०)।

"नारिकेलो इढफलो लाङ्गली कूर्चशीर्पेक । जङ्ग स्कन्थफलश्चैव तृखराज सदाफल ॥"

नारियल नदी या समुद्र के नजदीक वहुत होते हैं। इसके पेड़ वहुत बड़े-बड़े होते हैं। इनमें शाखाएँ नहीं होतीं। जगर के हिस्से में खजूर की तरह पत्ते होते हैं जिनके मध्य में नारियल पैदा होते हैं। नारियल के फल की श्रावश्यकता प्रत्येक माझलिक कृत्यों में पड़तो है।

३ वार्गों में सुपारों के बड़े-बड़े पेड़ होते हैं। इसके पेड़ राम्भा की तरह सीधे ऊपर की भोर चले जाते हैं। इसके पत्ते नारियल के पत्तों की तरह बड़े होते हैं।

४ इसके ऊपर कुछ लम्बाई लिए गोल-गोल फल लगते हैं जिनके छिलने से भीतर से सुपारी निकलती हैं। 'फल पूर्गीफल प्रोक्तमुद्देग च तदोरितम्।'

५ ध्रयह ताड़ के पेड़ की एक जाति होती है। इसके
 पेड़ बहुत ही बड़े-चड़े श्रीर पत्ते बहुत ही लम्ये चीड़े होते
 है। यह दिल्ल देश में प्रिमिद है।

ेखज्र का नाम—(१) खर्जूर (पुं॰)।
केतकी के पेड़ का नाम—(१) केतकी
(स्त्रीलिङ्ग), (पुँक्लिङ्ग में केतक)।
छोटे ताड़ का नाम—(१) ताली (स्त्रीलिङ्ग)।
रेक्कुहारा का नाम—(१) खर्जूरी (स्त्रीलिङ्ग)।
(इति वनौषधिवर्ग ४)

# अथ सिंहादिवर्गः ५

(षट् सिहस्य)

सिंहो मृगेन्द्र: पञ्चास्यो हर्यद्य: केसरी हिरि:। शेर के ६ नाम--(१) सिंह (२) मृगेन्द्र (३) पश्चास्य (४) हर्यन्त (५) केसरिन् (६) हरि।

(त्रीणि च्याघ्रस्य)

शार्दूल-द्वीपिनौ च्याब्रे

४ बाघ के ३ नाम—(१) शार्दूल (२) द्वीपिन् (३) व्याघ्र।

१ खजूर के पेड़ और छुहारे के पेड़ सीधे ऊपर की श्रोर बढ़ते हैं। इनके पत्ते लम्बे होते हैं। इनमें शाखाएँ नहीं होतीं। ऊपर की श्रोर फल लगते हैं।

२ निघरङ चन्धों में कहा गया है कि— 'खर्जूरी गोस्तनोकारा परद्वीपादिहागता। जायते पश्चिमे देशे सा छोहारैति कोत्थेते॥'

श्रर्थात्—खर्जूरी श्रीर गोरतनाकारा—ये वो नाम छुहारा के हैं। इसकी श्राकृति गौ के थन की तरह होती हैं। यह दूसरे टापू से भारत में श्राया है श्रीर पश्चिम देश में होता है।

३ श्रन्य पुस्तकों में ये = नाम शेर के श्रिधिक मिलते हैं—

कण्ठीरवो मृगरिपुर्म्यं गद्दष्टिम्यं गाशनः । पुण्डरीकः पञ्चनख-चित्रकाय-मृगद्विषः ॥

रोर के और मनाम—(१) कर्णठीरन (२) मृग-रिपु (३) मृगदृष्टि (४) मृगारान (५) पुरुदरीक (६) पञ्चनस्र (७) चित्रकाय (म) मृगद्विष।

४ बाप मारतीय जगलों में पाया जाता है। परन्तु इस जाति के सबसे बड़े श्रीर बलवान् जन्तु उत्पन्न करने का गौरव वगाल प्रान्त को है। इसके शरीर का रग

( हे कुक्कुराकृतेः कृष्णरेखाचित्रितसृगविशेपस्य ) तरश्चस्तु सृगादनः ॥१॥

भ्चीता, लक्ष वग्घा, तेदुःश्रा के २ नाम---(१) तरन्तु (२) मृगादन ॥१॥

( द्वादश ज्ञ्करस्य )

वराहः सूकरो घृष्टिः कोलः पोत्री किरिः किटिः। दंष्ट्री घोणी स्तब्धरोमा कोडो भूदार इत्यपि॥

हस्त्रर के १२ नाम--(१) वराह (२) सूकर (३) घृष्टि (४) कोल (५) पोत्रिन् (६) किरि [किर ] (७) किटि (६) दंष्ट्रिन् (६) घोणिन् (१०) स्तब्धरोमन् (११) कोड (१२) भूदार। ये (१-१२) पुँहिलक्ष हैं॥ २॥

( नव वानरस्य )

कपि-प्लवह-प्लवग-शाखामृग-वलीमुखाः। मर्कटो वानरः कीशो वनीकाः

बन्दर के ६ नाम--(१) किप (२) प्लवज्ञ (३) प्लवग (४) शाखामृग (५) वलीमुख (६) मर्कट (७) वानर (६) कीश (६) वनौकस्।

( चत्वारि भल्लुकस्य )

श्रथ भल्लुके ॥३॥

<del>श्रृदााच्छभल्ल—भाल्लुकाः</del>

भालू, रीछ के ४ नाम--(१) भल्लुक (२) ऋच (३) श्रम्छभक्ष (४) भल्लूक ॥३॥

हलका पीला होता है जिस पर बादामी या काली घारियाँ होती हैं। भारतवर्ष में ये तीन प्रकार के होते हैं—( । ) लोदिया वाव (२) ऊँटिया बाव श्रीर (३) नर-मीजी वाव।

५ एक कवि चीता का कैसा स्वामाविक वर्णन करता है-लांगुलेनाभिष्टत्य चितितलमसकुद्धारयन्नमपदभ्या--

मात्यन्येवावलीय हुतमथ गगन प्रोत्पतन्विक्रमेख । स्फूर्जेहुधुद्भारघोप प्रतिदिशमखिलान्द्रावयन्नेप जन्तु—

न्कोपाविष्ट. प्रविष्ट प्रतिवनमरुणोच्छ्नचन्नुस्तरचुः॥ ६ सृश्रर क सम्बन्ध में विस्तृत वर्णन 'नन्तु नगत्' ( पृष्ठ १७७ १८४ ) में पिदृष्ट ।

#### ( त्रीणि गण्डश्यङ्गस्य )

गराडके खड़-खड़िनौ।

<sup>9</sup> गेंड़ा के ३ नाम—(१) गग्डक (२) खड़ा (३) खड़िन्।

( पन्च महिपस्य )

#### जुळायो महिषो वाह्यिषत्कासर-सैरिभाः ॥**४॥**

भैंसा के ५ नाम—(१) लुलाय [ लुलाप ] (२) महिष (३) वाहद्विषत् (४) कासर (५) सेरिम ॥४॥

( दश जम्बुकस्य )

स्त्रिया शिवा भूरिमाय-गोमायु-मृगधूर्तकाः। शृगाल-वञ्चक-कोष्टु-फेरु-फेरव-जम्बुकाः।श।

सियार, गीदड़ के १० नाम—(१) शिवा
(२) भूरिमाय (३) गोमायु (४) मृगधूर्तक
(५) श्र्याल (६) वञ्चक (७) क्रोण्ड (८)
फेर (६) फेरव (१०) जम्बुक । इनमें
(१) स्त्रीलिङ्ग, (२-१०) पुॅल्लिङ हैं॥ ५॥

# ( पञ्च विडालस्य)

श्रोतुर्विडालो मार्जारो वृषदंशक श्राखुभुक्। विलार के ५ नाम—(१) श्रोतु (२)

विडाल (३) मार्जार (४) वृषदंशक (५) श्राखुभुज्। ये (१-५) पुॅल्लिङ्ग हैं।

( त्रीणि गोधिकात्मजस्य )

त्रयो गौधेर-गौधार-गौधेया गोधिकातमजे॥६॥

२गोह के वच्चे के २ नाम--(१) गाँधेर (२) गौधार (३) गाँधेय ॥ ६॥

१ भारतवर्ष में दो जाति के गँड़े पाये जाते हैं। एक यृहत्काय जाति का होता है जो हिमालय की तराई में नैपाल से भूटान तक पाया जाता है। आसाम में भी होते हैं और प्राय घने जगलों में दलदलों के ममीप वास किया करते हैं। दूसरा चुदकाय जाति का होता है। यह यगाल प्रान्न में चुन्दर वन में अधिकता से पाया जाता हैं। इमकी नाक की हड़ी बड़ी मजनूत होती है और उस पर एक पैना सींग होता है जो चमड़े और वालों से ढका रहता हैं। गंडे के विषय में विस्तृत वर्णन जन्तुजगत् नामक जन्थ ( पृष्ठ १४१-१५४ ) में पिड़िए।

२ नर सौंप और मादा गोह के सयोग से गोधिका-

( द्वे शल्यस्य )

श्वावित्तु शल्यः

साही के २ नाम--(१) श्वाविध् (२) शल्य।

( त्रीणि शल्यलोम्नः )

तल्लोमिन शललो शललं शलम्।

³साही के रोऍ के ३ नाम—(१) शलली (२) शलल (३) शल। इनमें (१) स्त्रीलिङ्ग,

( २-३ ) नपुंसक हैं।

( ह्रे वातमृगस्य )

वातश्मीर्घातमृगः

दौड़ने में हवा से वात करनेवाले मृग के २ नाम—(१) वातप्रमी (२) वातमृग। ये (१-२) प्रॅल्लिक्ष हैं।

(त्रीणि वृकस्य)

कोकस्त्वीहामृगो वृकः ॥॥॥

मेडिया, हुँडार के ३ नाम—(१) कोक (२)

ईहासृग (३) वृक ॥ ७ ॥

(पच्च हरिणस्य)

मृगे कुरङ्ग-वातायु-हरिणाऽजिनयोनय ।

हरिन के ४ नाम--(१) मृग (२) कुरङ्ग (३) वातायु (४) हरिए (४) श्रजिनयोनि । ये (१-४) पुल्लिङ्ग हैं।

( एक हरिणीचर्माद्यस्य )

पे**णेयमे** एयाश्चमां चम्

रमज पदा होता है। गोह छिपकली की जाति का एक जगली जन्तु होता है। यह आकार में नेवले से कुछ वड़ा होता है।

३ यह एक प्रकार का जानवर होता है और हिन्दुस्तान में सब जगह पाया जाता है। यह खरगोरा के श्राकार का होता है। इसके सारे शरीर पर कॉट होते हैं जो साही के कॉट के नाम से मर्वत्र प्रसिद्ध हैं। इसके कॉट के सम्बन्ध में किम्बदन्ती भी सुनी जाती है। जब साही श्रपने नुकीले कॉट खड़े कर लेती है तो मॉसमोजी जन्तु महज हो उस पर मुँह मारने का साहस नहीं करते। यह प्राय-नदियों श्रीर तालानों के ढालू किनारों में मॉटा खोद लिया करती है। काली हरिनी के चमके (मांस श्रादि) का नाम—(१) ऐग्रेय (पुं-स्त्री-नपुंसक)। (पुकं हरिणचर्माधस्य)

#### पणस्येगम्

काले हरिन के चमंदे, मास श्रादि का नाम-(१) ऐए। (पुं०-स्री-नपुंसक)।

उमे त्रिषु ॥=॥

ये दोनों (ऐग्रोय, ऐग्रा) तीनो लिङ्ग में होते हैं॥ =॥

( हरिणमेदानां पृथक्पृथगेकैकम् )

कदली कन्दली चीनश्चमूह-प्रियकाविष । समूरुश्चेति हरिगा, अमी अजिनयोनयः ॥९

चिकारा, चौसिंगा हरियों किस्म के ६ नाम— (॥) कदिलन् (२) कन्दिलन् (३) चीन (४)

चमूरु (५) प्रियक (६) समूरु । ये (१-६) पुँत्लिक् हैं । इनमें कोई-कोई इन्नन्त (१-२) को डीपन्त-स्रीलिङ्ग (कदली, कन्दली), कहते हैं । ये छ श्रीर श्रागे के कृष्णुसार श्रादि 'श्रजिनयोनि'

कहताते हैं क्योंकि इनकी मृगछाता श्रच्छी होती है ॥६॥

( मृगभेदानां पृथक्पृथगेकैक्स् )

क्रम्णसार-रुह-न्यंकु-रंकु-श्रम्बर-रौहिषाः। गोकर्ण-पृषतैणर्श्य-रोहिताश्चमरो सृगाः॥१०

ैलाल वारहसिंगा, सॉभर, चीतल, माहा, काश्मीरी, पारा, काकुर, कस्तूरा आदि वारहसिंगों के किस्म के नाम—(१) कृष्णसार (२) रुरु (३) न्यंकु (४) रंकु (५) शम्बर (६) रौहिष (७) गोकर्ण (८) पृषत (१) एएए (१०) भ्रष्टश्य (११)

१ अनुचो माणवो श्रेय एणः कृष्णमृग. स्मृत ।

रुगौंरमुखः प्रोक्त , शम्बरः शोग उच्यते ॥ रोहित-लाल वारहसिंगा का रग इलकी सुर्खी लिए यदामी होता है ।

शम्बर-सॉमर वारहसिंगा मारतीय वारहसिंगों में सुप्रसिद्ध है।

गोकर्ण-गोहन नारहसिंगा हिमालय की तराई में पाया जाता है। रोहित (१२) चमर । ये (१-१२) पुँक्षिक है ॥१०॥ ( मृगभेदानामेककम )

गन्धर्वः शरभो रामः समरो गवयः शशः। इत्यादयो मृगेन्द्राद्या गवाद्याः पश्चजातयः॥११

मृगों के मेद-(१) गन्धर्व (२) शरभ (३) राम (४) समर (५) गवय (६) शशा। इत्यादि (गन्धर्वादि) जो यहाँ कहे गये हैं, श्रीर जी 'सिंह' से केकर 'चमर' शब्द पर्यन्त पहले कहे गये हैं, श्रीर जो 'गो-मेप-हस्त्यश्व' श्रादि श्रव कहे जायंगे वे पशुजाति के कहलाते हैं श्रर्थात उनका सामृहिक नाम—(१) पशु (पुँहिलक्न) ॥११॥

( त्रीणि मूपकस्य )

उन्दुक्रम्पकोऽप्याखुः<sup>२</sup>

चूहें के ३ नाम--(१) उन्दुरु (२) मूपक (३) आख । ये (१-३) पुॅल्लिङ्ग हैं।

( हे वालमुपिकायाः )

गिरिका वालमूर्षिका।

चूहिया के २ नाम—(१) गिरिका (२) वाल-मृषिका।

( हे सरटस्य )

सरदः क्रकलासः स्यात्

<sup>3</sup>गिरगिट के २ नाम—(१) सरट (२) क्रक-

( द्वे गृहगोधिकायाः )

मुसली गृहगोधिका ॥१२॥

छिपकली के २ नाम—(१) मुसली (२) गृह-गोधिका ॥१२॥

२ अन्य पुस्तकों में यह क्षोक श्रधिक पाया जाता है — ( पश्च नामानि मूपकस्य )

अधोगन्ता तु खनको वृकः पुन्ध्वज उन्दुरः।

चूहे के श्रीर ५ नाम--(१) श्रधोगन्तु (२) खनक

(३) वृक (४) पुन्ध्वन (५) उन्दुर।

३ गिरगिट छिपकली को जाति का प्राय एक वालिश्त लम्बा जन्तु होता है। यह सूर्य की किरगों की सहायता से अपने शरीर के अनेक रंग वदल सकता है। ( चरवारि ऊर्णनाभस्य )

लूता स्त्री तन्तुवायोर्णनाभ-मर्कटकाः समाः।

मकड़ी के ४ नाम--(१) लूता (२) तन्तु-वाय (२) ऊर्यानाम (४) मर्कटक । इनमें (१)

स्रीलिङ्ग, श्रीर ( २-४ ) पुॅल्लिङ हैं।

( हे क्षुद्रकीटमात्रस्य )

नीलंगुस्तु कृमिः

छोटे कीड़े के २ नाम--(१) नीलड़ु (२) कृमि। ये (१-२) पुॅल्लिङ्ग हैं।

( द्वे कर्णजलीकायाः )

क्रिजलौकाः शतपद्युभे ॥१३॥

कनखजूरा के २ नाम--(१) कर्गाजलौ-कस् (२) शतपदी। ये दोनों स्त्रीलिङ्ग हैं॥१३॥

( द्वे ऊर्णाटिमक्षककृमिविशेषस्य )

वृश्चिकः शुककीटः स्यात्

जन श्रौर रेशमी कपड़े को खा जानेवाले कींड़े के २ नाम--(१) वृश्चिक (२) शूककीट।

( त्रीणि वृश्चिकस्य )

अलि-हुणौ तु वृश्चिके।

विच्छू के ३ नाम--(१) अलि (२) द्रुग (३) वृश्विक। ये (१-३) पुॅल्लिक हें। इनमें (१ ला) इदन्त इन्नन्त (अलिन्) भी है।

( त्रीणि कपोतस्य )

पारावतः कलरव कपोत

कवूतर के ३ नाम--(१) पारावत (२) कलरव (३) कपोत।

( त्रीणि श्येनस्य )

अथ शशादनः ॥१४॥

पत्री श्येन:

वाज पत्ती के ३ नाम--(१) शशादन (२) पत्रिन् (३) स्थेन । ये (१-३) पॅल्लिङ हें ॥१४॥

( त्रीणि घृकस्य )

उल्के तु वायसाराति-<sup>9</sup>पेचकौ।

१ श्रन्य पुम्नकों में उल्लू के ये नाम श्रीर मिलते हैं— दिवान्धः कौंदिको घूको दिवाभीतो निशादन । उल्लू के ३ नाम—(१) उलूक (२) वायसाराति (३) पेचक। ये (१-३) पुॅल्लिङ हैं। (हे भरद्वाजपक्षिणः)

ध्याद्रारः स्याद्धरहाजः

भरदूल, लवा चिड़िया के २ नाम —(१) व्याघाट (२) भरद्वाज ।

( द्वे खब्जनस्य )

खञ्जरीटस्तु खञ्जन ॥ १४ ॥

रखङ्जन, खंड्रैच के २ नाम—(१)

खञ्जरीट (२) खञ्जन ॥ १५॥

श्रभीत—उल्लू के श्रीर ५ नाम—(१) दिवान्ध (२) कौशिक (३) घूक (४) दिवामीत (५) निशाटन।

'वायसाराति' की कथा जानने के लिए पञ्चतन्त्र का 'काकोलुकोय' तन्त्र पढ़िए।

२ खळ्जन पद्मी का दर्शन करना कल्याखदायक माना गया है। इस पर किन-कुल-कुमुद-कलाधर कालि-दास कहते हैं—

'ये ये खन्जनमेकमेव कमले पश्यन्ति देवात्कचि-त्ते सर्वे कवयो भवन्ति सुतरा प्रख्यातभूमीसुज । त्वह्रकत्राम्युजनेत्रखन्जनसुग पश्यन्ति ये जना-स्ते ते मन्मथवाणजालविकला सुग्धे ! किमत्यह्सुतम् ॥ इस श्लोक का पूर्ण श्राशय समक्तने के लिए 'मास्टर' मणिमाला सीरीज में प्रकाशित 'श्रद्धारतिङक' नामक यन्य देखिए।

इनकी अनेक जातियाँ एशिया, युरोप और अफ्रिका में पायो जाती है। इनमें से भारतवर्ष का खजन मुख्य और असली माना जाता है। भारत में हिमालय की तराई, आसाम और ब्रह्मदेश में अधिकता से पाया जाता है। इसका रंग वीच-वीच में कहीं सफेद, कहीं काला होता है। यह पाय एक वालिश्त लम्बा होता है और इसकी चोंच लाल और दुम हलकी काली माई लिए सफ़ेद और बहुत सुन्दर होती है। यह पाय. निर्जनस्थानों में भीर अप्रेखा ही रहता है और जाड़े के आरम्भ में पहाड़ों मे नीचे उतर आता है। लोगों का विश्वास है कि यह पाला नहीं जा सकता, और जब इमके सिर पर चोटो निक-लती है तब यह छिप जाता है और किमीको दिखाई नहीं देता। यह पत्नी बहुत चन्वल होता है, इमोलिए कि लोग इसमें नेत्रों की उपमा देने' हैं। जैसा कि उपरवाले श्लोक में किसमाट् कालिदाम ने कहा है। ( द्वे कङ्कस्य )

#### लोहगृष्टस्तु कड्कः स्यात्

सफेद चील के २ नाम—(१) लोहपृष्ठ (२)कड्ग।

( हे चापस्य )

श्रथ चाषः किकीदिविः।

नीलकएठ के २ नाम—(१) चाष (२) किकीदिवि। ये (१-२) पुॅल्लिङ हैं।
(श्रीण महस्य)

कलिङ्ग-भृङ्ग-धूम्यादाः

भुजङ्गा पत्ती के ३ नाम—(१) कलिङ्ग (२) भङ्ग (३) धूम्याट।

( द्वे दार्वाघाटस्य )

श्रथ स्याच्छ्तपत्रकः ॥१६॥

#### दार्वाघाट:

कठफोरवा पत्ती के २ नाम—(१) शत-पत्रक (२) दार्वाघाट ॥१६॥

( त्रीणि चातकस्य )

श्रथ सारङ्गस्तोककश्चातकः समाः।

भपीहा के ३ नाम—(१) सारङ्ग (२) तोकक [स्तोकक](३) चातक। ये (१-३) पुँक्तिङ्ग हैं।

( चःवारि कुक्कुटस्य )

रुकवाकुस्ताम्रचृड कुञ्कुदश्चरणायुघः ॥१७

ेमुर्गा के ४ नाम—(१) क़कवाक़ (२) ताम्रचूड (३) कुक्कुट (४) चरगायुध ॥१७॥

१ देश भेद से पपीहा कई रग, रूप और आकार का पाया जाता है। उत्तर मारत में इसका डोल प्राय: श्यामा पची के बरावर और रग इलका काला या मटमैला होता है। दिख्य मारत का पपीहा डील में इमसे कुछ बड़ा और रग में चित्रविचित्र होता है। पपीहा पेड़ के नीचे प्राय बहुत कम उतरता है। इनकी बोली 'पी कहाँ' बहुत रसमय होता है और उसमें कई स्वरों का समावेश रहता है। यह प्रवाद है कि यह केवल स्वाती नक्षत्र में होने- वाली वर्षा का ही जल पीता है।

२ जिन्होंने मुर्गो की लढाई देखी होगी उन्हें श्रधी-लिखित कविता में बढ़ा झानन्द मिलेगा— ( द्वे चटकस्य )

चटकः कलविद्धः स्यात्

<sup>3</sup>गौरा पत्ती के २ नाम—(१) चटक (२) कल्विह्न ।

( एकं चटकस्त्रियाः )

तस्य स्त्री चटका

गौरेया का नाम — (१) चटका।
( एकं चटकपुमपत्यस्य )

तयोः ।

पुमपत्ये चाटकैरः

उन दोनो (गौरा-गौरेया) के पुरुष बच्चे का नाम--(१) चाटकेंर।

( एकं चटकस्त्र्यपत्यस्य )

स्वयपत्ये चटकैव सा ॥१=॥

उन दोनों (गौरा-गौरेया) की स्त्री बच्ची का नाम—(१) चटका ॥१८॥

( द्वे अशुभवादिपक्षिभेदस्य )

कर्करेटुः करेटुः स्यात्

४कौडि़्ह्या के २ नाम—(१) कर्करेटु (२) करेरेटु । ये (१-२) पुॅल्लिङ्ग श्रौर स्त्रीलिङ्ग में होते हैं।

( हे 'ककर' इतिख्यातस्य )

कृकण-क्रकरी समी।

करया पत्ती के २ नाम—(१) क्रकण (२) क्रकर । इन दोनों का समान लिङ्ग (पुॅल्लिङ्ग ) है। (चत्वारि कोकिलस्य)

वनिवयः परभृतः कोकिलः । पक इत्यपि॥१८

'न्यश्वचथलचन्चुचुम्यनचलच्चृहाग्रमुग्रपन—

चक्राकारकरालकेसरमटास्फारस्फुरत्कन्धरम् ।

, वारम्भारमुदब्धिचचलघनअस्यन्नखन्तुरणयो—

दृष्टा कुक्कुटयोई यो स्थितिरिति क्र्क्स युघ्यते। ॥' ३ नगर के प्राय॰ सभी मकानों में गौरा-गौरेया पची अपना घोंसला बनाते हैं। इनके रवभाव से सभी लोग परिचित होते हैं। ये गरभी के दिनों में हिमालय की श्रोर चले जाते हैं और मादा वहीं चट्टानों के नोचे या पेड़ों पर अपडे देती हैं।

४ कौड़िह्मा एक प्रकार की चिड़िया होतो है जो मछलियों को पकड़-पकड़ कर खा जातो है। ैकोयल पत्ती के ४ नाम—(१) वनप्रिय (२) परभृत (३) कोकिल (४) पिक ॥१६॥ (दश काकस्य)

काके तु करटाऽरिष्ट-चलिपुष्ट-सकृत्प्रजाः । ध्वौत्तात्मघोष-परभ्रद्रलिभुग्वायसा<sup>२</sup> श्रपि २०

कौँ आ के १० नाम—(१) काक (२) करट (३) आरिष्ट (४) विलपुष्ट (५) सकृत्प्रज (६) ध्वाच्च (७) आत्मघोष (६) परमृत् (६) विल-भुज् (१०) वायस । ये (१-१०) पुँक्षिङ्ग हैं ॥२०॥

#### द्रोणकाकस्तु काकोलः

डोम कौत्र्या के २ नाम—(१) द्रोगाकाक (२) काकोल।

( द्वे जलकाकस्य, श्यामकाकस्य वा )

दात्यूद्दः कालकग्ठकः।

१ कोयल श्रपने श्रपडे को कौए के घोंसले में रख श्रातो है। इस तरह कौए द्वारा लालन पालन कराती है। इसी को लहर कर श्रमिशानशाकुन्तल (पषम श्रद्ध) में राजा दुष्यन्त ने कहा है। कोयल को 'वसन्तदूत' कहते हैं यह वमन्त के श्रागमन पर हो वोलती है, श्रन्यथा कवि के शब्दों में—

'काक कृष्ण' पिक. कृष्ण. को मेद पिक-काकयोः। वमन्तसमये प्राप्ते काक' काक पिक पिक ॥'

इनकी श्राँखें लाल, चोंच कुछ भुकी हुई श्रीर दुम चौड़ी तथा गोल होती है।

२ श्रन्य पुस्तकों में कौए के नाम इतने श्रधिक मिलते हैं—

स एव च चिरक्षीवी चैकदृष्टिश्च मौकुलि । कौश्रा के ३ श्रीर नाम—(१) चिरजीविन् (२) एकदृष्टि (३) मौकुलि ।

माधारण की आ आकार में डेंद्र वालिश्त होता है। यह वैशाख से मादों तक अगडे देता है। पिस्चों में की आ घूर्त माना गया है। यह भी कहावत प्रसिद्ध है कि क्या की आ कभी इस हो सकता है?—

काकस्य गात्र यदि काष्यनस्य, माणिक्यरत्न यदि चन्नुदेशे । एकैकपचे त्रियत मणीनां तथापि काको न तु राजहसः॥ दसरा होम कौमा आकार में बढ़ा और प्राय एक

हा मना होता है। यह पूस मे फागुन नक अपटे देता है।

जल कौत्रा या काला कोत्रा के २ नाम— (१) दात्यूह (२) कालकराठक ।

( द्वे चिल्लस्य )

श्रातायि-चिल्लौ

<sup>3</sup>चील के २ नाम—(१/) श्रातायिन् (२)

चिह्न। ये (१-२) पुँह्निङ्ग हैं।

( हे गृधस्य ) दान्ताख्य-गृधौ

गिद्ध के २ नाम-(१) दाच्चाय्य (२)

गृघ्र ।

--( द्वे शुकस्य ) कीर-श्रकी

तोता, सुग्गा के २ नाम—(१) कीर

समौ॥ २१॥

('श्रातायि-चिल्तों', 'दाच्चाय्य-गृघ्रौ,' 'कीर-शुकौं') पुँक्षिङ्ग हैं ॥ २१ ॥ ( द्वे क्रौब्चस्य )

क्रुङ् क्रीञ्च:

४ढेक, कराकुलपची के २ नाम—(१) क्रुड् (२) क्रौञ्च।

( हे बकस्य )

श्रथ बकः कह्नः

वगला के २ नाम—(१) बक (२) कहु।

( द्वे सारसस्य )

पुष्कराह्वस्तु सारसः।

सारस के २ नाम—(१) पुष्कराह (२)

सारस ।

३ यह 'ची' 'ची' वहुत जोर से करती है, इसलिये इसे चील कहते हैं।

४ यह एक प्रकार का पत्ती हैं जो वगला जाति का होता है। इसो क्रीञ्च को एक ज्याथ ने मारा था जिससे दु खित होकर महर्षि वाल्मीकि के मुँह से अचानक यह श्रोक निकल गया।

'मा निपाद प्रतिष्टां त्वमगमः शाश्वतीः समाः । यकौष्ट्यभिभुनादेकमबधीः काममोद्दितम् ॥'/ ( चत्वारि चक्रवाकस्य )

कोकश्चकश्चकवाको रथाङ्गाह्वयनामकः॥२२॥

चकवा के ४ नाम—(१) कोक (२) चक (३) चक्रवाक (४) रथाङ्ग ॥ २२॥

( हे कादम्बस्य )

काद्म्बः कलहंसः स्यात्

वत्ताल के २ नाम—(१) कादम्व (२) कलहंस ।

( द्वे कुररस्य )

उत्क्रोश-कुररी समी।

ैक़ररी के त्र नाम—(१) उत्कोश (२) क़रर। ये (१-२) पुँक्षिज्ञ हैं। (चत्वारि इंसस्य)

हंसास्त श्वेतगरुतश्चकाङ्गा मानसौकसः॥२३॥

हंस के ४ नाम—(१) हंस (२) श्वेत-गरुत् (३) चकाङ्ग (४) मानसीकस् (बहुवचन की विवन्ना में बहुवचनान्त दिए गये हैं) ॥२३॥

( एकं राजहंसस्य )

राजहंसास्त ते चञ्चचरणैलोहितैः सिताः।

<sup>२</sup>सफेद शरीरवाले, लाल चोंच श्रौर लाल पैर<sup>'</sup>वाले हंस का नाम—( ! ) राजहस ।

( एकमिषद्धूम्चचम्चुचरणयुत्तसितहंसस्य ). मिलनैमेल्लिकाचास्ते

्रं जिस हंस का शरीर सफेद, चोंच श्रीर चर्या का रंग मर्टमैला हो उसका नाम—( ▮) मिल्लकाच्च ( या मिल्लकाख्य )।

> ( एकं कृष्णचञ्चुचरणयुतसितद्दंसस्य ) धार्तराष्ट्राः सितेतरै: ॥ २४ ॥

् १ जटायु ने श्रोरामचन्द्रजी से कहा था कि रावण सीता को 'ले दिन्छन दिसि गयो गुसाई ।

विलपति श्रति कुररी की नाई ॥'

र यह एक प्रकार का हस है जिसे सोना पद्मी भी कहते हैं। यह प्राय भुग्छ बाँघ कर उड़ता है और भीलों के किनारे रहता है। इसके अनेक भेद हैं। इसके पर भीर चोंच लाल रग की होती है। यह अगहन पूस में उत्तरीय भारत में उत्तर के शीत प्रदेशों से आता है। जिस इंस का शरीर सफेद, चोंच श्रीर चरगा का रंग काला हो उसका नाम—(१) धार्तराष्ट्र ॥ २४॥

( श्रीणि 'भाढी' इति ख्यातायाः ) शरारिराटिराडिश्च

श्राढी, तीतर के ३ नाम—( । ) शरारि (२) श्राटि (३) श्राडि । ये (१-३) स्त्रीचित्र हैं।

> ( हे बकस्त्रियाः, वक्सेदस्य वा ) बळाका विस्कारिटका ।

<sup>3</sup>बगला की स्त्री वा दूसरी जाति के वगले २ नाम—(१) वलाका (२) विसकिएठका। (एकं इंसस्त्रियाः)

हंसस्य योषिद्वरटा

हस की स्त्री का नाम-(१) वरटा।

( एकं सारसपत्न्याः )

सारसस्य तु लदमणा ॥२४॥

सारस की स्त्री का नाम—(१) लच्नग्या ॥२५॥
( हे जनुकायाः )

जतुकाऽजिनपत्रा स्यात्

चमगीदङ्के २ नाम—(१) जतुका (२) श्रजिनपत्रा।

( द्वे तैलपायिकायाः )

परोम्णी तैलपायिका।

चपद्मा के २ नाम—(१) परोघ्णी (२) तैलपायिका।

३ मेघदूत नामक खरहकाच्य में यस्र ने मेघ से
 कहा है—

'गर्मोधानचणपरिचयान्नूनमाबद्धमाला ।

सेविष्यन्ते नयनसुभग खे भवन्त **ब**ळाकाः ।' उक्तच कर्णोदये—

'गर्मे वलाका द्रधतेऽभ्रयोगात्राके निवद्धावलय समन्तात्।'

मेघदूत के कई टोकाकारों ने 'बलाका' का अध 'बक्कपल्य' बतलाया है।

```
318
           ( त्रीणि मक्षिकायाः )
वर्वणा मित्रका नीला
    मक्खी के ३ नाम—(१) वर्वणा (२)
मित्तका (३) नीला।
           ( द्वे मधुमक्षिकायाः )
                 सरघा मधुमित्तका ॥२६॥
    शहद की मक्खी के २ नाम-(१) सरघा
(२) मधुमचिका ॥२६॥
         ( हे स्वल्पमधुमक्षिकायाः )
पतिक्रका पुत्तिका स्यात्
    छोटी शहद की मक्खी के २ नाम—(१)
पतङ्गिका (२) पुत्तिका।
           ( द्वे वनमक्षिकायाः )
                     दशस्तु वनमज्ञिका।
    वनमक्खी, डॅस या मच्छर के २ नाम-
(१) दंश (२) वनम चिका।
       ( एकं 'मसा' इति ख्यातस्य )
दंशी तज्जातिरलपा स्याद
   'मसा का नाम-(१) दशी।
              ( ह्रे वरटस्य )
               गन्धोली वरटा द्वयो: ॥२८॥
    वर्रे के २ नाम--(१) गन्धोली (२)
वरटा। इनमे (१) स्त्रीलिङ (२) पुँक्षिङ-
स्त्रीलिङ्ग हैं ॥२७॥
         ( चत्वारि झिल्छिकायाः )
```

स्त्रीलिङ्ग हैं ॥२७॥
(चत्वारि झिल्छिकायाः)
भृङ्गारी चीरुका चीरी भिल्छिका च समा इमा.।
भिगुर के ४ नाम—(१) भृङ्गारी (२)
चीरुका (३) चीरी (४) मिल्लिका। ये (१-४)
स्त्रीलिङ्ग हैं।

( हे पतङ्गस्य ) समौ पतङ्ग-शलभौ पतिङ्गा के २ नाम—(१) पतङ्ग (२)

शलम । ये ( १-२ ) पुॅल्लिङ्ग हैं । ( है 'सोनकीडा' इति ख्यातायाः ) खद्योतो ज्योतिरिकुणः ॥२८॥ जुगन्, पटवीजना, सोनिकरवा के २ नाम— (१) खद्योत (२) ज्योतिरिक्षण ॥२=॥

( एकादश अमरस्य ) मधुव्रतो मधुकरो मधुछिएमधुपाछिनः। डिरेफ-पुष्पछिड् भृक्ष-पट्पद-भ्रमरालयः॥२८

ाइरफ-पुष्पाळड् सृक्ष-पद्पद-भ्रमराळय:॥रह भौरा के ११ नाम—(१) मधुत्रत (२) मधुकर (३) मधुलिह् (४) मधुप (५)

श्रितिन् (६) द्विरेफ (७) पुष्पतिह् (८) मृङ्ग (१) षट्पद (१०) भ्रमर (११) श्रिति । ये

(१-११) पुॅल्लिङ्ग हैं ॥२६॥ (नव मयूरस्य) मयूरो बर्हिणो वहीं नीलकएठो भुजद्गभुक्।

शिखावल. शिखां केकी मेघनादानुलास्यिप ३० मोर के ६ नाम—(१) मयूर (२) वर्हिंगा (३) वर्हिन् (४) नीलकर्गठ (५) भुजङ्गभुज (६) शिखावल (७) शिखिन् (८) केकिन् (६) मेघनादानुलासिन्। ये (१-६) पुॅल्लिङ्ग हैं॥३०॥

केका वाणी मयूरस्य भोर की कूक (बोली) का नाम—(१) केका।

( एकं मयूरवाण्याः )

(हे मयूरिषच्छस्य नेत्राकारिचहस्य) समौ चन्द्रक-मेचकौ मोरपख पर के चिह के २ नाम—(१)

चन्द्रक (२) मेचक। ये (१-२) पुँहिलङ्ग हैं। (हे मयुरिशखायाः)

मोर के शिर पर की चोटी के २ नाम—— (१) शिखा (२) चृडा । ये (१-२) स्त्रीलिङ हैं।

( त्रीणि मयूरिषच्छस्य ) शिखरहस्तु पिच्छ-वर्हे नपुंसके ॥३१॥

मोरपख के ३ नाम—(१) शिखराड (२)पिच्छ (३)वर्ह। इनमें (१) पुँल्लिङ्ग

(२-३) नपुंसक हैं ॥ ३१ ॥

शिखा चूडा

(सप्तविंशतिः पक्षिमात्रस्य )
खगे विहङ्ग-विहग-विहङ्गम-विहायसः ।
शकुन्ति-पद्मि-शकुनि-शकुन्त शकुन द्विजाः ३२
पतत्रि-पत्रि-पतग-पतत्-पत्ररथाऽएडजाः ।
नगौको-वाजि-विकिर-वि-विष्किर-पतत्रयः ३३
नीडोन्हवा गरुत्मन्तः पित्सन्तो नभसङ्गमाः ।

चिडियों, पित्तयों के २७ नाम—(१) खग (२) विहङ्ग (३) विहग (४) विहङ्ग (१) विहङ्ग (१) विहङ्ग (५) विहङ्ग (५) विहङ्ग (५) विहङ्ग (५) विह्न (१) शकुन्त (१०) शकुन (११) द्विज (१२) पतित्र (१३) पतित्र (१४) पतग (१५) पतत् (१६) पत्र (१७) अग्रंडज (१०) नगौकस् (१६) विजिरं (२०) विकिरं (२१) वि (२२) विकिरं (२३) पतित्र (२४) नीडोद्भव (२५) गरुत्मत् (२६) पित्सत् (२७) नभसङ्ग । ये (१-२७) पुँक्षिङ्ग हैं ॥३२-३३॥

( एकैकं पक्षिभेदानाम् )

तेषां विशेषा हारीतो मद्गुः कारगडवः प्रवः ३४ तित्तिरि: कुक्कुभो ठावो जीवश्चीवश्चकोरकः। कोयष्टिकष्टिसको वर्तको वर्तिकादयः॥३४॥

पिच्चियों के विशेष मेद—
हारिल चिह्निया नाम—(१) हारीत।
जल सुर्गृ का नाम—(१) मद्गु।
कीने के समान ठोर, काले रग श्रीर बहे २

पाव वाली चिड़िया का नाम—(१) कारएडव।
एक प्रकार के सारस का नाम—(१) भ्रव।
तीतर का नाम—(१) तित्तिरि।
जङ्गली भुर्ग का नाम—(१) कुक्कुम।
लवा चिड़िया का नाम—(१) लाव।
जिसके दर्शनमात्र से जहर का असर दूर
हो जाता है उस जीवाजीव चिड़िया का
नाम—(१) जीवजीव।

ेचकोर का नाम—(१) चकोरक।

। यह एक प्रकार का बड़ा पहाड़ी तीतर है जो जिमि टिट्टिम खग सूत उनाना॥

कोइहा चिडिया का नामं—(१) कोयष्टिक।

<sup>२</sup>टिटिहरी का नाम—(१) टिट्टिभक।

बटेर का नाम—(१) वर्तक।

भरुई चिडिया का नाम—(१) वर्तिका
(स्रीलिङ्ग)।

'त्रादि' शब्दं से 'सारिका' 'कपिझल' श्रादि का महरा करना ॥३४–३५॥

#### ( पट् पक्षस्य )

#### गरुत्पन्न-च्छुदा पत्रं पतत्र च तनुरुहम्।

हैना, पॅख, पर के ६ नाम—(।) गहत् (२)पत्त (३) छद (४) पत्र (५) पतत्र (६) तन्रहा इनमे (१-३) पुँक्षिङ्ग, केवल (३ रा) नपुसक में भी, (४-६) नपुंसक लिङ्ग में होते हैं।

( ह्रे पक्षमूलस्य )

स्त्री पत्त्रतिः पत्तमुलम्

पंख की जब के २ नाम-(१) पद्मति (२)

नैपाल, नैनीताल, आदि स्थानों तथा पक्षाव और अफ़ता-निस्तान के पहाड़ो जगलों में बहुत पाया जाता है। इसके ऊपर का रक्ष काला होता है, जिम पर सफ़ेद-सफ़ेद चित्तियाँ होती हैं। पेट का रक्ष कुछ सफ़ेदी लिए होता है। इसकी चोंच और आंखें बहुत लाल होती हैं। यह पची कुएडों में रहता है और बैसाख-जैठ में बारह-बारह अएडे देता है। मारत में चिरकाल से प्रमिद्ध है कि यह चन्द्रमा का बड़ा मारी प्रेमी है और उसकी ओर एक टक देखा करता है, यहाँ तक की यह आग की चिनगारियों को चन्द्रमा की किरनें समम कर खा जाता है।

२ यह पानो के किनारे रहने वाली एक छोटी चिड़िया है जिमका सिर लाल, गरदन सफेद, पर चितकतरें, पोठ खैरे रक्त की, दुम मिले जुले रहों को और चींच काली होती है। इसकी बोली कहुरें होती है और झुनने में 'टी टी' की ध्विन के समान जान पड़ती है। इस चिड़िया के सम्बन्ध में ऐमा कहा जाता है कि यह रात को इम मय से कि कहीं आकाश न टूट पड़े उसे रोकने के लिए होनों पैर ऊपर करके चित सोती है। गो० तुलसोदास जी के शब्दों में—'उमा । राषनहि अस अभिमाना। जिमि टिट्टिम खग सूत उनाना॥' पत्तमूल । इनमें (१) स्त्रीलिङ्ग (२) नपुंसक है । ( हे पक्षितुण्डस्य )

चञ्चुस्रोटिरुमे स्त्रियौ ॥३६॥

चोंच, ठोर के २ नाम—(१) चञ्चु (२) न्नोटि। ये (१-२) स्त्रीलिङ हैं ॥३६॥

( पक्षिणां गतिविशेषाणां पृथक्पृथगेकैकम् )

प्रडीनोड्डीन-सएडीनान्येताः खगगतिक्रियाः।

चिह्नियों के उड़ने की चाल—

तिरछे उड़ने का नाम—(१) प्रडीन (नपुं०)। ऊपर की श्रोर उड़ने का नाम—(१) उड्डीन

जपर्का श्रार उड़न का नाम—(१) उड्डीन (नपुं०)।

सीधे उड़ने का नाम—(१) सराडीन (नपुं०)।
(त्रीणि अण्डस्य)

# पेशी कोशो द्विहीनेऽएडम

अएडा के ३ नाम—(१) पेशी (२) कोश (३) अएड। इनमें (१) स्त्रीलिइ (२) पुँक्लिइ और नपुंसक, और (३) द्विहीन (पुं॰ और स्त्रीलिइ में नहीं होता) है अर्थात केवल नपुंसक लिइ में ही होता है।

#### ( द्वे पक्षिगृहस्य ) कुलायो नीडमस्त्रियाम् ॥३७॥

घोंसला, खोंता के २ नाम—(१) कुलाय (२) नीड। इनमें (१) पुँल्लिङ (२) पुँल्लिङ श्रीर नपुंसक लिङ में होता है ॥३७॥

( सप्त शिशुमात्रस्य )

पोतः पाकोऽभंको डिम्भः पृथुकः शावकः।शशुः।

वचा के जनाम—(१) पोत (२) पाक (३) श्चर्भक (४) डिस्स (५) पृथुक (६)

शावक (७) शिशु।

( स्रीणि मिधुनस्य )

स्त्रीपुंसौ मिथुनं द्वन्द्वम्

स्त्री और पुरुप के जोड़े के २ नाम--(१)

मिधुन (२) द्वन्द्व।

( श्रीणि यमलस्य )

युग्मं तु युगरुं युगम् ॥ ३८ ॥ ।

जुड़वा, जोड़ा के ३ नाम—(१) युग्म (२) युग्ल (३) युग ॥३८॥

( द्वाविश्वतिः समूहस्य )

समूह्रो निवह व्यूह-सन्दोह-विसर-व्रजाः।

स्तोमोध-निकर-ब्रात-वार-संघात-सञ्चया:३६

समुदायः समुद्यः समवायश्चयो गणः। स्त्रियां तु संहतिर्वृन्दं निक्करम्यं कदम्यकम्४०

समृह ( ढेर, राशि, सु, एड ) के २२ नाम.— (१) समृह (२) निवह (३) न्यूह (४) सन्दोह (५) विसर (६) व्रज (७) स्तोम (६) श्रोघ (६) निकर (१०) व्रात (११) वार (१२) संघात (१३) सञ्चय (१४) समुदाय (१५) समुदय (१६) समवाय (१७) चय (१६) गए। (१६) संहति (२०) वृन्द

(१-१८) पुँक्लिङ, (१६) स्त्रीलिङ, (२०-२२) नपुंसक में होते हैं ॥ ३६-४० ॥ - ६

( समुदायविशेषा उच्यन्ते )

(२१) निकुरम्ब (२२) कदम्बक । इनमें

वृत्दभेदाः

श्रव समूहों के विशेष मेद वतलाते हैं --( एकं वर्गस्य )

( एक वगस्य )

सजातीय प्राणियों या स्त्रप्राणियों के समूह (यथा—मनुष्यवर्ग, शैलवर्ग) का नाम—(१) वर्ग।

( हे सहस्य )

संघ-सार्थी तु जन्तुभि.।

सजातीय श्रौर विजातीय प्राणियों के समूह (यथा—पशुसंघ, विश्वसार्थ) के २ नाम— (१) संघ (२) सार्थ।

( एकं कुलस्य )

सजातीयैः कुलम्

सजातीयप्राणियों के समूह (जिसे वंश, घराना, खानदान कहते हैं, यथा विप्रकुल) का नाम — (१) कुल।

( एकं यूथस्य ) यूथं तिरश्वां पुं-नर्धुंसकम् ॥४१॥

ैसजातीय पशु-पत्तुत्रों के सुगड (यथा मृगयूथ) का नाम—(१) यूथ। यह पुँक्लिङ श्रीर नपुंसक में होता है ॥ ४१॥

( एकं समजस्य )

पशुनां समजः

पशुवृन्द का नाम-(१) समज।

( एक समाजस्य )

श्रन्येषां समाजः

पशु-व्यतिरिक्त श्रौरों के समुदाय का नाम--

( एकं निकायस्य )

त्रथ सधर्मिणाम्।

स्यान्निकाय:

एक घर्मवालों (यथा <sup>२</sup>वौद्धधर्म) के समूह का नाम (१) निकाय।

( चत्वारि धान्यादिराशेः )

पुञ्ज-राशी तूत्कर कूटमस्त्रियाम् ॥४२॥ श्रमाज श्रादि की ऊँची श्रीर बड़ी ढेरी के ४ नाम—(१) पुञ्ज (२) राशि (३) उत्कर (४) कूट। इनमें (१) पुँल्लिङ, (२) पुँल्लिङ श्रीर नपुं-सक में होता है॥ ४२॥

(कपोतादीनां गणस्य पृथक्पृथगेकैकम् ) कापोत-शौक-मायूर-तैत्तिरादीनि तद्गणे।

कन्तरों के समूह का नाम—(१) कापोत(नपुं०)। तोतों के समूह का नाम—(१) शौक (नपु०)।

१ मनुष्य को छोड़ पशु पत्ती आदि जीव तिर्यक् कहलाते हैं क्योंकि खड़े होने में उनके शरीर का विस्तार कपर की ओर नहीं रहता, आड़ा होता है। इनका खाया हुआ अन्न सीधे केपर से नीचे की ओर नहीं जाता विक आड़ा होकर पेट में जाता है।

र बीद्धों के सूत्तिपटक में कई निकार्या—दोग्व निकाय, मिक्सम निकाय, सयुक्त निकाय, अगुक्तर निकाय, खुदक निकाय—का वर्णन है। मोरों के समूह का नाम—(१) मायूर (नपुं०)। तीतरों के समूह का नाम—(१) तैत्तिर(नपु०)।

( ह्रे गृहासक्तपक्षिमृगाणाम् )

गृहासकाः पित्तमृगाश्छेकास्ते गृह्यकाश्च ते४३

घर के पालतू पशुपत्ती के २ नाम—(१) छेक (२) गृह्यक। ये (१–२) पुॅल्लिङ हैं ॥४३॥

(इति सिंहादिवर्ग ५)

# अथ मनुष्यवर्गः ६

( पट् मनुष्यमात्रस्य )

मनुष्या मानुषा मर्त्या मनुजा मानवा नराः।

मनुष्य मात्र के ६ नाम—(१) मनुष्य
(२) मानुष (३) मर्त्य (४) मनुज (४)
मानव (६) नर।

( पन्च मनुष्यनातौ पुरुषस्य )

स्युः पुर्मासः पञ्चजनाः पुरुषाः पृरुषा नरः॥१॥

पुरुष जाति के ५ नाम—(१) पुंस् (२) पञ्चजन (३) पुरुष (४) पूरुष (५) नृ (प्रथमा एकवचन 'ना')।

( एकादश स्त्रीमात्रस्य )

स्त्री योषिद्बला योषा नारी सीमन्तिनी वधूः। प्रतीपद्शिनी वामा वनिता महिला तथा॥२॥

स्त्री के ११ नाम—(१) स्त्री (२) योषित्(३) त्रवला (४) योषा (५) नारी

(६) सीमन्तिनी (७) वधू (८) प्रतीपदर्शिनी (६) वामा (१०) वनिता (११) महिला ॥२॥

(स्त्रीणां विशेषा भेदाः )

विशेषास्तु

स्त्रियों के विशेष मेद ये हैं—

( द्वादुशभेदाः स्त्रीणाम् )

श्रहना भीरः कामिनी वामलीवना । प्रमदा मानिनी कान्ता छलना च नितस्थिनी॥३॥ सुन्दरी रमणी रामा श्रच्छे श्रज्ञवाली श्रीरत का नाम-(१) श्रङ्गना । डरनेवाली श्रीरत का नाम-(१) भीरु। कामयुक्त स्त्री का नाम-(१) कामिनी। तिरछी चितवनवाली श्रोरत का नाम-(१) वामलोचना ।

मद में भरी हुई श्रोरत का नाम-(१) प्रमदा। प्यार के समय रूठने वाली श्रीरत का नाम-(१)

मानिनी ।

मनको हरलेनेवाली स्त्री का नाम-(१) कान्ता।

द्वारी श्रीरत का नाम-(१) ललना। श्रच्छे नितम्बवाली स्त्री का नाम--(१)

नितम्बनी।

गोरे श्रंगवाली स्त्री का नाम--(१) सुन्दरी। रमण करनेवाली स्त्री का नाम--(१) रमणी। विहार के योग्य स्त्री का नाम-(१) रामा।

( हे कोपशीलायाः )

#### कोपना सैव भामिनी।

गुस्सावर श्रीरत के २ नाम—(१) कोपना (२) भामिनी।

( चत्वारि गुणैरुत्कृष्टायाः खियाः )

वरारोहा मत्तकाशिन्युत्तमा वरवर्णिनी ॥४॥ गुणों के कारण उत्कृष्ट स्त्री के ४ नाम-

(१) वरारोहा (२) मत्तकाशिनी (३) उत्तमा

(४) वरवर्णिनी ॥४॥

( एकं पष्टाभिषित्तराजपत्न्याः ) कृताभिषेका महिषी

२पटरानी का नाम-( ! ) महिषी।

( एकमन्यराजिख्याम् )

भोगिन्योऽन्या चपस्त्रियः ।

१ रुद्रकोश के अनुसार 'वरवर्णिनो' का लघण-'शीते सुखोष्णसर्वाङ्गो, याष्मे या सुखशीतला। भर्तु भक्ता च या नारी, विशेषा वरवणिनी ॥ २ मारतीय राजनाति शास्त्र में 'महिपी' को श्रत्यनन उच श्रासन प्रदान किया गया है। 'राजसूय' श्रादि यज्ञीं में उसकी अत्यन्त इावश्यकता पड़ती है (देखिए पध-विश त्राप्ताण, तैत्तिरीय नाष्ट्राण, शतपथ नाष्ट्राण श्रादि )

अनिमिषिक्क अन्य रानियों का नाम-(१) भोगिनी ।

( सप्त परिणीतायाः स्त्रियाः ) पत्नी पाणिगृहीती च द्वितीया सहधर्मिणी॥४ भार्या जायाऽथ पुंभूम्नि दाराः

<sup>3</sup>विधिपूर्वक विवाहिता स्त्री के ७ नाम---(१) पत्नी (२) पाणिगृहीती (३) द्वितीया (४) सहधर्मिगी (५) भार्या (६) जाया (७) दारा। इनमें (१-६) स्त्रीलिङ्ग श्रौर (७ वां) 'दारा' शब्द पुॅक्षिङ श्रौर बहुवचनान्त होता है ॥५॥

( द्वे पतिपुत्रादिमत्याः )

स्याचु कुटुम्बिनी।

पुरन्ध्री

पति-पुत्रादि से युक्त स्त्री के २ नाम-(१) कुडुम्विनी (२) पुरन्ध्री।

( चत्वारि पतिसेवातत्परायाः )

सुचरित्रा तु सती साध्वी पतिव्रता ॥६॥ ४पतित्रता स्त्री के ४ नाम-(१) सुचरित्रा

(२) सती (३) साध्वी (४) पतिव्रता।

( श्रीणि कृतानेकविवाहस्य धुंसो या प्रथमोढा स्त्री तस्याः )

कृतसापालकाऽभ्युढाऽधिवि**न्ना** 

पहिली स्त्री, जिसके पति ने उसके जीवन

**२ जायाया**स्तद्धि जायात्व यदस्या जायते पुन ' इति मनु (१, ८) तथा च वह चनाहाणम्-'पतिर्जाया प्रविराति गर्भो भूत्वेह मातरम् ।

तस्या पुनर्नवो मुला दशमे मासि जायते। तज्जाया जाया भवति यदस्यां जायते पुन. ॥'

श्रपि च-

'क्रीता द्रव्येण या नारी, सा न पत्नी विधीयते ।' ४ साध्वीलवण-( मनुस्मृति ६, २६ ) 'पति या नामिचरति मनो-वाक्-काय-सयता। मा मर्तुलोकानामोति सिद्ध साध्वीति चोच्यते॥ पतिव्रतालक्षण---

श्रातिते मुदिते हृष्टा प्रोपिते मलिना कुरा।

मृते त्रियते या पत्यु सा स्त्रो धेया पतिनता ॥

काल में ही दूसरा विवाह कर लिया हो, के ३ नाम—(१) कृतसापत्निका (२) श्रध्यूढा (३) श्रिधिविन्ना।

( त्रीणि स्वेच्छाकृतपतिवरणायाः )

श्रथ स्वयम्बरा।

#### पतिंवरा च वर्या च

स्वयं पति चुनने वाली स्त्री के ३ नाम— (१) स्वयम्वरा (२) पतिंवरा (३) वर्यो।

( द्वे कुलवत्याः )

श्रथ कुलस्त्री कुलपालिका॥॥॥

कुलवन्ती स्त्री, मर्यादा से रहनेवाली कुलवधू के २ नाम—(१) कुलस्त्री (२) कुलपालिका ॥०॥ ( हे प्रथमवयसि वर्तमानायाः )

कन्या कुमारी

लड़की के २ नाम—(१) कन्या (२) कुमारी।

> ( त्रीणि अदृष्टरजस्काया' ) गौरी तु नश्चिकाऽनागतातेचा ।

रजस्वला न हुई स्त्री के ३ नाम—(१) गौरी (२) निप्तका (३) श्रनागतार्तवा। ( हे प्रथमप्राप्तरजोयोगायाः)

स्यानमध्यमा दृष्टरजाः

प्रथम रजस्वला स्त्री के २ नाम—(१)
मध्यमा (२) दृष्टरजस् । ये (१-२) स्त्रीलिङ्ग हैं।
( द्वे तरुण्याः )

तक्णी युवतिः समे ॥म।

जवान स्त्री के २ नाम—(१) तरुणी (२)
युवित । ये (१-२) स्त्रीलिङ हैं ॥ ८॥
(त्रीणि प्रत्रभार्यायाः)

समाः स्तृषा-जनी-वध्वः

पतोहू (पुत्रवधू) के ३ नाम—(१) स्नुषा (२) जनी (३) वधू। ये (१-३) स्त्रीलिङ्ग हैं। (हे पितृगेहस्थायाः किञ्चिछ्ययौवनायाः)

चिरिएटी तु सुवासिनी।

पिता के घर रहने वाली उठती जवानी दी

सयानी लक्की के २ नाम—(१) चिरिएटी (२) सुवासिनी।

# ( द्वे धनादीच्छायुक्तायाः ) इच्छावती कामुका स्यात्

धन श्रादि की चाहना रखने वाली के २ नाम—(१) इच्छावती (२) कामुका।

( द्वें भश्ववृषवन्मैथुनेच्छावत्याः )

वृषस्यन्ती तु कामुकी ॥ ३॥

भैशुन की ही चाहना रखने वाली के २ नाम—(१) वृषस्यन्ती (२) कासुकी ॥६॥

( एकं भित्रच्छया रतिस्थानं गच्छन्स्याः ) कान्तार्थिनी तु या याति सङ्केतं साऽभिसारिका

नियत समय पर श्रपने यार से उसके वत-लाए हुए इशारे पर मिलने के लिए जानेवाली श्रोरत का नाम—(१) श्रामिसारिका।

( अष्टौ कुलटायाः )

पुंश्चली घर्षिणी बन्धक्यसती कुलटेखरी॥१०॥ स्वैरिणी पांसला च स्यात

³ छिनाल, व्यभिचारिग्गी, वदचलन श्रीरत के = नाम—(१) पुंथली (२) धर्पिग्गी (३) वन्धकी (४) श्रसती (५) कुलटा (६) इत्वरी (७) स्वैरिग्गी (=) पासुला ॥१०॥

१ कोणां द्विगुणाहारो, लज्जा चापि चतुर्गुणा । साहस पड्गुणञ्चेन कामाश्चाष्टगुणा स्मृता । २ या कान्तार्थिनी मर्तु सङ्गेतस्थान गच्छति सा श्रमिसारिका । यदुक्तम्—

'हित्वा लज्जामये क्षिष्टा मदनेन मदेन या।

श्रभिसारयते कान्त मा भवेदिससारिका ॥"

वासकसञ्जा विरह्योत्किरिठता खरिडता विप्रलथ्या कलहान्तरिता तथा प्रोपितमर्जुका स्वाधीनद्यितेत्यन्या सप्तान्वर्थत्वात्र दर्शिता.।

३ कुल में दाग लगना, लोकनिन्टा, वन्धन श्रीर जिन्दगी को खतरे में टालना—इन सक्को परपुरुपरता कृत्य स्वीकार कर लेता ई—

'कुलपतन जनगर्हों बन्धनमि जीवितव्यहन्देर्स् के अक्रोकरोति कुलटा सतत परप्रवर्धस्

## ( एकं शिशुरहितायाः )

श्रशिश्वी शिशुना विना।

विना वच्चेवाली श्रौरत का नाम—(१) श्रशिरवी।

( एकं पतिप्रत्ररहिताया )

श्रवीरा निष्पतिस्रता

पति श्रौर पुत्र से रहित स्त्री का नाम— (१) श्रवीरा।

( द्वे धवरिहतायाः )

विश्वस्ता-विधवे समे ॥११॥

रॉड़, विधवा के २ नाम—(१) विश्वस्ता (२) विधवा। ये (१-२) समान लिङ्गवाले (स्त्रीलिङ्ग) हैं॥ ११॥

( त्रीणि सख्याः )

श्रािंक: सखी वयस्या व

सखी, सहेली के ३ नाम—(१) श्रालि (२) सखी (३) वयस्या।

( द्वे जीवद्मर्तृकायाः )

पतिवत्नी सभर्वका।

सोहागिन या श्रहिवातिन के २ नाम—(१) पतिवत्नी (२) सभर्तृका।

(हे बृद्धायाः)

बृद्धा पछिक्री

बूढी श्रौरत के २ नाम—(१) वृद्धा (२) पलिक्नी ।

> ( हे स्वयं ज्ञाध्याः ) प्राज्ञी त प्रज्ञा

खुद जानकार श्रीरत के २ नाम—(१)

प्राज्ञी (२) प्रज्ञा।

( द्वे बुद्धिमत्याः )

प्राज्ञा तु घीमती ॥१२॥

बुद्धिमती, समभादार या श्रक्तमन्द श्रीरत के २ नाम—(१) प्राज्ञा (२) धीमती ॥१२॥

( एकं भिन्नजातीयाया अपि श्रुद्धभार्याया )

ग्रही शूद्रस्य भार्या स्यात्

विजातीय होने पर भी शूद्र की स्त्री का नाम-

( एकमन्यभार्याया अपि श्रृहजातीयायाः ) शहा तज्जातिरेव च ।

उस (शरूद्र) जाति की होकर, श्रन्य जाति के पुरुष की स्त्री होने पर उसका नाम होगा— (१) शरूदा।

( ह्रे आभीर्याः )

श्राभीरी तु महाश्र्द्री जाति-पुंयोगयोः समा

महाश्रुद्ध की श्रामीरजातीया स्त्री के २ नाम-(१) श्रामीरी (२) महाश्रुद्धी। जाति (श्रर्थात् महाश्रुद्ध की जाति) पुंयोग (श्रर्थात् महाश्रुद्ध की स्त्री) में नामद्वय डीष्प्रत्ययान्त है ॥१३॥

( द्वे वैश्यनातीयायाः )

श्रर्याणी स्वमर्या स्यात्

वैश्य जाति में पैदा हुई स्त्री के २ नाम—

(१) श्रर्याग्री (२) श्रर्या । (हे क्षत्रियज्ञातीयायाः)

चित्रया चित्रयारयपि ।

च्निय जाति में पैदा हुई च्नत्राणी के र नाम—(१) च्नित्रया (२) च्नित्रयाणी।

( द्वे विद्योपदेशिन्याः )

**उपाध्याया**प्युपाध्यायी

े स्वयं विद्या पढानेवाली स्त्री के २ नाम--

(१) उपाध्याया (२) उपाध्यायी ।

( एकं स्वयं मन्त्रन्याख्यात्र्याः ) स्यादाचार्यापि च स्वतः ॥१४॥

मन्त्र का श्रर्थ करनेवाली स्त्री का नाम-

(१) श्राचार्या ॥ १४ ॥

१ 'पुरा करेपे तु नारीणां व्रतवन्धनमिष्यते । श्रध्यापन च वेदाना सावित्रीवाचन तथा ॥' इति पारारारमाधवीये यम । ''पनीमध्यापयेत । करमात श'पनो जनगादि' ति वसनात ।

"पत्नीमध्यापयेव । कस्मात् ? 'परनो जुहुयादि' ति वचनात् । नहि खल्तनशीत्य शक्तोति होतुमिति ।"

## ( एकमाचार्यभार्यायाः )

### आचार्यानी तु पुंयोगे

१ श्राचार्य की स्त्री का नाम—(१) श्राचार्यानी।
( एकं वैश्यपत्न्याः )

#### स्यादर्यी

वैश्य की स्त्री का नाम—(१) श्रयीं।
(एकं क्षत्रियपत्न्याः)

त्त्रियी तथा।

क्तिय की स्त्री का नाम—(१) क्तित्रयी।
( द्वे उपाध्यायस्य भार्यायाः)

### **उपा**ध्यान्युपाध्यायी

२पडानेवाले की स्त्री के २ नाम—(१) उपा-ध्यानी (२) उपाध्यायी।

( एकं स्त्रीपुंसयोः स्तनश्मश्र्वादिचिह्नयुक्तायाः ) पोटा स्त्रीपुंसलक्त्या ॥१४॥

जिसमें स्त्री श्रोर पुरुष के लच्चगा ( कुच-मूछ-दादी ) पाये जाय उस श्रोरत का नाम—( १ ) पोटा ॥१ ५॥

( द्वे वीरस्य भार्यायाः )

#### बीरपत्नी वीरमार्या

शूर वीर की स्त्री के २ नाम—(१) वीरपत्नी (२) वीरभार्या।

( ह्रे वीरमातुः )

वीरमाता तु वीरसुः।

वीर की माता, वहादुर की मॉ के २ नाम—— (१) वीरमातृ(२) वीरसू।

( चत्वारि प्रस्तायाः )

जातापत्या प्रजाता च प्रस्ता च प्रस्तिका॥१६

प्रस्ता, सौरिही श्रोरत के ४ नाम—(१) जातापत्या (२) प्रजाता (३) प्रस्ता (४) प्रस्तिका ॥ १६॥

( हे नशायाः )

## स्रो निप्रका कोटवी स्यात्

१-२ 'आचार्य' और 'उपाध्याय' किसे कहते हैं यह जानने के लिए महावर्ग का ७वाँ ओक देखिए। नङ्गी स्त्री के २ नाम—(१) निमका (२) कोटवी। ये (१-२) स्त्रीलिङ्ग हैं। (हे दूतिकायाः)

### दूती-सञ्चारिके समे।

<sup>3</sup>प्रेमी का सन्देसा प्रेमिका तक या प्रेमिका का संदेसा प्रेमी तक पहुँचानेवाली स्त्री के २ नाम-(१) दूती (२) सम्बारिका।

( एकं विशेषत्रयविशिष्टायाः )

कात्यायन्यर्द्धवृद्धा या काषायवसनाऽधवा १७

गेरुश्रा कपड़ा पहिरनेवाली अधेड़ विधवा स्त्री का नाम—(१) कात्यायनी ॥१७॥

( एकं विशेषणत्रयवध्याः )

सैरन्ध्री परवेशमस्था स्ववशा शिल्पकारिका।

४वाल सॅवारने वाली, चोटी गूयनेवाली, पराये घर में रहते हुए भी स्वतन्त्र, नौकरानी का नाम—(१०) सैरन्ध्री।

( एकं कृष्णकेशादित्रिविशेपणायाः )

श्रसिक्नी स्यादबुद्धा या प्रेप्यान्तःपुरचारिणी१=

रिनवास में रहनेवाली जवान या श्रधेद लौंडी या मजदूरनी का नाम—(१) श्रिसिवनी ॥१८॥

( चत्वारि वेश्यायाः )

वारस्त्री गणिका वेश्या कपाजीवा

रएढी या पतुरिया के ४ नाम—(१) नारस्त्री (२) गणिका (३) वेश्या (४) रूपाँजीवा।

३ साहित्य में दृतियाँ तीन प्रकार की मानी गयी हैं-उत्तमा, मध्यमा और अधमा। उत्तमा दृती वह कहलाती है जो मोठी-मीठी वार्ते कहकर श्रच्छी तरह सममाती हो। मध्यमा दूता उसे कहते हैं जो कुछ मीठी और कुछ कड़वी वार्ते सुनाकर श्रपना काम निकालना चाहती हो। केवल हाँट-फटकार की वार्ते कहकर श्रपना काम। निकालनेवाली दृती को श्रधमा दृती कहते हैं।

४ सेरन्ध्रो का लचरा-चतु पष्टिक्लामिका शीलरूपादिसेविनो । प्रसाधनोपचारका सेरन्ध्री परिकोर्तिता ॥ ( एकं जनैः संस्कृतवेश्यायाः )

श्रथ सा जनै:।

#### सत्कृता वारमुख्या स्यात्

इज्जतदार रराढी का नाम—(१) वारमुख्या। (हे परनारीं पुंसा संयोजियन्याः)

कट्टनी शम्भली समे ॥१६॥

स्त्रियों को वहका कर उन्हें परपुरुष से मिलानेवाली श्रीरत 'कुटनी' के २ नाम—(१) कुटनी (२) शम्भली ॥१६॥

( त्रीणि शुभाशुभनिरुपिण्याः )

### विप्रश्निका त्वीचाणिका दैवज्ञा

त्तच्या देखकर शुभ श्रीर श्रशुभ वतताने-वाली श्रीरत के ३ नाम—(१) विप्रश्निका (२) ईच्चिया (३) दैवज्ञा।

( अष्टौ रजस्वलायाः )

श्रथ रजस्वला।

## स्त्रीधर्मिएयविरात्रेयी मिलनी पुष्पवत्यपि २० स्मृतुमत्यप्युदक्याऽपि

ैरजस्वला के द नाम—(१) रजस्वला
(२) स्त्रीधर्मिणी (२) श्रवि (४) श्रात्रेयी
(५) मिलनी (६) पुष्पवती (७) श्रवुमती
(६) उदक्या ॥ २०॥

( घ्रीणि खीरजसः )

स्याद्रजः पुष्पमार्तवम्।

रिम्नयों के योनि-मार्ग से प्रतिमास निक-लने वाले रक्त के ३ नाम—(१) रजस् (२)

१ राजनिष्ण में लिखा है—
हादशाहत्सरादूष्वंमापञ्चाशत्समाः स्त्रिय ।
मासि मासि भगहारा प्रकृत्येवार्गव स्त्रवेत् ॥
श्रात्तंबस्नावदिवसाइतुः पोडशरात्रय ।
गर्भग्रहणयोग्यस्तु स एव समय स्मृत ।
तथा च मदनपारिजाते दच —
श्रव्जनाभ्यव्जने सान प्रवासं दन्तथावनम् ।
न कुर्यात्सातंवा नारी ग्रहाणामीचण तथा ॥
२ सुश्रुतसिहता में लिखा है—
रसादेव रम स्रीणां मासि मासि श्यह स्रवेत् ।

पुष्प (३) म्रार्तव। ये (१-३) नपुंसक हैं।
(हे गर्भवशादन्नादिविशेपाभिलापिण्याः)
श्रद्धालुदोहद्दवती

श्रमिलाषा वाली गर्भिग्री स्त्री के २ नाम— (१) श्रद्धालु (२) दोहदवती।

( द्वे हीनरजस्कायाः ) निष्कळा विगतातैवा ॥२१॥

जिस स्त्री का रजाधर्म रुक गया है। उसके २ नाम — (१) निष्कला (२) विगतार्तवा ॥२१॥

( चत्वारि गर्भिण्याः )

श्रापनसत्वा स्याद्गुर्विएयन्तर्वत्नी च गर्भिणी

गर्भवती के ४ नाम—( । ) श्रापन्नसत्वा (२) गुर्विग्री (३) श्रन्तर्वत्नी (४) गर्भिग्री।

(एकैकं गणिकानां, गर्भिणीनां, युवतीनान्च समूहस्य)

गिणकादेस्तु गाणिक्यं गार्भिणं यौवतं गणे २२ गिणका समूह का नाम—(१) गाणिक्य। गिभणी समूह का नाम—(१) गार्भिण। युवती समूह का नाम—(१) यौवत॥२२॥

( हे द्विवारं वृतायाः )

पुनर्भूर्दिधिषूरूढा द्वि.

उदरी (वह स्त्री जिसके दो व्याह हुए हों) के २ नाम—(१) पुनर्भू (२) दिधिषू। ये (१-२) स्त्रीलिङ्ग हैं।

( एकं द्विरूढायाः पत्युः )

तस्या दिधिषुः पतिः।

उदरा (पहले एकवार व्याही हुई स्त्री का दूसरा पति ) का नाम—(१) दिधिषु (पुं०)।

( एक द्विरूढायाः प्रधानपत्युः )

स तु द्विजोऽग्रेदिघिषु. सैव यस्य कुर् म्विनी २३

लङ्का—लङ्की पैदा कर चुकने पर दूसरे के साथ विवाही गयी उद्री स्त्री के पहले द्विज पति का नाम—(१) श्रमेदिधिषु॥ २३॥

( एकमन्दापत्यस्य ) े ~

कानीनः कन्यकाजातः सुतः

<sup>9</sup>विना व्याही कन्या के पुत्र का नाम— (१) कानीन।

( हे सुभगापुत्रस्य )

श्रथ सुभगासुतः।

### साभागिनेय:

सुलत्त्वणा स्त्री के पुत्र के २ नाम—(१) सुभगासुत (२) सौभागिनेय ॥२४॥

( एकं परभार्यापुत्रस्य )

स्यात्पारस्त्रणेयस्तु परस्त्रियाः ॥२४॥ पराई स्त्री के (व्यभिचार के) पुत्र का नाम—(१) पारस्त्र्यैणेय ।

( हे पितृभगिन्याः सुतस्य ) पैतृष्वसेयः स्यात्पैतृष्वस्रीयश्च पितृष्वसुः।

सुतः

सुत्रा या फूफी के लड़कों के २ नाम--
( । ) पैतृष्वसेय ( २ ) पैतृष्वस्रीय ।

( हे मातृष्वसुः पुत्रस्य ) मातृष्वसुरुचैवम्

इसी प्रकार मौसी के लड़कों का भी जानना, श्रयीत् मौसी के लड़कों के २ नाम—(१) मातृष्वसेय (२) मातृष्वसीय।

( द्वे अपरमातृसुतस्य )

वैमात्रेयो विमातृजः॥ २४॥

्र सौतेली मॉके लड़कों के २ नाम—(१) वैमात्रेय (२) विमातृज ॥२५॥

( पन्च कुलटापुत्रस्य )

श्रय वान्धिकनेयः स्याद्वन्धुलश्चासतीस्रतः। कौलटेरः कौलटेयः

व्यभिचारिगी, छिनाल या वदचलन श्रीरत के लङ्कों के ५ नाम—(१) बान्धिकनेय (२) बन्धुल (२) श्रसतीसुत (४) कौलटेर (५) कौलटेय। (हे भिक्षार्थं गेहं गेहमटन्त्याः सत्याः पुत्रस्य )
भिक्षुकी तु सती यदि ॥२६॥
तदा कौलटिनेयोऽस्याः कौलटेयोऽपि चात्मजः।
पतिवता भिखारिन के पुत्रों के र नाम—
(१) कौलटिनेय (२) कौलटेय ॥२६॥

( पञ्च पुत्रस्य )

श्रात्मजस्तनयः सूनुः सुतः पुत्रः

रपुत्र, बेटा के ५ नाम—(१) स्रात्मज (२) तनय (३) सूनु (४) सुत (५) पुत्र। (घटु पुत्रिकायाः)

स्त्रियां त्वमी ॥२७॥

# श्राहुर्दुहितरं सर्वे

पुती, लड़की के ६ नाम—(१) आतमजा (२) तनया (३) सूनु (४) सुता (५) पुती (६) दुहितृ। (ये १-५ शब्द 'आत्मज' आदि के स्रीलिङ्ग में होने पर होते हैं।)॥२७॥

( द्वे पुत्र-कन्ययोः )

श्रपत्यं तोकं तयोः समे ।

इन दोनों (पुत्र-पुत्ती), सन्तान, के २ नाम— (१) श्रापत्य (२) तोक। ये (१–२) नपुंसक लिङ्ग हैं।

( ह्रे स्वस्माज्जातपुत्रस्य ) स्वजाते त्वारसोरस्यौ

<sup>3</sup>सनर्गा स्त्री के गर्भ से उत्पन्न पुत्र के २ नाम—(१) श्रीरस (२) उरस्य।

२ मनु भगवान् ( ६, १३८ ) कहते हैं—
पुन्नास्नो नरकाषस्मात्त्रायते पितर स्रुत ।
तस्मात्पुत्र इति प्रोक्त स्वयमेव स्वयम्भुवा ।
३ मनुस्मृति ( ६, १६६ )
स्वजेश्रे सस्कृतायां तु स्वयमुत्पादयेद्धि यम् ।
तमोरसं विजानोयात्पुत्र प्रथमकिल्पतम् ॥
निरुक्त ( ३, ४ ) में—
श्रङ्गादद्वात्सम्भविस हृदयादिधिजायसे ।
श्रात्मा वै पुत्रनामासि सर्जाव शरद शतम् ॥
मवभूति ने उत्तररामचरित ( ६,२२ ) में 'श्रङ्गा-दद्वातस्त इव' इत्यादि लिखा है ।

१ मनुस्मृति (१७२) में लिखा है—

पितृवेशमिन कन्या तु य पुत्र जनयेद्रहः ।

त कानीनं वदेन्नाम्ना वोद्धः कन्यासमुद्भवम् ॥

( त्रीणि पितुः ) तातस्त जनकः पिता ॥२८॥

पिता, वाप के ३ नाम—(१) तात (२)

जनक (३) पितृ ॥२८॥

( चत्वारि जनन्याः )

जनयित्री प्रसूर्माता जननी

माता, मॉ के ४ नाम—(१) जनयित्री (२) प्रसू (३) मातृ (४) जननी।

( हे भगिन्याः )

भगिनी स्वसा।

वहिन के २ नाम—(१) भगिनी (२) स्वस् । ( एकं भर्तृभगिन्याः )

ननान्दा तु स्वसा पत्यु

ननद (पित के वहिन) का नाम—(१)

ननान्द ।

( त्रीणि सुतस्य सुतायाश्चात्मजायाः ) नप्त्री पौत्री सुतात्मजा ॥२६॥

पोती या नितनी के ३ नाम—(१) नप्त्री

(२) पौती (३) सुतात्मजा ॥२६॥

( एकं भ्रातृवर्गभार्यायाः )

भार्यास्तु भ्रातृवर्गस्य यातरः स्यु परस्परम्। देवरानी-जेठानी का नाम—(१) यातृ (स्रीतिङ्ग)।

( ह्रे भ्रातृपत्न्याः )

प्रजावती भ्रातृजाया

भावज, भौजाई, भाभी के २ नाम—(१) प्रजावती (२) भ्रातृजाया।

( द्वे मातुल्भार्यायाः )

मातुलानी तु मातुली ॥३०॥ भामी के २ नाम—(१) मातुलानी (२)

मात्रली ॥३०॥

( एकं श्वभ्वाः )

पति-पत्न्यो. प्रस् २वश्रू-सास, पति श्रौर पत्नी की माता, का नाम-

( एकं श्वशुरस्य )

श्वशुरस्तु पिता तयो:।

ससुर (पति श्रोर पत्नी के पिता ) का नाम— (१) श्वश्चर।

( एक पितृन्यस्य )

पितुर्भाता पितृच्यः स्यात् चाचा, काका, पितिया का नाम—(१)

पितृब्य ।

( एकं मातुलस्य )

मातुर्भाता तु मातुरुः ॥३१॥

मामा का नाम—(१) मातुल ॥३१॥ (एकं श्यालस्य)

श्यालाः स्युभीतरः पत्न्याः

साला (श्रपनी स्त्री के भाई) का नाम— (१) श्याल ।

( द्वे पत्युः कनिष्ठभ्रातुः ) स्वामिनो देवृ-देवरौ ।

देवर (पित के छोटे भाई) के २ नाम—(१) देवर ।

( द्वे भगिनीसुतस्य )

स्वस्रीयो भागिनेय. स्यात्

भाञ्जा, भयने के २ नाम—(१) स्वसीय।

( एकं जामातुः )

जामाता दुहितुः पतिः॥ ३२॥ <sup>१</sup>दामाद, जॅवाई का नाम—(१) जा-

'दामाद, जवाइ का नाम—(१) जा-मातृ॥ ३२:॥

( एकं पितामहस्य )

पितामहः पितृपिता

दादा का नाम—(१) पितामह।

१ शास्त्रों के अनुमार दामाद के लच्चण—
'विचाशीर्यथनाश्रयो गुणनिधि ख्याता युवा मुन्दर ।
सचार मुकुलोद्भवो मधुरवाग् दाता दयासागर'।
मोगी मूरिकुडम्बवान् स्थिरमति. पापातिहोनो वली,
वामाता परिवर्णितः कविवरेरेवविध सत्तमः॥'

» ( एकं प्रपितामहस्य )

तित्वता प्रितामहः।

वावा, श्राजा, परदादा का नाम—(१) प्रपितामह।

( प्कैकं मातामहस्य )

### मातुर्मातामहाद्येवम्

माता के पिता, नाना, का नाम--(१) मातामह।

नाना के पिता, पर-नाना, का नाम--(१) प्रमातामह।

#### ( द्वे सपिण्डस्य )

सपिएडास्तु सनाभयः ॥ ३३ ॥

<sup>9</sup>जिनके जन्म श्रीर मरण में श्रशीच लगता है उन वान्धवों के २ नाम—(१) सपिराड (२) (२) सनाभि ॥ ३३॥

( चत्वारि एकोद्रोलन्नम्रातुः ) समानोदर्य-सोदर्य-सगभ्य-सहजाः समाः ।

र निम्नाङ्कित व्यक्ति सिपएड कहे गये हैं— पुत्र, पीत्र, प्रपीत्र विधवा, कन्या, कन्यापुत्र , पिता, माता, भ्राता, मतीजा, माई का पोता, नाती , चचेरा माई, चचेरे माई का लड़का, दादा की लड़की का लड़का, दादा, दादो, दादा का माई, दादा के माई का लड़का, दादा के माई का पोता, परदादा की लड़की का लड़का।

विष्णु (१५, ४०) ने वतलाया है—'यरक्षार्थहरः स पिरहदायी।' मिताचरा श्रीर दायमाग के श्रनुसार उत्तराधिकारियों का क्रम मिन्न २ हैं। मनु ने श्रथवंवेद (१८,४,३५) के मन्त्र—'वैश्वानरे हिवरिद जुहोमि साहस्र शतधारमुत्सम् । स विमर्ति पितर पितामहान् प्रिपतामहान् विमर्ति पिन्वमान ॥' के श्रनुसार १,१८६ में लिखा है—

'त्रयाणामुदक कार्य त्रिषु पिएड प्रवर्तते । चतुर्य सम्प्रदातेषां पञ्चमो नोपपद्यते ॥'

गौतमधर्मसूत्र (१४, १३) में लिखा है—'पिएड-निवृत्ति. सप्तमे पञ्चमे वा ।' एक स्थान पर, मनुस्मृति (४, ६०) और विष्णु (२०,५) में लिखा है—'सपि-एडता तु पुरुषे, सप्तमे विनिवर्तते ।' शखलिखित 'मपि-पडता तु सुर्वेषां गोत्रत साप्तपीरुषी ।' सगा भाई के ४ नाम—(१) समानोदर्य (२) सोदर्य (३) सगर्म्य (४) सहज । ये (१-४) पुॅल्लिक हैं।

## ( षट् सगोत्रस्य )

सगोत्र-वान्धव-ज्ञाति-वन्धु-स्व-स्वजनाःसमाः ३४

रगोतिया, भाई, वन्ध के ६ नाम—(१) सगोत्र (२) वान्धव (३) ज्ञाति (४) वन्धु (५) स्व (६) स्वजन। ये समान ऋर्थ श्रोर समान लिङ्ग (पुं•) वाले हैं॥३४॥

( एकैंकं ज्ञातिभावस्य, बन्धुसमृहस्य च )

ज्ञातेयं बन्धुता तेषां क्रमाद्भाव-समृहयोः।

जाति-भाव का नाम—(१) ज्ञातेय (नपुं०)। वन्धु-समूह का नाम—(१) बन्धुता (स्त्री०)। (चत्वारि पत्युः)

घवः प्रियः पतिर्भर्ता

पति के ४ नाम—(१) धव (२) प्रिय (३) पति (४) भर्तृ।

( द्वे मुख्यादन्यस्य भर्तुः )

जारस्तूपपतिः समौ॥३४॥

यार, गुप्तपति के २ नाम—(१) जार (२) उपपति ॥ ३५॥

( एकं जीवति पत्यौ जारजातस्य ) श्रमते जारजः कुएडः

³पित के रहते उपपित से उत्पन्न सन्तान का नाम—(१) कुएड।

( एक विधवायां जारजातस्य )

मृते भर्तरि गोलकः।

३ पद्मपुराण में लिखा है—
मुनीश ! जातय प्रोक्ता धर्मशास्त्रेषु सर्वत ।
सपिएडा गोत्रसम्बन्धप्रवरस्थानदायिनः ॥
येषां जन्मविरामादिमृतकारीचृत्तय ।
दायित्वेन मवेयुस्ते ज्ञातयश्चैकवराना ॥

'बन्धु' के लिए गीतमधर्मस्त्र ( ४,३,४,६, ३ ) श्रीर श्रापस्तम्त्रधर्मसूत्र ( २,४,११,१७ ) देखिए। १विधवा के जार से उत्पन्न पुत्र का नाम— (१) गोलक।

( द्वे भ्रातृपुत्रस्य )

### भात्रीयो भातृजः

भतीजा के २ नाम--(१) भ्रात्रीय (२)

भ्रातृज ।

( हे भ्रातृ-भगिन्योः )

्भ्रातृ-भगिन्यौ भ्रातराबुभौ ॥३६॥

भाई-वहिन के २ नाम—(१) भ्रातृ-भगिन्यौ (२) भ्रातरी । यहाँ भाई श्रीर वहिन दोनों का प्रहरण होने से द्विवचन है ॥३६॥

( चत्वारि माता-पित्रोः )

मातापितरौ पितरौ मातरपितरौ प्रस्जनयितारौ।

माता-पिता के संयुक्त ४ नाम—(१) माता-पितरौ (२) पितरौ (३) मातरपितरौ (४)

प्रसूजनयितारी ।

( हे स्वश्रू-श्वशुरयोः )

श्वश्रूश्वशुरी श्वशुरी

सास-ससुर के संयुक्त २ नाम—(१)

श्वश्रश्वशुरौ ( २ ) श्वशुरौ ।

( एकं कन्या-पुत्रयोः )

पुत्री पुत्रश्च दुहिता च ॥३७॥ वेटा-बेटी का संयुक्त नाम—(१) पुत्री ।३७॥

( चत्वारि जायापत्योः )

द्रम्पती जम्पती जायापती भार्यापती च तौ ।

पति-पत्नी, स्त्री-पुरुष, जोरु-खसम के संयुक्त ४ नाम—(१) दम्पती (२) जम्पती (३) जायापती (४) भार्यापती। (१-४) शब्द

द्विवचनान्त पुॅल्लिङ में होते हैं।

( स्रीणि गर्भवेष्टनचर्मणः )

गर्भाशयो जरायुः स्यादुर्त्वं च

जिसमें गर्भस्य वालक वंधा हुआ होता है

३, । परदारेषु जायेते हो सुती कुएड-गोलको ।

पत्यो जीवति कुण्डः स्यान्मृते मर्तरि गोलकः ॥

—मनुस्मृतिः ( ३,१७४ )

उस फिल्ली (श्रॉवल या खेड़ी) के ३ नाम— (१) गर्भाशय (२) जरायु (३) उल्व।

( एकं मिश्रितग्रुकशोणितरूपगर्भस्य )

कललोऽस्त्रियाम् ॥३८॥

प्रथम दिन वीर्य श्रौर रज के संयोग से जिस स्दम पिराड की सृष्टि होती है, उसका नाम—
(१) कलल। यह पुॅल्लिइ श्रौर नपुंसक लिइ

में होता है ॥ ३८ ॥

( द्वे प्रसवमासस्य )

स्रुतिमासो वैजननः

प्रसवमास (गर्भस्थ वालक के पैदा होने के ह वें या १० वें महिने) के २ नाम--(१) स्तिमास (२) वैजनन ।

( द्वे कुक्षिस्थस्य प्राणिनः )

गर्भो भ्रूण इमी समी।

हमल, गर्भ के २ नाम—(१) गर्भ (२) भ्रण । ये (१-२) पुॅल्लिङ हैं।

(पञ्च नपुंसकस्य)

तृतीयाप्रकृति: षएढ क्लीव: पएडो नपुंसके ३८

रहिजड़ा, नामर्द के ४ नाम—(१) तृतीया-प्रकृति (२) षर्व (२) क्रीव (४) पर्वड

(५) नपुंसक। इनमें (१) स्त्रीलिङ्ग, (२,४) पुँक्लिङ्ग, (२,५) पुँक्लिङ्ग श्रीर नपुंसक, में होते हैं॥ २६॥

( न्त्रीणि शैशवस्य )

शिशुत्वं शैशवं वाल्यम्

लड़कपन के ३ नाम—(१) शिशुत्व (२) शैशव (३) बाल्य। ये (१-३) नपुसक हैं।

( हे यौवनस्य )

तारुएयं यौवनं समे।

जवानी, तरुगाई के २ नाम--(१) तारुग्य

२ उद्घाष्ट्रतस्वे---

न मूत्र कणिल यस्य विष्ठा वाप्सु निमञ्जिति ।

मेदूरचोनमादशुकाभ्यां हीन स्टीबः स उच्यते ॥

(२) यौवन। त्ये (१-२) नपुंसकलिक में होते हैं।

( त्रीणि वार्द्धकस्य, एकं वृद्धसंमूहस्य च ) स्यात्स्याविरंतु वृद्धत्वं वृद्धसंघेऽपि वार्घकम् २०

' ं बुदापा, वृद्धावस्था के ३ नाम—(१) स्थाविर (२) वृद्धत्व (३) वार्धक।

वृद्धों के समृह का नाम—(१) वार्षक ॥४०॥

( एकं पलितस्य )

### पलितं जरसा शौक्लयं केशादौ

बुढ़ापा के कारण वाल, रोऍ श्रादि के पकने (सफेद होने) का नाम—(१) पलित। यह पुँक्लिक्ष श्रीर नपुंसक लिङ्ग में होता है।

विस्नसा जरा।

बुढ़ाई के र नाम—(१) विस्नसा (२) जरा। ये (१-२) स्त्रीलिङ्ग हैं।

( चत्वारि स्तनन्धयस्य )

## स्यादुत्तानशया डिम्मा स्तनपा च स्तनन्धयी ४१

दूध पीने वाले वची-बच्चे के ४ नाम— (१) उत्तानशया (२) डिम्भा (३) स्तनपा (४) स्तनम्थयी। ये ('त्रिष्ठ जरावरा "४६ वॉ रलोक) श्रीर श्रागे के सब शब्द तीनों लिङ्ग में कहे जायंगे। यहाँ जो स्त्रीत्व है वह स्त्रीत्व में रूप-मेद के प्रदर्शन के लिए है। यदापि 'डिम्भ' शब्द पहले (सिंहादिवर्ग, रलोक ३० में) लिख श्राये हैं तथापि पुन. यहाँ स्त्रीलिङ्ग में रूप दिख-लाने के लिए लिखा है। ४९॥

( हे बालस्य )

#### षालस्तु स्यानमाण्यकः

<sup>9</sup>सोलह वर्ष की उम्र तक के वालक के २ नाम—(१) वाल (२) माखावक।

१ 'बाल' के सम्बन्ध में कहा गया है—

'आपोटरा भनेदुवाल. तरुणस्तत उच्यते।' एक आचाय के मत से—

भागवर्गांदु बास्य स्यार्गीगण्ड नववर्षतः।

( न्रीणि यून. )

वयस्थस्तरुणो युवा।

भजवान श्रादमी के ३ नाम—(१) वय-स्थ(२) तरुण(३) युवन्।

( पट घृद्धस्य )

प्रवयाः स्थावरो वृद्धो जीनो जीर्णो जरन्नपि४२

<sup>3</sup>बुड्डा के ६ नाम—(१) प्रवयस् (२) स्थिवर (३) बृद्ध (४) जीन (५) जीर्ण (६) जरत्॥ ४२॥

(त्रीण्यतिवृद्धस्य)

वर्षीयान्दशमी ज्यायान् '

बहुत बुङ्का के ३ नाम—(१) वर्षीयस् (२) दशमिन (३) ज्यायस्।

( त्रीणि ज्येष्टआतुः )

पूर्वजस्त्वग्रियोऽग्रजः ।

बद्दे (जेठे) साई के ३ नाम—(१) पूर्वज (२) अप्रिय (३) श्रयज ।

( पञ्च कनिष्ठभातुः )

जघन्यजे स्युः कनिष्ठ-यवीयोऽवरजाऽनुजाः ४३

छोटे ('तहुरे) भाई के ५ नाम—(१) जघन्यज'(२) कनिष्ठ (३) यवीयस् (४)

श्रवरज ( ५ ) श्रनुज ॥ ४३ ॥

( त्रीणि निर्वलस्य )

श्रमांसो दुर्वलश्ङ्वात:

कमज़ोर ( दुवला-पतला ) के २ नाम—(१) श्रमास (२) दुर्वल (३) छात ।

आपोडशाच कैशोर योवन च तत. परम्॥' १ 'बाला' के सम्बन्ध में राजनिषएड में लिखा है— 'बालेति गोयते नारी याबद्दर्पाणि पोडश । सा ग्रीष्म-शरकालयो प्रशस्ता हर्षदा च ॥'

्र सोलहवर्ष के वाद से ५० वर्ष तक की उन्नवाला व्यक्ति, राजनिषयङ के अनुसार, युवा है। श्रीर १६ वर्ष के बाद ३२ वर्ष तक की स्त्री, भावप्रकाश के श्रनु-सार, युवती है।

३ राजनिषण्ड के श्रनुसार ५१ वें वर्ष से मृद्धावस्था शुरु होती है।

## ( त्रीणि बलवतः )

### वलवानमांसलोंऽसलः।

वलवान (मोटा-ताजा, हष्ट-पुष्ट) के ३ नाम—(१) वलवत् (२) मासल (३) श्रंसल । (पञ्च स्थूलोदरस्य)

# तुन्दिलस्तुन्दिभस्तुन्दी बृहत्कुन्तिः पिचरिडलः

तोंदवाले, निकले हुए पेटवाले व्यक्ति के ५ नाम—(१) तुन्दिल (२) तुन्दिम (३) तुन्दिन (४) बृहत्कुक्ति (५) पिचिरिडल ॥४४॥

#### ( चत्वारि चिपिटनासिकस्य ) श्रवटीटोऽवनाटश्चावसटो नतनासिके ।

नक-चिपटा श्रादमी के ४ नाम—(१) श्रवटीट (२) श्रवनाट (३) श्रवभ्रट (४)

नतनासिक।

( श्रीणि प्रशस्तकेशस्य, स्यूलकेशस्य वा )

केशवः केशिकः केशी

सुन्दर वाल या लम्बे वालवाले व्यक्ति के ३ नाम—(१) केशव (२) केशिक (३) केशिन्।

( द्वे जरया इलथवर्मणः )

बिलिनो बिलिम: समी ॥४४॥ बुढाई के कारण शिकन (सिकुइन) पड़े

हुए चमड़े वाले व्यक्ति के २ नाम--(१) विलन (२) विलम । ये (१-२) पुल्लिक हैं ॥ ४५॥

( ह्रे निसर्गतो न्युनाधिकावयवस्य )

विकलाङ्गस्त्वपोगएड.

जिसके स्वाभाविक ही कोई श्रष्ट कम या ज्यादा हों उसके २ नाम—(१) विकलाङ्ग (२) श्रपोगराड।

(त्रीणि इस्वस्य)

खर्वी हस्वश्च वामनः।

यौना, नाटा श्रादमी के ३ नाम—(।) खर्व (२) हस्व (३) वामन ।

( द्वे तीक्ष्णनासिकस्य )

खरणाः स्पात्खरणसः

खद्दी नाक वाले व्यक्ति के २ नाम—(१°) खरगास् (२) खरगास ।

( द्वे गतनासिकस्य )

विग्रस्तु गतनासिकः ॥४६॥

नकटा (जिसकी नाक कट गयी हो उस ) के २ नाम—(१) विग्र (२) गतनासिक ॥४६॥

( द्वे पञ्जखुरसद्दानासिकस्य )

खुरणाः स्यात्खुरणसः

पशुत्रों के खर की तरह फैली हुई नाकवाले श्रादमी के २ नाम—(१) खुरएास् (२)

खुरगुस ।

( द्वे वातादिना विरलजानुकस्य )

प्रज्ञुः प्रगतजानुकः । टेढा मेढा घुटनावाले ( लचरा ) व्यक्ति के

२ नाम—(१) प्रज्ञ (२) प्रगतजानुक। (हे कर्ष्वजानकस्य)

ऊर्ध्वं सुरूर्ध्वजानुः स्यात्

कँचे घुटनेवाले व्यक्ति के २ नाम—(१) कर्ष्वेज्ञ (२) कर्ष्वेजातु ।

( ह्रे संलग्नजानुकस्य )

संज्ञुः संहतजानुकः ॥ ४७ ॥

सिले हुए जाघवाले पुरुष के २ नाम—(१)

संज्ञु (२) संहतजानुक ॥४७॥

( द्वे श्रवणेन्द्रियहीनस्य )

स्यादेडे बधिरः

वहिरा श्रादमी के २ नाम—(१) एड (२) विधर।

( द्वे कुरुजस्य )

कृष्जे गडलः

ैकुवड़ा (वह पुरुष जिसकी पीठ टेढ़ी हो या फ़ुक गयी हो) के २ नाम—(१) कुब्ज (२)

गडुल ।

१ इसका लच्या माधवनिदान में लिखा गया है कि— 'हृदय यदि वा पृष्ठमुत्तत क्रमशा सरुक्। ऋदो वापुर्यदा कुर्योत्तदा तक्कुटनमादिशेष ॥'

### ( द्वे रोगादिना वक्रकरस्य )

### कुकरे कुणिः।

टूंटे के २ नाम—(१) कुकर (२) कुिण। ये (१-२) पुॅल्लिक्ष हैं।

# ( हे अल्पशारीरस्य )

पृक्षिरलपत्नौ

्र छोटी देहवाले के २ नाम—(१) पृश्नि (२) श्राल्पतनु । ये (१-२) पुॅल्लिङ्ग हैं । ( द्वे जंघाविकलस्य )

## श्रोणः पङ्गौ

पङ्गुले के २ नाम—(१) श्रोग्रा (२) पङ्गु। ( हे कृतवपनस्य )

मुण्डस्तु मुण्डिते ॥उमा

मुंदे हुए, घुटे हुए के २ नाम—(१) मुराड (२) मुरिडत ॥४=॥

#### ( द्वे नेत्रवियुक्तस्य )

वल्टिर: केकरे

कजा, भेंगा, ऐंचा के २ नाम--(१) विलर (२) केकर।

( द्वे गतिविकलस्य )

### खोडे खञ्जः

१ लङ्गइ के २ नाम--(१) खोड (२) खडा।

### त्रिषु जरावराः।

'जरा' शब्द के बाद 'उत्तानशया' (श्लोक ४१वॉ) से लेकर 'खझ' पर्यन्त शब्द तीनों लिङ्ग में होते हैं।

( द्वे कृष्णवर्णस्य देहगतचिद्वविशेषस्य ) जङ्कः कालक पिप्तः

लहसन, महोसा (शरीर के ऊपर, जन्म से उत्पन्न चिह्न विशेष) के ३ नाम—(१) जडुल (२) कालक (३) पिप्तु।

१ खक्ष एक प्रकार का रोग होता है, जिसमें मनुष्य का पैर जकड़ जाता है और वह चल फिर नहीं सकता। वैयक के अनुमार इस रोग में कमर की वायु जींव की नमों को पकड़ लेती है, जिससे पैर स्तम्मित हो जाता है।—

( माधवनिदान -)

(द्वे आकृतितो वर्णतश्च कृष्णतिलतुत्वयस्यदेहगतचिह्नस्य)

### तिलकस्तिलकालकः ॥४६॥

तिल (काले-काले शरीर के दाग) के २ नाम— (१) तिलक (२) तिलकालक ॥४६॥

( हे रोगाभावस्य )

### श्रनामयं स्यादारोग्यम्

नीरोग्य, रोगहीनता (तन्दुरुस्ती) के २ नाम—(१) श्रनामय (२) श्रारोग्य। (द्वे रोगप्रतीकारस्य)

### चिकित्सा रुक्प्रतिक्रिया।

<sup>२</sup>इलाज (रोग दूर करने की युक्ति या किया) के २ नाम—(१) चिकित्सा (२) रुक्प्रतिकिया। (पञ्जीषधस्य)

## भेषजौषध-भेषज्यान्यगदो जायुरित्यपि ॥४०॥

दवा के ५ नाम—(१) मेषज (२) श्रोषध (३) भेषज्य (४) श्रगद (५) जायु। इनमें (१-३) नपुंसक, (४-५) पुंक्षिक हैं ॥५०॥ (सप्त रोगमात्रस्य)

### स्त्री रुप्रजा चोपताप-रोग-स्याधि-गदाऽऽमयाः

³बीमारी, रोग, व्याधि के ७ नाम—(१) रुज् (२) रुजा (३) उपताप (४) रोग (५)

२ श्रायुर्वेद के दो विभाग हैं, एक तो निदान जिसमें पहचान के लिए रोगों के लच्च श्रादि को वर्णन रहता है और दूसरा चिकित्सा जिसमें भिन्न-भिन्न रोगों के लिए भिन्न-भिन्न श्रीपों की व्यवस्था रहती है। चिकित्सा तान प्रकार की मानी गयी है—दैवी, मानुषो, श्रीर श्रासुरी। जिसमें पारे की प्रधानता हो वह देवी, जो छ. रसों के द्वारा की जाय वह मानुषी, श्रीर जो चीरफाइ ( 'श्रापरे-शन') के द्वारा हो वह श्रासुरो कहलाती है।

मावप्रकाश में लिखा है—

'या किया व्याधिहरणी सा चिकित्सा निगधते।' मा त्रिधा यथा---

श्रामुरी मानुषी दैवी चिकित्सा त्रिविधा मता। रास्त्रे कपायेलौहाचे क्रमेणान्त्या मुपूजिता॥ (मै० र०)

३ **'रोगस्तु दोपवपम्य, दोपमान्यमरोगता**।'

न्याधि (६) गद (७) श्रामय । इनमें (१-२) स्त्रीलिङ्ग, (२-७) पुँ स्तिङ्ग हैं ।

( त्रीणि क्षयरोगस्य )

त्तयः शोषश्च यद्मा च

१ च्चिया रोग के ३ नाम—(१) च्चय (२) शोष (३) यच्मन् । ये (१-३) पुँच्चिङ्ग हैं।

( हे नासारोगस्य )

प्रतिश्यायस्तु पीनसः ॥४१॥
२पीनस रोग के २ नाम—(१) प्रतिश्याय
(२) पीनस ॥४१॥

( श्रीणि ध्रुतरोगस्य )

स्त्री क्षत् क्षतं चवः पंसि

<sup>3</sup>छींक के ३ नाम—(१) जुत्(२) जुत

(३) च्रव। इनमें (१ ला) स्त्रीलिङ, (२ रा) नपुंसक, (३ रा) पुँक्षिङ्ग है।

( हे कासरोगस्य )

कासस्तु त्तवशुः पुमान्।

४ खासी के २ नाम-(१) कास (२)

च्तवधु । ये (१-२) पुँ सिङ्ग हैं।

१ यहमा का निदान— 'वेगरोधात् ज्याच्चैव साहसादिषमाशनात । त्रिदोषो जायते यहमा गठी हेतु चतुष्टयात् ॥' यहमा शब्द की निरुक्ति—

'वैचो न्याधिमता यस्माहुन्याधिर्यत्नेन यद्त्यते । स यक्ष्मा प्रोच्यते लोके शब्दशास्त्रविशारदे ॥

राज्ञश्रन्द्रमसो यच्मादभूदेप किलामय ।

तस्मात्त राजयक्ष्मेति प्रवदन्ति मनीपिण ॥ क्रियात्त्रयकरत्वात्त् क्षयः इत्युच्यते वृधे ।

सशोपणाद्वलादीनां शोप इत्यभिधीयते ॥

२ सुश्रुत के श्रनुसार पीनस रोग का लचण--श्रानद्वते यस्य विष्प्यते च पापच्यते क्वियति चापि नासा।

न वेत्ति यो गन्धरसांश्च जन्तुर्जुष्ट व्यवस्येत तमपोनसेन ॥

तथाविलश्लेष्मभव विकार मृयात् प्रतिश्यायसमानलिङ्गम्। व शार्क्षपरसिहता में लिख। है—

'उदानप्राणयोरूर्ध्वयोगान्मीलिकफसवात् । राज्य सञ्जायते तेन खुतं तत्कभ्यते बुधे.॥'

४ भावप्रकाश में लिखा 🖫

, ( न्नीणि शो्थस्य ) . .

शाफस्तु श्वयथुः शोथः

"सूजन के ३ नाम—(१) शोफ (२) श्वयथु (३) शोथ। ये (१-३) प्रॅक्किक हैं।

( द्वे पादस्फोटस्य )

पादस्फोटो विपादिका ॥४२॥

धिववॉई के २ नाम—(१) पादस्फोट (२) विपादिका। इनमें (१ ला) पुॅिसक, श्रोंर (२रा) स्त्रीलिक है ॥५२॥

( ह्रे सिश्मस्य )

किछ।स-सिध्मे

°सेहुर्खा रोग के २ नाम—(१) किलास

(२) सिघ्म । ये (१–२) नपुंसक हैं ।

( चत्वारि क्षुद्रकुष्ठरोगविशेषस्य ) कच्छ्रां तु पाम पामा विचर्चिका ।

'धूमोपघाताद्रजसस्तर्थेव व्यायामरुकाञ्चनिपेवनाम्ब । विमार्गगत्वादपि मोजनस्य वेगावरोधात् चवधोरतथेव ॥

प्राणो शुदानानुगतः प्रदिष्ट सिम्मिन्नकास्यस्वनतुल्यघोष । निरेति वक्त्रात्सहसा सदोषो मनीषिमिः कास इति प्रदिष्टः ॥

५ सुश्रुतसहिता में लिखा है—

'शुद्धः यामयाऽभुक्तक्रशावलानां चाराम्लतीष्ट्योग्यगुरूपसेवा । दध्याममृन्छाक विरोधि-पिष्टं-गरोपसृष्टान्ननिषेवणाच ॥

श्रशीस्यचेष्टा वपुषो खशुद्धिर्ममीमिघातो विषमा प्रसृतिः । भिथ्योपचार प्रतिकर्म्मणाच निजस्य हेतु इवययोः प्रदिष्टः ॥

व्यापचार प्रातकम्मणाचानकरमञ्जू **इवय्याः**आद्यः ॥ ६ सुश्रतसहिता के कथनानुसार विवाहे का लचण—

'स्वित्रस्यास्नाप्यमानस्य कर्र्ड्ड रक्तकफोझवा। कर्र्ड्डयनात्तत चिप्र स्फोट स्नावद्य जायते॥'

कहा जाता है कि—'जाके पाँव न फटा विवारं, सो क्या जाने पीर परार्ध।'

७ सुश्रुतसहिता के अनुसार इमका लचण--'क्राड्वन्वितं खेतमपायि सिध्म विधात्तनुपायशा कर्वेकाये।'

माभवनिदान में लिखा है—

'श्वेत ताम्र तनु च यत् रजो घृष्ट विमुचित । प्रायक्षोरिस तत् सिष्ममलानुकुसुमोपमम्॥' ेखाज-खसरा के ४ नाम—(१) कच्छू (२) पामन् (३) पामा (४) निचर्चिका। इनमें (२ रा) नपुंसक है, और शेष स्त्रीलिङ्ग हैं। (स्रीणि गाम्नविघर्षणस्य)

# कराडुः खर्ज्ञश्च कराडुया

खुजली के ३ नाम—(१) कराइ (२) खर्जू (३) कराइया। ये (१-३) स्त्रीलिङ्ग हैं।

## (द्वे दुष्टस्फोटस्य)

विस्फोटः पिटकस्त्रिषु ॥४३॥

रफोड़ा के २ नाम—(१) विस्फोट (२) पिटक। इनमें (६ ला) पुॅल्लिङ्ग में, श्रौर (२ रा) पुँ०-स्नी-नपुं० लिङ्ग में होता है ॥५३॥

( त्रीणि व्रणस्य )

### वणोऽस्त्रियामीर्ममरुः क्लीबे

<sup>3</sup>घाव के ३ ना्म—(१) व्रंग (२) ईर्म

१ माधवनिदान श्रीर सुश्रुत निदानस्थान श्र० १३ के कथनानुसार—

'सूरमा बह्नय पिडका स्नाववत्य पामेत्युक्ता कयडुमत्य सदाहा ।

से प्रकोटेस्ताव्रदाहै रुपेता हेया पाँग्यो कच्छु रुप्रा रिफचोश्च॥' 'राज्योऽतिकण्ड्वित्तरुज. सुरूद्धा भवन्ति गात्रेषु विचर्चिकायाम्

हिन्दी का मुहाविरा 'कोढ़ में खाज निकलना' सुप्रसिद्ध है। गो॰ तुलसीदास जी कहते हैं—'एक तो कराल किलकाल सूल मूल तामें, कोढ़ में की खाज सी सनी-चरी है मीन की।'

'२ तस्य निदानपूर्वां सम्प्राप्तिमाह—
'कट्वम्सतीइंखोष्यविदाहिरु चच्चार रेजीर्याध्यशनातपैश्व ।"
तथतुंदोषेया विपर्ययेया कुष्यन्ति दोषाः पवनादयस्तु ॥
स्वनान्नित्य ते रक्त मासारथीनि प्रदृष्य च ।
पोरान् कुर्वन्ति विस्फोटान् सर्वाञ्चरपुरःसरान् ॥ भा प्रः

३ सुश्रुतसहितायाम्—

'मणः दिविधः (१) शारीर (२) आगन्तुश्चेति । तयो शारीरः पवन-पित्त-कफ-शोणित-सन्निपातनिमित्त । भागन्तुरपि पुरुषपशुपचिन्यालसरीस्टप-पीडनप्रहारा-ग्रिचारविवतीर्णोपवराकलकपालम्यक्तचक्रेषु-परशु-शक्तिकुन्ता-वायुषाविभवातनिमित्तः।' (२) श्रारुस्। इनमें (१) पुॅल्लिङ श्रोर नपुंसक लिङ्ग में, (२-३) नपुंसकलिङ में होते है।

( एकं सदा गलतो व्रणस्य )

नाडीव्रणः पुमान्।

४नास्र का नाम—(१) नाडीव्रण (पुॅल्लिङ्ग)
(द्वे पिटकवन्मण्डलयुक्तश्चद्ररोगान्तर्गतचर्मरोगस्य)
कोठो मएडलकम्

"एक प्रकार का कोढ़ जो चकत्ते की तरह होता है उसके र नाम—(१) कोठ (२) मएडलक। (हे इवेतक्षप्रस्य)

## कुष्ट-श्वित्रे

ह्सफेद कोड के २ नाम—(१) कुष्ठ (२) श्वित्र । ये (१-२) नपुंसक हैं।

> ( द्वे अर्शाख्यगुदरोगविशेषस्य ) दुर्नामकाऽर्शसी ॥५४॥

४ वाग्मट्ट में लिखा है—
श्रमेदात्पकरोष्पस्य वर्षे वाष्य्यसेविनः।
श्रमुप्रविश्य मासादीन् दूर पूयोऽभिधावति॥
गति सा दूरगमनात नाडी नाडीव सस्रते।
नाम्येकानृजुरन्येषां सैवानेकगितर्गति॥
१ तस्य लच्या माधवनिदाने —
'श्रसम्यग्वमनोदीर्यापत्तरलेष्मान्ननिग्रहैः।
मयडलानि सक्रयहृनि रागवन्ति बहूनि च॥
उत्कोठ सानुबन्धस्तु कोठ स्त्यभिधीयते।'
६ सुश्रुतसहिता में लिखा है—

'मिथ्याहारिवहाराचारस्य विशेषाइगुरुविरुद्धामात्म्या-जोणीहिताशिनः स्नेहपीतस्य वान्तस्य वा व्यायामग्राम्य-धर्मसेविनो ग्राम्यानूपीदकमासानि वा पयसामीदणमश्नतो यो वा मज्जस्यप्पूष्मामितप्त सहसा छिंद वा प्रतिहन्ति तस्य पित्तश्लेष्माणौ प्रकुपितौ परिगृद्धानिल प्रवृद्धस्ति-य्यया शिरा सम्प्रतिषध समुद्रभूय वाह्य मार्गे प्रति समन्ता-दिचिपति, यत्र यत्र च दोषो विद्यिप्तो नि सरति, तत्र तत्र मण्डलानि प्रादुर्भवन्ति, एवमुत्पन्नस्त्वचि दोपस्तन्न च परिवृद्धि प्राप्याप्रतिक्रियमाणोऽभ्यन्तर प्रतिपधने धात्। न्दूषयन्। <sup>9</sup>ववासीर के २ नाम—(१) दुर्नामक (२) त्रर्शस्। ये (१-२) नपुंसक हैं॥ ५४॥ (हे विण्मूत्रनिरोधस्य)

### श्रानाहस्तु विवन्धः स्यात्

क्रिज्यित (मलवद्ध रोग) के २ नाम—(१) स्त्रानाह (२) विवन्ध ।

### ( हे संग्रहणीरोगस्य )

प्रह्णीरुक् प्रवाहिका।

२ संप्रह्णी के २ नाम—(१) प्रह्णीरुक् (२) प्रवाहिका। ये (१-२) स्त्रीलिङ्ग हैं।

## ( स्रीणि वसनरोगस्य )

प्रच्छ्दिका वमिश्च स्त्री पुमांस्तु वमथुः समाः४५

कै, उत्तरी, छॉट, वमन के ३ नाम—(१) प्रच्छिदिंका (२) विम (३) वमशु । इनमें (१-२) स्त्रीलिङ्ग हैं, स्त्रीर (३रा) पुॅल्लिङ

॥ ५५॥
(विद्रध्यादीनां रोगप्रभेदानां प्रत्येकमेकेकम्)

(विद्रध्यादीना रागप्रभेदाना प्रत्यक्रमक्कम् ) स्याधिभेदा विद्रधिः स्त्री ज्वर-मेह-<sup>3</sup>भगन्द्राः।

१ श्रशनिदानम्—

'दोपास्त्वड्माममेदांसि सन्दृष्य विविधाकृतीन्।

मासाङ्कुरानपानादौ कुर्वन्त्यर्शांसि तां जग्र ॥ पृथग्दोपै समस्तैश्च शोखितात्सहजानि च ।

पृथन्दाप समस्तव रागणतान्सहणान च । श्ररासि पट् प्रकाराणि विद्याद्गुदवलित्रये ॥

क्रमेविपाकसहितायाम्—

'दत्वाथ वेतन योऽध्येत्यादायापि च वेतनम् । श्रध्यापयेच्च जुहुयाज्जपेद्वाऽशोंयुतो भवेत् ॥'

२ सुश्रुत में लिखा है—

पछी पित्तधरा नाम या कला परिकार्तिता। पकामारायमध्यस्था श्रहणी सा प्रकार्तिता॥

यहाणी वलमियहिं स चापि यहाणी मत ।

तस्मादग्नौ प्रदुष्टे तु यहरुयपि प्रदुष्यति ॥ ३ किन्हों २ पुस्तकों में यह श्लोक ऋधिक मिलता है—

िह् पादरोगविशेपस्य )

वलीपदं पादवल्मीकम्

पैर फूलजाने के रोग के २ नाम—(१) श्लीपद (२) पादवल्मीक।

( द्वे केशन्नरोगस्य )

केशमस्विन्द्रलुप्तकः।

४व्यरथिया रोग का नाम—(१) विद्विध (स्रीलिङ्ग)

<sup>५</sup>वुखार का नाम—(१) ज्वर (मुं०)

६प्रमेह, वहुमूत्र रोग का नाम,—( । )

मेह ( पुं॰ )

%भगन्दर (गुदारोग विशेष) का नाम—(१) भगन्दर (पुं०)

( द्वे अश्मर्याः )

श्रश्मरो मूत्रकृच्छ्रं स्यात्

पथरी रोग के २ नाम—(१) श्ररमरी (२) मूत्रकृच्छ्र। इनमें (१ ला) स्त्रीलिङ्ग, श्रीर (२ रा) नपुंसक है।

चदलाई (यक रोग का नाम जिसमें सिर के वाल उड़ जाते हैं और फिर नहीं जमते ) के २ नाम—(१) केशव (२) इन्द्रज्ञप्तक।

४ माधवनिदान में लिखा है— 'त्वयक्तमांसमेदासि सन्दूष्यास्थिसमाश्रिताः।

दोपा शोथ शनैर्घोर जनयन्खुच्छ्रितामृशम् ॥

महाशूल रुजावन्त वृत्त वाप्यथवायतम् ।

स विद्धिरिति ख्यातो विशेष पड्विषध सः॥' ५ ज्वर कई प्रकार का होता है—साधारण, सिन्नमात

श्रादि । इनके सम्बन्ध में कहा जाता है — यथा मृगाना मृगयुर्वेलिए तथा गदानां प्रवलो ज्वरोऽयम् ।

नान्योऽपि शक्तो मनुज विद्याय सोढुं सुवि प्राणसृत. सुराद्या. ह माधवनिदान में प्रमेह के सम्बन्ध में कहा गया है-

श्रास्यामुख स्वप्नमुख दथीनि श्राम्योदकानूपरसाः पर्यासि । नवात्रपान गुडवेकुतञ्च प्रमेहहेतुः कफकुच्च सर्वम् ।

मेदश्च मांसध शरीरजञ्च हेद कफो वस्तिगतः प्रदूष्य । करोति मेद्दान् समुदीर्थमुर्ल्यस्तानेन पित्त परिदूष्य चापि ।। इत्यादि ।

७ भगगुदवस्तिप्रदेशदारणाद्भगन्दरा इत्युच्यन्ते।

गुदस्य द यङ्गुले चेत्रे पार्श्वत विद्रकात्तिकृत्। मिन्नो भगन्दरो चेय स च पन्चविधो मतः॥

८ असरोधनरीलस्यापथ्यकारिया प्रकृषित. रलेष्मा

मृत्रसम्प्रकोऽनुप्रविश्य वस्तिमश्मरीं जनयति । कहा जाता है—अश्मरी दारुणो व्याधिरन्तक प्रतिमो मतः । तरुणो मेपजै, साध्य प्रमृद्धस्त्रेदमहिति ॥

## पूर्वे शुकावधेस्त्रिषु ॥५६॥

'वार्त' से आरम्भ होकर, शुक्र के पूर्व 'मूर्चिंछत' (श्लीक ६१) तक के शब्द तीनों लिझ में होते हैं॥ ५६॥

## ( पञ्च वैद्यस्य ) रोगहार्यगदद्वारो मिषग्वैद्यौ चिकित्सके ।

१वैय के ५ नाम—(१) रोगहारिन् (२) ध्रगदङ्कार (३) भिषज् (४) वैद्य (५) चिकित्सक।

### ( चत्वारि रोगमुक्तस्य )

# षार्ती निरामयः कल्य उल्लाघो निर्गतो गदात्

रोगमुक्त के ३ नाम—(१) वार्त (२) निरामय (३) कल्य (४) उल्लाघ। ये (१-४) पुं॰ स्त्री-नपुंसक में होते हैं। िकन्हीं के मत से (१-३) नीरोगी के नाम है स्त्रीर (४ था) उस व्यक्ति का नाम है जिसका रोग स्त्रूट गया हो॥ ५७॥

## ( हे रोगादिवशात् हर्षरहितस्य ) \_ •लान-ग्लास्नू

रोग से दुखी के २ नाम—(१) ग्लान

१ वैघलचणम्-

श्रायुनंदकतास्यासो धर्मशास्त्रपरायया । श्रध्याप्योऽध्यापनञ्चेव चिकित्सा वैद्यलचराम्॥ सदेचलचराम्—

विप्रो वैद्यकपारगः शुचिरनूचान कुलीन कृती भीर कालकलाविदाऽऽस्तिकमतिद्चः सुधोर्धार्मिक । स्वाचारः समवृग्दयालुरखलो यः सिद्धमन्त्रचमः शान्तः काममलोलुप कृतयशा वैद्य स विद्योतते॥

कुवैबलच्यम्—
अधीर' कर्कश स्तव्य सरोगी न्यूनशिचित ।
पश्र वैद्या न पूज्यन्ते धन्वन्तरिसमा श्रिष ॥
अपि च भैषज्यरकावल्याम्—
अपोक्तत्वपरिश्वान वेदनायाश्च निम्रहः ।
पत्रदेवस्य वैद्यल न वैद्य प्रभुरायुष ॥
एक कि वैद्यली को नमस्कार कर कहते हैं—

वैष्याच । नमस्तुभ्य यमराजसहोदर । यमस्तु प्राणान्द्रस्ते वैद्यः प्राणान्धनानि च ॥ (२) ग्लास्तु। ये (१-२) पुं-स्त्री-नपुंसक में होते हैं।

#### (सप्त रोगिणः)

## श्रामयावी विकृतो स्याधितोऽपटुः। श्रातुरोऽभ्यमितोऽभ्यान्तः

रोगी के ७ नाम—(१) श्रामयाविन् (२) विकृत (३) व्याधित (४) श्रपटु (५) श्रातुर (६) श्रभ्यमित (७) श्रभ्यान्त । ये (१-७) पुं-म्नी—नपुंसक में होते हैं।

## ( द्वे पामायुक्तस्य )

# समौ पामन-कच्छुरौ ॥५=॥

खाज-खसरावाले के २ नाम—(१) पामन (२) कच्छुर । ये (१-२) पुं-स्त्री-नपुंसक में होते हैं ॥५८॥

### ( हे दहुयुक्तस्य )

# दहुणो दहुरोगी स्यात्

दादवाले के २ नाम—(१) दहुरा (२) दहुरोगिन् । ये (१-२) पुं-स्त्री-नपुंसक में होते हैं।

# ( द्वे अर्शोयुक्तस्य )

# अर्थोरोगयुतोऽर्शसः।

ववासीर वाले के २ नाम—(१) श्रशोंरोग-युत (२) श्रशंस । ये (१-२) पुं-स्त्री-नपुंसक में होते हैं।

# ( हे वातरोगयुक्तस्य )

# वातकी वातरोगी स्यात्

वायुरोग (वादी) वाले के २ नाम—(१) वातिकन् (२) वातरोगिन् । ये (१-२) पुं-स्त्री-नपुंसक में होते हैं।

## ( द्वे अतीसारयुक्तस्य )

# साविसारोऽविसारकी ॥४८॥

संग्रहराी रोगवाले के २ नाम—(१) साति-सार (२) श्रतिसारिकन्। ये (१–२) पुं−स्त्री-नपुंसक में होते हैं ॥प्रशा (चत्वारि क्टिन्ननेत्ररोगयुक्तस्य)

स्युः क्लिन्नाचे चुल्ल-चिल्ल-पिल्लाः क्लिन्नेऽदिण

चाप्यमी।

चोंधराई श्रॉख वाले (जिसकी श्रॉख में से पीब की तरह पदार्थ निकला करता है उस ) के ४ नाम—(१) क्लिनाच (२) चुल्ल (२) चिल्ल

(४) पिल्ल । ये (१-४) पुं-स्त्री-नपुंसक मे होते हैं।

( ह्रे उन्माद्युक्तस्य )

**उ**न्मत्त उन्माद्वति

बौरहा, पागल के २ नाम—(१) उन्मत्त (२) उन्मादवत्। ये (१-२) पुं-स्त्री-नपुंसक में होते हैं।

( त्रीणि कफयुक्तस्य )

श्लेष्मलः श्लेष्मणः कफी ॥६०॥ कफ (बलगम) वाले के ३ नाम—(१) श्लेष्मल (२) श्लेष्मण (३) कफिन्। ये

(१-३) पुं-स्त्री-नपुंसक में होते हैं ॥६०॥ (एकं कुञ्जस्य)

न्युब्जो भुग्ने रुजा

कुवड़ा (जिसकी पीठ रोग से टेढ़ी हो श्रीर मुंह नीचे की श्रोर मुक जाता है उस ) का नाम—

(१) न्युब्ज। यह पुं-स्त्री-नपुंसक में होता है।

( न्नीणि वातादिनोचनाभियुक्तपुरुपस्य ) वृद्धनाभौ तुन्दिल-तुन्दिभौ ।

वायु के प्रकोप के कारण जिसकी नाभि वढ़ जाती है उस पुरुष के ३ नाम—(१) बृद्धनाभि (२) तुन्दिल (३) तुन्दिभ। ये (१-३) पुं-स्त्री-नपुंसक में होते हैं।

( द्वे क्षुद्रकुष्ठरोगयुक्तपुरुषस्य ) किलासी सिध्मल.

सेहुश्रहाँ के २ नाम—(१) किलासिन् (२) सिध्मल। ये(१~२) तीनों लिङ्ग में

होते हैं। ( हे नेत्रहीनस्य )

**अन्घोऽहक्** 

श्रन्धा के २ नाम—(१) श्रन्व (२) श्रद्धा ये (१-२) तीनों लिङ्ग में होते हैं।

( त्रीणि मूर्च्छायुक्तस्य )

मूच्छांले मूर्त मूर्चिछतौ ॥६१॥ गश में पढ़े हुए, बेहोश के ३ नाम—(१)

मूच्छांल (२) मूर्त (३) मूर्च्छित। ये (१-३) तीनों लिङ्का में होते है ॥ ६१ ॥

( षट रेतसः )

शुक्रं तेजो-रेतसी च बीज-वीर्येन्द्रियाणि च

ैवीर्य, धातु के ६ नाम—(१) शुक्र (२) तेजस् (३) रेतस् (४) बीज (५) वीर्य (६)

इन्द्रिय । ये ( १~६ ) नपुंसक लिङ्ग में होते हैं।

( हे पित्तस्य )

मायुः पित्तम्

रिपत्त के २ नाम—(१) मायु(२) पित्त। इनमें (१ ला) पुँक्षिङ्ग श्रोर (२ रा) नपुंसक है। (हे कफस्य)

कफः श्लेष्मा

१ हमारे खाप हुए भोजन का श्रन्तिस परिणाम वीर्थें ही है। हम जो कुछ खाते-पीते हैं, उसी में से क्रमश रस, खून मांस, चबीं, श्रस्थि, मज्जा श्रीर वीर्थ बनता है। भावप्रकाश में लिखा है—

रसाद्रक्त, ततो मासं, मांसान्मेद प्रजायते ।

मेदसोऽस्थि, ततो मज्जा, मज्जन शुक्तस्य सम्भव ॥ खाये मोजन का. एक मान और १ वही बाद वीर्य

वनता है। २० रतल खुराक में से २ रतल खून वनता है और २ रतल खून से २॥ तोला बीर्य वनता है। दो मन मोजन जितने दिनों में मनुष्य खाता है, उतने ही दिनों में यह २॥ तोला वीर्य पैदा होता है। यदि ताजे शुक्त की

क्र गुनीचण यन्त्र ( Microscope ) द्वारा, परोचा को जाने तो उसमें नहीं फुरती से इघर उधर फिरते हुए कीट सदृश चीज दिखाई देंगी। इसको शुकागु या शुककीट

कहते हैं। (देशिए हमारे शरीर की रचना, द्वितीयभाग, पृष्ठ ७६५)।

र यक्त में जो पाचक रस वनता है उसको पित्त कहते हैं। पित्त के ५ प्रकार—पाचक पित्त, रजक पित्त, साधक पित्त, आलोचक पित्त और आजक पिता।

¹कफ के २ नाम—-(१) कफ (२) रुले-ष्मन् । ये ( १-२ ) पुॅल्लिझ हैं । ( द्वे चर्मणः ) स्त्रियां तु त्वगसुग्धरा॥ २चाम, खाल के २ नाम—(१)त्वच (२) श्रस्रधरा। ये (१~२) स्त्रीलिङ्ग हैं ॥६२॥ (पट् मांसस्य) पिशितं तरसं मांसं पछछं क्रव्यमामिषम् । <sup>3</sup>मास के ६ नाम--(१) पिशित (२) तरस (३) मांस (४) पलल (५) कन्य (६) आसिष । ( त्रीणि शुष्कमांसस्य ) उत्तप्तं शुष्कमांसं स्यात्तद्वल्लूरं त्रिलिङ्गकम्६३ स्खा मांस के ३ नाम—(१) उत्तप्त (२) शुष्कमास (३) वल्लूर। इनमें (१-२) नपुंसक, (३रा) पुं०-स्त्री-नपुंसक है ॥ ६३॥ (सप्त रक्तस्य) वाधरेऽसुग्लोहितास्र-रक्त-स्ततज-शोणितम् । ४ लोहू, ख्न के ७ नाम—(१) रुघिर (२) अमृज् (३) लोहितं (४) श्रस्त (५) रक्त (६) चतज (७) शोखित। ये (१-७) नपुं-सकलिङ्ग में होते हैं। १ अवलम्बक इत्येक क्लेदक श्लेष्मकोऽपर । बोषनस्तर्पनश्चेति इलेप्सा पचविधः स्मृत ॥ र हा इ-पिअर के सबसे ऊपरी भाग को चाम कहते हैं। इसके द्वारा शरीर के भीतरी अर्झों की रचा होती है। इसी में से पसीना निकलता है। ३ मोसस्वरूप-शोणित स्वामिना पक वायुना च धनीकृनम्। तदेव मांसं जानीयाव रक्त में रहनेवाली अग्नि दारा पके और वायु द्वार। यादे हुए रुधिर का नाम मांस है। रक्ताशय में गया हुआ रस, रक्त हो जाता है और मास के स्थान में गया हुआ रिधर, मांस बन जाता है।

४ रक्तस्बरुप शार्क्षथरसिहतायाम्—

रतस्तु हृदय याति समानमारुतेरित ।

रिन्तित. पानितस्तत्र पिचेनायाति रक्तताम् ॥

120 ( हे हृदयान्तर्गतमांसविशेषस्य ) वुक्षाऽग्रमांसम् <sup>५</sup>कलेजा के २ नाम---(१) बुक्का (२) श्रम-मास । इनमें (१ ला) पुं-स्त्री-नपुं०, (२रा) नपुं० है । ( द्वे हृदयस्य ) हृदयं हृत् <sup>६</sup>हृदय के २ नाम—(१) हृदय (२) हृद्। ये (१-२) नपुंसक हैं। ( ब्रीणि मेदस्य ) मेदस्त वपा बसा ॥६४॥ °चर्वां के ३ नाम—( । ) मेदस् ( २ ) वपा (३) वसा । इनमें (१ला) नपुं-पुं०, (२-३) स्त्रीलिङ हैं ॥६४॥ ( एकं ग्रीवायाः पश्चाद्वागे स्थितशिरायाः ) पश्चादग्रीवाशिरा मन्या <गले के पीछे की नस का नाम--( १ ) मन्या । ( त्रीणि धमन्याः ) नाडी तु धमनिः शिरा। रक्त सर्वशरीरस्थ जीवस्याधारमुत्तमम्। स्निग्ध गुरु चल खादु विदग्ध पित्तवझवेत् ॥ अर्थात्—श्रामाशय से जव मोजन का रस कलेजे में जाता है, तब पित्त के सयोग दारा, वह रगदार बनता है। फिर परिपक्व हो जाने से इसे रक्त की सज्ञा भिल जाती है। रक्त सारे शरीर में रहता है। यही जीव का सर्वोत्तम श्राहार है । यह स्निग्ध, भारी, गतिवाला तथा मधुर है। ५ 'बचोऽभ पार्श्वमागे'—वैद्यकशान्दसिन्धु । ६ रक्त परिचालक यन्त्र का नाम हृद्य है। यह भग भनैच्छिक माँस से निर्मित है और दोनों फुफ्फुसों के वीच में वच के मीतर रहता है। हृदय नियमानुसार सिकुनता और फैलता रहता है। फैलने पर उसमें रक्त का प्रवेश होता है श्रीर सिकुड़ने पर उममें से रक्त वाहर

निकलता है। सकीच और प्रसार से एक शब्द उरपन्न

होता है जो लूब-हप, लूब-हप जैसा चुनाई दिया करता है।

वनती है।

७ 'कारवन' श्रौर 'हाइड्रोजन' के सवीग से चर्री

म कार्नों के पीछे मध्यरेखा में जी शिर का नीचे का

भाग है वह 'गुहो' ( Nape of neck ) करलाता

ैनाड़ी के ३ नाम—(१) नाडी (२) धमनि (३) शिरा। ये (१-३) स्त्रीलिङ्ग हैं। (द्वे मांसपिण्डविशेषस्य 'फुफ्फुस' इति ख्यानस्य) तिलकं क्लोम

रेक्लोम या फुफ्फुस के २ नाम—(१) तिलक (२) क्लोमन्। ये (१-२) नपुंसक हैं। - (हें मस्तकसम्भृतघृताकारस्नेहस्य)

( ह्रे मस्तकसम्भूतघृताकारस्य मस्तिष्कं गोद्म्

³गुरदा के २ नाम—(१) मस्तिष्क (२) गोर्द।

( द्वे कर्णादिगतमलस्य )

किहं मलोऽस्त्रियाम् ॥६४॥

४कान आदि के मैल के २ नाम—(१) किट (२) मल। इनमें (१ला) नपु सकिल में और (२ रा) पुँ सिझ-नपु सकिल में होता है ॥६५॥

( द्वे अन्त्रस्य )

## श्रन्त्रं पुरीतत्

१ शरीर में रक्त, निलयों के भीतर रहता है। रक्त की निलयों दो प्रकार की हैं.—(श्र) वे निलयों जिनकी दीवारें मोटो होती हैं श्रीर जिनके भीतर शुद्ध रक्त रहता है। इन्हें धमनियाँ कहते हैं।

(व) वे निलयाँ जिनकी दीवारें पतली होती हैं श्रीर जिनमें अशुद्ध रक्त रहता है। ये शिराएँ कहलाती हैं।

२ मानप्रकाश में लिखा है—'अधस्तु दिल्यो सागे हृदयात् छोम तिष्ठति।' यह अन्यि उदर में रोढ़ के सामने आमाशय और अन्त्र के पीछे रहती है। इसका रस एक नली द्वारा पकाशय में जाता है और भोजन को पचाता है।

फुम्फुम या फेफड़े (Lungs) दो होते हैं। वे छाती में हृदय के दाहिनी श्रीर वाई श्रीर रहते हैं। भारतीयों के दोनों फुम्फुसों का भार एक सेर के लगभग होता है।

३ शिर के ऊपर का भाग भोतर से खोखला होता है, इसके भीतर मस्तिष्क या दिमाग रहता है। ऊपरी हिस्से पर कभी २ चिकनाहट लिए एक पदार्थ उत्पन्न होता है जिसे गुरदा कहते हैं।

४ 'वमा शुक्रमस्क् मञ्जा कर्णविषमूत्रविष्नखाः । श्लेष्माशुदूषिका स्वेशे द्वादशैते नृर्णा मलाः ॥ पत्रॉत के २ नाम—(१) श्रन्त्र (२) पुरीतत्। इनमें (१ ला-) नपु'सक में, श्रौर (२रा) पुँ ल्लिइ—नपु'सक में होता है।

( ह्रे वामकुक्षिस्यमांसिपण्डविशेपस्य ) गुल्मस्तु प्लीहा पुंसि

हिति की २ नाम—(१) गुल्म (२) प्लीहन्। ये (१-२) पुँ क्षिज्ञ हैं । किसी २ श्राचार्य के मत से 'सीहा' शब्द स्त्रीलिज्ञ भी है।

( द्वे अङ्गप्रत्यङ्गसन्धिवन्धनरूपायाः स्नायोः )

श्रथ वंस्नसा।

स्नायुः स्त्रियाम्

अनस, मास के डोरे के २ नामे—(१) वस्त-सा (२) स्नायु । ये (२-२) स्त्रीलिङ्ग हैं। ४ ॐ

> ( द्वे दक्षिणक्रींक्षगतमांसिषण्डस्य ) काळखएड-यक्तती तु समे इमे ॥६६॥

'पेट के दाहिने श्रोर का मासखराड (जिगर), जिसे श्रीप्रजी में 'लिवर' Liver कहते हैं ) के

५ अन्तनली में आमाराय के नीचे के भाग से जो नली जुड़ी हुई है, उसे श्रॉत कहते हैं। यह श्रॉत ३० फीट लम्बी होती है।

६ प्लीहा या तिल्ली (spleen) उदर में निशेष श्रीर रहती है, कोई प्रणाली नहीं होती। उनरों में विशेष कर मलेरिया उनर (मीसिमी बुखार) श्रीर काला अजार में यह बहुत बड़ी हो जाया करती है। स्वस्थ मनुष्य में इसका भार ५ छटोंक के लगभग होता है। तिल्ली का काम खन को शुद्ध करना है।

७ शरीर की प्रत्येक हरकत इन मास के डोरों; द्वारा होती है। चलना, खाना, हाथ हिलाना, बोलना और आँख फेरना—इन सब शरीर के कामों में-रनायुश्रों की ही जारूरत होती है। शारीरिक तत्ववेत्ताओं का मत है कि शरीर में इनकी सख्या ५०० है।

म् जिगर शरीर मर में सबसे बड़ा यिन्थ है श्रीर उदर के ऊपर के भाग बच्चउदरमध्यस्थ पेशी के नीचे पसिलयों की श्राङ में रहता है।

'अघो दिच्च तर चापि हृदयाहुयाकृतिह्थितिः । तत्तु रञ्जकपित्तस्यास्थान शोधितज मतम् ॥ ---( मा० प्र० )

-- ( filly has

२ नाम-(१) कालखरह (२) यकृत्। ये (१-२) नपु सक हैं ॥६६॥ ् ( म्रीणि लालायाः )

संगिका स्यन्दिनी लाला

े लार के ३ नाम—(१) स्टिंगिका (२) स्यन्दिनी (३) लाला।

( एकं नेत्रमलस्य )

दुषिका २नेत्रयोर्मलम् । श्रांख के कीचड़ का नाम—(१) दूषिका। ( हे मुत्रस्य )

मुत्रं प्रस्नावः

<sup>िट</sup> मूत, पेशाव के २ नाम—(१) मूत्र (२) प्रसाव। इनमें (१ ला) नपु सक श्रीर (२ रा) प्र विलङ्ग है।

(नव विष्टायाः) -

<sup>१८५</sup> - उच्चारावस्करी शमळं शकृत्॥६०॥ र्ग्यें पुरीषं वर्चस्कमस्त्री विष्ठा-विशी स्त्रियौ।

गृह, पाखाना, विष्ठा के ६ नाम-(१) उचार (२) अवस्कर (३) शमल (४) शकृत् (५) गूय (६) पुरीष (७) वॅर्चस्क (८) विष्ठा (६) विश्। इनमें (१-२) पुँ लिङ्ग, (३-६) नपु-सक, (७ वाँ) पुँ सिङ्ग-नपु सक लिङ्ग, ( ५-६ ) स्रीतिक्ष में होते हैं॥ ६७॥

( हें शिरोस्थिखण्डस्य )

स्यीत्कपरः कपालोऽस्त्री

१ दाँतों की जड़ों से रस या लार निकलती है -श्रीर वृंधी रस् मोजन पचाने में महायक होता है। इसीलिए वैयक अन्थों में खूव चना-चना कर भोजन करने के लिए भादेश है।

्र भन्य पुस्तकों में यह श्लोक अधिक मिलता है— ( एक नासामलस्य )

नासामलं त सिंघाणम्

नाक की मेल, नकटी, का नाम-( १ ) सिंघाण । ( एक कर्णमलस्य )

पिन्जूष कर्णयोमेलम् । कान को मेल, खूँट, का नाम-( १ ) पिन्जूप।

<sup>3</sup> खोपड़ी, कपार के २ नाम—(१) कर्पर (२) कपाल । इनमे (१ ला) पुँ ल्लिझ, श्रीर (२ रा) पुँ लिल झ-नपु सक है।

( त्रीणि अस्थिमात्रस्य )

कीकसं क्रल्यमस्थि च ॥६८॥

४हाइ, हड्डी के ३ नाम-(१) कीकस (२) क़ल्य (३) श्रस्थि। ये (१-३) नपु सक 養川 もと川

( एकं स्वडमांसरहितशरीरास्थ्नः )

स्याच्छरीरास्थिन कङ्कालः

"पॉजर. श्रस्थिपञ्जर (जिसे श्रॅप्रेजी में 'स्केलिटन' skeleton कहते हैं ) का नाम-(१) कङ्काला

> ( एकं पृष्ठमध्यगतास्थिदण्डस्य ) प्रष्ठास्थिन तु कशेरुका ।

६रीढ का नाम-(१) कशेरका।

( पुकं शिरोऽस्थनः )

शिरोऽस्थनि करोटिः स्त्री

३ खोपड़ो में २२ अस्थियाँ होती हैं। इसका वह माग जो श्राठ श्रस्थियों के परस्पर मेल से वना है कपाछ कहलाता है ।

े ४ मेद अपनी अन्दर की श्रीय से पकता श्रीर वायु उसका रस सोखता है। इसके इस रूपान्तर को ही हा*द* कहते हैं। शरीर में हाड़ों की सख्या ३०० है।

श्रस्थिस्बरूपम्--

<sup>ो, भे</sup>सेदो यत्स्वाग्रिना पक्व वायुना चातिशोधितम् । तदास्थिसज्ञा लमते च सारः सर्वविग्रहे ॥'(वै०रा०मि) ५ यदि लचा, मांस, वसा के मास और सौिपक ततु से निर्मित कोमल अर्ज्जों को काट-छाँट कर शरीर-से निकाल दिया जाय तो शरोर का दृढ़ ढाँचा वाकी रहेगा। इस कुल ढाँचे को कंकाल कहते हैं। शरीर के १०० भागों में १६ भाग ककाल के होते हैं।

६ ओवा, पीठ और कमर की मध्य रेखा में श्रगुला मे टटोलने से जो डरांडे जैसी कड़ी चीज मालूम होती है, उसको रोढ़, पृष्ठवश या करोर कहते हैं। यह २६ श्रस्थियों से बना है। 🗸

खोपड़ी की हड्डी का नाम-(१) करोटि (स्त्रीलिङ्ग)।

( एकं पाइर्वास्थ्न: )

पार्श्वास्थिनि तु पर्शुका ॥६६॥

<sup>१</sup>पसली का नाम—( १ ) पर्शुका ॥६६॥

( चत्वारि देहावयवस्य )

श्रङ्गं प्रतीकोऽवयवोऽपघनः

<sup>२</sup>श्रज्ञ, जिस्म के ४ नाम—(१) श्रज्ज (२) प्रतीक (३) श्रवयव (४) श्रपघन।

( द्वादश देहस्य )

अथ कलेवरम्।

गात्रं वपुः संहननं शरीरं वर्षे विग्रहः॥७०॥ कायो देह: क्लीव-पुंसो: स्त्रिया मृतिस्तनुस्तनू:

<sup>3</sup> देह के १२ नाम—(१) कलेवर (२) गात्र (३) वपुष् (४) संहनन (५) शरीर

(६) वर्ष्मन् (७) विग्रह (८) काय (६) देह (१०) मूर्ति (११) तनु (१२) तनु । इनमें

(१-६) नपु सक, (७-८) पु सिङ्ग, (६ वॉ)

पुँ ल्लिङ श्रौर नपुंसक लिङ्ग, (१०-१२) स्त्रीलिङ्ग

में होते हैं ॥७०॥

( हे पादाग्रस्य )

पादाश्रं प्रपद्म्

४पैर की ब्रॅग़िलियों के पीछे वाले भाग के २ नाम--(१) पादाम्र (२) प्रपद्।

( चत्वारि चरणस्य )

पादः पदंघिश्चरणोऽस्त्रियाम् ॥७१॥

पाव, पैर के ४ नाम — (१) पाद (२) ुपद् (३) श्रद्ध्रि (४) चरणु । इनमें (१-३)

पुँ हिला (४ था) पुं ०-नपुं सक में होता है ॥७१॥

१ दोनों श्रोर वारह-वाग्ह पसलियाँ होती हैं। २ अवयव को अग्रेजी में Organ (आर्गन) कहते हैं।

३ देह को श्रयेजी में Body (वाडो) कहते हैं।

४ राजनिष्यद में लिखा है- 'पादाय प्रपद मतम्।'

त्रिपारिंवक वा घन अस्थियों के सामने और अगुलियों

के पोछे पैर का जो माग है वह प्रपद या प्रपाद कहलाता है।

( हे पादग्रन्थ्योः )

तद्यन्थी घटिके गुल्फी

पगृहे के २ नाम—( ▮ ) घटिका (२) गुल्फ । गृहे दो होते हैं इसलिए द्विवचन में रूप

दिया गया है। इनमें (१-ला) स्त्रीलिङ्ग, (२ रा)

पुँ ल्लिइ-नपु सक लिइ में होता है। ( एकं पादपश्चाद्वागस्य )

प्रमान्पार्षिणस्तयोरघः।

<sup>६</sup> एड़ी का नाम—(१) पार्ष्ण (पुँ क्षिक्ष)।

( द्वे जह्वायाः )

जंघा तु प्रसृता

जंघा के २ नाम--(१) जङ्घा (२) प्रस्ता। ये (१-२) स्त्रीलिङ्ग हैं।

( त्रीणि जान्वोः )

जानूरुपर्वाऽष्टीवदस्त्रियाम् ॥७२॥

<sup>७</sup>घुटना के ३ नाम—(१) जानु (२) ऊरुपर्वेन् (३) श्रष्ठीवत् । ये (१-३) पुँ लिलाः

श्रीर नपुँसकलिक्ष में होते हैं ॥७२॥

( हु जानूपरिभागस्य )

सक्थि क्रीबे प्रमानुरुः

घुटना के ऊपर के हिस्से के २ नाम--( ! )

सिक्थ (२) ऊर । इनमें (१ला) नपुंसक, श्रौर ( २रा ) पुँ ल्लिङ्ग, है।

( एकमूरुसन्धेः )

तत्सन्धिः पुंसि वंत्तणः।

८ जंघासा का नाम- (१) वंच्रण (पुँ हिला)

५ जिस स्थान पर टॉंग पैर से जुड़ी रहती है और जहाँ इन दोनों में गति होती है वह स्थान 'टखना' कहलाता है। टलने में इधर उधर दो उमार होते हैं जो 'गट्टे' कहलाते हैं ।

ह टखने के नीचे जो पीछे को निकला हुआ पैर का

भाग है वह एड़ी कहलाता है। जिस स्थान पर टॉग जॉंघ पर पोछे को मुद्र जाती

🕯 वह जानु है। इसे अमेजी में Knee (नी) कहते हैं। द घटने और उदर के बीच में जो माग है उसको **ऊ**र कहते हैं। जॉंघ उदर पर मुद जाती है। जिस स्थान से

( श्रीणि विष्ठानिगैमद्वारस्य ) ------ऽ

गुदं त्वपानं पायुनी

भैनलद्वार, गुदा के ३ नाम—(१) गुद (२) श्रपान (३) पायु। इनमे (१-२) नपुँ-सक, (३रा) पुँल्लिङ्ग है।

( एकं मूत्राशयस्य )

वस्तिर्नाभेरघो द्वयोः॥ ७३॥

रमूत्राशय, मसाना का नाम—( ! ) वस्ति । यह पुँ त्लिक श्रोर स्त्रीलिक्ष में होता है ॥७३॥ ( हे कटीफलकस्य )

कटो ना श्रोणिफलकम्

कमर के दोनों वगल के २ नाम—(१) कट (२) श्रोणिफलक। (१ला) पुं॰, (२रा) नपुं०। (श्रीणिकटैः)

कटिः श्रोणि ककुद्मती।

कमर के ३ नाम—(१) कटि (२) श्रोणि (३) ककुदाती। ये (१-३) स्त्रीलिङ्ग हैं।

( एकं स्रीकट्याः पश्चाद्रागस्य )

पश्चान्नितम्बः स्त्रीकट्याः

<sup>3</sup>स्त्री के चूतड़ का नाम—(१) नितम्ब।

जाँष का भारम्म होता है वह भाग कुछ दवा रहता है, यह स्थान भग या शिश्न के इधर उघर होता है और इसको बवासा (वच्या) कहते हैं।

र जनन इन्द्रियों के पीछे पुरुप और छी दोनों में चुतहों के बीच में एक छिद्र होता है उसमें से मल निकलता , इसको मलद्वार या चृति कहते हैं। मलद्वार से अपर एक या डेद इञ्च लम्बा माग गुदा कहलाता है। गुदा से अपर का चार या पाँच इञ्च लम्बा माग मलाशय कहलाता है।

र उदर के नीचे का भाग एक कटोरे की शक्त का है समें भाँत का नीचे का या श्रन्तिम भाग श्रीर मूत्र को थेलो भीर ऐसे श्रग जो उत्पादन सस्थान के हैं, रहते हैं। मूत्राराय (urinary bladder) वस्तिगहर में विटय-सन्धि (सगसन्धि) के पीछे रहता है।

रे चूतकों के पाम जो जींघ का पिछला मोटा भाग रे वह नितम्ब कहलाता है। अधिक चर्वी-के कारण वियों के नितम्ब पुरुषों से कहीं ज्यादा मोटे होते हैं। ( एक स्त्रीकट्याः पुरोभागस्य )

क्षीवे तु जधनं पुर: ॥७४॥

४स्त्री के कोख का नाम—(१) जघन (नपुंसक)॥७४॥

( एकं पृष्ठवंशावधोगतेयोः )

कूपको तु नितम्बस्यो द्वयहीने कुकुन्दरे।

"चूतड़ में स्थित श्रीर पीठ की रीढ के श्रियों भाग में विद्यमान, कूप सदश गड्ढों का नाम—(१) कुकुन्दर। यह द्वयहीन (पुं-स्त्रीलिङ्ग वर्जित) केवल नपुंसक में होता है।

( ह्रे कटिटेशस्थमासपिण्डयोः )

स्त्रियां स्फिचौ कटिं शेथौ

कुल्हे के २ नाम—(१) स्फिच्(२) कटिप्रोथ। इनमे (१ ला) स्त्रीलिङ्ग (२ रा) पुॅल्लिङ्ग है।

( एकं भगशिशनयोः )

उपस्थो वद्यमाणयोः ॥७४॥

वच्यमागा भग श्रीर लिङ्ग का सयुक्त नाम-(१) उपस्थ (पुँक्षिङ्ग) ॥७५॥

( हे स्मरमन्दिरस्य )

भगं योनिईयोः

६ भग के २ नाम—(१) भग (२) योनि। इनमें (१ ला) नपुंसकलिङ्ग में श्रोर (२ रा)

४ जवन प्रदेश को श्रमें जी में Iliac Region कहते हैं।

प्रकीख (जघन) के नीचे टटोलने से जो श्रिस्थ मालूम होती है वह इसी श्रिस्थ का ऊपरो किनारा (जघन चूड़ा) है। कुल्हे में यह श्रिस्थ मोटी-मोटी पेशियों से ढकी रहती है, इस कार्ण इसको श्रासानो से टटोल कर स्पर्श नहीं कर सकने। चूतड़ में दबाने मे जो श्रिस्थ मालूम होती है वह इसी श्रिस्थ का निचला माग है। जब इम बैठने हैं तब इसीके सहारे बैठते हैं। नितम्बास्थियों के ऊपर को त्वचा बहुत कड़ी होती है। इस उमार को जुलु-न्दरिपएड कहते हैं।

६ जिम स्थान में पुरुष में शिश्न श्रीर अगडकीप होते हैं उम स्थान में श्री में जो श्रग दिखाई देते हैं वे सब मिलकर मग कहलाते हैं। पुँ लिलङ्ग-स्त्रीलिङ्ग में होता है।

( चत्वारि लिङ्गस्य )

- शिश्नो मेढो मेहन-शेफसी।

लिङ के ४ नाम—(१) शिश्न (२) मेढ़ (३) मेहन (४) शेफस्। इनमें (१-२) पुॅल्लिङ (केवल दूसरा नपुंसक में भी), (३-४) नपुंसक हैं।

( त्रीणि घृपणस्य )

### मुष्काऽएडके।शो वृषणः

<sup>9</sup>त्र्यराडकोष के ३ नाम—(१) मुष्क (२) त्र्यराडकोश (३) वृष्णा।

( एकं पृष्ठवशाधरे त्रिभिरस्थिभिर्घटितस्थानस्य ) पृष्ठवंशाधरे त्रिकम् ॥ ७६॥

<sup>२</sup>त्रिक (पीठ की रीढ का निचला हिस्सा जिसकी शकल तिकोनी होती है और जिसे श्रंभेजी

१ शिक्ष के नीचे एक थैली होती है जिसको अएड-कोष कहते हैं। थैली की त्वचा वहुत पतली होती है और उसमें वाल होते हैं। त्वचा के नीचे वसा नहीं रहती, वसा के जगह अनैच्छिक मास की एक तह रहती है। इस मास के सङ्गोच और प्रसार से थैली छोटी और वड़ी हो जाती है।

२ कहा गया है कि—'स्फिक्सकथ्नो, प्रष्टवशास्थ्नर्य सिंधस्तत्त्रिक मतम्। त्रिक देश में दो श्रस्थियाँ है ज़िनमें से जपर की बढ़ी होती है और नीचे की छोटी। वड़ी श्रस्थि वास्तव में पाँच मोहरों के आपस में जुड़ जाने से बनी है, इस बात के चिह्न स्पष्ट दिखाई देते हैं। अस्थि के अगले पृष्ठ पर चौड़ाई के रुख चार उमरी रेखाएँ होती हैं, यहीं पर इन मोहरों के गात्र आपम में जुड़े हैं। गात्रों के ध्यर उधर अरिथ का जा माग है वह पार्श्व प्रवर्द्धनों के आपस में भिल जाने से बना है, इनके आपस में जुड़ जाने से एक नली वन जाती है जिसके भीतर नाड़ियाँ रहती हैं। ऊपर वाले मोहरों के नीचे वालों से वहे होने के कारण इस श्रस्थि की शकल तिकोनी होती है। इस श्रस्थि के अगले और पिञ्चले १ष्ठों पर ८, ८ छिद्र होते हैं, चार मध्य रेखा के एक ओर, चार दूसरी ओर। इन छिद्रों में से होकर नाडियाँ वाहर निकलती है और रक्त की नलियाँ श्राती जाती हैं। इस श्राह्य के पारवीं से नितम्बास्थियाँ जुड़ी रहती हैं। ( इमारे शरोर की रचना, प्रथम माग, १००-१०१ पृष्ठ )

में Sacral कहते हैं) का नाम—(१) त्रिक ॥७६॥

( पञ्च जठरस्य )

पिचएड-कुत्ती जठरोद्रं तुन्दम्

पेट के ५ नाम—(१) पिचएड (२) कुच्चि (२) जठर (४) उदर (५) तुन्द। इनमें (१-२) पुॅल्लिङ्ग, (३) पुं०-नपुंसक, (४-५) नपुंसक हैं।

( द्वे वक्षोजस्य ) स्तनौ कचौ।

४ स्तन के २ नाम—(!) स्तन (२) कुच। ( हे स्तनाग्रस्य )

चूचुकं तु कुचाग्रं स्यात्

पचूची की ढेपनी के २ नाम—(१) चूचुक (२) कुचाय। इनमें (१ ला) पुं∘-नपुंसक मे, (२ रा) नपुंसक में होता है।

- ( द्वे अङ्कस्य )

न ना कोडं भुजान्तरम् ॥७९॥

भा काड सुजान्तरम् ॥७०॥ धगोद, कोरा के २ नाम—(१) कोड (२) भुजान्तर । इनमें (१ ला) नपुंसक श्रौर स्रीलिङ्ग में होता है (न ना=पुंल्लिङ्ग में नहीं), (२ रा) नपुंसक है ॥७७॥ (श्रीणि वक्षसः)

उरो वत्सं च वत्तश्च

°छाती के ३ नाम—(१) उरस् (२) वत्स (३) वत्तस्। ये (१-३) नपुंसक हैं।

४ स्त्री के दो स्तन या दुग्ध भन्थियाँ होती हैं। भन्धि कुछ-कुछ अर्थ गोलाकार होती है और खचा से ढकी रहती है, उसके पोछे बना और मास पेशियाँ होती हैं।

५ यन्थ के मध्य में एक वेलनाकार उमार होता है जिसको चूचुक या स्तनषृत्त कहते हैं। चूचुक के शिखर में दुग्ध स्नोतों के १२-२० छिद्र होते हैं।

६ वह स्थान, जे। वर्त्तस्यल के पास एक या दोनों हाथों का घेरा वनाने मे वनता है और जिसमें प्राय शालकों को लेते हैं, गोद कहलाता है।

७ गरहन के नीचे ने। धड़ का जपरी माग है उसकी विचस्थल कहते हैं।

( पर्क तुनीः पश्चाद्धागस्य )

पृष्ठं तु चरमं तनोः।

पीठ (शरीर का पिछला भाग ) का नाम-

(१) पृष्ठ ।

( त्रीणि स्कन्धस्य )

स्कन्धो भुजशिरोऽसोऽस्त्री

कन्धा के ३ नाम-(-१)स्कन्ध (२) भुजशिरस् (३) - श्रंस । इनमें (१ ला) पुं०,

(२ रा) नपु सक, (३ रा) पु ०-नपु सक है।

( एकमंसकक्षयोः सन्धेः )

संघी तस्यैव जन्नुणी ॥७८॥

हेंसली (गले के सामने की दोनों श्रोर की वह हड़ी जो कन्धे तक कमानी की तरह लगी

रहती है ) का नाम—(१) जत्र (नपुंसक) ७८ ( द्वे कक्षस्य )

बाहुमुले उसे कची

काँल के २ नाम-(१) बाहुमूल (२) कन्त ।

इनमें (१ला) नपुंसक, (२रा) पुॅल्लिझ है। ( एकं कक्षयोरधोभागस्य )

पार्श्वमस्त्री तयोरधः।

वग्रल (कन्धा के नीचे का भाग ) का नाम-

(१) पार्ख ( पुं०-नपुं० )।

( श्रीणि देहमध्यभागस्य ) मध्यमं चावलग्नं च मध्योऽस्त्री

मध्यदेह, कमर के ३ नाम—(१) मध्यम

(२) श्रवलप्त (३) मध्य । ये (१-२) पुॅल्लिङ्ग-

नपुंसकलिङ्ग में होते हैं।

( चत्वारि भुजस्य ) ह्रौ परौ ह्रयो: ॥७६॥

मुज-बाह्न प्रवेष्टो दो: स्यात्

बाँह, भुजा के ४ नाम—(१) भुज (२)

बाहु (३) प्रवेष्ट (४) दोस्। इनमें (१-२)

पुँल्लिङ्ग-स्नीलिङ्ग, ( ३-४ ) पुँल्लिङ्ग, हैं ॥७६॥

( द्रे कूर्परस्य )

कफोणिस्त कुपरः।

केहुनी के २ नाम—(१) कफोणि (२) कूर्पर । ये ( १-२ ) पुँक्तिङ के धातिरिक्त स्त्रीलिङ में भी होते हैं।

( एकं कूर्परोपरिभागस्य )

श्रस्योपरि प्रगएड: स्यात

सुरक ( केहुनी का ऊपरी हिस्सा ) का नाम-(१) प्रगराङ।

( एकं कफोणेरधो मणिवन्धपर्यन्तस्य )

प्रकोष्ट्रस्तस्य चाप्यधः॥ ६०॥ हाथ का पहुँचा (कलाई श्रीर केहुनी के बीच

का भाग ) का नाम-(१) प्रकोष्ठ ॥ ५०॥

( एकं करपृष्ठस्य ) मणिवन्धादाकनिष्ठं करस्य करभो बहिः।

कलाई से लेकर सबसे छोटी उँगली तक हाथ के वाहरी हिस्सा (Dorsum of hand)

का नाम--(१) करभ।

(त्रीणि करस्य)

पञ्चशाखः शयः पाणिः

हाथ के ३ नाम--(१) पञ्चशाख (२)

शय (३) पाणि। ये (१-३) पुॅल्लिङ हैं। ( द्वे अङ्गुष्ठसमीपाङ्ग्ल्याः )

तजनी स्यात्प्रदेशिनी ॥ मर ॥

श्रॅगूठे के पास की श्रॅगुली के २ नाम--

(१) तर्जनी (२) प्रदेशिनी ॥ ५१॥ ( हे अङ्गुलिमात्रस्य )

**त्र**ङ्गुल्यः करशाखाः स्युः श्रद्धली के २ नाम—(१) श्रद्धली (२)

करशाखा। ये ( १-२ ) स्त्रीलिङ्ग हैं।

( पुकैकं क्रमेण समस्ताङ्गुलीनाम् ) पुंस्यहुष्टः प्रदेशिनी।

मध्यमाऽनामिका चापि कर्निष्ठा चेति ताःक्रमात्

श्रॅगूठा का नाम—(१) श्रृष्ठुष्ठ (पु॰)।

ञ्चॅगूठा के पास की ञ्चॅंगुली Index finger का नाम—(१) प्रदेशिनी।

बीचवाली श्रंगुली का नाम-(१) मच्यमा।

कानी श्रंगुली के पास की श्रंगुली Ring finger का नाम—(१) श्रनामिका। छिगुनी का नाम—(१) कनिष्ठा ॥ ८२॥

(चरवारि नखस्य)

पुनर्भवः कररुहो नखोऽस्त्री नखरोऽस्त्रियाम्।

नाख्न, नह के ४ नाम—(१) पुनर्भव (२) कररुह(३) नख (४) नखर। इनमें (१-२) पुँक्षिङ्ग, (३-४) पुँक्षिङ्ग श्रीर नपुंसक जिङ्ग हैं।

( तर्जन्यादिसहिते विस्तृतेऽङ्गुष्ठे क्रमेणैकैकम् ) प्रादेश-ताल-गोकर्णास्तर्जन्यादियुते तते ॥=३॥

तर्जनी सहित फैला हुआ अंगूठा का नाम---(१) प्रादेश (पुं०)।

मध्यमा सहित फैला हुन्त्रा श्रंगूठा का नाम— ताल (पुं॰)।

श्रनामिका सहित फैला हुआ श्रंगूठा का नाम—(१) गोकर्ण (पुं०) ॥=३॥

( हे वितस्ते: )

त्र**डुष्ठे सकनिष्ठे स्याद्वितस्तिद्वीद्**शाङ्गुलः।

वालिश्त, वित्ता (कानी अंगुली से लेकर फैले अंगूठे तक के परिमागा ) के २ नाम—(१) वितस्ति (२) द्वादशाङ्गुल । इनमें (१ ला) स्रोलिङ्ग-पुंसिङ्ग, (२ रा) पुँसिङ्ग है।

( श्रीणि विस्तृताङ्गुलिहस्तस्य ) पाणौ चपेट-प्रतल-प्रहस्ता विस्तृताङ्गुलौ ॥म्४

भापड, थप्पड़, तमाचा के ३ नाम—(१) चपेट (२) प्रतत्त (३) प्रहस्त ॥ ८४॥

(हे वामदक्षिणयोः पाण्योमिलितयोविस्तृताङ्गुल्योः)

द्वौ संहतौ संहतल-प्रतलौ वाम-दिवाणौ।

दुहत्या चटकना के २ नाम--(१) संहतल

(२) प्रतत्ता

( एकं प्रसते: )

पाणिर्निकुब्जः प्रसृतिः

पसर का नाम-(।) प्रस्ति ( पुँ सिप्त )।

( एकमक्षलेः )

तौ युतावञ्जलिः पुमान् ॥=४॥

द्वितीयं कांग्ड

दो पसर = (१) श्रज्जलि ( पुँसिङ्ग ) ॥ ५ ४॥

( एकं विस्तृतकरस्य )

प्रकोष्ठे विस्तृतकरे हस्तः

केहुनी से लेकर वीचवाली श्रंगुली तक के नाप (जो चौवीस श्रंगुल या लगभग १८ इस होता है) का नाम—(१) हस्त।

( एकं वद्धमुष्टिहस्तस्य )

मुख्या तु बद्धया।

सरातः स्यात्

केहुनी से लेकर वॅधी मुठ्ठी के श्रन्तभाग तक के नाप का नाम—(१) सरत्नि (पुं०-स्त्रीलिङ्ग)।
( पुक्रमरिविहस्तस्य )

श्ररत्निस्तु निष्कनिष्ठेन <sup>भ</sup>मुष्टिना ॥=६॥

केहुनी से लेकर खुली हुई कानी श्रंगुली तक के परिमाण का नाम—(१) श्ररितन (पु॰-स्त्रीलिङ्ग)।। मह।।

( एकं स्वे स्वे पाववें प्रसारितयोबाह्वोर्मध्यस्य )

हाथों के आड़ा फैलाने पर दोनों हाथ की आप्रालियों की आन्तिम सीमा तक के नाप का नाम—(१) व्याम।

( एकमूर्ध्वविस्तृतदोःपाणिषुरुषपरिमाणस्य ) ऊर्ध्वविस्तृतदोष्पाणिनृमाने पौरुषं त्रिषु ॥८७

पुरसा ( पॉच हाथ का माप, हाथ ऊपर फैलाने पर अंगुली से लेकर पर की अंगुली तक का माप ) का नाम—(१) पौरुष (पुं०-स्त्री-नपुंसक)।
( द्वे अीवायभागस्य )

कराठी गलः

गला के २ नाम—(१) कएठ (२) गल।

( श्रीणि ग्रीवायाः )

अथ श्रीवायां शिरोधिः कन्धरेत्यपि।

१ जपर वाले झोक में 'मुष्टया' का प्रयोग है भीर इस झोकमें 'मुष्टिना' है। इससे स्पष्ट है कि 'मुष्टि' शब्द पुँक्षिक-जोलिक में होता है।

गरदन के १ नाम-(१) त्रीवा (२) शिरोधि (३) कन्धरा। ये (१-३) स्त्रीलिङ हैं। ( एकं शह्लाकृतिरेखाम्रयाख्यमीवायाः )

कम्बुग्रीवा त्रिरेखा सा

जिस गरदन का श्राकार शङ्क की तरह होता है श्रीर उस पर तीन लकीर खींची हुई होती है उसका नाम—(।) कम्बुग्रीवा (स्त्रीलिङ्ग)।

( त्रीणि ग्रीवापश्चाद्धागस्य )

श्रवद्वधारा कुकारिका ॥**८**८॥

गगरदन के पिछले भाग (किसी के मत से 'गले की घएटी' ) के ३ नाम--(१) अवद्ध (२) घाटा (३) क्रकाटिका। इनमें (१ ला) पु ०-स्त्री-लिङ्ग, (२-३) स्त्रीलिङ्ग हैं ॥==॥

(सप्त मुखस्य)

वक्त्रास्ये वदनं तुराडमाननं रूपनं मुखम् ।

मुंह के ७ नाम—(१) वक्त्र (२) आस्य (३) वदन (४) तुएड (५) श्रानन (६) लपन (७) मुख। ये (१-७) नपु सक हैं।

(पञ्च नासिकायाः)

क्षीवे घाणं गन्धवहा घोणा नासा च नासिका

<sup>२</sup>नाक के ५ नाम—(१) घ्राण (२) गन्धवहा (३) घोणा (४) नासा (५) नासिका। इनमें (१ ला) नपु सक, (२-५) स्त्री-लिङ्ग हैं ॥८६॥

(चावायुंत्तराधरोष्टमात्रस्य)

श्राष्ट्राधरौ तु रदनच्छदौ दशनवाससी।

श्रोठ, होठ के ४ नाम-(१) श्रोष्ठ (२) श्रधर (३) रदनच्छद (४) दशनवासस्।

र गरदन के विद्यले भाग को कृकाटिका कहते हैं ( एमारे रारीर को रचना, प्रथम माग, पृष्ठ ३१ )

- २ उच्छास क्रिया से इवा नासारन्त्रों दारा नासिका में प्रवेश करती है, मध्य और अधी सुरगों में होती हुई पिक्षम दारों दारा वह कएठ में पहुँचती है, कएठ से स्वर-पन्त्र और टडवे में से ऐकिर फुफ्फुमों में जातो है। प्रायेक नासागुरा में कर्ष्व शुक्तिका तथा उसके सम्मुख परदे की रवैभिक गता या काम गन्य पहचानने का है।

इनमें (१-३) पुँक्षिङ्ग, (४था) नपु<sup>\*</sup>सक है। ( एकमोष्ठाधोभागस्य )

श्रधस्ताचिबुकम्

<sup>3</sup> हुड्डी, ठेाड़ी का नाम---( १ ) चिबुक। ( द्वे कपोलस्य )

गराडौ कपोली

गाल के २ नाम-(१) गराड (२) कपोल ।

( द्वे कपोलाधोभागस्य )

तत्परो हुनः ॥६०॥

४ जवड़ा का नाम-(१) हनु ( पु -स्त्रीलिङ्ग )॥ ६०॥

( चरवारि दन्तस्य )

रदना दशना दन्ता रदाः

दॉत के ४ नाम-(१) रदन (२) दशन (३) दन्त (४) रद। (१-४) पुॅलिङ है, इनमें केवल (२रा) नपु सक में भी होता है। ( द्वे तालुनः )

तालु तु काकुदम्।

पतालु के २ नाम-(१) तालु (२) काकुद। ये (१-२) नपु सक हैं।

( त्रीणि जिह्नायाः )

रसन्ना रसना जिह्ना

जीभ के ३ नाम-(१) रसज्ञा (२) रसना (३) जिह्या।

( एकमोष्टपान्तयोः )

**भान्तावोष्टस्य स्**कणी ॥६१॥

श्रोठें के दोनों कोनों का नाम-( ! )

सक्यी ॥ ६१॥

३ निम्न श्रेष्ठ के नीचे जी उमरा हुआ - माग दिखाई देता है वह उट्टो कहलाता है।

४ दोनों जबड़ों में दाँत जड़े रहते हैं।

५ मुँह के भोतर दाँवों को चढ़ों में लाल मसूदे होते हैं। मुँह खोला जाय तो कपर के दौनों के भोड़े परा छन दिसाई देगो । इसको तालु वहने हैं ।

( त्रीणि भालस्य ).

ललारमलिकं गोधिः

भाल के ३ नाम—(१) ललाट (२) श्रालिक (३) गोधि। इनमें (१-२) नपु सक, (३रा) प्रकृतिहा है।

( एकं नेत्रोपरिभागस्थरोमराजेः )

ऊर्ध्वे हम्भ्यां भ्रुवी स्त्रियी।

भोंह का नाम—(१) भ्रू (स्त्रीलिङ्ग)। श्लोक में द्विवचनान्त प्रयोग है।

( एकं नासोपरिअूद्वयमध्यस्य ) कुर्चमस्त्री भ्रवोर्मध्यम्

दोनों भोंडों के बीच के स्थान का नाम-

(१) कूर्च (पुँ सिङ्ग-नपु सक)। (हे नेत्रकनीनिकायाः)

तारकाच्णः कनोनिका ॥६२॥

श्राँखों की तारा (पुतली) के २ नाम— (१) तारका (२) कनीनिका ॥६२॥

(अष्टौ नेत्रस्य )

छोचनं नयनं नेत्रमोत्तरणं चक्षुरित्रणी। इन्हर्ण च

श्रॉख के प्ताम—(१) लोचन (२)

नयन (३) नेत्र (४) ईत्तर्स (५) चतुष् (६) श्रक्ति (७) दश् (६) दष्टि । इनमें (१-६)

नपु सक, ( ७-= ) स्त्रीलिङ्ग हैं। ( पद्म नेत्रोदकस्य )

श्रस्तु नेत्राम्बु रोद्नं चास्नमश्रु च ॥६३॥

श्रॉस् के ४ नाम—(१) श्रस् (२) नेत्राम्बु(२) रोदन (४) श्रस्र (४) श्रश्र ।

ये (१-५) नपु सक हैं ॥६३॥

( एकं नेत्रप्रान्तयो )

श्रवाङ्गी नेत्रयोरन्तौ

घ्रॉखों के कोनों (नेत्र-कोशा) का नाम-

(१) श्रपाप्त।

( एकं कटाक्षस्य ) कटात्तोऽपाकुदशने । ैतीरछी नजर से देखने का नाम—(१)

कटाच् ।

(पट् कर्णस्य)

कर्ण-शब्दग्रही श्रोतं श्रुतिः स्त्री श्रवणं श्रवः ६४ कान के ६ नाम—(१) कर्ण (२) शब्द-

प्रह (३) श्रोत्र (४) श्रु ति (५) श्रवण (६)

श्रवस्। इनमें (१-२) पुँक्लिङ्ग, (३ रा) नपुं-सक, (४ था) स्त्रीलिङ्ग, (५ वॉ) नपुंसक-

पुॅल्लिङ्ग, (६ठा) नपुंसक है ॥ ६४ ॥ (पन्च शिरस)

उत्तमाङ्गं शिरः शीर्षं मुर्धा ना मस्तकोऽस्त्रियाम्

सिर, माथा के ४ नाम—(१) उत्तमाज्ञ (२) शिरस् (३) शीर्ष (४) मूर्धन् (४)

मस्तक। इनमें (१-३) नपुंसक, (४था)

पुॅल्लिझ, ( ५ वॉ ) पुॅल्लिझ-नपुंसक है।

( षट् वेशस्य ) चिकुरः क्रन्तलो बालः कचः केशः शिरोदहः॥

सिर के बाल के ६ नाम—(१) चिकुर

(२) कुन्तल (२) वाल (४) कच (५) केश

(६) शिरोन्ह ॥ ६५ ॥

( हे केशसमूहस्य ) तदवन्दे कैशिकं कैश्यम्

वालों के मुराड के २ नाम—(१) कैशिक

(२) कैश्य।

( हें कुटिलकेशानाम् )

श्रलकाश्चूर्णकुन्तलाः । जुल्फ, टेढीलटों, घूँघराले वालों के २ नाम—

(१) श्रलंक (२) चूर्णकुन्तल।

( एकं ललाटगतकेशानाम् )

ते ललादे भ्रमरकाः

ललाट पर कुकी हुई जुल्फों का नाम---(१) भ्रमरक।

१ एक कविजो जाँते को सम्बोधन कर कहते हैं— 'रे रे घरटु! मा रोदी, क क न श्रामयन्त्यमू! कशक्वीक्यादेव, कराक्रप्टस्य का कथा॥' ( द्वे बालानां शिखायाः )

काकपत्तः शिखएडकः ॥ १६॥

लड़कों की बलबली के २ नाम-(१) काकपत्त (२) शिखराडक ॥ ६६॥

( हे केशवन्धरचनायाः )

कवरी केशवेशः

वालों में पटिया सॅवारने के २ नाम-(१) कवरी (२) केशवेश। इनमें (१ ला) स्त्रीलिङ, (२ रा) पुँक्तिङ्ग है।

( एकं मौक्तिकदामादिबद्धकेशसमृहस्य ) श्रथ धारमल्ल. संयता कचाः।

मोती की माला श्रादि से गूँथी हुई चोटी या जूडा का नाम-(१) धम्मिल्ल।

( त्रीणि शिरोमध्यस्थचूदायाः )

शिखा चुडा केशपाशी

चुरकी, चुन्दी, चोटी के ३ नाम-(१) शिखा (२) चूडा (३) केशपाशी । ये (१-३) स्रीलिङ हैं।

( द्वे व्रतिनः शिखायाः )

त्रतिनस्तु जटा सटा ॥६८॥

साधुओं की जटा (एक मे उलमे हुए सिर के बहुत से बढ़े बढ़े वाल ) के २ नाम-(१) जटा (२) सटा ॥ १७॥

( ह्रे सर्पाकाररचितकेशवेशस्य )

वेणिः प्रवेणी

वेनी (सर्प के श्राकार की तरह सजाकर गूथी गयी या लुटुरी चोटी ) के २ नाम-(१) वेिण (२) प्रवेणी। ये (१-२) स्त्रीलिङ्ग हैं।

( द्वे विस्तृतकचस्य )

शीर्षएय-शिरस्यौ विशदे कचे।

विस्तृत, विशाल एव सुन्दर वाल के २ नाम -(१) शीर्षर्य (२) शिरस्य । ये (१-२) पुँक्षित्र हैं।

(श्रीणि मेदासमूहस्य)

'कच' पर्याय (चिकुर, कुन्तल, वाल, कच, केश, शिरोरुह) से परे ये तीन शब्द कलापार्ध ( केशसमूहवाचक, जैसे कचपाश, कचपच्च, कच-हस्त, केशपाश, कुन्तलहस्त ) हैं--(१) पाश (२) पद्म (३) इस्त ॥ १८॥

( त्रीणि रोस्णः )

तन्दहं रोम छोम

रोश्रॉ, रोंगटा के ३ नाम—(१) तन्रुह (२) रोमन् (३) लोमन् । इनमें (१ ला) नपु सक-पु सिङ्ग, ( २-३ ) नपु सक हैं।

( एक दादिकायाः )

तद्वृद्धौ शमश्रु पुंमुखे।

दाढ़ी-मूंछ का नाम-(१) रमश्र (नपुंसक)।

(पञ्चारुद्धारचनादिकृतशोभायाः)

म्राक्त्प-वेषौ नेपथ्यं प्रतिकर्म प्रसाधनम् ६६

सजावट के ५ नाम-(१) आकल्प (२) वेष (३) नेपथ्य (४) प्रतिकर्मन् (५) प्रसा-धन । इनमें (१-२) पुँक्तिङ, (३-५) नपु-सक हैं॥ ६६ ॥

दशैते त्रिष

ये दश ( 'श्रलइर्ता' से लेकर 'रोचिष्णु' तक ) शब्द तीनों लिझ मे होते हैं।

( द्वे अलङ्करणशीलस्य )

अलड्कर्ताऽलङ्घरिप्णुश्च

सजानेवाले के २ नाम-(१) श्रलद्वर्तु (२) श्रलद्वरिप्णु। ये (१-२) पु -स्त्री नपु सक में होते हैं।

(पन्चालङ्कृतस्य)

मंहित:।

प्रसाधितोऽलङ्क तश्च भूपितश्च परिष्कृत:॥

सजे हुए के ४ नाम-(१) मिएडत (२) प्रसाधित (३) श्रलङ्कृत (४)भूषित (५) परिष्कृत । ये (१-५) पुं-र्ज्ञा-नपुं सक में होते हें॥ १००॥

( श्रीण्यलङ्कारादिनाऽतिशयेन शोममानस्य ) -पागः पत्तम हस्तश्च कलापार्धाः कचात्परे । विमाब् चाजिप्णु-रोचिप्णु

श्राभूषण द्वारा श्रत्यन्त दीप्तिमान् के ३ नाम—(१) विभ्राज् (२) भ्राजिष्णु (३) रोंचिष्णु । ये ( १-३ ) पुं-स्त्री-नपुंसक में होते हैं।

( ह्रे भूपायाः )

भूषणं स्यादळङ्क्रिया।

श्रद्धार के २ नाम--(१) भूषण [भूषा] (२) श्रलड्किया।

( पञ्चालङ्कारस्य )

श्रलङ्कारस्त्वाभरणं परिष्कारो विभूषणम् १०१ मराइनं च

गहना, ज़ेवर के ५ नाम—(१) श्रालङ्कार (२) श्राभरण (३) परिष्कार (४) विभूपण (५) मराडन। इनमें (१,३) पुॅल्लिझ, (२, ४-५) नपुंसक हैं ॥ १०१ ॥

( हे किरीटस्य )

अथ मुकुटं किरीटं पुं-नपुंसकम्।

मुकुट, ताज के २ नाम—(१) मुकुट (२) किरीट। इनमें (१ ला) नपुंसक, (२रा) पुँक्षिङ्ग-नपुंसक है।

( द्वे शिरोमणेः )

चूडामणिः शिरोरत्नम्

सिर में पहनने का 'शीश फूल' नामक गहना के २ नाम-(१) चूडामिए। (२) शिरोरत्न। इनमें (१ ला) पुँक्षिङ, (२ रा) नपुंसक है।

( एकं हारमध्यमणे. )

तरलो हारमध्यगः॥१०२॥

हार के वीच की वड़ी मिण 'टिकड़ा' का नाम-(१) तरल ॥१०२॥

( हे सीमन्तभूपणस्य )

बालपाश्या पारितथ्या

वेंदी (महिलाओं की मॉग में पहरने का श्राभूपण विशेष ) के २ नाम—( । ) वालपारया (२) पारितथ्या।

( द्वे छछाटभूषणस्य )

पत्रपाश्या ललाटिका । । हारो मुकावली

सोने का टीका (महिलाओं के मस्तक पर धारण करने वाला श्राभूषण विशेष ) के २ नाम-(१) पत्रपाश्या (२) ललाटिका।

( द्वे ताटक्स्य )

कर्णिका तालपत्रं स्यात्

तरकी, कर्णफूल, ऐरन ( Ear-ring ) के २ नाम-(१) कर्णिका (२) तालपत्र।

( द्वे कुण्डलस्य )

क्रग्डलं कर्णवेष्टनम् ॥१०३॥

कुएडल ( पुरुषों का कर्ण भूषण विशेष, या पहिए के श्राकार का गोल गहना जो सींग, लक्डी, काँच या गैड़े की खाल, या सोने का बना होता है श्रीर जिसे श्राजकल गोरखनाथी साधु कानों में पहनते हैं ) के २ नाम—(१) कुएडल (२) कर्रावेष्टन ॥ १०३ ॥

( हे ग्रीवाभरणस्य )

श्रेवेयकं कएउभूषा

हॅसुली, हुमेल, चम्पाकली, कराठमाला, टीक श्रादि के २ नाम-(१) भैवेयक (२) कराठ-भूषा। इनमें (१ ला) नपुसक, (२ रा) स्रीलिङ है।

( हे आनामिलम्बतकण्ठिकायाः )

लम्बनं स्याल्ललन्तिका ।

गले से लेकर नाभिपर्यन्त लम्बी कंठी के २ नाम—(१) लम्बन (२) ललन्तिका।

( एकं स्वर्णरचितकण्ठिकायाः )

स्वर्णै: प्रालिम्बका

गले से लेकर नाभिपर्यन्त लम्बी सोने की वनी हुई कराठी का नाम-(१) प्रालम्बिका।

( एकं मुक्ताप्रथितकण्ठिकायाः )

श्रथोर:सुत्रिका मौक्तिकै: इता ॥१०४॥

गले से लेकर नाभिपर्यन्त लम्बी मोती की वनी हुई कराठी का नाम-(१) उर.सूत्रिका॥१०४॥

( द्वे मुक्ताहारस्य )

भोतियों के हार के २ नाम—(१) हार (२) मुक्तावली । इनमें (१ ला) पुँक्तिङ्ग, (२रा) स्त्रीलिङ्ग है।

# ( एकं शतलतिकहारस्य )

देवच्छन्दोऽसौ शतयष्टिका।

्सौ लड़ीवाले हार का नाम—(१) देव-च्छन्द।

# ( हारभेदानां प्रत्येकमेकेकम् )

हारभेदा यष्टिभेदाद् गुच्छु-गुच्छार्द्ध-गोस्तनाः श्रर्धहारो माणवक पकावल्येकयष्टिका ।

सैव नत्तत्रमाला स्यात्सप्तविश्वतिमौक्तिकैः १०६

तड़ी के मेद से हार के किस्म में विभिन्नता होती है, यथा—

> ३२ लड़ी के हार का नाम—(१) गुच्छ (पुं०)। २४ लड़ी के हार का नाम-(१) गुच्छाई (पुं०)।

> ४ लड़ी के हार का नाम-(१) गोस्तन (पु०)।

१.२ लड़ी के हार का नाम-(१) श्रर्धहार (पुं०)।

२० लड़ी के हार का नाम-(१), मागावक (पुँ०)

र तर के हार का नाम-(१) एकावली(स्त्री०) ।

२७ मोतियों की एकावली हार का नाम-

(१) नत्त्रमाला (स्त्री०) ॥१०५-१०६॥

( चत्वारि प्रकोष्ठाभरणस्य )

# श्रावापकः पारिहार्यं कटको वलयोऽस्त्रियाम्

पहुँची (श्राभूषरा विशेष, जिसे श्रिश्रेजी में Bracelet कहते हैं) के ४ नाम—(१) श्रावापक (२) पारिहार्य (३) कटक (४) वलय। इनमें (१-२) पुँ ल्लिइ, (३-४) पुँ ल्लिइ-नपुँ सक में होते हैं।

( ह्रे प्रगण्डभूपणस्य )

## केय्रमहृदं तुल्ये

विजायठ, भुजवन्द के २ नाम—(१) केयूर (२) अहद । (१-२) पुँ ल्लिङ और नपुंसक में होते हैं।

### ( द्वे अङ्गुल्याभरणस्य ) श्रङ्गलीयकमूर्मिका ॥१०७॥

अॅगूठी, मॅुदरी, छल्ला के २ नाम—(१) अंगुलीयक (२) ऊर्मिका। इनमें (१ ला) पुॅल्लिक्क-नुपुंसक, (२रा) स्त्रीलिंग में होता है॥१००॥

( एकं रामनामाचिङ्किताङ्गुलीयस्य )

# सान्तराऽङ्गुलिमुद्रा

मोहर करनेवाली श्रंगूठी (Seal Ring) का नाम—(१) श्रह्वलिसुद्रा।

( द्वे मणिवन्धभूपणस्य )

कङ्कर्णं करभूषणम्।

कंगन, ककनी के २ नाम—(१) कङ्करण (२) करभूषण। इनमें (१ ला) पुॅल्लिङ्ग श्रीर नपुंसक में, (२ रा) नपुंसक में होता है।

(पञ्च स्त्रीकटिभूषणस्य)

स्त्रीकट्यां मेखर्छा काञ्ची सप्तकी रशना तथा। क्लीबे सारसन च

श्चियों के कमर का गहना, करधनी, के प्र नाम—(१) मेखला (२) काञ्ची (३) सप्तकी (४) रशना (४) सारसन। इनमें (१-४) स्त्रीलिइ हैं (५ वॉ) नपुंसक ॥१० ॥।

( एक पुरुपकटिभूषणस्य )

श्रथ प<del>ुंस्</del>कट्यां श्टब्बलं त्रिपु ।

त्रादिमयों के कमर का गहना, करधन का नाम—(१) श्टङ्खल (पु-स्त्री-नपु सक्)।

( पट् नृपुरस्य )

पादाहृदं तुलाकोटिर्मञ्जीरो नृपुरोऽस्त्रियाम् हंसकः पादकटकः

पायजेव (पेंजनी, पायल), विद्यिया के ६ नाम—(१) पादाद्गद (२) तुलाकोटि (३) मञ्जीर (४) नृपुर (५) हंसक (६) पादक-टक। इनमें (१ ला) नपुंसक, (२ रा) पुँ ल्लिप्त,

 <sup>&#</sup>x27;बिरार्तियष्टिको हारो माणवः परिकोतित ।'

१ ण्कयष्टिभंदेरकाष्ट्यी, मेपाला खट्यप्टिका । रसना योदश हेया, कलापः पञ्चविंगकः ॥

( ३-४ ) पुँक्लिङ्ग-नपुंसक, ( ५-६ ) पुँक्लिङ्ग हैं ॥ १०६ ॥

### ( ह्रे किङ्किण्याः ) किङ्किणी श्रद्धघरिटका ।

भें घुं घुरु (पेर का गहना जो छुम-छुम शब्द करने के लिए नाचने के समय पहना जाता है) के र नाम—(१) किङ्किणी (२) चुद्रघरिटका (एकं वस्त्रयोनेः)

## त्वक्-फल-कृमि-रोमाणि वस्त्रयोनिः

वृत्तों की छाल, फल, की इं और जानवरों के रोंए वस्तों के उत्पन्न होने के कारण हैं, अर्थात् इन चार उत्पत्तिकारकों का नाम—(१) वस्त्र-योनि (स्त्रीलिङ्ग)।

दश त्रिषु ॥११०॥

ये दश ('वाल्क' से लेकर 'निष्प्रवाणि' तक)
श्रौर 'तन्त्रक' तीनोंलिङ्ग में होते हैं ॥११०॥
( एकं स्वझायस्य )

### वाल्कं चौमादि

श्चलसी श्रौर सन श्चादि के रेशों से बुने हुए कपड़ों का नाम—(१) वाल्क (पुं-स्त्री-नपुं-सक)।

> ( श्रीणि फलविकारस्य कार्पासवस्त्रस्य ) फालं त कार्पासं बादरं च तत्।

स्ती-कपास के बने हुए-कपड़ों के ३ नाम--फाल (२) कार्पास (३) वादर । ये (१-३)
पुं-स्नी-नपुंसक हैं।

( द्वे कृमिकोशोद्भववस्त्रस्य )

## कौशेयं कृमिकोशोत्थम्

रेशमी कपड़ों—पीताम्वर, वनारसी साड़ी श्रादि-के २ नाम—(१) कोशेय (२) कृमि-कोशोत्य। ये (१-२) पुं-स्त्री-नपुंसक हैं।

( द्वे पशुरोमरचितवस्त्रस्य )

राङ्कवं मृगरोमजम् ॥१११॥

र केराव कवि कहते हैं— 'विद्या अनीट वाँके घूँघरी, जराय जरी, जैहरि छ्वीली खुद्रघण्टिका की जालिको।' कनी कपड़ों—दुशाला, कम्वल श्रादि— के २ नाम—(१) राङ्कव (२) मृगरोमज । ये (१-२) पुं-स्त्री-नपुंसक हैं॥ १११॥

( चत्वारि नृतनवस्त्रस्य ) श्रनाहतं निष्प्रवाणि तन्त्रकं च नवाम्यरम्।

कोरा कपड़ा—विना धुला हुन्त्रा नयनसुख त्र्यादि-के ४ नाम—(१) त्रनाहत (२) निष्प-वािखा (३) तन्त्रक (४) नवाम्बर । इनमें (१-३) पुं-स्त्री-नपुंसक हैं, श्रीर (४ था)

( एकं धौतवस्त्रयुगस्य )
तत्स्यादुद्गमनीयं यद्धौतयोर्वस्त्रयोर्युगम् ११२

धुला हुत्रा जोड़ा कपड़ा का नाम—(१) उद्गमनीय ॥११२॥

( द्वे प्रक्षालितकौशेयस्य )

पत्रोर्ण धौतकौशेयम्

नपुंसक।

धुले हुए रेशमी कपड़ों के २ नाम—(१) पत्रोर्श (२) धौतकोशेय।

( ह्रे बहुमूल्यस्य )

बहुमृत्यं महाघनम् ।

कीमती कपड़ों — जैसे जरी का दुशाला, काश्मीरी शाल आदि — के २ नाम — (१) बहुमूल्य (२) महायन।

( ह्रे पट्टबस्त्रस्य )

द्योमं दुकूलं स्थात्

रेशमी दुपद्य, सिल्क के २ नाम—(१) चौम (२) दुकूल।

( द्वे प्रावृतवस्त्रस्य )

द्वे तु निवीतं मावृतं त्रिषु ॥११३॥

कपड़ों के किनारे, गोट के २ नाम—(१) निवीत (२) प्रावृत । ये (१-२) तीनों लिङ्ग में होते हैं॥११३॥

(दे वस्त्रान्तावयवानाम्)

स्त्रियां बहुत्वे बस्त्रस्य दशाः स्युवंस्तयोद्धयोः। दशी ( छीर, कपड़े के छोर पर का सत, कपढ़े का पल्ला, थान का आञ्चल ) के २ नाम---(१) दशा (२) वस्ति । इनमें (१ ला) स्त्री-लिङ्ग नित्य वहुवचनान्त है श्रीर (२ रा) पुँ ल्लिङ्ग-स्रीलिङ्ग में होता है।

## ( त्रीणि वस्रादे दें धर्यस्य )

### वैर्घमायाम आरोहः

कपड़ों की लम्बाई के ३ नाम-(१) दैर्घ्य (२) श्रायाम (३) श्रारोह ( श्रानाह )। इनमें (१ ला) नपुंसक, (२-३) पुँसिङ्ग हैं।

### ( द्वे परिणाहस्य )

पारणाहा विशालता ॥११४॥ पनहा, कपड़ों की चौड़ाई, के र नाम-(१)

परिखाह (२) विशालता ॥११४॥

( हे जीर्णवस्त्रस्य )

## परमारं जीर्णवस्त्रम्

पुराना कपड़ा के २ नाम-(१) पटचर (२) जीर्गावस्त्र।

( द्वे जीर्णवस्रखण्डस्य )

समी नक्क-कपँटी।

चिथहा के २ नाम-(१) नक्तक (२) कर्पट । ये (१-२) पुॅल्लिङ हैं।

### (पट् वस्रस्य) वस्त्रमाच्छादनं वासश्चैल वसनमंश्रुकम् ११४

कपदा के ६ नाम—(१) वस्त्र (२) श्राच्छादन (३) वासस् (४) चैल (५) वसन

(६) अंशुक । ये (१-६) नपुंसक हैं ॥११४॥

### (द्वे शोभनवस्त्रस्य) युचेलकः पटोऽस्त्री स्यात्

अच्छा कपड़ा के २ नाम-(१) सुचेलक (२) पट। इनमें (१ ला) पुँल्लिङ्ग, (२रा) पुं•नपुंसक है।

( द्वे रथूलवाससः )

घराशिः स्यूलशाटकः। मोटा कपड़ा के २ नाम-(१) वराशि

(२) स्पूलशाटक। इनमें (१ ला) पु ल्लिझ-

नपुंसक में (२ रा) पुँ लिल इ-स्त्री-नपुंसक में होता है।

( द्वे डोलिकाद्यावरणपटस्य )

निचोलः प्रच्छद्पटः

श्रोहार, परदा, वेंठन, श्राच्छादन वस्र, पर्तंग पोश त्रादि के २ नाम—(१) निचोल (२) प्रच्छद्पट। इनमें (१ ला) पुं ०-स्त्री-नपुंसक में,

( हे कम्बलस्य )

(२ रा) पुॅल्लिङ्ग में होता है।

समौ रल्लक-कम्बली ॥११६॥ कम्बल के २ नाम--(१) रह्मक (२) कम्बल । ये ( १-२ ) पुँल्लिङ्ग हैं ॥११६॥

( चत्वारि परिधानवस्त्रस्य )

श्रन्तरीयोपसन्यान-परिधानान्यधेांऽशुके ।

धोती के ४ नाम---(१) श्रन्तरीय (२) उपसन्यान (३) परिधान (४) श्रधींशुक। ये (१-४) नपुसक हैं।

(पञ्चोत्त(।यस्य)

ह्रौ प्रावारोचरासङ्गौ समौ वृहतिका तथा ११७ संव्यानमुत्तरीयं च

श्रंगौछा या दुपट्टा के ५ नाम--(१) प्रावार (२) उत्तरासङ्ग (३) वृहतिका (४) सव्यान (५) उत्तरीय। ये (१-२) पुँह्यित, (३ रा) स्त्रीलिङ्ग, (४-५) नपुंसक हैं ॥११७॥

( द्वे स्त्रीणां स्तनादिपिधायकस्य ) चोल. कूर्पासकोऽस्त्रियाम् ।

त्रागिया, चोली (Breast supporter) के २ नाम--(१) चोल (२) कूर्पासक। इनमें (१ ला) पुँछिङ्ग के श्रातिरिक्त स्त्रीलिङ्ग में भी, ( > रा ) पुं • न्नपुं मक में होता है।

( एकं हिमानिङनिवारकवस्त्रस्य )

नीशार. स्यात्रावरणे हिमानिलनिवारणे ११८ रजाई, दुलाई, श्रोदना, लिहाफ का नाम-

(१) नीशार ॥१।=॥

( एकं वरस्त्रीणामद्धोंकिपिधायिकवस्त्रस्य )
त्रधोंकं वरस्त्रीणां स्याच्याद्धातकमिस्त्रियाम् ।
स्त्रियों की कुरती, जाकेट, जम्पर का नाम—
(१) चरण्डातक (पुं०-नपुंसक)।
(एकं पादाप्रपर्यन्तलम्बमानवस्त्रस्य )
स्यात्त्रिष्वाप्रपदीनं तत्प्राप्नोत्याप्रपदं हि यत्
शाया, लहुंगा का नाम—(१) श्राप्रपदीन
( पुं०-स्त्री-नपुंसक )॥११६॥
( द्वे आतपाद्यपनयार्थमुपरिवद्धस्य चन्द्रकाख्यस्य वाससः )

### श्रस्त्री वितानमुह्होचः

चंदवा के २ नाम—(१) वितान (२) उल्लोच। इनमें (१ ला) पुँ स्निज्ञ-नपुंसक में, (२ रा) पुँ ल्लिज्ञ में होता है।
(पकं वस्त्ररचितगृहस्य)

दूष्याद्यं वस्त्रवेश्मिति । तम्बू, खेमा, रावटी का नाम—(१) दूष्य (नपुंसक)।

्त्रीणि जवनिकायाः ) प्रतिसीरा जवनिका स्याचिरस्करिणी च सा

परदा, कनात के ३ नाम—(१) प्रतिसीरा (२) जवनिका (३) तिरस्करिशी ॥१२०॥

( द्वे कुहुमादिना शरीरे संस्कारमात्रस्य ) परिकर्माऽङ्गसंस्कारः

देह में चन्दन, केसरं आदि लगाने के २ नाम—(१) परिकर्मन् (२) श्रहसस्कार। इनमें (१ लॉ) नपुंसक, (२ रा) पुँ लिलङ्ग है।

्रित्रीणि प्रोक्षणादीना वेहनिर्मंबीकरणस्य।)

स्यानमार्छिर्मार्जना मृजा।
पोंछने श्रादि से देह को निर्मल करने के ३
नाम—(१) मार्छ (२) मार्जना (३) मृजा।
ये (१-३) श्रीलिश हैं।

( द्वे उद्वर्तनदृत्येण शरीरमलापकरणस्य ) उद्वरतनोत्सादने द्वे समे

उवटन से शरीर के मैल दूर करने के २

नाम—(१) उद्घर्तन । (२) उत्सादन । ये (१-२) नपुंसक हैं ।

रुंसक हैं । ्र **( श्रीणि स्नानस्य** )

श्राप्ताव श्राप्तवः ॥१२१॥

स्नानम्

नहाने के ३ नाम—(१) श्राक्षाव (२) श्राक्षव (३) स्नान । इनमे (१-२) पुँक्लिङ हैं श्रीर (३ रा) नपुँसक ॥१२१॥

( न्नीणि चन्दनादिना देहविलेपनस्य )

चर्चा तु चार्चिक्यं स्थासकः लेपन के ३ नाम—(१) चर्चा (२)

चार्चिक्य (३) स्थासक ।
( द्वे गतगन्धस्य पुनर्गन्धव्यक्तीकरणस्य )
अथ प्रबोधनम् ।

अनुबोधः

नाम—(१) प्रवोधन (२) श्रज्ञवोध । इनमें (१ला) नपुंसक, (२ रा) पुंल्लिङ्ग हैं।

गयी सुगन्ध के फिर प्रकट करने के र

( ह्रे स्तनकपोलादौ केसरादिना रचितपत्रवल्ल्याः ) पत्रलेखा पत्राङ्गुलिरिमे समे ॥१२२॥

स्तन ध्रीर कपोल आदि पर की जानेवाली चित्रकारी, कस्तूरी, चन्दन आदि से रचित बेल बूटे के २ नाम—(१) पत्रलेखा (२) पत्रा- अलि । ये (१-२) स्त्रीलिङ हैं ॥१२२॥

( चत्वारि कस्तूर्यादिना छलाटे कृततिलकस्य ) तमालपत्र-तिलक-चित्रकाणि विशेषकम् ।

द्वितीयं च तुरीयं च न ख्रियाम्

तिलक, टीका (वह चिह्न जिसे गीले चन्दन केमर श्रादि से मस्तक पर शोभा के लिए लगाते हैं) के ४ नाम—(१) तमालपत्र (२) तिलक (३) चित्रक (४) विशेषक। इनमें (द्वितीय) 'तिलक' श्रार (तुरीय=४था) 'विशेषक' पुँल्लिङ-

नपुसक में होते हैं, शेप (१ ला, ३ रा) नपु-सक में। ( एकादश कुङ्कुमस्य )

श्रथ कुङ्कुमम् ॥१२३॥

काश्मीरजन्माऽग्निशिखं वरं बाह्वीक-पीतने । रक्त-सङ्कोच-पिशुनं घीरं छोहितचन्द्नम्१२४

ैकेसर, कुङ्कम के ११ नाम—(१) कुङ्कम (२) काश्मीरजन्मन् (३) श्रिप्तिशिख (४) वर (५) वाह्वीक (६) पीतन (७) रक्क (८) संकोच (६) पिशुन (१०) धीर (११) लोहितचन्दक्,॥ १२३-१२४॥

.( पट् लाक्षायाः )

लाज्ञा राज्ञा जदु क्लीवे यावोऽलको हुमामयः

२ लाह, श्रवता, महावर के ६ नाम—(१) ताला (२) राला (३) जतु (४) याव (५) श्रवहा (६) द्रुमामय। इँनमें (१-२) स्त्रीलिङ्ग, (३ रा) नपु सक, (४-६) पुँ ल्विङ्ग हैं।

१ भावप्रकाश में लिखा है—

'काश्मीरदेशनचेने कुक्षुम यद्भवेदि तत्।

स्मिकेशरमारक्त पद्मगन्धि तदुक्तमम्॥

बाह्रोकदेशसन्जात कुदुमं पायद्धर भवेत्।

केतकीगन्धयुक्त तन्मध्यम सूम्मकेशरम्॥

कुद्धुम पारसीकेयं मधुगन्धि तदीरितम्।

ईपरपायद्धरवर्षं तद्धमं स्यूक्तकेशर्म्॥

र एक प्रकार के बहुत छोटे की दे गहीते हैं, जिनकी कई जातियाँ होती हैं। ये कीड़े पीपल, पलास, कुसुम, वेर, अरहर आदि अनेक प्रकार के वृत्तों पर आप से श्राप हो जाते हैं। वृत्तों पर ये श्रपने शरीर से एक प्रकार का लमदार लाल पदार्थ निकाल कर उसमे घर बनाते हैं और उसीमें बहुत भिक्क अराडे देते हैं। लोग वैशाख और अगहन में वृजों की शाखाओं पर से खुरच कर यह लाल द्रव्य निकाल सेते हैं कौर तव इसे कई तरह से साफ करके काम में लाते हैं। इससे कई प्रकार के रग, तेल, षारिनरा, भीर चूढ़ियाँ, कुमकुमे आदि द्रष्य सनते हैं। चपड़ा भी इसीसे तैयार होता है। लाख केवल भारत में ही होती है भीर कहीं नहीं होती। यहीं ने यह मारे ससार में जानो है। यहाँ इसका व्यवहार बहुन प्राचीन-काल से, सम्मदत वैदिककाल से, होता आया है। पहले यहाँ इमसे कपड़े और चमड़े आदि रंगने थे और पैर में ल्गाने में लिए भनता या महावर बनाते थे।

( त्रीणि लवद्गस्य )

लवङ्गं देवकुसुमं श्रीसंज्ञम्

<sup>3</sup>लोंंग के ३ नाम—(१) लवज्ञ (२) देवकुसुम (३) श्रीसंज्ञ ।

, (त्रीणि पीतचन्दनस्य)

श्रथ जायकम् ॥१२४॥

कालीयकं च कालानुसायँ च

४कलम्बक, पीलाचन्दन के ३ नाम—(१) जायक (२) कालीयक (३) कालानुसार्य॥१२५॥ (पट् अगुरुणः)

श्रथ समार्थंकम्।

वंशिकाऽगुरु-राजाई-लोहं कृमिज-जोड़कम्१२६

ेश्चगर के ६ नाम—(१) वंशिक (२) श्चगुरु (३) राजाई (४) लोह (५) कृमिज (६) जोङ्गक। ये (१-६) नपु सक हैं, किन्तु केवल (२ रा) पुँक्षिङ्ग में भी होता है ॥१२६॥

( हे कंप्णागुरुणः )

कालागुर्वगुरु:

३ निधग्द अन्यों के अनुमार लींग के पर्यायवाची शब्द—लवद्ग देवकुमुम श्रीसध कलिकोत्तमम्।

मुझार सुपिर तोच्या वारिज शेखर लवम् ॥

लोंग के वृच मालावार, जजीबार, मलाया, जावा, अफ्रिका के ममुद्र तट श्रादि में होते हैं। लोंग की खेता क लिए कालीमिट्टी और विशेषत वह मिट्टी जो ज्वालामुखी की राख हो या जिसमें बालू मिली हो, अच्छी मानी जाती है। लोंग का प्रयोग विशेष कर ममाले में होता है। श्रीसज्ञ में स्पष्ट है कि लह्मी के पर्यायवाची शब्द जितने हैं, वे इसके मी हैं।

४ पीलाचन्दन के पर्यायवाची शब्द— 'नारायखिय पीत पीताम हरिचन्दनम् । कालोयक पोनकाष्ठ जायक कान्तिदायकम् ॥'

प्र मानप्रकाश के अनुमार अगर के पर्यायमाची शम्द-अगर क्रिमिज लोह राजाई विभिक्त लघु । लोहारूय जोहक चापि कृष्यं वर्णप्रसादनम् ॥

भगर के पेड़ भामाम के पहाड़ी जड़नों भीर प्रशान्त-सागर के टापुत्रों में पाये जाते हैं। १काली श्रगर के २ नाम—(१) काला-गुरु (२) श्रगुरु । इनमे (१ ला) नपुंसक, (२ रा) पुं-नपुंसक है।

( एकं स्वनाम्ना केदारदेशे प्रसिद्धागुरुणः )

स्यात्तनमङ्गल्या मल्छिगन्धि यत्।

२मङ्गलागर का नाम—(१) मङ्गल्या (स्रीलिङ्ग)।

( पञ्च रालस्य )

यत्त्रघूपः सर्जरसो राल-सर्वरसावि ॥१२७॥ बहुक्रपोऽपि

उराल के ५ नाम—(१) यत्त्रधूप (२) सर्जरस (३) राल (४) सर्वरस (५) बहुरूप ॥ १२७॥

( हे अनेकपदार्थकृतधूपस्य ) श्रथ वृकधूप-कृत्रिमधूपकौ ।

४दशाङ्ग धूप के २ नाम—(१) वृकधूप (२) कृत्रिमधूपक।

१ श्रगर श्रनेक प्रकार की होती है। उनमें काली श्रगर ही उत्तम श्रीर वैद्यक में लिखित श्रीपियों के साथ व्यवहृत होती है। भारा होने के कारण यह जल में डूव जाती है श्रीर नरम ऐसी होती है कि दाँतों में रखकर खाने से चिपक जाती है। इसकी पीसकर जलाने से सगन्य निकलती है। इल्यागुरु के नाम—

कृष्णागुरु स्याद्दशुक मङ्गस्य विश्वरूपकम् ।

२ मगलागुरु के नाम-

मङ्गल्या मल्लिका गन्धमङ्गलाऽगरुवाचका ।

इ शाल के पेड़ देहरादून में पाये जाते हैं। इसकी लक्षड़ी किसी काम की नहीं होतो है। पर इसकी गोंद जिसे राल कहते हैं, वहुत काम का होता है। इसका न्यवहार प्राय वार्निश आदि के काम में होता है, और अतिसार प्रदर आदि रोगों में भी दिया जाता है। राल के तैल को 'तारपिन' कहते हैं।

४ कृत्रिम अर्थात् कई द्रन्यों के योग से वनाई हुई धृप कई प्रकार की होती है, जैसे पधाङ्ग धृप, अष्टाङ्ग धृप, दशाइ धृप, द्रादरााङ्ग धृप, पोडरााङ्ग धृप। इनमें से दणाइ धृप अधिक प्रसिद्ध है जिसमें दम चीजों का मेल होता है। ये दस चीजों क्या क्या होनी चाहिए इममें मत-भेद है। पद्मपुराण के अनुसार कप्र, कृष्ठ, आगर, गुगगुल,

( चत्वारि सिह्नाख्यगन्धद्रव्यस्य ) त्रुरुष्कः पिएडकः सिह्नो यावनोऽपि

<sup>फ</sup>लोवान के ४ नाम—(१) तुरुष्क-(२)

पिराडक (३) सिह (४) यावन ।

(पञ्च सरलद्गवस्य)

श्रथ पायसः ॥१२८॥

श्रीवासो वृकधूपोऽपि श्रीवेष्ट-सरलद्भवौ।

चीड़ के धूप के ४ नाम—(१) पायस (२) श्रीवास (३) वृकधूप (४) श्रीवेष्ट (४) सरलद्रव १२८

( त्रीणि कस्तूर्याः )

मृगनाभिर्मुगमदः कस्तूरी च

ह कस्तूरी के ३ नाम—(१) मृगनाभि (२) मृगमद (३) कस्तूरी। इनमें (१-२) पुँक्षिङ्ग हैं श्रीर (३रा) स्त्रीलिङ्ग।

( त्रीणि कङ्कोलकस्य )

अथ कोलकम् ॥ १२५॥

कङ्कोलकं कोशफलम्

शीतल चीनी, कवाव चीनी के ३ नाम—
 (१) कोलक (२) कंकोलक (३) कोशफल ॥१२६॥

चदन, केसर, मुगन्धवाला, तेजपत्ता, खस श्रीर जायफल-ये दस चोर्जे होनी चाहिए। साराश यह कि साल श्रीर सलई का गोंद, मैनसिल, श्रगर, देनदार, पद्माख, मोचरस, मोथा, जटामांसी इत्यादि सुगन्धित द्रव्य घूप देने के काम में श्राते हैं।

५ यह एक वृत्त का सुगन्धित गोंद है। यह वृत्त श्रिफ्रिका के पूर्वी किनारे पर, सुमालोलेएड में श्रीर श्ररम के दिसिणी तट पर होता है। श्रीर वहीं से लोवान भारत में श्राता है। लोवान प्राय जलाने के काम में लाया जाता है, जिससे सुगन्धित धुश्रों निकलता है।

६ कस्तूरी हिरन की नाभि में होती है। हिरन को मार कर उसकी नाभि को काट लेते हैं। उसको कस्तूरी का नामा कहते हैं। वह आकार में गोल होता है। उस नामा को चीरकर कस्तूरी निकालते हैं। जिन हिरनों की नाभि से कस्तूरी निकलती है, वे काश्मीर, नेपाल और कामरूप देश में पाये जाते हैं।

७ वैद्यक निघरङ अन्यों के अनुमार शोतलचीनी के पर्योपवाची शब्द-'कक्कोलक कोशफल कोलक तैलसाधनम्।'

## ( पन्च कर्प्रस्य )

# श्रथ कर्पूरमस्त्रियाम्।

घनसारश्चन्द्रसंबः सिताम्रो हिमवालुका१३०

ैकपूर के ५ नाम—(१) कर्पूर (२) घनसार (३) चन्द्रसंज्ञ (४) सिताभ्र (५)

हिमवालुका। इनमें (१ ला) पुॅल्लिङ्ग-नपुंसक, (२-४) पुॅल्लिङ्ग, (५ वॉ) स्त्रीलिङ्ग है ॥१३०॥

### ( चत्वारि चन्दनस्य )

### गन्थसारो मलयजो भद्रश्रीश्चन्द्नोऽस्त्रियाम्

<sup>२</sup>चन्दन के ४ नाम—(१) गन्धसार(२) मलयज (३) भद्रश्री (४) चन्दन। इनमें (१) पुँक्तिङ्ग, (२) पु-नपुंसक (३) स्त्रीलिङ्ग, (४) पुं-नपुसक है।

( एकं धवलशीतलचन्दनविशेपस्य ) तैलपर्णिक—

उज्ज्वल श्रौर शीतल चन्दन का नाम— (१) तेलपर्शिक (नप्तंसक)।

#### ( एकमुत्पलगन्धिचन्दनस्य ) गोशीर्षे

कमल की तरह गन्धवाले चन्दन का नाम— (१) गोशीर्ष (नपुसक)।

## ( एकं कपिलवर्णचन्द्नस्य )

## हरिचन्दनमस्त्रियाम् ॥१३१॥

१ 'चन्द्रसइ' से स्पष्ट हैं कि इसके नाम चन्द्र के पर्यायवाचो राष्ट्र के अनुभार होते हैं—

विश्वाचा राष्ट्र के अनुमार होते ६— ष्ट्रीपधाराख कर्पूर सोमसग्न सिताञ्चकम् । शिला हिर्माशु शीताशुखन्द्रभस्म निशापतिः॥

कपूर के बुच भारत के अतिरिक्त चीन और जापान में भो होते हैं। कपूर की अनेक जाति होती है जैसे भामसेनी कपूर, चिनियाकपूर आदि।

२. गावप्रकाश में लिखा है—

'स्वादे तिक्त, वापे पोतं, होदे रक्त, तनौ मितन्।

प्रन्थिकोटर्संतुक्त चन्द्रन श्रेष्टमुच्यते ॥' षर्थाद—ले स्वाद में कहना हो, पिसने में पीला हो, तोइने में लाल हो, देखने में नफेंद्र हो, फीर गांठशर, खोटरसुक हो वह चन्द्रन क्षेष्ठ होता है। <sup>3</sup>पीले रंग के चन्दन का नाम—( १ ) हरि-चन्दन (पुं-नपुंसक) ॥ १३१ ॥

(पञ्च रक्तचन्दनस्य)

### तिलपणी तु पत्राङ्गं रञ्जन रक्तचन्द्नम् । कुचन्दनं च

४ लाल चन्दन के ४ नाम—(१) तिल-पर्णी(२) पन्नाङ्ग (३) रञ्जन (४) रक्त-चन्दन (४) कुचन्दन। इनमें (१ ला) स्त्री-लिङ्ग, (२-५) नपुंसक हैं।

( द्वे जातीफलस्य )

## श्रथ जातीकोश-जातीफले समे ॥१३२॥

"जायफल के २ नाम—( । ) जातीकोश (२) जातीफल । ये (१-२) नपुंसक हैं ॥१३२॥ (एकं कपूरादिभि: समभागै: पिण्डीकृतलेपविशेपस्य)

कर्परागुरु-कस्तुरी-कड्डोलैर्यंत्तकर्दमः ।

हमहासुगन्धित लेप विशेष—जो कपूर, श्रगर, कस्तूरी, श्रोर शीतलचीनी के सम भाग से बनता है—का नाम —(१) यत्तुकर्दम।

३ हरिचन्दन के सम्बन्ध में कहा जाता है—
हरिचन्दन सुराई हरिगन्थ चन्द्रचन्दन दिव्यम् ।
दिविज च महागन्थ नन्दनज लोहितज नवसग्रम् ॥
हरिचन्दन तु दिव्य तिक्तहिम तदिह दुर्लम मनुजे ।
पित्ताटोपविलेपि चन्दनवच्छमहर च शोपहरम् ॥(रा०नि ६)

४ लाल चन्दन के सम्बन्ध में राजनिवरट में लिखा है—

रक्तिपत्तहर बल्य चत्तुप्य रक्तचन्दनम् ।

५ जायफल को उत्पत्ति जावा, बताविया और पिनान के टापुओं में होती है। इसकी उत्म जाति होती है और फल जामुन की तरह होता है। इसकी छाल के मानर लाल गुन्छा होता है, जिमे जावित्री कहते हैं। कुछ ममय के बाद उसका रह पोला हो जाता है। उसके भीता कठिन बल्कन का बीज होता है जो तोई जाने पर रायमन कहलाता है।

६ कर्पूरापुर-कम्नूरा-बङ्गोल-पुद्यपानि च । एको क्रामिट सर्वे यक्षकटेंग रूपते ॥ इति च्यादिः । कुद्भुमागुर इस्तूनो कपूरं चन्द्रन तथा । (चःवारि गाश्रानुलेपनयोग्यस्य घृष्टिपिष्टसुगन्धिद्रव्यस्य) गात्रानुलेपनो चर्तिर्वर्णकं स्याद्विलेपनम् १३३

शरीर पर श्रनुलेप के योग्य पीसे हुए श्रोर घिसे हुए सुगन्धित द्रव्य—िजसे विशेष्ठा कहते हैं —के ४ नाम—(१) गात्रानुलेपनी (२) वर्ति (३) वर्णक (४) विलेपन। इनमें (१-२) स्त्रीलिङ्ग, (३ रा) पुं-नपुंसक, (४था) नपुंसक, है ॥ १३३॥

### ( द्वे पटवासादिचूर्णमात्रस्य )

## चूर्णानि वासयोग्याः स्युः

सुगन्धित 'पाउडर' (Powder बुकनी) के २ नाम—(१) चूर्ण (२) वासयोग्य। इनमें (१) नपु०, (२) पुं० है।

( द्वे गन्धद्रव्येन वासितस्य वस्तुनः )

भावितं वासितं त्रिषु।

गन्धद्रव्य से सुगन्धित की गयी चीज के २ नाम—(१) भावित (२) वासित । ये (१-२) पु-स्त्री-नपुंसक हैं।

( एकं गन्धपुष्पोपचारस्य )

## संस्कारो गन्धमाल्य। चैर्यं स्यात्तद्धिवा सनम्

कपड़ा, पान आदि की सुगन्धि वढाने के लिए जो अतर, फूलमाला, धूप आदि से सस्कार

महासुगन्यमित्युक्त नामतो यक्षकदंमः । इति धन्वन्तरिः कर्पूरागुरुकस्तूरोककोलैयंचधूपक । चन्दनागुरुकुरङ्गनाभिकाचन्द्रचन्दनसमाशसम्मृतम् । ज्यचपूजनपरेकगोचर यक्षकदंमिममं प्रचस्रते ॥ इति राजनिघण्टुः ।

१ एक प्रकार का सुगन्धित द्रव पदार्थ जो कई गन्ध-द्रव्यों को एक साथ मिलाकर गरमी की सहायता ,से उसका रम टपकाने से तैयार होता है। इसके तैयार करने की कई रीतियों हैं—(क) चन्दन का उरादा, देवदार का उरादा और मरसे के फूलों को एक में मिलाते और गरम करके उनमें से रस टपकाते हैं। (ख) केमर, करत्री आदि को मरमे के फूलों के रस में मिलाते और गरम करके उसमें से रस टपकाते हैं। किया जाता है उसका नाम—( । ) श्रिधवासन ॥ १३४॥

( त्रीणि मूर्ष्नि एतायाः कुसुमावलेः ), माल्यं माला-स्नजौ मूर्ष्नि

सिर पर की घरी हुई पुष्पमाला के ३ नाम—(१) माल्य (२) माला (३) स्रज्। इनमें (१ ला) नपुंसक, (२-३) स्त्रीलिंग हैं। (एकं केशमध्यस्थितमाल्यस्य)

केशमध्ये तु गर्भकः।

सिर के वीचोबीच रखी हुई माला का नाम— (१) गर्भक।

( एकं शिखाकिनिबमाल्यस्य )

### प्रभ्रष्टकं शिखालम्ब

सिर से चोटी तक लटकती हुई माला का नाम—(१) प्रभ्रष्टक।

( एकं पुरस्यललाटपर्यन्तमाल्यस्य )

पुरो न्यस्तं छलामकम् ॥१३५॥ सिर से ललाट तक की माला का नाम— (१) ललामक ॥ १३५॥

( एकं कण्ठे सरळलम्बमानमाल्यस्य )

प्रालम्बमृजुलम्बि स्यात्कराठात्

कराठ से सीधी लटकनेवाली माला का नाम— (१) प्रालम्ब।

( एकमुरसि यज्ञोपवीतवत्तिर्यंग्धतमाल्यस्य ) वैकचिकं तु तत्।

## यचिर्यंक् चिप्तमुरसि

जनेव की तरह छाती पर टेढी लटकती हुई माला का नाम—(१) वैकित्तक।

> ( हे शिखासु न्यस्तमाल्यस्य ) शिखास्वापीड-शेखरी ॥१३६॥

शिखा में पहनी हुई माला के २ नाम—(१) श्रापीड (२) शेखर ॥१३६॥

( हे माल्यादिरचनायाः )

### रचना स्यात्परिस्यन्दः

फूलों से माला या गुच्छे श्रादि बनाने वा

गूँथने की किया के २ नाम—(१) रचना (२) परिस्थन्द।

( हे सर्वोपचारपरिपूर्णतायाः ) स्त्रासोगः परिपूर्णता ।

परिपूरनता सम्पूर्णता के २ नाम—(१) श्राभोग (२) परिपूर्णता।

( द्वे शिरोनिधानस्य )

उपघानं तूपवर्हः

तिकया (कपड़े का वना हुआ वह लम्बोतरा, गोल या चौकोर येला जिसमें रूई, पर आदि भरते हैं और जिसे सोने लेटने आदि के समय सिर के नीचे रखते हैं ) के २ नाम—(१) उपधान (२) उपबर्ह।

( त्रीणि शय्यायाः ) शय्यायां शयनीयवत् ॥१३७॥

श्यनम्

सेज (विद्योना, विस्तर) के ३ नाम—(१) शय्या (२) शयनीय (३) शयन । इनमें (१ ता) स्त्रीतिङ्ग, (२-३) नपुंसक हैं ॥१३७॥ (चस्वारि पर्यद्वस्य)

मञ्च-पर्यद्ब-पल्यद्बाः खट्चया समाः।

मँचिया, खटिया, पलङ्ग, चारपाई, मशहरी के ४ नाम—(१) मद्य (२) पर्यद्व (३) पल्यद्व (४) खट्वा । इनमें (१-३) पुँल्लिङ्ग हैं, (४ था) स्त्रीलिङ्ग ।

( हे कन्दुकस्य )

गेन्दुकः कन्दुकः

गेंद, गेन्दवा (छोटी तिकया) के २ नाम— (१) गेन्दुक (२) कन्दुक।

(हे दीपस्य) दीप प्रदीपः

यीया, चिराग, लालटेन के २ नाम--पीप (२) प्रदीप।

( हे भासनस्य )

पीठमासनम् ॥१३=।

ैश्रासन, पीढ़ा के २ नाम—( ▮ ) पीठ (२) श्रासन ॥ १३ = ॥

( द्वे सम्पुटस्य )

समुद्रकः सम्पुटकः

डच्वा, चौघड़ा (विलहरा) के २ नाम—(१)

समुद्रक (२) सम्पुटक।

( द्वे पतद्ग्रहस्य )

प्रतियाहः पतद्यहः।

पीकदानी के २ नाम—(१) प्रतियाह (२) पतद्यह।

( द्वे केशमार्जन्याः )

प्रसाधनी कङ्कातिका

कड्डो के २ नाम—(१) प्रसाधनी (२) कड्डितिका।

( ह्रे पिष्टातस्य )

पिष्टातः पटवासकः ॥१३८॥

बुकवा (सुगन्धित पाउडर) के २ नाम— (१) पिष्टात (२) पटवासक ॥१३६॥

(त्रीणि दुपणस्य )

दर्पणे मुकुराऽऽदशौं

शीशा, ऐना के ३ नाम—(१) दर्पण (२) सुकुर (३) श्रादर्श। इनमें (१ ला) पुँक्लिङ-नपुँक्क, (२-३) पुँक्लिङ हैं।

( द्वे तालपत्रादिनिर्मितव्यजनस्य )

व्यजनं तालवृन्तकम्।

<sup>२</sup>वेना, ताड़ के पंखे के २ नाम—(१) व्यजन (२) ताल रून्तक ॥

(इति मनुष्यवर्ग ६)

१ विचलितकुललदमोस्नम्भनायोदातेन

वितितलरायनीये येन नीता त्रियामा । समुद्रितदलकोपान्युष्यमित्राध्य जिरवा

द्यितीपचरणपीठे स्थापितो बागपाद.॥

स्कृत्दग्रम का शिलानेस ( फ्नंट न० १३)

शैद्धवालीन नथा गुप्तकालन पथर थी विप्रकारी में
 धरे पर्द प्रवार के मिलते हैं। उनसे स्पष्ट है कि प्राचीनदाल
 में कोई पले गोल, कोई लग्दे, कोई स्टोशार, कोई बीच

श्रथ ब्रह्मवर्गः ७ ( नव वंशस्य )

सन्ततिगोत्र-जनन-कुळान्यभिजनान्वयौ। वंशोऽन्ववायः सन्तानः

वश, खानदान के ६ नाम—(१) सन्तिति (२) गोत्र (३) जनन (४) कुल (४) श्रमिजन (६) श्रन्वय (७) वंश (६) श्रन्व-वाय (६) सन्तान । इनमें (१ ला) स्त्रीलिङ्ग, (२-४) नपुंसक, (५-६) पुँक्षिङ्ग हैं।

( एकं वर्णस्य )

वर्णाः स्युव्रीह्मणाद्यः ॥ १ ॥

१ ब्राह्मण श्रादि का नाम—(१) वर्ण ॥१॥ (एकं चातुर्वण्यस्य)

विप्र-क्षित्रय-विद्-ग्रद्भाश्चातुर्वग्यंमितिस्मृतम्

२वारो वर्ण का नाम—(१) चातुर्वेगर्य। (द्वे राजवंशोत्पन्नस्य)

#### राजबीजी राजवंश्यः

राजकुल में उत्पन्न हुए के २ नाम—(१) राजवीजिन् (२) राजवश्य । ये (१-२) पुँक्षिक हैं।

में सुराख वाले होते थे। वैद्यक अथों में लिखा है कि ताड़ के पखे की हवा त्रिदोपनाशक और हल्की होती है। यथा—'ताल वृन्तभवो वातिस्त्रिदोपशमनो लघु।'

१ पहले आयों का रंग गोरा होता था और यहाँ की आदिम निवासी अनायों—जिन्हें ऋग्वेद में 'दास' 'दस्यु' आदि नामों से सम्बोधित किया गया है—का रग काला था। आयों अनायों में न केवल रग में विक्त धर्म, सस्कृति एव सामाजिक प्रथाओं में भी मिन्नता थी। इसलिए इन्द्र के सम्बन्ध में ऋग्वेद (१,१२,४) में कहा गया है कि—'यो दास वर्णमधर गुहाक ।' तदन्तर आयों में तीन रग के हिसाब से तोन वर्ण हुए—'माह्मणानां सितो वर्ण, चित्र याणां च लोहित । वेश्याना पोतको वर्णः, शद्राणामसित-स्तथा ॥ (महामारत, शांतिपवं)।

२ बाह्मणोऽस्य मुखमासीद् बाहू राजन्य कृतः। करु तदस्य यद्देश्यः पद्भयां शृद्धोऽजायत (यजुर्वद) सम्बन्धा शरीर को रचा के लिए बाह्मण चित्रः

राष्ट्र रूपी शरीर की रचा के लिए ब्राह्मण, चित्रय, वैश्य श्रीर शद्भ वर्णी (मुख-बाहु-ऊक-पट) की नितांत श्रावश्यकना होती है। ( द्वे कुळमात्रोत्पन्नस्य )

वीज्यस्तु कुलसम्भवः॥ २॥

कुल में उत्पन्न हुए के २ नाम—(१) वीज्य (२) कुलसम्भव ॥ २॥

(पट् सज्जनस्य)

महाकुल-कुलीनाऽऽर्य-सभ्य-सज्जन-साधवः ।

उत्तम कुल में उत्पन्न, सज्जन, के ६ नाम— (१) महाकुल (२) कुलीन (३) श्रार्थ (४) सभ्य (५) सज्जन (६) साधु।

( एकैकं ब्रह्मचार्यादीनाम् )

ब्रह्मचारी गृही वानप्रस्थो भिक्षुश्चतुष्टये ॥६॥ ब्राष्ट्रमोऽस्त्री

<sup>3</sup>यज्ञोपवीत के श्रनन्तर नियमपूर्वक गुरुकुल में पचीस वर्ष की श्रवस्थातक वेदाभ्यास करनेवाले का नाम—(१) ब्रह्मचारिन् (पुँक्किङ्क)।

व्रह्मचर्य के उपरान्त विवाह करके स्त्री-पुत्र श्रादि के साथ रहनेवाले ग्रहस्थ का नाम— (१) ग्रहिन् (पुं०)।

पुत्र-पौत्रादि उत्पन्न हो जाने पर एकान्त ध्यान के लिए वन में निवास करनेवाले का नाम—(१) वानप्रस्थ (पुं॰)।

संन्यासी, भीख से जीनेवाले (या वौद्धभिक्ख) का नाम—(१) भिक्तु (पुं०)।

व्रह्मचर्य, गार्हस्थ्य, वानप्रस्थ, संन्यास-इन चार प्रकार की श्रवस्थाओं का संयुक्त नाम-( ! ) श्राश्रम ( पुं-नपुसक ) ॥३॥

( पट् ब्राह्मणस्य )

्रिजात्यय्रजन्म-भूदेव-वाडवाः ।

विप्रश्च ब्राह्मणः

त्राह्मण के ६ नाम—(१) द्विजाति (२) श्रप्र-जन्मन (२) भूदेव (४) वाडव (५) विप्र (६) त्राह्मण । ये (१-६) पुँक्षिङ्ग हैं।

> ( एकं पट्कर्मणो विशस्य ) श्रसौ पट्कर्मा यागादिभिर्द्धतः ॥४॥

३ कर्मणा मनमा नाचा सर्वावस्थासु सर्वदा । सर्वत्र मेथुनत्यागो ब्रह्मचर्यं तदुच्यते ॥

ेश्रध्ययन, श्रध्यापन, यजन, याजन, दान 'त्रौर प्रतिग्रह इन ६ कर्मी को करनेवाले बाह्मण का नाम—(१) षट्कर्मन् (पु o) ॥४॥

( द्वाविंशतिः पण्डितस्य ) विद्वान् विपश्चिद्दोषज्ञ:सन्सुधी:कोविद्रो बुधः

धीरो मनीषी ज्ञ:प्राज्ञ:संख्यावान्परिडतःकविः ४ धीमान्स्रि: कृती कृष्टिर्लंब्धवर्णी विचन्तणः।

दूरदर्शी दीर्घदर्शी <sup>२</sup>परिडत के २२ नाम—(१) विद्वस् (२)

विपश्चित् (३) दोषज्ञ (४) सत् (५) सुधी (६) कोविद (७) ब्रुघ (८) धीर (६)

मनीषिन् (१०) इ (११) प्राइ (१२) सख्या-वत् (१३) परिडत (१४) कवि (१५) धीमत्

(१६) स्रि (१७) कृतिन् (१८) कृष्टि (१६) लब्धवर्रा (२०) विचक्त्रण (२१) दूरदर्शिन् (२२) दीर्घदर्शिन्॥ ४॥

( हे वेदाध्यायिनः )

श्रोत्रियच्छान्दसौ? समौ ॥६॥ वेदपाठी के २ नाम—(१) श्रोत्रिय (२)

छान्दस । ये (१-२ ) पुॅल्लिङ हैं ॥६॥

 १ इज्याध्ययनदानानि याजनाध्यापने तथा । प्रतिग्रहश्च तैर्युक्त पटकमी विप्र उच्यते ॥

भाग तमाहात्म्य ( श्र० ६, २२ ) के 'पडित' शब्द की परिभापा-

'पडित सशयच्छेत्ता लोकबोधनतत्पर ।' गता के अनुसार 'पटित' शब्द का परिभाषा--'यस्य सर्व समारम्माः कामनद्भल्पवर्जिता । शानाग्रिद्रभ्यकर्माय तमाहु पहित युधा ॥'

२ कुछ पुस्तनों में इतने श्लोक अधिक मिलते एँ-( हे मोमासाशासवेतु )

मीमांसको जैमिनीये

गोमांसा (जैमिनि कृत पूर्वमोमांसादरांन) शास्त्र के नाचनेवाले के २ नाम- (१) मोमांसक (२) नैमिनीय। (इ वेदान्नशास्त्रपुस्य)

षेटान्नी महावादिनि ।

बेद न्त ( स्यामगुन अहासून बेदान्त दर्शन ) के जानने दावे के ? नाग---(१) बेडान्तिन् (१) मपावादिन् ॥

( द्वे उपाध्यायस्य )

**उपाध्यायोऽध्यापक** 

<sup>3</sup>वेद पढाने वाले के २ नाम—(१) उपा

घ्याय (२) श्रघ्यापक। ( एकं सस्कारादिकतुर्गुरोः )

> अथ स्यानिषेकादिकद्गुरुः ४निषेक (गर्भाधान ) श्रादि (पुंसवन इलादि

( द्वे वैशेषिकशास्त्रवेत्त )

वैशेपिके स्यादौल्रक्यः

परमाखुवाद (कणाद, उलूक कृत वैशेषिकदर्शन) जाननेवाले के २ नाम—(१) वैशेषिक (२) श्रीलूक्य

िंद्र वीद्धशास्त्रशस्य ) सौगतः शुन्यवादिनि ॥ १।

शृत्यवाद (वौद्धदर्शन) के जानने वाले के २ नाम-(१) सौगत (२) श्रत्यवादिन् ॥१॥

( द्वे क्यायशास्त्रज्ञस्य ) नैयायिकस्वक्षपादः स्यात्

न्यायशास्त्र (श्रज्ञपादगीतम कृत न्यायदर्शन) विशार के २ नाम--(१) नैयायिक (२) श्रचपाद।

( द्वे जैनशास्त्रशस्य )

स्याद्वादिक आहेंक' स्यादाद ( जैनदर्शन ) के जाननेवाले के २ नाम-

(१) स्याद्वादिक (२) आईक (आईन)। ( हे चार्वाकशास्त्रग्रस्य )

चार्वाक-लौकायतिकी अनोश्वर वाद ( वृहस्भित के शिष्य चार्वांक का शास्त्र

जिनके मत का उल्लेख मर्नदर्शनसमह, सर्वदर्शनिशरो मिण, बृहरपतिसूत्र श्रीर नेपध के १७ वें नर्ग में मिलन है) के जानने वाले के २ नाम—(१) चार्वाक (२

लीकायतिवा । ( द्रे साख्यराष्ट्रशस्य )

सकार्ये सांख्य-कापिली ॥२॥

प्रकृति-पुरपवाद ( महपि किवल्यत नाख्यदर्शन के जानने वाले के ? नाम-(१) नाच्य (२) वापित ॥२।

३ ६६देश तु बेदस्य वेदाहान्यपि वा पुन । योऽध्यापत्रनि वृत्यवेनुपाध्यायः स स्व्यने मिनु नारेश्र

४ निषंकादीनि कमाणि च क्रोति यधार्विनि । सन्मावपति चान्नेन म वित्रो गुरुरूच्यउं ॥ [मनुः संस्कारों के करनेवाले (पिता त्रादि) का नाम—

## ( प्कमाचार्यस्य )

## मन्त्रक्याख्याकृदाचार्यः

ैवेद की व्याख्या करनेवाले का नाम— ( ₹ ) श्राचार्य।

# ( त्रीणि यजमानस्य )

## श्रादेष्टा त्वभ्वरे व्रती ॥॥।

#### यष्टा च यजमानश्च

यजमान के ३ नाम—(१) व्रतिन् (२) यष्ट्र (३) यजमान । ये (१-३) पुल्लिङ्ग हैं ॥७॥ ( एकं सोमयाजियजमानस्य )

# स सोमवति दीदितः।

सोम यज्ञ करने वाले यजमान का नाम— (१) दीचित।

#### ( द्वे यजनश्रीलस्य )

### इज्याशीलो यायजूकः

वार वार यज्ञ करने वाले के २ नाम—(१) इज्याशील (२) यायजूक।

## ( एकं सविधियज्ञकर्तृकस्य )

#### यज्वा तु विधिनेष्टवान्।

विधि पूर्वक यज्ञ कर लेने वाले का नाम— (१) यज्वन् (पुं०)॥ । ।।

( एकं बृहस्पतियागकर्तुः )

#### स गीग्पतीष्ट्या स्थपतिः

वृहस्पति यज्ञ के करने वाले का नाम—(१) (१) स्थपति ।

। उपनीय तु य शिष्य वेदमध्यापयेदु दिज । साङ्ग'च सरहस्य च तमाचार्य प्रचचते ॥ (मनु २।१४०) व्याख्यालध्या तु—

पदच्छेद पदार्थोक्तिविष्ठहो वानययोजना । श्राह्मेपोऽध समाधान न्याख्यान पड्विध मतम् ॥ गीता प्रस द्वारा प्रकाशित 'कृष्णाङ्क' (वर्ष ६, स॰ १, ए० ६७ ) में—श्राचिनोति हि शास्त्राणि स्वाचारे स्थाप्यत्यि । श्राचारयित त लोके तमाचार्य प्रचह्यते ॥

#### ( द्वे सोमयाजिन: )

#### सोमपीथी तु सोमपाः।

सोमयज्ञ करनेवाले के २ नाम---(१) सोम-पीथिन् (२) सोमपा।

( एकं सर्वस्वदक्षिणयागकर्तृकस्य )

सर्ववेदाः स येनेष्टो यागः सर्वस्वद्धिणः ॥ १ सर्वस्व दक्तिगा से विश्वजित् श्रादि यज्ञ के करनेवाले का नाम—(१) सर्ववेदस् (पुं•)॥ १॥

( एकं साझवेदविशारदस्य )

## श्रनूचानः प्रवचने साङ्गेऽधीती

साङ्ग (शिक्ता, कल्प, निरुक्त, ज्योतिष, व्याकरण, छन्द सहित ) प्रवचन (वेद) पढे हुए का नाम—(१) श्रमूचान।

( एकं गुरुकुलवासान्निवृत्तस्य )

गुरोस्तु यः।

#### लब्धानुज्ञः समावृत्तः

जिस श्रन्चान ने गुरु से गृहस्थ्यादि श्राश्रमों के लिए श्राज्ञा पायी है उसका नाम—(१) समाव्रत।

#### ( एकं स्नातकस्य )

# सुत्वा त्वभिषवे कृते ॥१०॥

श्रभिषव स्नान करनेवाले का नाम—( १ )

# छात्राऽन्तेवासिनौ शिष्ये

शिष्य, विद्यार्थी, चेला के ३ नाम—( 🛘 )

छात्र (२) श्रन्तेवासिन् (३) शिष्य।

( द्वे आरव्धाध्ययनानां बद्दनाम् )

शैचाः प्राथमकरिपकाः।

वेद पढना शुरु करनेवाले लढ़कों के २ नाम-(१) शैंच (२) प्राथमकल्पिक।

( एकं समानशाखाध्येतृणाम् )

एकव्रह्मवताचारा मिथः सव्वह्मचारिणः ॥११

एक शाखा के पढ़नेवाले ब्रह्मचारियों का

श्रापस में (सपाठी) का नाम—(१) सन्नह्म-चारिन् ॥११॥

( एकं सहाध्यायिनाम् ) सतीर्थ्यास्त्वेकगुरवः

एक गुरु के यहाँ के पढनेवालों का पारस्परिक नाम—(१) सतीर्थ्य ।

( एकं कृताग्निचयनस्य )

चितवानिनमिनचित्।

श्रप्ति संग्रह करनेवाले का नाम—( । ) श्रप्तिचित् (पुं॰)।

( हे पारम्पर्योपदेशस्य )

पारम्पर्योपदेशे स्यादैतिहामितिहास्ययम् १२

परम्परा से प्राप्त उपदेश के २ नाम—(१) ऐतिह्य (२) इतिह। इनमे (१ला) नपुंसक, (२रा) श्रव्यय है ॥१२॥

( एकमाद्यज्ञानस्य )

उपना ज्ञानमाद्य स्यात्

( उपदेश के विना, ईश्वरदत्त ) प्रथम ज्ञान का नाम—(१) उपज्ञा (स्त्री०)।

( एकं ज्ञात्वा प्रथमारम्भस्य )

ज्ञात्वारम्भ उपक्रमः।

सममाकर प्रन्थ के प्रारम्भ करने का नाम— (१) उपक्रम।

( सप्त यज्ञस्य )

यज्ञः सवोऽध्वरो याग. सप्ततन्तुर्मेखः कतुः यज्ञ के ७ नाम—(१) यज्ञ (२) सव (३) अध्वर (४) याग (५) सप्ततन्तु (६)

मस ( ७ ) ऋतु । ये (१-७) पुँक्तिप्त हैं ॥१३॥

(पञ्चमहायज्ञानामेकेक्म्)

पाठो होमश्चातिधीनां सपर्या तर्पण बलिः। एते पञ्च महायक्षा 'ब्रह्मयज्ञादिनामका ६४ पाठ, होन, श्रतिथियों की नेवा, तर्पण,

: क्रप्यापन महायज्ञः, पिनृयज्ञस्तु तर्पणन्। रोमो वैषो चिल्मीनी गृयज्ञोऽतिदिपूलनन्॥ (मनुस्टनि, ३।७०) विल—इन ब्रह्मयज्ञ श्रादिकों का नाम—(१) महायज्ञ।

श्रर्थात्—पाठ (विधिपूर्वक वेदाध्ययन) का नाम—(१) ब्रह्मयज्ञ।

(वैश्वदेव का) हवन का नाम—(१) देवयज्ञ । श्रातिथि-सपर्या (गृहागत श्रातिथियो को श्रज्ञ श्रादि से सन्तुष्ट करने ) का नाम—(१) मनुष्ययज्ञ । तर्परा (पितरो को श्रज्ञ जल से सन्तुष्ट करने का नाम—(१) पितृयज्ञ ।

विल (जीवों को श्रन्न दानादि से सन्तुष्ट करने ) का नाम—(१) भूतयज्ञ ॥१४॥

( नव सभायाः )

समज्या परिषद्गोष्ठी सभा-समिति-संसद् । त्रास्थानी क्लीवमास्थान स्त्रीनदुंसकयोःसदः१४

रसभा के ६ नाम—(१) समज्या (२) परि-पद (३) गोष्टी (४) सभा (५) समिति (६) ससद (७) श्रास्थानी (=) श्रास्थान (६) सदस् । इनमें (१-७) श्लीलिङ्ग हैं, (= वो) नपुंमक, (६ वों) स्त्रीलिङ्ग-नपुंमक्रमें होता है ॥१५॥ (एकं ह्रविगेंडात्प्वेदेशे स्थितस्य सदस्यगृहस्य) प्राग्वंशः प्राथ्यविगेंहात

हविग्रह के सामनेवाली कोठरी—जिसमे यज्ञ-कर्ता के परिवारवाले श्रीर गुहद्दर्ग वटने हैं—का नाम—(१) प्राग्वश।

> ( हे सदस्यानाम् ) सदस्या विश्रिवर्शिन ।

२ वैदिक बाल में 'समा' और 'निमित' वे कार्य पृथक थे। दोनों प्रजापित की लड़िक्यों कही गयी है ('ममा च मा समितिश्वावता प्रजापते देहिनरीं मिदिदाने'—प्रथवेंदे, ७, १२)। मिनित में उपस्थित रहना राजा वा परम कर्नव्य था। नमा में प्रगावों पर ग्वर दए उोती था और अन्त में जो निर्म्थ होता था उमे मद लोग मानते में ('विद्य ते सभे नाप निर्म्थानाम या असि। ये ते क न ममास्यस्ते ने सन्तु नगन्त '—अध्यदेद)। मेन्यर और ममायित को त्रमा सदा वो दृष्टि हे देवनो थे ('नम. स्वास्य समाप्राक्षित मुग्न ए इन्नुवेद, १६,२८)।

यज्ञ के प्रत्येक कार्य विधिपूर्वक सम्पादित होते हैं या नहीं, यह देखनेवाले श्रोर विपरीत होने पर संशोधन करनेवाले यज्ञदर्शक ऋत्विग्विशेष के २ नाम—(१) सदस्य (२) विधिदर्शिन्।

## ( च'वारि सामाजिकानाम् )

सभासदः सभास्ताराः सभ्याः सामाजिकाश्च ते सभा में वैठनेवालों के ४ नाम—(१) सभासद

(२) सभास्तार (३) सभ्य (४) सामाजिक ॥१६॥ (ऋत्विग्विशेषाणां क्रमादेकैकम्)

अध्वयूँद्रातु-होतारो यज्जु.सामन्विदः क्रमात्

यजुर्वेद के जाननेवाले ऋत्विज का नाम-(१) ऋष्वर्य (पं०)।

सामवेद के जाननेवाले ऋत्विज का नाम-

(१) उद्गातृ (पुं०)। ऋग्वेद के जाननेवाले ऋत्विज का नाम-

(१) हेातृ ( पु •) ।

## (द्वे ऋत्विज्ञाम् )

आग्नीधाद्या धनैर्वायां ऋतिको याजकाश्च ते यजमान धन से जिन श्रामीध्र श्रादि (ब्रह्मा, उद्गाता, होता, श्राध्वर्यु श्रादि १६) को यज मे वरण करता हैं उन ऋतिवजों के नाम—

म वर्षा करता ह उन ॠित्वजा क = नाम (१) ऋत्विज् (२) याजक ॥१७॥

( एकं यज्ञवेदिकायाः )

वेदिः परिष्कृता भूमिः

होम करने के चवूतरे का नाम —(१) वेदि (स्त्री०)।

( ह्रे यज्ञार्थं संस्कृतस्य भूभागस्य )

समे स्थिएडल-चत्वरे।

होम के लिए साफ किए हुए स्थान के २ नाम—(१) स्थिएडल (२) चन्वर। ये(१-२) नपुंसक हैं।

( हे यू बिरक्स्य )

चषाली यूपकटकः

यज्ञ के यूप में लगी हुई पशु घाँधने की गरादी के २ नाम—(१) चपाल (२) यूपकटक। ( एकं यागभूमावन्त्यजादिदर्शनवारणाय निविडवेष्टनस्य )

कुम्वा सुगहना वृतिः॥ १८॥

यजभूमि मे श्रान्त्यजों को देखने से रोकने के

लिए लगायी गयी घनी टही का नाम—(१) कुम्बा (स्त्री॰)॥१८॥

( हे यूपात्रभागस्य )

यूपायं तर्म

यज्ञस्तम्भ के श्रगले हिस्से (सिर) के २ नाम--(१) यूपाय (२) तर्मन्। ये (१-८)

नपुंसक हैं।

( एकमरणेः ) निर्मन्थ्यादारुणि त्वरणिर्द्वयो. ।

जिस काष्ठविशेष को घिसकर श्रमि निकालते हैं उस लकड़ी का नाम—(१) श्ररिए (पु०,

ख्रीलिङ्ग )

( एकैकमिशविशेषस्य )

दित्तिणात्रिर्गार्ह पत्याहवनीयौ त्रयोऽसय ॥१६॥ यज्ञामि विशेषों के एक-एक नाम—(१) दित्तिणात्रि (२) गार्हपत्य (३) श्राहवनीय। ये

(१-३) पुॅल्लिङ्ग हैं ॥ १६ ॥ ( एकमिन्नियस्य )

त्राग्नित्रयमिदं त्रेता

तीनों श्रिव्यों का सयुक्त नाम—(१) त्रेता (स्रीलिङ )।

( एकं संस्कृतानलस्य )

प्रणीतः संस्कृतोऽनलः ।

यज्ञमन्त्र द्वारा संस्कृत (प्रज्विति ) श्रमि का नाम—(१) प्रणीत ।

( त्रीणि यज्ञाप्तिधारणार्थस्य स्थलविशेपस्य )

समृह्यः परिचाय्योपचाय्यावग्नौ प्रयोगिण २०

यज्ञाग्निधारणार्थं स्थलविशेष के 3 नाम— (१) समृह्य (२) परिचाय्य (३) उपचाय्य ।

( एकं गाहँपत्यानीताग्निविशेपस्य )

यो गाईपत्यादानीय दक्तिणाग्निः प्रणीयते ।

#### तस्मिन्नानाय्यः

गाईपत्याप्ति से निकालकर जो दिच्चिगाप्ति म्यापित की जाती है उसका नाम—(१) भ्यानाय्य।

#### ( त्रीण्यग्नेः प्रियायाः )

श्रथाग्नायी स्वाहा च हुतमुक्षिया ॥२१॥ श्रिम की स्त्री 'स्वाहा' के ३ नाम—(१) श्रमायी (२) स्वाहा (३) हुतभुक्षिया ॥२१॥ (द्वे 'समित्पक्षेपेण वह्निज्वलने या ऋक् प्रयुज्यते' तस्याः)

ऋक् सामिधेनी धाय्या च या स्यादिशसमिन्धने

सिधार्थ्यों को फेकते हुए श्रिक्त के जलाने में जो ऋचा पढी जाती है उसके २ नाम—(१) मामिधेनी (२) धाय्या।

( एकं गायव्यादीनाम् )

गायत्री प्रमुखं छुन्दः

गायत्री ( उष्णिक्, श्रनुप्डप्, वृहती, पिट्कि, त्रिप्डप्, जगती ) श्रादि का नाम—( १ ) छन्दस् ( नपुसक )।

( एकं इविष्यान्तस्य )

इव्यपाके चरः पुमान् ॥२२॥

हवन या यज्ञ की श्राहुति के लिए पकाया हुआ (चानल, घृत, तिल, जा धादि) श्रन का नाम—(१) चरु (पु॰) ॥२२॥

(एकं 'पक्तोणाक्षीरे दिधयोगतो या विकृति'तस्याः) श्रामित्ता सा श्रतोण्णे या त्तीरे स्याद्दधियोगतः

श्रीटे हुए गरम दूध में दही के सिलाने से जो विकार होता है उसका नाम—(१) श्रामिचा (की०)।

(एकं मृगचर्मणा रचितव्यजनस्य)
धवित्रं ध्यजनं तद्यद्रचितं मृगचर्मणा ॥२३॥
मृग के चमदे से वने हुए परो का नाम—
(१) धवित्र॥ २३॥
(एकं दिधयुक्तप्रतस्य)

पृषदाज्यं सद्ध्याज्ये

दही मिला घी का नाम—(१) पृषदाज्य।
( हे क्षीराश्वस्य )

परमान्नं तु पायसम्।

खीर के २ नाम—(।) परमात्र (२) पायम । ये (१-२) नपुंसक हैं, (केवल २ रा

पुँ त्तित में भी )। (द्वे हन्यकन्ययोः)

ह्व्यकव्ये दैवपित्र्ये श्रन्ने

देवताओं को दिये जानेवाले श्रन्न का नाम — (१) हव्य (नपुं०)

पितरों को दिए जानेवाले श्रन्नका नाम— (१) कव्य (नपु॰)

( एकं सुवादिकस्य )

पात्रं स्त्रवादिकम् ॥ २४॥

यजीय पात्र (सृव, चमसा, उल्खिलादि) का नाम—(१) पात्र ॥ २४॥

( चरवारि सुवभैदानाम् )

भ्रवोपमृज्जूहर्ना तु सुवो भेदा सुवः स्त्रिय.।

ैयज्ञपात्र जो वैकंड की लकड़ी का वनता है, उसका नाम--(१) ध्रुवा (स्त्रीलिङ )।

गोलाकार यजपात्र का नाम—(१) उप-मृत् (स्री॰)

श्रर्ध चन्द्रमा के समान शक्तवाले यझपात्र का नाम—(१) जुहू (स्त्री॰)

स्रवा का नाम—(१) स्रव। यह पुँक्लिक्ष में (श्रीर स्त्रीलिज में मी) होता है।

( एकं कताविभमन्त्रिनपशोः )

उपाद्धतः पशुरसौ योऽभिमन्त्रय कतौ हतः २५ जो पशु यज्ञ में श्रमिमन्त्रित कर मारा जाता है उसका नाम—(१) उपाकृत ॥२५॥

१ खादिरो वाहुमात्रस्त 'जुहू स्ववसंज्ञक.' स्तृव ।

भारितमात्रो हमास्यो वतुनोऽद्युष्ठरवंदर् ।

भर्परवंप्रणात्या च युक्तो नासाक्षांत्रभवेद् ॥
'टपश्टरक्ष्य' 'धुवास्त्रक्" च 'तुर्धरस्तुक्' तथेव च ।
'अग्निहोत्रस्य इवणी' तथा पैक्ष्यनः स्तृव ॥

एते चान्ये च सद्दर्ग स्वस्मेश प्रधीतेताः॥

( त्रीणि यागार्थपशुहननस्य )

परम्पराकं शमनं प्रोत्तर्णं च वधार्थकम्।

यज्ञ के लिए पशुद्धों के वध के ३ नाम-(१) परम्पराक (२) शमन (३) प्रोत्तरण ।

( त्रीणि यज्ञहतपशोः )

वाच्यलिङ्गाः प्रमीतोपसम्पन्न-प्रोक्तिता हतेरध

यज्ञ के निमित्त मारे गये पशुमात्र के ३ नाम-(१) प्रमीत (२) उपसम्पन्न (३) प्रोक्तित। ये (१-३) वाच्यलिज्ञ है, श्रत पु०, स्त्री०, नपुंसक में होते हैं॥ २६॥

( द्वे हविषः )

#### सान्नायं हविः

हविविशेष, साकल्य के २ नाम—(१) सान्नाय (२) हविप्। ये (१-२) नपुंसक हैं। (एकं हतस्य)

अग्नौ तु हुतं त्रिषु वषट्कृतम्।

श्रिम में हूनी वस्तु का नाम—(१) वषट्कृत यह पुँल्लिङ्ग-स्त्रीलिङ्ग-नपुसक में होता है। ( एकमिष्टिपूर्वकस्तानविशेषस्य )

## दींचान्तोऽवभृथो यज्ञे

यज्ञ में दीचान्त (दीचा की समाप्ति) का वोधक इष्टिपूर्वक स्नान विशेष का नाम—(१) श्रवभृथ।

> ( एकं यज्ञकमंथोग्यद्विजद्रन्यादे ) तत्कर्मार्हे तु यिश्वयम् ॥२७॥

त्रिषु

यज्ञ कर्म के योग्य वस्तु का नाम—(१) यज्ञिय। यह तीनों लिज्ञों में होता है ॥२७॥ ( एक यज्ञकर्मणः )

श्रथ ऋतुकर्मेष्टम् १

यज्ञादि कर्म का नाम—(१) इष्ट (नपुंसक)। ( एकं खातादिकर्मणः )

ेपूर्वं खातादिकमें शि।

तालाव-कुश्रा-वावडी-देवालय श्रादि कर्म का नाम—(१) पूर्त (नपु॰)।

( एक्वेकं यज्ञशेष-भोजनशेषयोः )

श्रमृतं विधसो³ यज्ञशेष-भाजनशेपयो: ॥२८॥

यज्ञ से वचे हुए (पुरोडाश श्रादि) का नाम---(१) श्रमृत।

(देव पितर के) भोजन से बचे हुए का नाम—(१) विघस ॥२०॥

( त्रयोदश दानस्य )

त्यागो विहापितं दानमुत्सर्जन-विसर्जने । विश्राणनं वितरणं स्पर्शनं प्रतिपादनम्॥२६॥

प्रावेशनं निर्वपणमपवर्जनमंहति.।

दान के १३ नाम—(१) त्याग (२) विहा-पित (३) दान (४) उत्सर्जन (५) विस-र्जन (६) विधारान (७) वितररा (६) स्पर्शन (६) प्रतिपादन (१०) प्रादेशन (११) निर्वपरा (१२) अपवर्जन (१३) श्रहति। इनमे (१ ला) पुँ स्तिङ्ग, (२-१२) नपुंसक, (१३) स्त्रीलिङ्ग है ॥ २६॥

( प्कमौध्वदैहिकदानस्य )

मृतार्थं तद्हे दान त्रिषु स्यादौध्वेदैहिकम्॥३०

मृतक के निमित्त मरण दिन से लेकर दशाह पर्यन्त पिग्डादिक दान का नाम—(१) श्रीर्घन-देहिक (पुं-स्त्री-नपुसक)॥ ३०॥

( हे सपिण्डनादूर्ध्व पित्रु हेशेन दानस्य )

पितृद्।नं निवापः स्यात्

पितरों के निमित्त जो दान किया जाता है उसके २ नाम—(१) पितृदान (२) निवाप। इनमे (१ला) नपुंसक और (२रा) पुँक्षिङ्ग है। (एकं श्राद्धस्य)

श्राद्धं तत्कर्मे शास्त्रतः।

२ पुष्करिख्य सभा वापी देवतायतनानि च । आरामश्च विशेषेण पूर्ते कर्म विनिर्दिशेत् ॥ ३ विद्यसाशी भवेज्ञित्य नित्य चाऽमृतभोजन ।

विवसो मुक्तशेष तु यद्यशेष तथाऽसृतम् ॥(मृनु: ३।२८४)

<sup>्</sup> एकाग्निकमेंहवन त्रेताया यच ह्यते । श्रन्तवेद्यां च यहानभिष्ट तदमिशीयते ॥ इति मनु. ॥

शास्त्र के श्रनुसार पितरों की तृप्ति के लिए तर्पण, पिगडदान श्रादि का नाम—(१) श्राद्ध (नपुं•)।

### ( हे मासिकश्राद्धस्य )

#### श्रन्वाहायं मासिके

२मासिक (श्रमावस्याके) श्राद्ध के २ नाम-(१) श्रम्बाहार्य (२) मासिक । ये (१-२) नप्र\*सक हैं।

## ( एकं श्राद्धकालविशेषस्य )

# श्रशोऽएमोऽह्न. कुतपोऽस्त्रियाम् ॥३१॥

³दिन के थाठवें मुहूर्त (जो मध्याह समय में होता है) का नाम—(१) कुतप । यह पुँक्तिङ्ग-नपुसक में होता है ॥३१॥

( ह्रे श्राद्धे द्विजभिक्तशुश्र्वायाः ) पर्येवणा परीष्टिश्च

श्राद मे ब्राह्मणों की भिक्तपूर्वक शुश्रपा के २

१ मार्के एडेय पुराया में लिखा है कि—
कन्यागते सबितरि दिनानि दश पण च।
पार्वियोनेव विधिना तत्र आढ विधीयते॥
यम महाराज कहते हैं—

नित्य नैमित्तिक काग्य षृद्धिश्राद्ध तथापरम् । पार्वेण चेति विशेय श्राद्ध पणमिद्ध मुपैः॥

श्राद्ध की प्रया बहुत प्राचीन है। पितर लोग की पूजा का उल्लेख ऋग्वेदादि में मिलता है। यह प्रया केवल मारत ही में नहीं बल्कि सतार मर में उन दिनों प्रचलित थी। चीन, जापान, रोम, बीस आदि देशों में पितृ पूजा होती थी।

२ 'पिरहान्वाहार्यक आदं कुर्यान्मासानुमासिकन्'— मनु: ।

३ मिताचरा के श्नुमार श्राद्ध में श्राठ वस्तुश्रों वी श्रादरपकता हाती है—मध्याह, खट्गपात्र या गई के चमहे वा पात्र, नेपाली कम्दल, चौदी का दरतन, कुश, तिल, गाय श्रीर दौटित । मनु (३,२३४) महाराज कहते हैं—

'शिणि थार्छे पवित्राणि दीहित्र कुनपरितलाः।' मर्दाप राजानव का कथन है—

दिवसस्याष्टी सागे मन्दोमवनि मास्करे। स मात इत्रमो ऐया पितृया दस्तमध्यम् ॥ नाम—(१) पर्येपणा (२) परीष्टि । ये स्रोतिङ्ग हैं। (ह्रे धर्मादिमार्गणस्य)

## अन्वेषणा च गवेषणा।

धर्म के अन्वेषण करने के २ नाम—(१) अन्वेषणा (२) गवेषणा ।

(ह्रे गुर्वादेः क्रिवदर्थे प्रार्थनया नियोजनस्य) सनिस्त्वध्येषणा

गुरु श्रादि से किसी निमित्त प्रार्थना-पूर्वक विनती करने के २ नाम-—(१) सनि (२) श्राध्येषणा। ये (१-२) स्त्रीलिङ्ग हैं।

#### ( चरवारि याचनाया: )

# याञ्चाऽभिशस्तियांचनाऽर्थना ॥३२॥

याचना (माँगने) के ४ नाम—(१) याद्या (२) श्रमिशस्ति (३) याचना (४) श्रर्थना। ये (१-४) स्त्रीलिङ्ग है॥ ३२॥

षट् तु त्रिषु

ये ( श्रर्ध्य, पाय, श्रातिथ्य, श्रातिथेय, श्रावे-शिक, श्रागन्तु ) छ शब्द तीनों लिङ्गों में होते हें (श्रर्थात् वाच्यलिङ्ग हैं )।

#### ( एकमर्घस्य ) श्रद्यमधीर्थे

पूजोपचाराधे जल का नाम—(।) श्रर्घ्य (पु-स्त्री-नपुनक)

## ( पुकं पाद्यस्य )

# पाद्यं पादाय घारिणि।

पाँव धोने के निमित्त जल का नाम—(१) पादा (पुं-स्त्री नपुंसक)

(एकैश्मितस्पर्धेश्मकस्याऽतिधिनिमित्तसिद्धस्यच) कमादातिस्यातिधेये श्रतिध्वर्थेऽत्र साधुनि॥

श्रातिथि के निमित्त कमं ( मेहमान के निण मोजन श्रादि के पदार्थे ) ३। नाम—(१) श्राति-ध्य (पुं॰ श्री॰ नपुसक)।

श्रतिधिसेबाकारक का नाम—(१) श्रानियेग (पुं• ग्री॰ नपुसक) ।३३।

#### ( चंत्वारि गृहागतस्य )

स्युरावेशिक आगन्तुरतिथिनां गृहागते।

भैहमान (जिनके श्राने की तिथि नियत न हो) के ४ नाम—(१) श्रावेशिक (२) श्रागन्तु (२) श्रतिथि (४) गृहागत। इनमें (१-२) पुं-स्त्री-नपुंसक, (३-४) पुँह्यिङ हैं।

( हे अस्यागतस्य )

प्राघृणिकः प्राघुणकश्च

<sup>२</sup>पाहुन, श्रभ्यागत के २ नाम—(१) प्राघू-ग्णिक (२) प्राघुणक ।

( हे उत्थानपूर्वकसत्कारस्य )

अभ्युत्थानं तु गौरवम् ॥३४॥

किसी त्राए हुए पुरुप के सम्मानार्थ उठ खंडे होने के २ नाम—(१) त्रभ्युत्थान (२) गौरव॥ ३४॥

( पट् पूजायाः )

पूजा नमस्याऽपिचितिः सपर्याऽचीऽहें आः समाः
पूजा के ६ नाम—(१) पूजा (२) नमस्या
(३) अपचिति (४) सपर्या (५) अर्चा (६)
अर्हेगा। ये (१-६) स्त्रीलिङ्ग हैं।

( चत्वारि शुश्रूषायाः )

विरवस्या तु शुश्रूषा परिचर्याष्युपासना ४ सेवा, टहल के ४ नाम—(१) वरिवस्या (२) शुश्रूषा (३) परिचर्या (४) उपासना ।३५।

( चरवारि पर्यटनस्य )

व्रज्याऽटाऽट्या पर्यटनम्

घूमने के ४ नाम—(१) व्रज्या (२) श्राटा (३) श्राट्या (४) पर्यटन । इनमें (१-३) स्त्रीलिक्ष हैं, (४ था) नपुसक ।

(एक्सीर्यापथे ध्यानाद्यपाये परिवाजकादोनां स्थिते:

चर्या त्वीर्यापये स्थितिः॥

१ दूराश्चोपगत श्रान्त वैश्वदेव उपस्थितम् । अतिथि त विजानोयान्नातिथि पूर्वमागत ॥ इति व्यासः । २ तिथिपवेरिसवाः मर्वे त्यक्ता येन महारमना । सोऽतिथिः सर्वभूतानां शेपानस्यागतान्तिदुः ॥ इतियम् । <sup>3</sup>ईयोपथ (ध्यान-मौनादि योग मार्ग) में जो स्थिति है उसका नाम—(१) चर्या। (हे आचमनस्य)

उपस्पर्शस्त्वाचमनम्

श्राचमन (नित्य किए जानेवाले कर्मों के पहले थोड़ा जल हथेली पर रखकर पीने) के २ नाम—(१) उपस्पर्श (२) श्राचमन। इनमें (१ ला) पुँक्षिङ्ग, (२ रा) नपुंसक है।

( द्वे मौनस्य )

श्रथ मौनमभाषणम् ॥३६॥ मौन (चपचाप) रहने के २ नाम—(१) मौन

(२) श्रभापण ॥३६॥

(पन्च अनुक्रमस्य)

त्रानुपूर्वी स्त्रियां वाऽऽवृत्परिपाटी श्रनुक्रमः। पर्यायश्च

परिपाटी, रीति-भाँति के ५ नाम-(१) आनु-पूर्वी (२) आवृत् (३) परिपाटी (४) अनुक्रम (५) पर्याय। इनमें (१ला) स्त्रीलिङ्ग तथा नपुंसक, में (२-३) स्त्रीलिङ्ग (४-५) पुँक्षिङ्ग हैं।

(त्रीण्यतिक्रमस्य)

श्रातिपातस्तु स्यात्पर्यय उपात्ययः ॥३॥ कम-भङ्ग करने के ३ नाम—(१) श्रातिपात (२) पर्यय (३) उपात्यय ॥ ३७॥

३ हिन्दुओं में दिनचर्या-रात्रिचर्या पृथक २ हैं। बौद्धों में उनके आवरणों का वर्णन 'चर्यापिटक' में भिलता हैं। ४ इन्य पुस्तकों में ये झोक अधिक पाये जाते हैं—

प्रकृत्य पुस्तका म य आक्र आपका पाप जात है-शाचितसर वादिकविः स्यान्मैत्रावरुणिश्च सः । वाक्मोकिश्च

बाल्मीकि मुनिके ४ नाम—(१) प्राचेतम (२) श्रादिक्षि (३) मैत्रावरुणि (४) वाल्मीकि ।

अथ गाधेयो विश्वामित्रश्चः मौशिकः।

विश्वामित्रके ३ नाम—(१) गाधेय (२) विश्वामित्र (३) कीशिक । ज्यासो द्वेपायनः पाराश्यः सत्यवती-सुतः ॥ ज्यास सुनि के ४ नाम—(॥) व्यास (२) द्वेपायन (३) पाराश्यं (४) सत्यवतीसुत ।

## ( द्वे व्रतमात्रस्य )

#### नियमो व्रतमस्त्री

वत मात्र के २ नाम—(१) नियम (२) वत । इनमें (१ला) पुॅल्लिङ्ग (२रा) पुं-नपुंसक है। (एकसुपवासादेविहितवतस्य)

तचोपवासादि पुरायकम्॥

चान्द्रायगा श्रादि उपवास का नाम—(१) पुरायक।

( द्वे उपवासस्य )

#### श्रीपवस्तं तूपवासः

उपवास (भूखा रहने ) के २ नाम—(१) र्त्रापवस्त (२) उपवास ।

( हें विवेकस्य )

विवेकः पृथगात्मता ॥३=॥

चैतन्य और जह पदायों की निर्णयात्मिका
वुद्धि के २ नाम—(१) विवेक (२) पृथगात्मता।
इनमें (१ला) पुं॰, (२) स्त्रीलिङ्ग है ॥३=॥
(एक सदाचारपालन वेदाभ्यासयो: सम्पत्ते)

स्याद्व्रह्मवर्चेसं वृत्ताध्ययनिदः सदाचार श्रीर वेदाभ्यास की सम्पत्ति (या नेज) का नाम—(१) ब्रह्मवर्चस ।

( एकं वेदाध्ययने कृताऽध्रजलेः )

श्रयाञ्जलिः ।

#### पाठे ब्रह्माञ्जलिः

वेदपाठ के त्रारम्भ में प्रशावीचारपूर्वक शान्ति-पाठ की श्रजुली का नाम-(१) ब्रह्माञ्जलि (पुंक्रिप्त)।

( एकं वेदपाठे मुखनिर्गतजलविन्दूनाम् ) पाठे विश्रपो ब्रह्मविन्दव ॥३६॥

ग्रंदपाठ के समय मुंह से निकले हुए जलविन्दु का नाम—(१) प्रदाविन्दु (पृक्षिक्ष )॥३६॥

( एकं ध्यानयोगयोरासनस्य )

भ्यानयोगासने व्रह्मासनम्

र्पान ( एकाप्र मन से स्मरण करने ) और

र १८ कतानेन मनसा श्मरणं ध्यानमुख्यते । चिछक्षिनिरोधसम् मद्भियोगः इति समृतः ॥ योग (चित्त की वृत्तियों के निरोध करने) के श्रासन का नाम—(१) ब्रह्मासन।

( त्रीणि विधानस्य )

कल्पे विधिकमौ॥

वैदिक विधान (श्रमुक कार्य करना) के ३ नाम—(१) कल्प (२) विवि (३) क्रम । ये (१-३) पुं सिक्ष हैं।

( एकमाद्यविधे: )

मुख्यः स्यात्प्रथमः कल्प

मुख्य विधि (जैसे 'ब्रीहिभियंजेत') का नाम—(१) मुख्य।

( एकं गौणविधे: )

श्रनुकरुपस्तु ततोऽधमः॥

गौण विधि (जैसे 'व्रीह्यभावे नीवारैर्यजेत') का नाम—(१) ऋतुकल्प ॥ ४० ॥

( एकं संस्कारपूर्वकश्रतिग्रहणस्य )

संस्कारपूर्वे प्रहणं स्यादुपाकरणं श्रुतेः।

उपनयन संस्कार पूर्वक वेदाध्ययन का नाम-

(१) उपाकरण ।

( हे नामगोत्रोक्तिपूर्वकनमस्कारविशेषस्य )

समे तु पाद्यहण्मभिवादनिमत्युभे ॥ ४१ ॥ नाम श्रार गोत्र वतलाते हुए पाद्यहण्पूर्वक

प्रणाम 'पालागन' के २ नाम—(१) पादप्रहण (२) श्रभिवादन। ये (१-२) नपुस्क हुँ ॥४१॥

(पञ्च सन्यासिनाम्)

भिश्चः परिवाद् फर्मन्दी पाराशर्यपि मस्करी॥ परिवाजक (सन्यासी) के ५ नाम—(१) मिल

(२) परित्राज् (३) कर्मन्दिन् (४) पाराशारिन्

(४) महकरिन । ये (१-४) युंक्किन्न हैं ।

( त्रीणि तपस्विनः )

तपस्थी तापसः पारिकांनी

तपस्वी के ३ नाम-(१) नपस्विन् (२) तापस

(३) पारिकाचिन् ।

(हे मीनमतिनः)

वाचंबमो मुनि. ॥४२॥

मौनी तपस्वी के २ नाम-(१) वाचयम (२) मनि ॥४२॥

( एकं तप:क्लेशसहस्य )

तपःक्रेशसहो दान्तः तपस्या के कष्टों के सहन करनेवाले

नाम-(१) दान्त ।

( द्वे ब्रह्मचारिणः )

वर्णिनो ब्रह्मचारिणः।

व्रह्मचारी के २ नाम—(१) वर्शिन् (२)

ब्रह्मचारिन्।

( द्वे ऋषिसामान्यस्य )

ऋषयः सत्यवचसः

ऋषि के २ नाम—(१) ऋषि

सत्यवचस् । ( एकं कृतसमावर्तनस्य )

स्नातकस्त्वाप्तुतो त्रती ॥४३॥

१स्नातक (वेदवत धारगाकर गुरु की आजा से समावर्तन सस्कार किए गए) का नाम-

(१) स्नातक ॥४३॥

( हे यतीनाम् ) ये निर्जितेन्द्रियग्रामा यतिनो यतयश्च ते ॥

जितेन्द्रिय के २ नाम-(१) यतिन् (२)

यति । ये (१-२) पुँ झिङ्ग हैं।

( ह्रे नियमवशाद्ग्मिविशेषशायिन')

यःस्थािरङ्ले व्रतवशाच्छेते स्थािरङ्ळशाय्यसौ। स्थारिडलश्च

नियम के कारण भूमि विशेष (चवृतरा ग्रादि)

पर शयन करनेवाले के २ नाम-स्थिणिडलशा-यिन् (२) स्थारिडल ॥४४॥

( हे निवृत्तरजस्तमोगुणानां व्यासादीनाम् )

श्रथ विरजस्तमसः स्युद्धैयातिगा ।

रजोगुण श्रीर तमोगुण से रहित ऋपियों ( मत्वगुरापरायगा व्यासादिकों ) के २ नाम—

विरजस्तमस् (२) द्वयातिग ।

१ गुरवे तु वर दत्वा स्नायादा तदनुशया। वेदवनानि वा पा नोत्वा ध्रुभयमेव वा ॥ (त्रीणि पवित्रस्य)

पवित्र: प्रयत: पूत.

पवित्र के ३ नाम-(१) पवित्र (२)

प्रयत (३) पूत।

( ह्रे दुश्शास्त्रवर्तिनां बौद्धक्षपणकादीनाम् ) पाखरडाः सर्वेहिद्धिनः ॥४४॥

<sup>२</sup>पाख**रा**ढी के २ नाम—(१) पाखराड (२) सर्वितिक्किन्। ये (१-२) पुॅल्लिक्क हैं ४५

( एकं पालाशदण्डस्य )

पालाशो दएड श्रापाढो व्रते

पलाश-( ढाक, टेसू )--दराड का नाम-

(१) श्राषाढ ।

( एकं वैणवदण्डस्य ) राम्भस्तु वैग्वः।

वॉस के दराड का नाम-(१) राम्भ।

( ह्रे व्रतिनां जलपात्रस्य )

श्रस्त्री कमगडलुः कुगडी

कमग्डल के २ नाम—(१) कमग्डलु

(२) कुराही। इनमें (१ ला) पुॅल्लिझ-नपुसक, (२ रा) स्त्रीलिङ्ग है।

( एकं व्रतिनामासनस्य )

व्रतिनामासनं वृषी ॥४६॥

वत्रवारियों के आसन का नाम-(१) वृषी (स्त्रीलिंग)॥४६॥

( त्रीणि सृगचर्मणः )

श्रजिनं चर्म कृचिः स्त्री

(मृगा के) चाम (मृगछाला) के ३ नाम-

२ प्रसिद्ध बौद्ध राजा अशोक के पव्चन तथा द्वादश

शिलालेखों में 'पाषएड' का नाम अत्यन्त आदर के साथ लिया गया है। यह कहा जाता है कि-

'पालनाच त्रयीधर्म पा शब्देन निगद्यते ।

त खरहयन्ति ते तस्मात्पाखण्डास्तेन हेतुना ॥

मनु महाराज ( ६।२२५ ) कहते हैं कि --

'कितवान्क्रशीलवान्क्ररान्पापण्डस्थांदच मानवान्।

विकर्मस्याञ्ज्ञौरिडकाश्च दिप्र निवामयेतुरात् ॥' पापण्डस्थान् —श्रुतिसमृतिवाद्यवतथारिया (कुरुलूक ) (१) श्रजिन (२) चर्मनः (३) कृत्ति । इनर्में (१-२) नपुसक हैं श्रीर (३ रा) स्त्रीलिङ्ग।

( एकं भिक्षासमूहस्य ) भैतं भित्ताकद्म्बकम् ॥

भिद्धा के समूह का नाम-(१) भैदा। (द्वे वेदाध्ययनस्य)

स्वाध्यायः स्याज्जपः

<sup>१</sup>वेदाभ्यास के २ नाम—(१) स्वाध्याय (२) जप।

( ग्रीणि सोमलताकण्डनस्य ) स्तरवाडिभषवः सवनं च सा ॥४७॥

सोमलता या यज्ञीषधी के कूटने के ३ नाम-(१) सुत्या (२) श्रमिषव (३) सवन। इनमें (१ ला) स्त्रीलिङ, (२ रा) पुंल्लिङ, (३ रा) नपुंसक है।

( एकं सर्वपापनाशनमन्त्रस्य ) सर्वेनसामपः वंसि जप्य त्रिष्वघमप्राम् ॥

सर्वेपापों के नाश करनेवाले मनत्र का नाम-(१) श्रघमपेंगा (पुं-स्त्री-नपु सक) ॥४७॥

(अमावस्यापौर्णमासयागयोः

यथाक्रममेकेकम् )

दर्शश्च पौर्णभासश्च यागौ पत्तान्तयो पृथक्४० श्रमावस्या के दिन किए जानेवाले यज्ञ का नाम-(१) दर्श।

पृर्शिमा के दिन किए जानेवाले यज्ञ का

नाम-(१) पार्णमास ॥४=॥

( एक शरीरमात्रसाध्यनित्यकर्मण ) शरीरसाधनापेत्तं नित्य यत्कर्म तद्यमः।

<sup>र</sup>शरीर नात्र से साध्य नित्य कर्म का नाम-(१)यम्।

१ वेदनेवास्यमेनिकस्य यथाकालमतन्द्रितः । त हारपाह पर धर्ममुक्यमीऽन्य उच्यवे ॥ मनु० ४।१४७ २ पातध्य मूत्र [२-३०] में यहा गया है—'कहिंमा

मत्यारखेय-राययोऽपरित्रहा यसा । मनुजो [४,२०४] । मन्वनम्य महायेव दशीपरीती सबते ।

वहते ६-'यमान्धेपेन एउतन्'।

( एक बाह्यसाधननित्यकर्मण: ) नियमस्त स यत्कर्म नित्यमागन्तुसाधनम् 3४६

४वाह्य (मिट्टी-जलादि) साधनों से साध्य

कृत्रिम कर्म का नाम-(१) नियम ॥४६॥ ( हे वामस्कन्धार्पितयज्ञोपवीतस्य )

उपवीतं ब्रह्मसुत्रं शोद्ध ते द्विणे करे। "बॉए कॉधे पर रक्खें हुए श्रीर दहिने हाथ के नीचे लटकते हुए जनेव के २ नाम-(१)

उपवीत (२) ब्रह्मसूत्र । ( एकं विपरीत एतब हासूत्रस्य )

प्राचीनाबीतमन्यस्मिन् <sup>६</sup>दिहने कॉपे पर रक्खे हुए श्रार वाएँ हाथ

३ यह श्लोक कहीं कहीं श्रधिक पाया जाता है-'क्षौरं तु भद्राकरणं सुण्डनं वपनं त्रिपु।'

मुग्डन के ४ नाम -- [१] चीर [२] भद्राकरण

[३] मुख्डन [४] वपन। ये तीनों लिहाँ में होते हैं।

४ पातजन सुत्र [२।३२] में लिखा है-'शीच-सन्तोपतप स्वाध्यायेश्वरप्रणिधानानि नियमा ।' ५ उपनयन की प्रथा अत्यन्त प्राचीन काल से हैं।

हमारे यहाँ उपनयन के ममय जैमा मन्त्र 'ओं यद्गोपवोत परम पिवन प्रजापतेर्यहमहज पुरस्तात् प्रतिमुध राभ्र यशीपबीत वलमस्तु तेज " है वैमा ही पारसा

लोगों क यहाँ-जो ईरान में यम गये ई-पाया जाता है। यथा-प्राते मजदाश्रो वरत् पीरवनिम् श्रायभ्य श्रोंधनेन स्तेहर पाए सघेम् मैन्युतस्तेम । वधुद्दिम दायनम् मजदया

स्निम् ।' भर्थाद् है मजदा यासनिन धर्म के चिद्व ! तारों से न दे यद्योपवीत ! तुने पूर्वकाल में मजदाने धारण किया था। उपनयन ६६ नीष्राका

वार्ख भाग काल रदश्य षमन्त ) शान्ति ,१६ हि भ्रोप्स मृयताय २२ क्रि मादाण= गायश्रो , तिथि वांग्धनद्य इति ११ त्रिष्टुम् तस्य वेदा उप-

38€ E वंश्य १२ जगता गर्द कृषि नयम्। कान-ययच मानाध म्हास्यं परनव

गामिन सृष [ ११२१२ ] में निवा ऐ—'द'इसं समू-मुख्स्य शिरोडक्षाय मर्न्येडसे प्रतिष्ठापय न दिएए एव

६ गोभितस्य [ शशद ] में लिया है-

के नीचे लटकते हुए जनेव का नाम—(१) प्राचीनावीत।

( एकं कण्डलिम्बतयज्ञस्त्रस्य )

निवीतं कएडलम्बितम् ॥५०॥

कराठ में सीधा लटकते हुए जनेव का नाम-

( एकं देवतीर्थस्य )

श्रंगुल्यये ती े दैवम्

ेश्रंगुलियों के श्रागे ( से देवताश्रों का तर्पण करना चाहिए ) के तीर्थ का नाम—(१) दैव।

( एकं कायतीर्थस्य )

स्वल्पांगुल्योमूंले कायम्। श्रनामिका श्रीर कनिष्ठिका के मूल के तीर्थ का नाम—(१) काय।

( एकं पितृतीर्थस्य )

मध्येऽङ्गृष्ठांगुल्याः पित्र्यम्

श्रंगुष्ठ श्रोर तर्जनी के मध्य भाग का नाम— (१) पित्र्य।

( एकं ब्राह्मतीर्थस्य )

मृते त्वंगुष्ठस्य ब्राह्मम् ॥४६॥

श्रंगुष्ठ के मूल भाग का नाम-(१) ब्राह्म ॥५१॥

( त्रीणि ब्रह्मसायुज्यस्य )

स्याद्ब्रह्मभूयं ब्रह्मत्वं ब्रह्मसायुज्यमित्यपि ।

व्रह्म में लय होने (मिल जाने ) के ३ नाम-(१) ब्रह्मभूय (२) ब्रह्मत्व (३) ब्रह्मसायुज्य।

( त्रीणि देवसायुज्यस्य )

देवभूयादिकं तद्वत्

देवताच्यों में लय होने के ३ नाम—(१)

देवभूय ( २ ) देवत्व ( ३ ) देवसायुज्य ।

( एकं सान्तपनादेः )

कुच्छुं सान्तपनादिकम् ॥४२॥

सन्य बाहुसुद्धृत्य शिरोऽवधाय दिच्चर्णेऽसे प्रतिष्ठापयति सन्य कक्तमन्ववलम्य भवत्येव प्राचीनावीती1भवति ।

१ याज्ञवल्क्य ---

किष्ठा-तर्जन्यस्गुष्ठ-मूलान्यत्र करस्य च।

प्रजापति-पितृ-ब्रह्म-देवनीर्थान्यनुकमात्॥

<sup>२</sup>सान्तपन ( चान्द्रायग्ग-प्राजापत्य-पराक )

त्रादि का नाम—(१) कृच्छ्र ॥५२॥ ( एकं प्रायोपवेशस्य )

संन्यासवत्यनशने पुमान्प्रायः

सन्यासपूर्वक भोजनत्यागने का नाम—(१) प्राय (पुँक्लिङ्ग)।

य ( सुरक्षात्र ) । ( ह्रे नष्टाग्नेः )

श्रथ वीरहा।

नप्राग्नि

नष्टाग्नि वाले के २ नाम--(१) वीरहन् (२) नष्टाग्नि। ये (१-२) पुँल्लिङ्ग हैं।

(एकं परधनाद्यभिलापाद्दम्भेन कृतध्यानमौनादेः)

कुहना लोभानिमध्येर्यापथकरूपना ॥४३॥

लोभ से (परधन की श्रिभिलाषा से) दम्भ-पूर्वक ध्यान-मौनादि करने (मक्कारी, वगुलाभगती) का नाम—(१) कुहना (स्त्री०)॥५३॥

( एक्सुपनयनसंस्कारहीनस्य )

व्रात्यः संस्कारहीनः स्यात् <sup>3</sup>गौणकाल के अनन्तर भी उपनयन संस्कार

से रहित व्यक्ति का नाम—(१) त्राला।

( द्वे वेदाध्ययनरहितस्य )

अस्वाध्यायो निराकृति.।

वेदाभ्याय रहित के २ नाम—(१) स्त्रस्वा-ध्याय (२) निराकृति । ये (१-२) पुँक्लिङ हैं।

( हे जीविकार्थं जटादिधारिणः )

धर्मध्वजी लिङ्गवृत्तिः

जीविका के निमित्त जटादि धारण करनेवाले (वहुरूपिया, ठग) के २ नाम—(१) धर्मध्वजिन् (२) लिङ्गचृति । ये (१-२) पुँक्लिङ हैं।

२ गोमूत्र गोमय चीर दिष सिर्पः कुशोदकम् । एकरात्रोपवासक्ष कृच्छ सान्तपनं रसृतम् ॥

—म**नु∙ ११**।२१२

३ सावित्रीपतिता त्रात्या त्रात्यस्तोमादृते. कतो । 'वेदाभ्यासो त्राह्मणस्य' [ मन् १०।८० ]

'वेदमेवाभ्यसेत्रित्यम्' [ मनु ४।१४७ ]

श्रनधीत्य त यो वेदमन्यत्र कुरुते श्रमम् ।

स जीवन्नेव शुद्धत्वमाशु गच्छति सान्वयः ॥

# ( द्वे खण्डितब्रह्मचर्यस्य )

श्रवकीर्णी चतवत. ॥५४।

नष्ट ब्रह्मचर्य वाले व्यक्ति के २ नाम—(१) श्रवकीर्णिन् (२) चृतव्रत । ये (१-२) पुॅल्लिङ्ग हैं ॥ ५४॥

( एकैकमिनिर्मुक्ताम्युदितयोः ) सुप्ते यस्मिन्नस्तमेति सुप्ते यस्मिन्तुदेति च । श्रशुमानभिनिर्मुकाऽभ्युदिता च यथाकमम् ४

जिसके सोने में सूर्य श्रस्त हो जाता है उस (स्र्योस्त तक सोनेवाले) का नाम-(१) श्रभिनिर्मुक ।

जिसके सोने में सूर्य उगा है उस (स्योंदय तक सोनेवाले) का नाम—(१) श्रम्युदित ॥५५॥

( एकं ज्येष्ठे विवाहरहिते विवाहितकनिष्टस्य ) परिवेचाऽनुजोऽनुढे ज्येष्ठे दारपरिश्रहात ॥

<sup>9</sup> जिसका वड़ा भाई न व्याहा गया हो श्रोर पहिले छोटा व्याहा जाय उस छोटे भाई का नाम-(१) परिवेत्त (पु॰)

( एक कनिष्ठे विवाहितेऽविवाहितज्येष्टस्य ) परिविचिस्तु तज्ज्यायान्

उसके विना व्याहे गए वर्ड भाई का नाम-(१) परिवित्ति (पु०)

( पट् विवाहस्य )

विवाहोपयमौ समी ॥४६॥ तथा परिणयोद्वाहोपयामाः पाणिपीडनम् ॥

रविवाहके ६ नाम-(१) विवाह (२) उप-यम (३) परिणय (४) उद्घाह (५) उपयान (६) पाणिपीडन । ये (१-५) पु० (६) नपुं०

हा। ४६॥

१ ते प्रजेपकलग्रेषु कुर्वते दारमत्राटम् ।

ऐतारने परिवेत्तार परिवित्तिरतु पूर्वतः ॥

२ विणद्य का शतिदास अत्यन्त विस्तृत एव मनोराकः

ऐ, विग्रु अन्यविग्तरमतात् स्तिता नहीं विद्या लावगा ।

माशिवानममालेन स्निविवाद्या विशेषतः ।

गाशि देवन्त्रचैदार्षः प्रालापयन्त्रधामुगः ।

नाप्यो राष्ट्रस्यैव पर्तानश्र प्रमीऽधमः ॥

( सनु ३।२१ )

## (पच्च मैथुनस्य)

व्यवायो ग्राम्यधर्मो मैथुनं निघुवनं रतम्।४७।

मैथुन के ५ नाम-(१) व्यवाय (२) प्राम्यधर्म (३) मैथुन (४) निधुवन (५) रत। इनमें (१-२) पुॅल्लिङ्ग, (३-५) नपुंसक हैं ॥५०॥ (एकं त्रिवर्गस्य)

6 %

त्रिवर्गो धर्मकामार्थैः

धर्म-श्रर्थ-काम के समुदाय का नाम-(।) त्रिवर्ग।

( एकं चतुर्वर्गस्य )

चतुर्वर्ग समोत्तकै ॥

धर्म-श्रर्थ-काम-मोच्न के समुदाय का नाम-(१) चतुर्वर्ग।

( एकं चतुर्भदस्य )

सवलेस्तैश्चतुर्भद्रम्

मनुष्यों की श्रमितापाश्रों (वत्त, धर्म, सुख, धन) का संयुक्त नाम-(१) चतुर्भद्र।

( एकं वरवयस्यादीनाम् )

जन्याः स्निग्धा वरस्य ये ॥४८॥

दूलह के मित्र, सहवाला, सम्बन्धी आदि का नाम-(१) जन्य ॥ ५= ॥

( इति ब्रह्मवर्गः ७ )

( पञ्च क्षत्रियम्य )

मूर्घाभिषिको राजन्यो वाहुज चित्रयो विराट्

च्चित्रय के ५ नाम-(१) मूर्गामिपिक (२) राजन्य (३) वाहज (४) चित्रय (५) विराज्।

( सप्त राज्ञो नामानि )

राजि राट्पाधिवदमाभृन्तृपभृपमहीनितः ।१॥

3राजा के ७ नाम-(१) राजन् (२) सन्

ः महाराज उभिष्टिन, शान्तिपरे महामान्त (४२,१२४) में, मोप्म विज्ञानह से पूसते ई—

> य म्य राजन् कार्टिट सम्दक्षाति सम्बत्तः। इस्तेत्र समुत्यमन्त्रामे हृदि स्टिन्दः।

(३) पार्थिव (४) च्माभृत् (५) नृप (६) भूप (७) महीचित्॥ १॥

( एकं सर्वेसन्निहितनृपवशकारिणः )

राजा तु प्रणताशेषसामन्तः स्यादधीश्वरः।

जिसकी देश-देशान्तरों के राजा नमस्कार कर श्राधीनता स्वीकार करते हैं उस महाराजा का नाम--(१) श्राधीश्वर।

( द्वे आसमुद्रक्षितीशस्य )

चक्रवर्ती सार्वभौमः

जिसके रथ का पहिया प्रत्येक स्थल पर जा सके, या समुद्र पर्यन्त पृथ्वी का शासन करनेवाले, या (कौटिल्य की परिभापा के अनुसार) कन्या-कुमारी से काश्मीर तक राज्य करनेवाले महाराजा-विराज के २ नाम—(१) चक्रवर्तिन् (२) सार्वसौंम।

( एक माण्डलिकस्य )

नृपोऽन्यो मग्डलेश्वरः ॥२॥

भाराडलिक राजाओं (किमरनरों) का नाम—(१) मराडलेश्वर ॥२॥ (एकिमिष्टराजस्यादिविशेषणत्रयविशिष्टसावैभौमस्य) येनेष्टं राजस्ययेन मराडलस्येश्वरश्च यः।

शास्ति यश्वाज्ञया राज्ञः सः सम्राट्
'रराजसूय यज्ञ के करनेवाले, वारह मगडलों

भीष्म पितामह का इस पर वड़ा लम्बा-चौड़ा उत्तर है किन्त उसका सारीश धन्त में वतलाया गया है—

रिक्षताश्च प्रजास्सर्वा तेन राजेति शब्द यते । शुक्रनोति (१,१८८) में लिखा है—

स्वमागभृत्या दास्यत्वे प्रजाना च नृपः कृत ।

स्वमागमृत्या दास्यत्व प्रजाना च नृपा कृत । ब्रह्मणा स्वामिरूपस्त पालनार्थे हि सर्वदा ॥

कौटिल्य महाराज कहते हैं—

विद्याविनीतो राजा हि प्रजानां विनये रत ।

श्रनन्यां पृथित्रीं मुक्ते सर्वभृतिहते रतः॥ १ एक-एक मण्डल में १००० से ४००० तक गाँव

होते थे। आठवीं सदी का एक शिलालेख हु एक (वर्तमान पूना) को सहस्र विषयवर्ती वनलाना है। ऐसे ऐमे तीन या

पूना ) का सहस्र विषयवता वनलाना है। एस एम तान र चार मण्डलों ( कमिश्चरियों ) का श्वधिपति होता था।

र राजसूय यश लगभग २७ महीनों में समाप्त होता। प्रथम शताब्दो का है।

का श्रिधिपति श्रीर श्रिपनी इच्छा से राजाश्रों पर शासन करनेवाले का नाम—(१) सम्राज्।

( एकैकं नृपतिगणस्य क्षत्रियगणस्य च )

श्रथ राजकम् ॥३॥ राजन्यकं च नृपतिक्षत्रियाणां गणे क्रमात ।

वजन्यक च नुपातकात्रयाणा गण क्रमात्। <sup>3</sup>राजार्थो के गण का नाम—(१) राजक॥३॥

चित्रियो के गएा का नाम—(१) राजन्यक ।
( त्रीणि धीसचिवस्य )

मन्त्री घीसचिवोऽमात्य.

था। ऐतरैय बाह्यण ( म, १२ ) के अनुमार इस यज्ञ के करनेवाले को साम्राज्य, मीज्य, स्वाराज्य, वैराज्य, पारमेष्ट्रा, महाराज्य और दीर्वजीवनकी प्राप्ति होती थी। रातपथ बाह्यण (५,१,१,१२) के अनुसार केवल स्वाराज्य मिलता था (राजा स्वाराज्यकामो राजसूयेन यजेत)। राख्यायन श्रोत सूत्र (१५,१२,१) के अनुसार इमके हारा श्रष्ट्रा, स्वाराज्य और श्राधिपत्य की प्राप्ति होती थी। आपस्तम्बश्रीतसूत्र (१८, ८,१) में भी इसी तरह बतलाया गया है। राजा को कमरा सेनानो, पुरोहित, चत्र, महिपो, सृत, श्रामणो, चत्र, सप्रहित्र, भागदुव, अज्ञावाप, गोविकर्तन, पालागल और परिवृत्ति की पूजा करनो पढ़नी थी। महामारत काल में परिवर्तन हुआ। दिग्विजय करने के बद श्रद्ध वीर राजा राजसूय यज्ञ करते थे। महामारत (समापर्व, १३,४७) में लिखा है—

यस्मिन् सर्वे सम्भवति यश्च सर्वत्र पूज्यते । यश्च सर्वेश्वरो राजा राजसूय स विन्दन्ति ॥

३ वीरिमित्रोदय में लिखा है—'कुलानां समृह्स्तु गणः सम्प्रकीर्तित।' सस्कृत साहित्य में प्रजातन्त्रके लिए 'गण' शब्द का प्रयोग किया गया है। वाद में गण राज्य असेम्बली द्वारा शासित गवनंमेण्य या पालियामेण्य के अर्थ में व्यवहृत होने लगा। गणराज्य का वर्णन महामारत शान्तिप अध्याय १०७ में मिलता है। महाराज युधिष्ठिर ने प्रश्न किया है और भीष्मिपतामह ने विस्तृत उत्तर दिया है। पाणिनि झ जातियों का वर्णन करते हैं जो उनके समय तक गणराज्य के रूप में थे। उनके नाम है राजन्य (४।२।१३१), अन्धकवृष्ण (४।२।३४) मद्र (४।२।१३१), यूवि (४।२।१३१), भर्ग (४।२।३४)

वृष्णि राजन्यगण का एक सिक्का मिला है जो ई० पू० प्रथम शताब्दों का है। भन्त्री या वजीर के ३ नाम—(१) मन्त्रिन् (२) धीसचिव (३) श्रमात्य ।

( एकं कर्मसचिवस्य )

ग्रन्ये कर्मसचिवास्ततः ॥४॥

मुसाहिव या छोटे वज़ीर का नाम—(१) कर्म-सचिव ॥४॥

( द्वे प्रधानस्य )

#### महामात्राः प्रधानानि

रप्रधान के २ नाम—(१) महामात्र (२) प्रधान । इनमें (१ला) पुँ त्लिङ, (२रा) नपुंसक-पु० में है।

( द्वे धर्मान्यक्षस्य )

पुरोधास्तु पुरोहित.।

<sup>3</sup>पुरोहित के २ नाम—(१)पुरोधस् (२) पुरोहित ।

( द्वे प्राड्विवाकस्य )

द्रप्टरि'व्यवहाराणा प्राड्विवाकाच्रदर्शकौ॥५॥

४ व्यवहारों (ऋगादिकों) के विषय में वादी-प्रतिवादी (मुद्दे-मुद्दालेह) द्वारा वनाए मुकदमें के निर्णय करनेवाले न्यायाधीश विचाराधीश के २ नाम—(१) प्राटविवाक (२) श्रज्ञदर्शक ॥५॥

१ नोतियन्थों के आध्ययन से पता चलता है कि मन्त्रः का वही काय था जो आजकल परराष्ट्र मनिव का है। आगास्य की कार्यप्रणालों का विशद वर्णन शुक्रनीनि (२,१०३-१०४) में मिलता है।

२ प्रधान का कार्य भाजकल के प्राश्म मिनिस्टरों की तरह था।

मदती च मात्रा येपा महामात्राश्च ते रतृता ।

सशोज के समय इन्हें 'धर्ममहामात्य', सानवाहनों के समय 'समखानो महामात्य', यहीं के समय 'विनयत्थिति-१थापक' राष्ट्रकृतों के समय 'धर्माद्वाग' छादि वहते थे।

३ मन्त्रिमएटल के १० मन्त्रियों में से एक का नाम पुरोषस्था। —पुकानीति।

र विवाशामुलस पृष्ट्भा पूर्वेशावय प्रयस्ततः।

विचारवित देनामी प्राष्ट्रविवाकस्तत स्तृत ॥

यह यांक एरिटम को हैिएयन में राजधानों की सुद्रीम है भेटे या गयानन करने थे। बाद में यह यह स्वतन्त्र पिंड प्राट्सरे दन गयो। ( पञ्च द्वारपालस्य )

प्रतीहारौ हारपाल्डाःस्थद्धाःस्थितदर्शकाः।

द्वारपाल के ५ नाम--(१) प्रतीहार (२)

द्वारपाल (३) द्वास्थ (४) द्वा स्थित (५) दर्शक।

( द्वयं राजरक्षकगणस्य )

रि्तवर्गस्वनीकस्थः

रक्तक (राजाओं के श्रगरक्तक) के २ नाम-(१) रिक्तवर्ग (२) श्रनीकस्था

( ह्रे अध्यक्षस्य )

श्रथाध्यद्ताधिकृतौ समौ॥६॥

अध्यक्त या अधिकारी के २ नाम—(१) अध्यक्त (२) अधिकृत ॥६॥

( पुकमेकप्रामाधिकृतस्य )

स्थायुकोऽधिकृतो ग्रामे

"एक गाँव के श्रविकारी का नाम—(१) स्थायुक।

> ( एकं बहुमामाधिकृतस्य ) गोपो म्रामेख भूरिख ।

ध्वहुत से गाँवों के श्रिधिकारी का नाम— (१) गोप।

( हे स्वर्णाध्यक्षस्य )

भौरिकः कनकाध्यत्तः

° मुवर्णाध्यक्त के २ नाम—(१) भीरिक (२) कनकाष्यद्ता

४ कुलाल जातक में लिखा है कि यामाधिप देवस वस्त परे।

६ गोप नामक प्रधिवारी के मासहत पाँच से दम दर्द-बरें गांवों का शामनाधिकार था। ये अपने रिजरटर में गांवों के दोत, गांवों की मीमा, जगल और गांवों के महक वा मिक्सर दर्शन निखते थे। अनेक रथानों पर गोप के अधिकार क्षेत्र में बाम या चानिम गाँव भी धीते थे। मीपे राज्यसन से लेका द्वास राज्यकान तक यह पर बना गरा है। के दिख्य अधे साख (२-३४,३६) में दिस्तार पूर्वेह लिया है।

७ छात में निकने दूर माने चारि पाट्सी के रिम

( द्वे रूप्याध्यक्षस्य ) रूपाध्यत्तस्त नैष्किकः ॥७॥

१ रूपयों के अधिकारी के २ नाम-(१)

रूपाध्यत्त (२) नैष्क्रिक ॥७॥

( एकमन्तःपुराधिकृतजनस्य )

म्रान्तःपुरे त्वधिकृतः स्याद्नतर्वेशिको जनः।

रनिवास के ऋष्यत्त का नाम—(१) अन्त-वेशिक।

( चत्वारि राज्ञां स्त्रयगारे बही रक्षाधिकृतस्य )

सौविद्रलाः कञ्चिकिनः स्थापत्या सौविदाश्च ते

रनिवास पर वेंत की छड़ी लेकर पहरा देने-वाले के ४ नाम—(१) सौविदल्ल (२) कञ्चु-

( हे अन्त' पुरचारिणो वळीबमात्रस्य )

किन् (३) स्थापत्य (४) सौविद ॥=॥

षएढो वर्षवरस्तुल्यौ

<sup>२</sup>रनिवास में रहनेवाले हिजड़े या खोजा के २ नाम—(१) षर्ण्ड (२) वर्षवर।

( त्रीणि सेवकस्य )

सेवकार्थ्यंनुजीविनः।

नौकर के ३ नाम—(१) सेवक (२) स्र्रियंन् (३) स्रामुजीविन्।

( एकं स्वदेशादन्यतरस्य राज्ञः )

विषयानन्तरो राजा शत्रुः

पड़ोसी राजा का नाम—(१) शत्रु।
(एकं मित्रस्य)

मित्रमतः परम् । हा।

स्थान पर सशोधन कर तैयार किया जाय उसे श्रवशाला कहते हैं। इस कार्य का निरोच्चग करनेवाला जो श्रिधिकारी पुरुष होता है उसका नाम सुवर्णाध्यच है। इसके विषय में कौटिल्य श्र्येशास्त्र (२) १३) में सविस्तर लिखा गया है।

१ 'निष्क' एक प्रकार का प्राचीन सिका था, जिसके अधिकारी को नैष्किक कहते थे। ऋग्वेद में पहले पहल निष्कका उल्लेख पाया जाता है यथा-शत राज्ञो नाधमानस्य निष्कान्छतमश्वान् प्रयतान्तसध आदम् (१,१२६,२)। अहन्विमर्पि सायकानि धन्वाहं सिष्कं यजत विश्वरूपम्।

२ 'ये त्वल्पसत्त्वा प्रथमा द्वीवाश्च स्नीरवमाविन । ज्ञात्या न दुष्टा कायपु ते वै वर्षवरा. स्मृता ॥' <sup>3</sup>रात्रु से भिन्न राजा का नाम-(१) मित्र ॥६॥ (एकं शत्रुमित्राम्यां परस्य राज्ञः)

उदासीन परतर:

तटस्थ रहनेवाले राजा का नाम—(१) उदासीन।

( एकं जिगीपोः पृष्ठभागस्थितस्य राज्ञः )

पार्ष्णित्राहस्तु पृष्ठतः।

शत्रु को जीतने के लिए राजा के श्रागे वढ जाने पर पीछे से उसके राज्य पर हमला करने-वाले राजा का नाम—(१) पार्धिणुत्राह ।

( पुकोनविंशतिः शत्रो: )

रिवौ वैरि-सपत्नारि-द्विषद्-द्वेषण्-दुईद्.॥१० द्विड्-विपत्नाऽहित।ऽभित्र-दस्यु-शात्रव-शत्रवः अभिचाति पराऽराति-प्रत्यर्थि-परिपन्थिन ॥

शत्रु, वैरी, दुश्मन के १६ नाम—(१) रिपु(२) वैरिन्(३) सपल (४) श्रारे(५) द्विपत्(६) द्वेषग्रा(७) दुर्हद (८) द्विप्(६)

विपत्त (१०) श्रहित (११) श्रमित्र (१२) दस्यु

(१३) शात्रव (१४) शत्रु (१५) श्रभिघातिन् (१६)

पर (१७) श्रराति (१८) प्रत्यर्थिन् (१६) परि-पन्थिन् । ये (१-१६) पुँक्षिङ्ग हैं ॥१०-११॥

( त्रीणि तुल्यवयस्क्रियस्य )

वयस्यः स्निग्धः सवयाः

तुल्य श्रवस्थावाले प्रिय, लंगोटिया यार, हमजोली दोस्त के ३ नाम—(१) वयस्य (२) स्निग्ध (३) सवयस्। ये (१-३) पुँ सिङ्ग हैं।

( त्रीणि मित्रस्य )

श्रथ मित्रं सखा सुहत्॥

४ भित्र के ३ नाम—(१) मित्र (२) सिखन् (३) सुहद् ।

( एकं मैंग्याः )

सर ' साप्तपदीनं स्यात्

३ 'थावदुपकरोति तावन्मित्र भवत्युपकारलच्चयमिति' कौटिल्य (७।१)

४ श्रत्यागसहनो बन्धुः सदेवानुगतः सुहत्। एकक्रिय भवेन्मित्र समप्राणः सदा मत्॥

मित्रता, मिताई के २ नाम-(१) सख्य (२) साप्तपदीन।

( द्वे आनुकृत्यस्य )

श्रनुरोघोऽनुवर्तनम् ॥१२॥

माफिक, मुलाहजा के २ नाम-(१) श्रनु-रोध (२) श्रनुवर्तन ॥१२॥

( सप्ट चारपुरुपस्य )

यथाईवर्णः प्रणिधिरपसपैश्वरः स्पशः। चारश्च गृहपुरुपश्च

जासूस, मेदिया, खुफिया के ७ नाम--(१) यथाईवर्ण (२) प्रिणिधि (३) श्रपसर्प (४) चर (५) स्पश (६) चार (७) गूढपुरुष। ये (१-७) पुँक्तिन हैं।

(विश्वासाधारस्य)

श्राप्त प्रत्ययितौ समौ ॥१३॥

विश्वासी, विश्वस्त व्यक्ति के २ नाम-(१) श्राप्त (२) प्रत्ययित । ये (१-२) पुॅल्लिइ-स्रीलिइ-नपुसकलिज्ञ में होते हैं ॥१३॥

( अप्टी ज्यौतिपिकस्य )

संवित्सरो ज्योतिपिको देवद्य-गणकाव।प । स्युमोहर्तिक-महिर्त ज्ञानि-कार्तान्तिका श्रपि॥

ज्योतिषी, जोशी के = नाम-(१) साव-ल्मर (२) ज्यातिषिक (३) देवहा (४) गगाक (५) मोहतिक (६) मोहर्त (७) ज्ञानिन् (=) कार्तान्तिक ॥१४॥

( द्वे ज्ञातसिद्धान्तस्य )

तान्त्रिको ज्ञातिसद्धान्तः

गास्रतत्वज्ञ के २ नाम-(१) तान्त्रिक (२) एतिसिज्ञान्त ।

(हे गृहपतेः)

सत्त्री गृहपतिः समौ॥

घर के मालिय के २ नाम-(१) मित्रन् (२) रद्वि ।

( परवारि सेगरवस्य ) लिपिकरोऽनरचणोऽनरचञ्चक्ष सेखके॥१४॥ रहलाम गया है।

ैलेखक के ४ नाम−(१) लिपिकर (२) अत्तरचरा (३) अत्तरचञ्चु (४) तेखक ॥१५॥ ( चरवारि लिखिताक्षरस्य )

लिखितान्तरविन्यासे लिपिलिविहमे स्त्रियौ।

<sup>२</sup> लिखा हुन्रा, लेख के ४ नाम-(१) लिखित (२) श्रज्ञरविन्यास (३) लिपि (४) लिवि। इनमे ( १-२ ) नपुंसक, ( ३-४ ) स्त्रीलिङ्ग हैं। ( द्वे संदेशहरस्य )

स्यात्संदेशहरो दूत:

<sup>3</sup>दूत, इलकारा, सन्देशिया के २ नाम-(१) सन्देशहर (२) दूत।

( एकं दूतकर्मणः )

दृत्यं तद्भावकर्माण ॥१६॥ दूतकर्म का नाम-(१) दूत्य (नपुंसक) ॥१६॥

(पञ्च पधिकस्य)

श्रध्वनीनोऽघ्वगोऽध्वन्य पान्थः पथिक इत्यपि वटोही, यात्री, सुमाफिर, रास्ता चलनेवाला,

राहगीर के ५ नाम-(१) श्रध्वनीन (२) श्रध्वग (३) श्रध्वन्य (४) पान्य (५) पथिक ।

(सप्त राज्याङ्गानाम्)

स्वाम्यमात्यसुहत्कोशराष्ट्रदुर्गयलानि च॥१आ राज्याङ्गानि प्रकृतय पौराणां श्रेणयोऽपि च ॥

१ कीटिल्य श्रथं शास्त्र म लिखा है-

'तस्मादमात्यसम्पदोपेन मर्वसमयविदाराप्रन्यश्चार्वेचरो लेखवाचनममधी लेखकः स्याद ।

दोष निकाय ( पाली टेवस्ट सोमायटा का सस्कर्ण, २रा खरट, २२०-२२५ १४ ) में पता चनना है कि लेगक लोग सप्तामन के पालियामेयट या एक-एक अस्र लिएते थे और उनकी दड़ी प्रनिष्ठा थी।

२ धाराही तन्त्र में लिखा है-

मुद्रानिषि शिल्पलिषिलिफ्लिमनमम्मग्र ।

उष्टिकपु गमम्भूता स्यामिदिः पद्मधा रतृता ॥ ०० भी गौगीरामद्भ द्वीराचन्द्र क्षीमद्भा का 'बार्च न

लिवि माला में मार्चलिवि, खरोड़ी लिवि छादिशे हा विरात पर्यंत है।

३ छीटिन्य कर्य गाम ( १,१६ ) में 'हुएनु विश्ववत

<sup>9</sup> राज्य के श्रज्ज और प्रकृति-( १ ) राज्याङ्ग (२) प्रकृति का वर्णन—(१) स्वामिन् (राजा), (२) श्रमात्य (मन्त्री) (३) सुहृद् (मिन्नराष्ट्), (४) कोष (खजाना), (५) राष्ट्र (देश), (६) दुर्ग (किला), (७) वल (फौज) ॥१७॥ नागरिकशासनका भी नाम-(१) प्रकृति।

# ( एकं पड् गुणानाम् )

# संघिनी विग्रहो यानमासन द्वैधमाश्रयः ॥१८ षड्गुणाः

यसोना आदि देकर रात्र के साथ मेल करने का नाम-(१) सनिध (पुँस्निङ्ग) शत्र से भागड़ा मोल लेने का नाम-(१) वित्रह (पुं)।

शत्र राज्य पर चढाई करने का नाम-(१) यान (नपु)

निज शिक्त की वृद्धि के निमित्त दुर्ग आदि में रहने का नाम-(१) श्रासन (नपुंसक)। वली के साथ सन्धि श्रीर निर्वल के साथ विप्रह करने का नाम-(१)--द्वैध (नपुमक)। दूमरे वलवान राजा के सामने श्रपने पुत्र, स्त्री, त्र्यात्मा तथा सर्वस्व समर्पण करने का नाम-(१) त्राश्रय (पु)।

इन ६ (सन्धि-विग्रह-यान-श्रासन-द्वैधीभाव-संश्रय ) का संयुक्त नाम-(१) गुण (पं ) ॥१८॥ ( एकं तिस्णां शक्तीनाम् )

# शक्तयस्तिस्र प्रभावीत्साहमन्त्रजाः ॥

१ 'स्वाम्यमात्यक्ष राष्ट्रच दुर्ग कोशो वल सहत्। परस्परोपकारीद सप्ताङ्ग राज्यमुच्यते । इति कामन्दकीये (४।१)। कौटिल्य धर्थ शास्त्र (६१) में-स्वाम्यमास्य जनपद-दुर्ग-कोश-दयह-मित्राखि प्रकृतयः। २ कौटिल्य अर्थ शास्त्र (७११) में---'सन्धि-विग्रहासन-यान-सश्रय हैधीमावा

मित्याचार्याः । तत्र पर्णबन्धः सन्धिः । अपकारो विश्रहः ।

उपेवणमासनम् । अम्युचयो यानम् । परार्षण सश्रयः ।

सन्धिविग्रहोपादान देथीमाव इति पड् गुणा ॥'

<sup>3</sup> प्रभाव (कोश-दराड से उत्पन्न हुन्ना तेज), उत्साह (पराक्रम-श्रादि करने से उन्नत) श्रार मन्त्रज ( सन्धि-विग्रह ग्रादि को मन्त्र से यथावत स्थापन करने ) का सामृहिक नाम—(१) शक्ति (स्रीलिङ्ग)

# ( त्रीणि नीतिवेदिनां त्रिवर्गस्य )

च्यःस्थानं च वृद्धिश्च त्रिवर्गो नीतिवेदिनाम्

र् नीतिजों के त्रिवर्ग का नाम—(१) च्चय (२) स्थान (३) बृद्धि। इनमे (१) पु, (२) नपुं, (३) स्त्री है।।१६॥

संयुक्त नाम-(१) त्रिवर्ग (पुं ) ॥ १६ ॥ ( द्वे कोपदण्डजतेजसः )

स प्रतापः प्रभावश्च यचेजः कोश्रद्ग्डजम् ॥

धनसमूह, दराड श्रर्थात् दम या सेना-इन दोनों से उत्पन्न हुए तेज के २ नाम-(१) प्रताप (२) प्रभाव।

## ( एकैकं नृपोपायचतुष्टयानाम् )

# सामदाने भेददराङावित्युपायचतुष्टयम् ॥२०॥

राजा के चारो उपायों---मीठी वाणी से श्रर्पण करने. वन देने, मेद पैदा करने और दराड देने-के एक-एक नाम-(१) सामन् (२) दान (३) मेद (४) दराड । इनका संयुक्त नाम-(१) उपाय (पुं)॥ २०॥

( त्रीणि दण्डस्य )

#### साहसं तु दमा दगड

३ कौटिल्य अर्थ शास्त्र (६१२) में लिखा है-शक्ति-स्त्रिविधा-शानवल मन्त्रशक्ति, कोशद्यष्टबल प्रमुशक्ति , विक्रमवलमुरसाइशक्ति ।

शिशुपालवध दितीयसर्गे में इसके सम्बन्ध में कहा गया है।

४ 'युग्यपुरुपापचय' चय ' ( क्ती० श्र० शा० हा४ )। भ्रष्टवर्गे का लच्चण—

कृषिर्वेणिग्पथो दुर्गं सेतुः कुअर्गन्धनम्। खनिवंल करादान श्रूत्यानां च निवेशनम् ॥

क्षत्रियवगः ८ दग्ड के ३ नाम-(१) साहस (२) दम (३) दग्ड। ( हे साम्नः ) साम सान्त्वम् अथो समौ। <sup>9</sup>मनोहर वाणी से वर्ताव करने के २ नाम-(१) सामन् (२) सान्तव। ये दोनो (१-२) नपुसक हैं। ( हुं भेदस्य ) भेदोपजापा फूट डालने के २ नाम-(१) मेद (२) उपजाप। (एकं राज्ञा धर्मार्थकामभयैरमाखादेः परीक्षणस्य) उपघा धर्माद्यैर्यत्परीच्चणम् ॥२१॥ <sup>२</sup>धर्म, श्रर्थ, काम श्रीर भय से मन्त्री श्रादि के श्राशय जानने का नाम-(१) उपधा (स्त्री )। पञ्च विष्र

ये पाच ( श्रपडच्री ग्र-विविक्त-विजन-छन-नि शलाक ) तीनों लिश में होते हैं। ( एकं द्वाभ्यामेव कृतस्य मन्त्रस्य )

> श्रपडनीणो यस्तृतीयाद्यगोवर ॥ <sup>3</sup> दो श्रादमिया द्वारा की गयी सलाह का

नाम-(१) श्रपडचीएा (पु-स्नी -नपु)

(सप्त विजनस्य) विविक्त-विजन च्छुन्न-नि.शलाकास्तथा रह २२

रहरचोपांग्र चालिहे एवान्त स्थल के ७ नाम-(१) विविक्त (२)

🖁 पामन्दर्काय नोतिमार ( १७,४-५ ) में लिखा है-परस्परोपकागणां दशन गुणकीतंनम्।

भारमध्य समाख्यानमायत्याः सन्प्रकारानम् ॥ वाचा पेशलया माधु तबाहिमति चापँछम्।

रति मामविपानरी. साम पष्वविधं रमृतन् ॥ २ की टेस्य सर्वराष्ट्र ( रा१० ) में— मन्त्रिपुरोहितसदा. सामान्येष्वविकरखेषु रयापविस्तान ()

ŧ(

प्रमासानु**पधानिः** दोधयेत् । २ पदीकि कटा गया है कि-पटक्ली भिष्ते मन ।

विजन (३) छन्न (४) नि शलाक (५) रहस् (६) रह (७) उपाशु। इनमे (१-४) पुं स्त्री. नपुसक, ( ५ ) नपुंसक, (६-७) श्रव्यय है ॥२२॥

> ( एक रहोभवस्य ) रहस्यं तद्भवे त्रिषु ॥

एकान्त की वात, गुप्त ('प्राइवेट') वात का नाम-(१) रहस्य (पु-स्त्री-नपुसक)।

( द्वे विश्वासस्य ) समा विस्नम्भ-विश्वासौ

विश्वास के २ नाम--(१) विसम्भ (२) विश्वास । ये ( १-२ ) पुँ लिल इ हैं ।

( द्वे रूपादभ्रशस्य )

भ्रेषो भ्रंशो यथोचितात् ॥२३॥ मूल स्वरूप मे पतन के २ नाम-(१) भेप

(२) भ्रंश (पु)॥ २३ ॥ (पद्म न्यायस्य)

अभ्रेप-न्याय-कल्पास्त देशरूपं समञ्जसम्। न्याय के ५ नाम (१) श्रमेप (२) न्याय

(२) क्ला (४) देशहरा (५) समञ्जय । इनमे (१-३) पुंल्लिंग (४-५) नपुमक है।

( पट् न्यायादनरेतस्य द्रव्यादैः ) युक्तमौप्यिकं लभ्यं भजमान। मिनीतवत्॥२४

न्याय्यं च त्रिपु पट् न्याय से युक्त वस्तु के ६ नाम-(१) युक्त (२) र्घापयिक (३) लम्य (८) भजनान (४)

श्रमिनीत (६) न्याप्य । ये (१-६) नीनों निग में होते हैं ॥२४॥ ( द्दे बुक्तायुक्तवरीक्षाया )

संप्रधारणा तु समर्थनम् । डचित श्रमुचित में परीचा मरने के न नाम-(१) नम्ब्रधारणा (२) समर्धनम् ।

(पदाज्ञायाः) अपवादस्त निर्देशो निर्देश: शासनं च सः।२४।

### शिष्टिश्चाहा च

श्राज्ञा के ६ नाम—(१) श्रापवाद (२) निर्देश (३) निदेश (४) शासन (५) शिष्टि (६) श्राज्ञा। इनमे (१-३) पु, (४) नपु०, (५-६) स्त्रीलिङ हैं॥ २५॥

> -( चत्वारि न्यायमार्गास्थितेः )

( चत्वार न्यायमागास्यवः )

संस्था तु मर्यादा धारणा स्थितिः। मर्यादा के ४ नाम—(१) संस्था (२)

मर्यादा (३) धारगा (४) स्थिति । (त्रीण्यपराधस्य)

#### श्रागोऽपराधो मन्त्रश्च

श्रपराध के ३ नाम—(१) श्रागस् (२) श्रपराध (३) मन्तु । इनमें (१ ला) नपुसक (२-३) पुँक्लिङ्ग हैं।

( द्वे बन्धनस्य )

समे तुद्दानबन्धने ॥ २६ ॥

बन्धन (कैंद) के २ नाम-(१) उद्दान (२) बन्धन। ये समान लिंगवाले (नपुंसक) हैं ॥२६॥

( एकं द्विगुणदण्डस्य )

दूने दराडका नाम-(१) द्विपादा।

# द्विपाद्यो दिगुणी द्रवडः

( श्रीणि कर्षकादिभ्यो राजप्राद्यभागस्य ) भागधेय. करो बल्लि ।

कर (मालगुजारी, टैक्स) के ३ नाम— (१) भागधेय (२) कर (३) विल । ये

(१-३) पुॅल्लिङ हैं। ( एकं घट्टादिदेयराजग्राह्यभागस्य )

#### घट्टादिदेयं शुलकोऽस्त्री

चुन्नी, घाट वगरह में दिए जानेवाले महसूल का नाम—(१) शुल्क। यह पु०-नपुंचक है।

( षट् नृपगुर्वादिदर्शनादौ समर्प्यमाणस्य वस्तुन: ) प्राभृतं तु प्रदेशनम् ॥ २७॥

## उपायनमुपप्राह्यमुपहारस्तथापदा ।

मित्र आदि को भेंट वा नजर देने के ६ नाम—(॥) प्रामृत (२) प्रदेशन (३) उपा- यन (४) उपग्राह्य (५) उपहार (६) उपदा ॥२०॥ ( द्वे कन्यादानकाले त्रतिमक्षादौ दीयमानद्रव्यस्य) यौतुकादि तु यद्देयं सुदाया हरणं च तत्॥२=॥

दहेज वा भाई-वन्धुत्रोंके देने की वस्तु के २ नाम—(१) सुदाय (२) हर्गा ॥ २ म ॥ ( द्वे वर्तमानकालस्य )

तत्कालस्तु तदात्वं स्यात्

वर्तमान समय के २ नाम—(१) तत्काल (२) तदात्व।

( एकमुत्तरकालस्य )

**उत्तरः काल श्रायतिः** ।

श्रानेवाले समय का नाम-(१) श्रायति (स्री०) ( एक व्यापारानन्तरं जायमानफल्स्य )

सांदिष्टिकं फलं सद्य

तुरन्त के फल का <sup>j</sup>नाम—(१) साद्दष्टिक । ( एकं भाष्<del>यिकर्मफलस्य</del> )

उद्कर् फलमुत्तरम् ॥ २६ ॥

श्रागे के (होनेवाले ) फल का नाम—(१) उदर्क ॥२६॥

( एकमग्न्यतिबृष्ट्यादि क्रुतभयस्य )

श्रदृष्टं विद्वतीयादि

श्राग लगने श्रौर श्रतिवृष्टि होने श्रादि उत्पा-तका नाम—(१) श्रदष्ट ।

> ( एकं स्वपरराष्ट्रजन्यभयेस्य ) दृष्टं स्वापरचक्रजम् ।

श्रपने या पराये राज्य से चौरादि के भय क। नाम—(१) दृष्ट ।

( एक राज्ञां स्वसहायजन्यभयस्य )

महीसुजामहिभय स्वपत्तप्रभवं भयम् ॥३०॥ राजायों को थ्रपने सहायक से होनेवाले भय

का नाम--(१) श्रहिभय ॥३०॥

( हे च्यवस्थास्थापनस्य )

प्रक्रिया त्वधिकार: स्यात्

कानून चलाने के २ नाम—(१)प्रक्रिया (२) ग्राविकार।

```
( द्वे चामरस्य )
                                                हाथी, घोड़ा, रथ, सिपाही
                  चामरं तु प्रकीर्णकम्।
                                            सयुक्त नाम-(१) सेनाइ ॥ ३३॥
    चॅवर के २ नाम--(१) चामर (२) प्रकीर्णक
                                                       (पञ्चदश हस्तिनः)
       ( हे मण्यादिकृतराज्यासनस्य )
                                           दन्ती दन्तावलो हस्ती द्विरदोऽनेकपो द्विपः।
                                            मतंगजो गजो नागः कुञ्जरो वारण्. करी ।३४।
न्पासनं यचद्रद्रासनम्
    मिण प्रादि से वनी हुई राजगद्दी के र
                                           इभः स्तम्बेरमः पद्मी
नाम-( ! ) नृपासन ( २ ) भद्रासन ।
                                                हाथी के १५ नाम-(१) दन्तिन् (२)
        ( पुकं सुवर्णनिर्मितासनस्य )
                                           दन्तावल (३) हस्तिन् (४) द्विरद (५)
                  सिहासनं तु तत् ॥३१॥
                                            श्रनेकप (६) द्विप (७) मतंगज (६) गज
हेमम्
                                            ( ६ ) नाग ( १० ) कुझर ( ११ ) वारण (१२)
    वही राजा के बठने का स्थान कटाचित् सोने
                                           करिन् (१३) इम (१४) स्तम्बेरम (१५)
मे वना हो तो उसका नाम (१) सिंहासन ॥३१॥
                                            पिद्मन् ॥३४॥
              ( द्वे छत्रस्य )
                                                      ( द्वे यूथमुख्यगनस्य )
     छत्रं स्वातपत्रम्
                                                                 यृथनाथस्तु यूथपः।
    छतरी के २ नाम-(१) छत्र (२) त्रातपत्र ।
                                                हाथियों के मरदार हाथी के २ नाम-(१)
           ( एक नृपच्छत्रस्य )
                                            यूथनाय (२) यूयप।
               राज्ञस्तु नृपलदम तत्।
                                                       ( हे मदोन्मत्तस्य )
    राजा के छत्र का नाम-(१) नृपलच्मन्।
                                            मदोत्कटो मद्कल —
            ( द्वे पूर्णकलशस्य )
                                                मदान्य हाथी के ? नाम-( ! ) मदोत्कट
भद्रकुम्भः पूर्णकुम्भ
                                            (२) मदस्ल।
                                                        ( हे करिपोतस्य )
    भरे घडे के २ नाम--(१) भद्रकुम्भ (२)
पृर्गकुम्भ ।
                                                            कलभ करिशावक, ॥३५॥
       ( द्वे स्वर्णरचितपात्रियशेषस्य )
                                                हाधी के वचों के २ नाम — (१) कल ग
                भृद्गारः कनकालुका ॥३२॥
                                           (२) करियावक ॥ ३५ ॥
    भारी या गडुवे के २ नाम-(१) भृगार
                                                       ( त्रीणि क्षरन्मदम्य )
(२) कनकालुका ॥३२॥
                                           प्रभिन्नां गर्जितो मचः
         ( हे सैन्यवामस्थानस्य )
                                                जिसके मद यहता हो उसके ३ नाम--
निवेश: शिविरं पगडे
                                           ( 📱 ) प्रभिन्न ( २ ) गर्जित ( ३ ) मन ।
    छावनी, पहाव, देरा के २ नाम-(१) निवेश
                                                        ( हे गतमदस्य )
(२) शिविर।
                                                                 समाबुद्यान्तनिर्मर्दै।।
 (हे सैन्यरक्षणाय नियुक्त प्रहरिकादिविन्यासस्य )
                                               विना मदवाले हाथी के २ नाम-(१) उट्टाम्स
                      सज्जनं तृपरज्ञणम्।
                                           (२) मिर्मेट।
     पर्देषे व नाम—(१) नजन (२)
                                                       ( द्वे गजसमृहम्य )
उरस्मग् ।
                                           हास्तिकं गजता बृन्दे
        ( प्रं हरत्यदयर्थपादातस्य )
                                               हाभियों के समूद के र नाम-(१)
इस्त्यश्वरथपादान्तं सेनाङ्गं स्याचतुष्टयम् ॥३३ हान्त्रिङ (२) यजनः।
```

( न्नीणि हस्तिन्याः ) करिणी घेनुका वशा ॥३६॥ हथिनी के ३ नाम-(१) करिणी (२) धेनुका (३) वशा ॥३६॥ ( द्वे गजकपोलयोः ) गग्डः कटः हाथी के गाल के २ नाम - (१) गएड (२) कट। ( हे मदोदकस्य ) मदो दानम हाथी के मद के २ नाम-(१) मद (२) दान। ( हे करिकरानिनर्गतजलस्य ) वमथु करशीकर.। हाथी की मुंड से पानी निकलने के र नाम-(१) वमथु ( ८) करशीकर। ( एक गजशिरसी मासविण्डस्य ) कुम्भौ तु पिएडौ शिरस मस्तक के मास का नाम-हाथी के ( 👢 ) क्रम्भ । ( एकं गजकुम्भमध्यभागस्य ) तयोर्मध्ये विदुः पुमान् ॥३८॥ दोनो क्रम्भों के मध्य मे जो खाली स्थान रहता है उसका नाम-(१) विदु (पु ०) ॥३७॥ ( एकं गजलकाटस्य ) श्रवग्रहो ललाटं स्यात् हाथी के लिलार का नाम-(१) श्रवग्रह। ( द्वे नेत्रगोरुकस्य ) ईषिका त्विच्चिक्टकम् ।

उसके नेत्रों की गोलाई के २ नाम—(१)
ईिषका (२) श्रक्तिकृटक ।
( एकं गनस्यापाङ्गदेशस्य )
अपांगदेशो निर्याणम्
उसके निहारने का नाम—(१) निर्याण ।
( एकं करिकर्णमूळस्य )
कर्णमूळं तु चूळिका ॥३८॥

हाथी के जहाँ से कान जमते हैं, उस जगह (कान की जड) का नाम-(१) चृलिका ॥३८॥ ( एकं गजकुरभाधोभागस्य ) श्रधः कुम्भस्य वाहित्थम् हाथी के लिलार के नीचे का १ नाम-(१) वाहित्य। ( एकं वाहित्थाधोभागस्य दन्तमध्यस्य ) प्रतिमानमधोऽस्य यत्। वाहित्थ के नीचेका नाम-(१) प्रतिमान । ( द्वे गजस्कन्धस्य ) श्रासन स्कन्धदेशः स्यात्-हाथी के कन्धेका १ नाम-(१) श्रासन ! ( द्वे गजमुखादिस्थिबिन्दुसमूहस्य ) पद्मकं विन्दुजालकम् ॥३६॥ हाथी के मुख आदि पर स्थित विन्दुओं का नाम-(१) पद्मक ॥३६॥ ( द्वे गजपाइर्वभागस्य ) पार्श्वभागः पत्तभागः हाथी की बगल के २ नाम-(१) पार्श्वभाग (२) पत्तभाग। ( एकमप्रभागस्य ) दन्तभागस्तु याऽग्रतः। हाथी के आगे के भाग का नाम--(१) दन्तभाग। ( एकैकं गजजघाप्चीपरभागयोः ) द्वौ पूर्वपश्चारजंघादिदेशौ गात्रावरे क्रमात्॥४०॥ हाथी के आगे के जघादि भागका १ नाम-(१) गात्र। हाथी के पीछे के भाग का (१) श्रवर ॥ ४० ॥ ( द्वे तोदनद्गडस्य ) तोत्रं वैणुकम् 🕠

चावुक की डराडी के २ नाम-(१) तोत्र

( एकं बन्धनस्तम्भस्य )

श्रास्त्रानं वन्धस्तम्भे

(२) वैगुक।

वाजिवाहार्वगन्धर्वहयसैधवसप्तय ।

घोड़े के १३ नाम--(१) घोटक (२)

```
हाथी के ख़टे का नाम-(१) आलान।
            ( त्रीणि शृहु उस्य )
                            श्रथ श्रंखते ।
ब्रन्दुका निगडोऽस्त्री स्यात्
    हायी की जंजीर के ३ नाम-(१) श्रङ्खला
(२) स्त्रन्दुक (३) निगड । इनमें (१) पुं ० स्त्री०
नपु ०, (२) पु ०, (३) पु ०-नपु ० है।
              ( द्वे अङ्गशस्य )
       श्रंकशोऽस्त्री सृणिः स्त्रियाम् ॥ ११॥
    श्रंकुश के २ नाम—(१) श्रंकुश (२)
सृणि। इनमें (१) पुं०-नपुं०, (२) स्त्रीलिङ्ग है।
  (त्रीणि मध्यबन्धनोपयोगिन्यादवर्मरज्ज्वा)
दुष्या कदया वरत्रा स्यात
    हाथी की कमर में वाधने की रस्ती के ३ नाम-
(१) दूष्या (२) कच्या (३) वरत्रा ॥४१॥
   ( द्वे नायकारोहणार्थं गजसज्जीकरणस्य )
                    करुपना सज्जना समे।
     मालिक के चढने के वास्ते हाथी को तैयार
करने के २ नाम-(१) कल्पना (२) सज्जना।
        (पन्च गजपृष्ठोपर्वास्तरणस्य)
 प्रवेगयास्तरणं वर्णः परिस्तोम कथो हयोः॥
     गद्दी वा भूल के ५ नाम-(१) प्रवेगी
 (२) श्रान्तरण (३) वर्ण (४) परिस्तोम (५)
 कुथ। इनमे (१) स्त्री०, (२) नपु ०, (२-४) पु =
 (४) पु'०-स्रा० हे ॥४२॥
         ( एकं चलरहितगजादवस्य )
 धीत त्वसारं हस्त्यश्वम्
     युदादि करने में असमधे हाथी घोट पा
 नाम-(१) बीत।
```

वीति (३) तुरग (४) तुरङ्ग (५) श्रक्ष (६) तुरङ्गम (७) वाजिन् (=) वाह (६) त्र्यर्वन् (१०) गन्धर्व (११) हय (१२) सेन्धव (१३) सप्ति ॥४३॥ ( एक कुछीन।इवानाम् ) श्राजानेयाः कुलीनाः स्युः कुलीन घोड़े का नाम-(१) आजानेय। ( हे सुशिक्षिताश्वानाम् ) विनीताः साधुवाहिनः ॥४४॥ सीखे हुए घोडे के २ नाम—(१) विनीत (२) याधुवाहिन् ॥ ४४ ॥ ( हयविशेषाणामेकेकम ) वनायुजाः पारसीका. काम्योजा वाह्निका हया. <sup>२</sup> श्ररवी, खुगयानी, इराकी, यमनी, तुर्वी, तातारी, योतन, श्रदन के घोड़े (वनायु देश मे पैदा हुए घोडे ) का नाम—(१) वनायुज । पारयदेशोत्पन्न घोटे का नाम-(१) पारसीकः। वायुली घोडे मा नाम-(१) वादिक। ( एकमदवमेधीयादवस्य ) ययुरश्वोऽश्वमेधीय अञ्बमेय के ज्यामक्रणवाले घाँडे का नाम-(१) ययु । ( एकमधिकवेगशालिनोऽइवस्य ) जवनस्तु जवाधिक. । ४५॥ जन्दी चलनेवाले घोंड् या नाम-(१) जवन ॥ ४५॥ ( हे भारवाहिनोध्दवस्य ) पृष्ट्य. स्थीरी ( एकं गजवन्धन शाळाया ) लदुश्रा घोदे के ? नाम-(१) १५५ ( ? ) वारी तु गजयन्धनी। स्वीरिन्। ने (१-२) पुँक्षिक है। एयनार (जिन सृमि ने रापी चाप जायें) र शस्तिकितहृदया राज्यातस्य ध्वे ६दे । उनका नाम-(१) वार्ग । कारानीन पद र एसामनेदारक, स्राप्त ( प्रयोदरा घोटवस्य ) २ गाबिका क्वामानास्त्र त्रवतार बीचना **६५** । घोटके चीतितुरगतुरहाःचतुरहमा ॥ ४३ ॥ । 

( एकं ग्रुक्ताइवस्य )

सित: कर्क:

उजले घोडे का नाम-(१) कर्क।

( एकं रथवाहकाववस्य )

रथ्यो वोढा रथस्य य ।

रथ के घों हे का नाम-(१) रथ्य।

( एकमश्वबालस्य )

बालः किशोर.

घोड़े के बच्चे का नाम-(१) किशोर। ( त्रीण्यदवायाः )

वाम्यश्वा वडवा

घोडी के ३ नाम--(१) वामी (२) अक्षा

(३) वडवा।

( एकमध्वसमूहस्य )

वाडवं गरो ॥४६॥

घोड़ी के समृह का नाम — (१) वाटव।

(नपुसक)॥४६॥

( एक अश्वेनैकदिनगम्यदेशस्य )

त्रिप्वाश्वीनं यदश्वेन दिनेनैकेन गम्यते । घोडे की एक दिन की मिलि का

(१) श्राश्वीन।

( पुकसवत्रमध्यभागस्य )

कश्यं तु मध्यमाश्वानां

घोड़े की विचली देह ना नाम-(१) कश्य।

( द्वे अइवशब्दस्य )

हेषा हेषा च निःस्वन:॥४८॥

घाड़े के हिनहिनाने के २ नाम-(१)

हेषा (२) हेपा। ये (१-२) स्त्रालिङ हैं ॥४७॥

(द्वे गळजन्नुसन्धेः)

निगालस्त गले।द्देशे

१ घोडे के गले का नाम-(१) निगाल।

( ह्रे अश्ववृत्दस्य )

वृन्दे त्वश्वीयमाश्ववत्।

१ घरटा बन्धसमीपस्यो निगाल की तितो बुधै । तस्मिन्नेव मणिनाम रोमन श्मकृत्मत.॥

घोडो के कुएट के २ नाम—(१) श्रश्वीय (२) आश्व। ये (१-२) नपुंसक हैं।

( ऐकैकमध्वगतिविशेषाणाम् )

श्रास्कन्दितं धौरितकं रेचितं

विलातं प्लुतम् ॥४६॥

गतयोऽमृः पञ्च घारा

घोडे की सरपट चाल ( जिसमें वेग से आर्त श्रश्व नहीं सुनता श्रौर न देखता है उस गति) का नाम-(१) श्रास्कन्दित ।

घे। ड़े की दुलकी चाल (जियमें चतुराई से घाडा सीवा चलता है उस गति ) का नाम-(१) बौरितक।

घोडे की पोडया चाल (जिसमें मध्यम वेग से घे।डा चकाकार घूमता है उस गति) का १ नाम-(१) रेचित।

घोड़े की उन्नती हुई चाल (जिसमे घेड़ा श्रगले शरीर को समेट कर कुत्सित स्थलादि में मुह टेढा कर चलता है उस गति ) का १ नाम--

(१) विल्गत।

घाडे की चौकड़ी मारकर चलने का नाम--(१) प्लुत।

इन पाचा चालों का नाम- (१) धारा (स्त्री०)

112211

( द्वे नासिकायाः )

घोगा तु प्रोथमस्त्रियाम्। घोडे की नाक के २ नाम-(१) घोणा (२)

प्रोय। इनमे (१ला) स्त्रीलिङ्ग, (२रा) पु०-नपुसक है।

( हे लोहादिनिर्मितस्य मुखमध्ये निहितस्य )

कविका तु खलीनोऽस्त्री

घोड़े की लगाम के २ नाम-(१) कविका (२) खलीन। (१ला) स्त्री०, (२रा) पुं० नपु-सकहै।

( द्वे ख़रस्य )

शकं क्लीवे खुरः पुमान् ॥४६॥

घोडे की टाप के २ नाम—(१) शफ (२) इत्यश्वशास्त्रम् । खुर । इनमे (१ला) नपु सक (२रा) पु क्षिष्त है ।।४६॥

( श्रीणि पुच्छस्य )

पुच्छोऽस्त्री स्मलांग्ले

प्छ के ३ नाम—(१) पुच्छ (२) लूम (३) लाङ्ग्ल । इनमें (१ला) पु०-नपु सक (२-३) नपुंसक है।

( ह्रे केशसमूहयुक्तस्य पुच्छाप्रभागम्य )

वालहतश्च वालिघ ।

वालसहित पूँछ के २ नाम—(१) वालहरूत (२) वालिथ । ये (१-२) पुंक्षिक्ष हैं । (द्वे श्रमशान्त्यर्थ मुहुर्भुवि पाश्वीभ्यां परावृत्तस्य छुडिताश्वस्य)

त्रिष्पावृत्तलुठिता परावृत्ते मुहुर्सुवि ॥४०॥ व जमीन पर लोटने के २ नाम—(१) उपा-यृत्त (२) लुटित । ये (१-२) पु०-स्त्री-नपुंसक में होते हैं ॥५०॥

( न्रीणि रथस्य )

याने चिकिशि युद्धार्थे शताक्र स्यन्दनो रथ। युद्ध के रथ के ३ नाम--(१) शताग (२) स्यन्दन (३) रथ।

( एकं युद्धं विना यात्रीत्सवादी सुलभ्रमणार्थ-

स्य रथस्य )

मसी पुष्परथक्षकयानं न समराय यत्॥५१॥ हवासोरी श्रादि के लिए सुपन्तित रव (वर्षी) वा नाम—(१) पुष्परव ॥५१॥ (श्रीणि खोणा वाहनार्षं कृतस्योपरि वस्नादिना

विहितरथविनेपस्य )

कर्णीरप: प्रवहणं उयनं च समं त्रयम्।
जनानी गादी (होला वगर ) के २ नाम—
(१) कर्णार्य (२) प्रवहण (३) दयन ।
इनमें (१ ला) पुं० (२-२) नपुनक हैं।

( द्वे शक्टन्य )

क्रीबेंऽनः शफटोऽख्री स्यात्

नगर के २ ताम—(१) व्यनम् (२) शक्यः। इनमें (१ ला) म्यूपक (२ रा) यु०-नपुंचक है। ( द्वे शकटिकायाः )

गन्त्रीकम्बलिवाह्यकम् ॥४२॥

वेलगाडी के २ नाम—(१) गन्त्री (२) कम्विलवाद्यक। इनमें (१ ला) स्त्रीलिङ्ग (२) नपुंसक है। । ५२।।

( द्वे पुरुपनाह्ययानविशेषस्य )

शिविका याप्ययानं स्यात्

पालकी के २ नाम—(१) शिविका (२) याप्ययान।

( हे दोलायाः )

दोला प्रेखादिका स्त्रियाम्। डोली वा हिंडोले के २ नाम—(१) दोला

(२) प्रेया।

( द्वे वैयाघ्रचर्मवेष्टितरथस्य )

उसौ तु द्वपवैयाघ्रौ द्वीपिचर्मावृते रथे ॥५३॥ वाघ के चाम के परदे में टके रथ के र नाम—(१) हैं। (२) वैयाघ्र । ये (१-२) पु॰ स्री-नपुसक में होते हैं ॥५३॥

( एकं शुक्तकवलवेष्टितरथस्य )

पाराडुकस्यलस्तवीतः स्यन्दनः पाराडुकस्यली। कुछ सफेद (पीलापन लिए) कम्बल के

परदे में युत रथ का नाम—(१) पाएउ-कम्बली।(पु॰-स्ना-नपुनकः)

( एकेकं कन्यलाचातृतर्थस्य )

रथं काम्यलवास्त्राद्याः कम्यलादिमिरावृतं ४४।

रम्यल युक्त परदेवाले रथ वा नाम—(१) राम्यल । कपदावाले परदायुक्त रथ रा नाम—

(१) वास । ये पुरु-म्हां ०-नपु सक में हैं ॥६८॥ त्रिपु हैं पाद्यो:—

वे द्वप थादि (से लेक्ट्र वास्त्र'न्त्र ) सुदद नीनों लिहों में होते हैं।

( द्वे रपसमृहस्य )

रथ्या रथकट्या रथन्त्रं।

रध के समृद्ध के व नाम---(१) रूप्या (१) स्थरूटपा । ( द्वे वोढवन्धनस्थानस्य )

धृः स्त्री, क्लीबे यानमुखम्

धुरा या धुरी के २ नाम-(१) धुर् (२) यान-मुख । इनमें (१ला) स्त्रीलिङ्ग श्रोर (२रा) नपु सक है । ( द्वे स्थावयवमात्रस्य )

स्याद्रथाङ्गमपस्करः ॥५५॥

तागे के २ नाम—(१) रथाग (२) त्रप-स्कर ॥ ५५॥

( द्वे चक्रस्य )

चकं रथाइम्

पहिये के २ नाम---(१) चक (२) रथाइ।

( द्वे चक्रस्यान्तस्य )

तस्यान्ते नेमिः स्त्री स्यात्प्रधिः पुमान्।

पुर्ठी या हाल के २ नाम---(१) नेमि (२)

प्रधि ।

( द्वे चक्रकाष्टाधारभूतमण्डलाकारचक्रमध्यस्य ) पिरिइका नाभि.

नाह के २ नाम—(१) पिरिटका (२) नाभि।

( द्वे अक्षाग्रकीलकस्य )

**त्रचाप्रकीलके तु द्वयोरिणः ॥४६॥** 

कुलावा का नाम—( । ) श्रिणि (पुं०-स्त्री-

लिङ्ग ) ॥५६॥

( द्वे शस्त्रादिभ्यः परिरक्षणार्थं रथस्य

लोहादिमयावरणस्य )

रथगुप्तिर्वद्धो ना-

शस्त्रादि से बचाने के लिए रथ के लोहमय परदे के २ नाम—(१) रथगुप्ति (२) वरुथ। इनमें (१ला) स्त्री (२रा) पुॅल्लिक्स है।

( द्वे युगकाष्ठवन्धनस्थानस्य )

कूवरस्तु युगन्धरः।

जुए के काठ के २ नाम—(१) कूवर (२)

युगंधर ।

( एकं रथस्याधास्य रुभागदारुण. )

ग्रनुकर्षी दार्वधःस्थम्

रथ के नीचे के काठ का नाम-(१) अनुकर्ष।
( एकमन्यवृषयुग्मस्य )

प्रासङ्गो ना युगाद्युगः ॥५०॥

जुए का नाम-(१) प्रासग ॥५७॥

( पञ्च वाहनमात्रस्य )

सर्व स्याद्वाहनं यानं युग्यं पत्रं च धोरण्म्।

सवारी के ५ नाम—(१) वाहन (२) यान (२) युग्य (४) पत्र (५) वोरण ।

( एकं परम्परावाहनस्य )

परम्परावाहनं यत्तद्वैनीतकमस्त्रियाम् ॥४म॥

जो परम्परा से वाहन है श्रौर कहार वगैर से ले जाने लायक है उस सवारी (पालकी, रिक्शा) का नाम--(१) वैनीतक ॥५=॥

( चत्वारि हस्तिपकस्य )

ब्राधोरणा हस्तिपका हस्त्यारोहा निषादिनः।

पीलवान, महावत के ४ नाम-(१) श्राघोरणा (२) हस्तिपक (३) हस्त्यारोह (३) निषादिन (४)

(१-४) पुँ सिङ्ग हैं।

( अष्टौ रथकुटुम्बिनः )

नियन्ता प्राजिता यन्ता स्तः ज्ञा च सार्थः

सव्येष्ठद्विणस्थौ च संज्ञा रथकुदुम्बितः॥४६॥

रथवान, गाड़ीवान के = नाम--(१) नियन्तु (२) प्राजितृ (३) यन्तृ (४) स्त (५) चतृ

(६) सारिथ (७) सब्येष्ठ (५) दत्तिगस्य ॥५६॥

( द्वे रथारूढस्य योद्ध )

रियनः स्यन्दनारोहा —

रथ पर चढकर लड़नेवालों के २ नाम—

(१) रथिन् (२) स्यन्दनारोह । ये (१-२) पुंक्षिङ्ग हैं ।

( ह्रे अइववाराणाम् )

श्रश्वारोहास्तु सादिनः ॥६०॥

घुदसवारों के २ नाम—(१) श्रश्वारोह (२) सादिन्।ये(१-२)पुँक्षिक हैं॥६०॥

( त्रीणि भटस्य )

भटा योधाश्च योद्धार.

लड़नेवाले के ३ नाम-(१) भट (२) योध (३) योद्धु ।

( द्वे सेनारश्चकस्य )

सेनारज्ञास्तु सैनिकाः।

सेना के पहरा देनेवाले यानी गरत देनेवाले के २ नाम-(१) सेनारच (२) सैनिक।

( ह्वे सेनायां मिलितस्यैकदेशीमृतस्य )

सेनायां समवेता ये सैन्यास्ते सैनिकाश्चते।६१।

फीज में रहनेवाले के २ नाम-(१) सैन्य (२) सैनिक ॥६१॥

( द्वे सहस्रसंख्याकेन गजादिना बलवतः )

विछनो ये सहस्रेण साहस्रास्ते सहस्रिणः ॥

हजार सिपाहियों के मालिक के २ नाम--

(१) साहस्र (२) सहस्रिन्।

(दे रथगजादेशकपादादिरशकस्य) परिधिस्थः परिचरः

स्वेदार मेजर के । नाम--(१) परिविस्थ (२) परिचर ।

( द्वे सेनापतेः )

सेनानीर्वाहिनीपात ॥६२॥

मनापति के १ नाम-(१) सेनानी (२)

वाहिनीपति ॥६२॥

( हे सन्ताहस्य चोलकारे )

कञ्चुको चारवाणोऽस्त्री

जिरहयस्तर के २ नाम-(१) कब्चुक (२)

गारयाण । (१ला) पुल्लिङ्ग (२रा) पु०-नपुनक है । (इ कन्जुकदादर्शार्थं मध्यकाये निषदस्य)

यत् मध्ये सकञ्जुका ।

षधनित तत्सारसनमधिकाङ्ग.

कमरपेटी के व नाम-(१) सारनन (२) श्वधिशीय ।

( ग्रीण शीर्षकाय )

यय शीपेकम् ॥६३॥

शीर्पएयं च शिरस्त्रे

होप के ३ नाम--(१) शीर्षक (२) सीर्षस्य , पनिसंहति । इससे (१स ) नरेसक (२स) (३) गिरस्स । (१-३) नपुनव हैं ॥६२॥

(सप्त कवचस्य)

अथ तनुत्रं वर्म दंशनम्। उरश्बुदः कङ्कटको जगरः कवचोऽस्त्रियाम्६४

कवच के ७ नाम-(१) तनुत्र (२) वर्मन्

(३) दशन (४) उरश्छद (५) कंकटक (६) जगर

(७) कवच । इनमें (१-३) नपुसक (४-६) पुंल्लिज

(७) पु<sup>\*</sup>०-नपुमक है।।६४॥

( चत्वारि परिहितकवचांदे )

श्रामुक्तः प्रातमुक्तश्च पिनद्धश्चापिनद्भवत् ।

भिल्लम आदि पहिरे हुए सैनिक के ४ नाम-

(१) श्रामुक्त (२) प्रतिमुक्त (३) पिनद्ध(४) श्रपिनद्ध । ये (१-४) पुं०-स्त्री०-नपंसक है।

(पद्म कवचमृत:)

संनद्धो वर्मितः सज्जो दृशितो ध्यृढकहूटः६४

पहने हुए कवच के ५ नाम-(१) सनद (२) वर्भित (३) सज्ज (४) दशित (५)

व्युढकंकट । ये (१-५) पुं ०-स्त्री०-नपुसक हैं ॥६४॥

त्रिप्वामुक्ताद्य:

थामुक थादि से लेकर व्युटककर नक के गव्द तीनों लिजों में होते हैं।

( एकं धतसन्नाहाना गणस्य )

वर्मभृतां कावचिकं गए।

कवचधारियों के समृह का नाम-(१) कावचिक (नपुसक)।

(सम्र पदातेः)

पदाति-पत्ति पदग-पादातिक पदाजयः ॥६६॥ पद्ध पदिकश्च

पैदल सेना कै ७ नाम—(१) पटानि (२) पत्ति (३) पदग (४) पादानिक (४) पदानि

(६) पद्ग (७) पविका ये (१-७) प्रेनिलङ्ग है ॥६६॥

( हे पदातिसमृहस्य )

श्रय पादातं पचिसंहतिः।

पैदलगम्ह के २ नाप-(१)पडाप (२)

करिंग्ड है

#### ( चावारि आयुधनीविनः )

## शस्त्राजीवे काराडपृष्टायुधीयायुधिकाः समाः ६७

ेजो हथियार वाँधकर जीविका करते हैं, उनके ४ नाम—(१) शस्त्राजीव (२) कार्यडपृष्ठ (३) श्रायुधीय (४) श्रायुधिक ॥६७॥

( त्रीणि शरनिक्षे गनिष्णातस्य )

# कृतहस्त सुप्रयोगविशिख. कृतपुख्यत्।

श्राच्छे तीरन्दाज निशाना मारनेवाले के ३ नाम—(१) कृतहस्त (२) सुप्रयोगविशिख (३) कृतपुरा।

( एकं लक्ष्याप्राष्ठशास्य )

#### श्रपराद्धपृषस्कोऽसौ लह्याद्यश्च्युतसायकः।६=

निशाना से चूके तीरन्दाज का नाम—(१) श्रपराद्धपृष्ठक ॥६८॥

#### ( पट् धनुर्धरस्य )

# धन्वी धनुष्मान्धानुष्को निषद्गवस्त्री धनुर्घरः

घनुषधारी के ६ नाम—(१) धन्विन् (२) धनुष्मत् (३) धानुष्क (४) निषंगिन् (५) श्रिष्ठिन् (६) धनुर्धर।

( द्वे शरधारिणः )

#### स्यात्काग्डवांस्तु काग्डीर

वाराधारी के २ नाम—(१) काराडवत् (२) काराडीर ।

(द्वे शक्त्यायुधधारकस्य)

शाकीक शक्तिहेतिक ॥६८॥

वर्छांधारी के २ नाम—(१) शाक्तीक (२) शक्तिहेतिक ॥६६॥

( एकेकं चिंदपरशुप्रतोः )

# याप्टीकपारश्वधिकौ यप्टिपश्वधिहेतिकौ।

त्तर्वाज का नाम—(१) याष्टीक। फरसेवाज का नाम—(१) पारस्वधिक।

१ कीटिलीय अर्थशास (अधिकरण ११, अ०१, ओ० ५) में लिखा है — काम्बीन सुराष्ट्रचत्रियश्रेषयादयो वार्ताश-स्त्रीपजीविन । अर्थात् काम्बीज और गुजरात के चत्रियों का मधशासन था और उनकी श्राजीविका रोती व लड़ाई-भिड़ाई थी।

#### ( द्वे खङ्गायुधस्य )

# नैिह्माशकोऽसिद्देतिः स्यात्

तरवरिहा (तलवार वॉधनेवाले) के २ नाम— (१) निश्चिशिक (२) श्रासिहेति। ये (१-२) पुॅल्लिक्क हैं।

( एकेकं प्रासकुन्तायुधिनोः )

समौ प्रासिक-कौन्तिकौ ॥७०॥

वल्लमधारी का नाम—(१) प्रासिक । भालेवाले का नाम—(१) कौन्तिक ॥७०॥

( द्वे चर्मधारिण: )

#### चर्मी फलकपाणिः स्यात्

डाल वॉधनेवाले के २ नाम—(१) चर्मिन् (२) फलकपाणि ।

( द्वे ध्वजधारकस्य )

# पताकी वैजयन्तिक:।

भाग्डावाले के २ नाम—(१) पताकिन् (२) वैजयन्तिक।

( चःवारि सहायस्य )

## त्रजु<sup>ए</sup>छव. सहायश्चानुचरोऽभिचर: समा *७*१

सहायक के ४ नाम—(१) त्रानुप्लव (२) सहाय (३) त्रानुचर (४) त्राभिचर ॥७१॥

(सप्त पुरोगामिनः)

## पुरोगाऽग्रेसर-प्रष्ठाऽत्रतःसरपुरःसराः । पुरोगमः पुरोगामी

श्रागे चलनेवाले (श्रगुश्रा) के ७ नाम— (१) पुरोग (२) श्रमेसर (३) प्रष्ट (४) श्रमत सर (५) पुर मर (६) पुरोगम (७) पुरोगामिन।

( द्वे शनैर्गामिनः )

मन्द्रगामी तु मन्थरः ॥७२॥

वीरे २ चलनेवाले के २ नाम—(१) मन्द-गामिन् (२) मन्थर ॥७२॥

( द्वे भतिवेगवतः )

#### जंघालोऽतिजचस्तुल्यः

जल्द चलनेवाले के २ नाम—(१) जघाल (२) श्रातिजव। ( द्वे जंघाजीविनः ) जंघाकरिक-जांधिकौ।

हरकारे के २ नाम—(१) जघाकरिक (२) जाधिक।

( पढ वेगवन्मात्रस्य )

तरस्वी त्वरितो वेगी प्रजवी जवनो जव ॥७३॥ कामहाम्य नुकामीनः जल्दवाज के ६ नाम--(१) तरस्विन् (२)

त्वरित (३) चैगिन् (४) प्रजविन् (५) जवन म कामीन । (६) जब। ये (१-६) पुँक्तिक हैं ॥७३॥

( एक जेतुं शक्यस्य )

जय्यो य शक्यते जेतुम् जिसे जीत सके उसका नाम-(१) जय्य।

> ( एकं जेतु योग्यस्य ) जेयो जेतव्यमात्रके।

जीतने लायक वा नाम--(१) जेय।

(हे जेतः) जीवस्तु जेता जो जीत सके उस जीतनेवालं के २ नाम-

(१) जैत्र (२) जैतृ। ये (१-२) पुँक्तिङ्ग है। ( प्रोणि सामर्थेन शतृणां सम्मुखं गच्छत. )

यो गच्छत्यलं विद्विपत प्रति ॥ १४॥ सोऽभ्यमिष्योऽभ्यमित्रीयोऽप्यभ्यमित्रीण इत्यपि

मामध्यं से शत्रश्रोंके सम्मुत लहने के लिए जानेवाले के ३ नाम-(१) श्रम्यमिन्य (२) अभ्यमित्रीय (३) अभ्यमित्रीस । वे (१-२)

पृक्षिग हैं ॥७४॥ ( हे घलातिविद्योपतः ) ऊर्जस्पलः स्यादुर्जस्वी य ऊर्जातिशयान्वित

पहलवान के २ नाम--(१) ङर्जस्वत (२) उर्जस्यन ॥७४॥ (हे विशालवशसः)

स्यादुरस्यानुरसिलः

परी (हानी-कीर्र) गानी गले के शतम— (१) उसन्तर (३) उसन्ति ।

( श्रीणि स्थस्वामिनः )

रियनो रिथको रथी रथ के स्वामी के ३ नाम-(१) रथि

(२) रथिक (३) रथिन्। ( हे यथेरछं गमनशीरूस्य )

मनमाना चलनेवाले का नाम-(१) ऋतु

( एकमतिगमनशीलम्य ) ह्यत्यन्तीनस्तथा भृशम् ॥ ७६ वारवार चलनेवाले का नाम-( । अरु

न्तीन ॥७६॥ ( न्नीणि शूरस्य )

शरो बीरश्च विकान्तः

शूर वीर वहादुर के 3 नाम-(१) शूर ( वीर (३) निकान्त। ( त्रीणि जयशीहरूप )

जिप्गु (३) जित्वर । ( एकं युद्धकुशरूम )

जीतनेवाले के ३ नाम-(१) जेतृ (२

जेता जिप्एथ जिल्बरः

सायुगीनो रणे साधुः रणकुशत वा नाम—(१) मांपूर्गीन । शस्त्राजीयादयस्त्रिपु ॥७९

गीन शब्द नक तीनो लिंगों ये होते है ॥ १०॥ ( प्वाइश मेनाया ) ध्यजिनी घाहिनी सेना पृतनानीपितनी चम्. वर्षिनी वल सैन्यं चक्रं चानीफमित्रवाम

'शायाजीव' ( 'गेक ६७) में लेपर 'गा

मेना शांच के रश स्ता-(१) करिय (२) वाहिनी (३) रेना (४) इन्ता (४ श्रनीविरी (६) नम् (७) वर्गार्ग (६) व

(१) रेजर (१०) उस (११) प्रसीर १ वर (१ ३) क्लिंग (६-१०) स्पन्न (१॥४

पुरुवादेस्ब है । १ : - 11

## ( द्वे च्यूहस्य )

<sup>१</sup>च्यूहस्तु बलविन्यासः

सेना की रचना किलेवन्दी के २ नाम— (१) न्यूह (२) वलविन्यास।

( एकेक सेनाविशेषभेदानाम् )

भेदा दएडादयो युधि।

<sup>२</sup>सेना की रचना के श्रानेक मेद हैं। यथा— (१) दराड श्रादि।

( हे च्यूहपश्चाद्भागस्य )

प्रत्यासारो ध्यूहपार्षिणः

व्यूह के पिछले भाग के २ नाम—(१) प्रत्यासार (२) व्यूहपार्षिण । ये (१-२) पुँक्तिङ्ग हैं। (हे सेनायाः पश्चाद्धागस्य)

सैन्यपृष्टे प्रतिग्रहः ॥७९॥ फौज के पिछले भाग के २ नाम—(१)

सन्यपृष्ठ (२) प्रतिम्रह ॥७६॥

( एकं सेनाविशेषस्य )

एकभैकरथा व्यश्वा पत्ति पञ्च पदातिका ।

े <sup>3</sup>जिममें १ हाथी २ रथ 3 घोडे और ५

१ व्यृहलच्चर्---

मुखे रथा इयाः पृष्ठे तत्पृष्ठे च पदातय । पार्श्वेयोश्च गजाः कार्या व्युहोय परिकीर्तितः ॥

व्यू ह के विषय में कौटिलीय श्रर्थशास्त्र में (श्रिथिकरण

१०, भ० ५७६) लिखा है।

इसमें समन्यूह, विषमन्यूह, प्रकृतिन्यूह, द्रग्रस्यूह, भोगन्यूह, श्रसहतन्यूह, प्रदरन्यूह, दृढकन्यूह, श्रसस्यन्यूह, रयेनन्यूह, सक्षयन्यूह, विजयन्यूह, रश्लकर्णन्यूह, विशाल-विजयन्यूह, चमुमुखन्यूह, भाषाख्यन्यूह, सृचीन्यूह, वलन्यू, दुर्जयन्यूह, शकटन्यूह, मकरन्यूह, मण्डलन्यूह, सवैतोमद्र-न्यूह, श्रादि का उल्लेख हैं।

- २ कामन्दक ने दर्गड का लव्या वतलाया है— तिर्यम्बृत्तिस्तु दण्ड स्य द्वोगोऽन्वावृत्तिरेत च । सण्डल सर्वतीवृत्ति पृथम्बृत्तिरसहत ॥

३ पत्तिलचयाम्--

एको रथो गजश्चैको नराः पच पदातय.।

त्रयद्म तुरगास्तज्ज्ञे. पित्तिरित्यभिषीयते ॥—मरत ।

पैदल हों उस सेना का नाम—(१) पत्ति (स्त्री॰)

( एकैकं सेनाविशेपस्य )

पत्त्यंगैस्त्रिगुणैः सर्वैः क्रमादाख्या यथोत्तरम् सेनामुखं गुरुमगणौ वाहिनी पृतना चम्ः। श्रनीकिनी

कम से तिगुने पत्त (पैदलों) के नाम ये हें—तीन पत्ति का नाम—(१) सेनामुख (पुं०) तीन सेनामुख का नाम—(१) गुल्म (पुं०-

तीन गुल्म का नाम — (१) गरा (पु॰)।
तीन गरा का नाम — (१) वाहिनी (स्त्री॰)।
तीन वाहिनी का नाम — (१) पृतना (स्त्री॰)।
तीन पृतना का नाम — (१) चमू (स्त्री॰)।
तीन चमू का नाम — (१) श्रनीकिनी (स्त्री॰)।
॥ =०॥

( एकमक्षोहिण्याः )

दशानीकिन्यचौहिणी

दश अनीकिनी का नाम—(१) अर्चाहिणी।

( चरवारि सम्पदः )

अथ संपदि ॥ ६१॥

संपत्तिः श्रीश्च हद्मीश्च

सम्पत्ति के ४ नाम—(१) सम्पट्(२)

४ अन्तेहिणी का प्रमाण अन्य यन्य से—
अन्तेहिण्यामित्यथिकै सप्तत्या हाष्ट्रमि राते ।
सयुत्तानि सहासाणि गजानामेकिंशिति । २१८७०
प्रवमेव रथानां तु संख्यान कीर्तित वृषे । २१८७०।
पष्पष्टिसहसाणि पर् रातानि दरीव तु ॥
सख्यातास्तुरगास्तज्ज्ञीवना रथतुरगमे ६५६१०।
नृणा शतसहस्राणि सहस्राणि तथा नव।
रातानि त्रीणि चान्यानि पञ्चाराच पदातयः १०६३५०
अन्तीहिणीप्रमाणन्तु महामारते-

श्रचीहिणी प्रमाण तु खाङ्गाप्टेकद्विकैगेने । रथेरैतेहुँचैक्षिप्ने पञ्चन्तेस्तु पदातय ।

महाचौहिंखी प्रमाणम्— स्रह्मय ०० निधि ६ वेदा ४ चि २ चन्द्रा **१ द**य ■ ग्रि

३ हिमांशुमि १।

महाचौहिखिका प्रोक्ता सख्या गिखतकोविदैः॥

सम्पत्ति (३) श्री (४) लच्मी। (१-४) स्त्रीलिङ हे॥ पर्शा

( त्रीणि विषत्ते )

विप्रयां विपदापदी।

विपत्ति के ३ नाम—(१) विपत्ति (२) विपट (३) श्रापट्।

(चरवारि शस्त्रस्य)

श्रायुधं तु प्रहरणं शस्त्रमस्त्रम्

रास्त्र के • नाम—(१) श्रायुध (२) प्रहरण (३) राम्त्र (४) श्रास्त्र ।

(सप्त धनुपः)

श्रथास्त्रियौ ।:=२॥

धतुश्चापौ धन्वश्ररासनकोदग्डकार्मुकम्। इष्वासोऽपि

धनुष के ७ नाम—(१) बनुष् (२) चाप (३) धन्वन् (४) शरायन (४) कोद्राट (६) कार्मुक (७) टप्वास । इनमे (१-२) नपुंसक तथा

पुतिप्ता (३-६) नपुत्रक खीर (७) पुँक्षिण हैं ॥=२॥ ( एक कर्णस्य धनुष )

> श्रथ कर्णस्य कालपृष्ठं शरासनम् । =३॥ कर्ग के धनप वा १ नाम—(१) काल-

पुष्र ॥ =३ ॥

( हे अर्जुनस्य धनुषः )

कविध्वजस्य गाएडीवगारिडवी पुनर्पुसको ।

श्रर्जुन के धनुप के ? नाम-( । ) गाराहीव

र कान इब पृष्ठ यस्यामी कालपृष्ठ ध्रथवा कान (कालवर्षी) पृष्ठ यग्येति विद्यहः। (२) गाडिव। ये (१-२) टोनों पुँिलक्क श्रीर नपुसक हैं।

( ह्रे धनुप: प्रान्तस्य ) कोटिरस्याटनी

धनुष के नीचे-ऊपरवाले दो कोनों के २ नाम--(१) कोटि (२) श्रटनी।

( द्वे ज्याघातवारणस्य )

गोधातले ज्याघातवारणे ॥ 🖙 ४ ॥ युनुष की टोरी से हाथ न कटे, इस लिए

पहने जानेवाले दस्ताने के ■ नाम—(१) गोधा (२) तला। ये (१-२) स्त्रीलिङ्ग तथा

नपुंसक हैं ॥=४॥

( एकं धनुषो मध्यस्य ) लस्तकस्तु धनुर्मध्यम्

धनुष के विचले भाग वा नाम—(१) लस्तक।

( धनुर्गुणस्य चःवारि )

मौर्वी ज्या शिञ्जिनी गुण्।

बनुष की डोरी (ताँत) के ४ नाम—(१) मार्वी (२) ज्या (३) शिचिनी (८) गुरा। इनमें (१-३) स्त्रीनित हैं र्यार (४ था) पुंहिलका है।

( १०व धनुर्घारिणामासनभेटानाम् ) स्यात्प्रत्याछीढमालीढमित्यादि स्थानपञ्चकम्

अत्याळाढमाळाढामत्याद् स्यानपद्धपम् <sup>२</sup>यनुर्धारी वीरों के पाँच पेतरों के नाम-

धनुषीर्यों के शेष ३ पेतरा दम प्रकार करें गए किस्मिपद, किसाब और गएडल। पेवों के सम्यासार रिथित का नाम—(१) समपद।

श्रजोहिणी सैना का प्रमाण

| सेना         | , पति | मेनामुख | गुल्म | ग्रा | चाहिनी                                 | प्रवना | चमृ   | भर्नाकिनी | भक्षीहिणा      |
|--------------|-------|---------|-------|------|----------------------------------------|--------|-------|-----------|----------------|
| हाथी, रथ     | •     | •       | , 9   | रेष  | 1 73                                   | 282    | , ७२९ | ₹160      | ; 21ca=        |
| <b>धो</b> द् |       | 8       | ₹७    | <1   | : २४३                                  | • = 9  | *16*  | £0£1      | <b>*%\$1</b> • |
| Ŷ¢ĸ          |       | 14      | 1 84  | 124  | `************************************* | 1214   | ~ ~   | 15454     | 168246         |

वायीं जघा को फैलाने तथा दाहिनी जंघा के समेटने की स्थिति का नाम—(१) प्रत्यालीढ । दाहिनी जंघा को फैलाने तथा वायी जंघा को समेटने की थिति का नाम—(१) त्रालीढ ।

( त्रोणि लक्ष्यस्य )

लक्षं लक्ष्यं शरव्यं च

निशाने के ३ नाम—(१) लच्च (२) लच्च (३) शरव्य।

( द्वे वाणाक्षेपाभ्यासस्य )

शराभ्यास उपासनम्।

वाणा चलाना सीखने के २ नाम—(१) शराभ्यास (२) उपासन।

#### (बाणस्य द्वादश )

वाग के १२ नाम—(१) पृष्टक (२) वाग (३) विशिष (४) अजिह्मग (५) खग (६) आशुग (७) कलम्ब (=) मार्गग (६) शर (१०) पत्रिन (११) रोप (१२) इषु । इनमें (१ से ११ तक) पुँ लिल झ, तथा (१२वॉ) इषु शब्द पुँ लिल झ तथा स्त्रीलाझ दोनों है ॥ ६॥

( द्वे छोहमयबाणस्य )

प्रक्वेडनास्तु नाराचाः

लोहे के वार्णों के २ नाम—(१) प्रच्वेडन (२) नाराच।

( हे बाणपक्षस्य )

पद्मी वाज

वासा में लगनेवाले ककादि पख के २ नाम-(१) पन्न (२) वाज।

त्रिपृत्तरे ॥=९॥

'निरस्त' शब्द से लेकर 'लिप्तक' शब्द

वारह अगुल कं श्रन्तर स पाँवों को ठहरा कर रिथत होने का नाम—(१) विशाख।

मग्रहलाकार करके स्थित होनेका नाम—(१) मग्रहल। इन्द्र से लहने के लिये रघु आलीड पैतरे से खडे हुए थे। देखिए रघुवरा। पर्यन्त सभी शब्द पुं-स्त्री-नपुंसक तीनों लिंगों मे कहे गये हैं॥ ८७॥

( एकं धनुपा प्रहितवाणस्य ) निरस्तः प्रहिते बाग्रे

धनुप से छूटे हुए वागा का नाम—( ! ) निरस्त ।

( त्रीणि विपाक्तवाणस्य )

विपाक्ते दिग्धलिमकौ।

जहरीले वार्णा के ३ नाम—(१) विपाक (२) दिग्व (३) लिप्तक।

( पट तूणीरस्य )

त्णोपासङ्गत्णीरनिषंगा इषुधिर्हयोः ॥==॥ त्रयाम्

जिसमें वाग रया जाता है, उस तरकस के ६ नाम—(१) तूग्र (२) उपासक्त (३) तूग्रीर (४) निषक्त (५) इष्ठु (६) तूग्री। इनमें (५ वॉ) शब्द पुँक्लिंग तथा स्त्रीलिंग दोनों है स्त्रीर (६ वॉ) केवल स्त्रीलिंग है । शेष पुँक्लिंग हैं। ==॥

(नव खद्गस्प)

खड्गे तु निस्त्रिशचन्द्रहासासिरिष्टय ।

कौद्मेयको मगडलाग्र. करवालः क्रपाणवत् = १ खड्ग (तलवार) के १ नाम—(१) खड्ग

(२) निार्ध्वेश (३) चन्द्रहास (४) यसि (५) रिष्टि (६) कौत्तेयक (७) मग्डलाय

( ६ ) करवाल ( ६ ) कृपारा ॥ न६ ॥

( खड्गमुच्टेरेकम् )

त्सरः खड्गादिमुप्टौ स्यात्

तलवार की मूट का नाम-(१) त्सर।

( एकं मेखलाया )

मेखला तन्नियन्धनम्।

तत्तवार की म्यान का नाम—(१) मेराला। (त्रीणि 'ढाल' इति ख्यातस्य चर्मणः)

फलकोऽस्त्री फल चर्म

१ आदिना कटारखजारादीनां झहरणम् ।

हाल के ३ नाम—(१) फलक (२) फल
(३) चर्मन्। इनमें (१ ला) शब्द पुँक्षिक श्रौर
नपुंसक (२-३रा) नपुसकलिक हैं।
(फलकस्य मुध्देरकम्)
सत्राहो मुिटरस्य यः ॥६०॥
जहाँ से टाल पकडी जाती है, उस मूठ का

जहाँ से टाल पकडी जाती है, उस मूठ का नाम—(१) सम्राह ॥६०॥ (त्रीणि मुद्ररस्य)

द्वघणो मुद्गरघना

मुद्गर के ३ नाम—(१) हुघण (२) मुद्गर (३) घन।

(३) धना (हे हस्वखडगस्य)

स्यादीली करवालिका।

ैसांड के २ नाम—(१) ईली (२) कर-वालिका।

( हे अरमप्रक्षेपसाधनस्य )

भिन्दिपाल: स्गस्तुल्यो

जिसमे पत्थर फेका जाता है, उस देलवास के २ नाम—(१) भिन्दिपाल (२) सुग।

( ह्रे परिघरय )

परिघ पारघातन ॥६१॥

परिष के २ नाम—(१) परिष (२) परिषातन ॥ ११॥

( चत्वारि कुठारस्य )

द्रयो. कुरार' स्वधिति. परशुश्च परश्वध.।

कुछार के ४ नाम—(१) कुछार (२)

स्पधिति (३) परशु (८) परस्वव ।

( पायारि छुरिकायाः ) स्याच्छुस्त्री चासिपुत्री च छुरिका चासिधेनुका॥

ाइरी के ८ नाम—(१) शस्त्री (२)

र्यानपुत्री (२) तृतिवा (४) श्रातिषेतुका ॥६२॥ (द्वे शस्यस्य)

पा वुंसि शल्यं मंकुर्ना

पर्छ। वे = नाम—(१) शस्य (२)

र रसायो वर् भीत गर, मी यहते हैं

शंकु । इनमें (१ला ) पुॅल्लिङ तथा नपुंसक दोनों है, श्रौर (२रा) केवल पुँल्लिङ है ।

( द्वे तोमरस्य ) शर्वेळा तोमरोऽास्त्रयाम् ।

गडासे के २ नाम—(१) शर्वला (२) तोमर<sup>२</sup>। इनमे (१) स्त्रीलिंग (२) पुॅलिङ्ग है।

( ह्रे कुन्तस्य ) प्रासस्तु कुन्तः

> भाले के २ नाम—(१) प्रास (२) कुन्त । (चत्वारि खङ्गादिप्रान्तभागस्य)

को ग्रस्तु स्त्रिय पाल्यश्रिकोटयः ॥६३॥

खङ्ग आदि की नोक के ४ नाम— (१) कोएा (२) पालि (३) अश्रि (४) कोटि।

डनमें (१) पुल्लिङ्ग (२-३-४) स्त्रीलिङ्ग हे ॥६३॥ ( त्रीणि चतुरङ्गसैन्यसंनहनस्य )

सर्गिमिसारः सर्वोघः सर्वसन्नहनार्थकः । सेना की जमान के ३ नाम---(१) सर्वाभि-

सार (२) सनोघ (३) मर्वसनहन । (एकमस्रमृतां नृपाणा महानवम्यां दशस्या वा

नीराजनासमये शस्त्रादिसमर्पणलक्षणस्य विधेः ) लोहाभिस्मारोऽस्त्रभनां राज्ञां नीराजनाविधि

लोहाभिसारोऽस्त्रभृतां राज्ञां नीराजनाविधिः राज्ञ धारण करनेवाले राजाव्यों के यहाँ

महानवमी श्रथवा विजय दशमी के श्रवसर पर प्जन के समय श्रश्न श्रादि श्रपेश के विधान का नाम—(१) लोहाभिसार ॥६४॥

( एकं सेनया शत्री गमनस्य )

तःसेनयाभिगमनमरो तद्भिषेणनम् । सेना लेम्र रात्र पर चढाई करने का

( पटकं प्रयागस्य )

नाम-(१) श्रमिपेणन ।

यात्रा विजयाऽभिनिर्याणं प्रस्थान गमनं गम ६४ यात्रा वे ६ नाम—(१) यात्रा (२) जन्या (२) अभिनिर्याणः (४) प्रस्थान (४)

नगन (६) गन । १४॥

ीगम्मा विषयेद्रमेनेनि नीसर.

( हे सेनायाः प्रसरणस्य )

स्यादासारः प्रसर्गम्

सेना की फैलाव के २ नाम—(१) श्रासार (२) प्रसर्णा।

( द्वे प्रस्थितायाः सेनायाः )

प्रचकं चिंतार्थकम्।

प्रस्थित् सेना के २ नाम—(१) प्रचक (२) चलित।

( एकं रणे निर्भीकतया गमनस्य )

श्रहितान्प्रत्यभीतस्य रखे यानमभिक्रमः ॥६६॥

निर्भीक भाव से सम्राम में गमन करने का नाम—(१) श्राभिक्रम ॥६६॥

( द्वे वैतालिकस्य )

वैतालिका बोधकराः

प्रात काल स्तुति पाठ करके राजा को जगाने वातो भाट के २ नाम—(१) वैतालिक (२) वोधकर।

( हे वन्दिविशेषस्य )

चाक्रिका घरिटकार्थकाः।

घराटा बजानेवालों के २ नाम—(१) चाकिक (२) घारिटक।

( हे राजाग्रतो वशकमस्य स्तावकादीनाम् ) स्युमीगधास्तु मगधाः

राजा के समच्च राजवश का वर्णन करने वालों के २ नाम—(१) मागध (२) मगव।

( हे वन्दिन )

वन्दिनः स्तुतिपाठकाः ॥६०॥

स्तुति करनेवाले वन्दीजनों के २ नाम-

(१) वन्दी (२) स्तुतिपाठक ॥ ६७ ॥

( शपथाचे संग्रामादनिवर्तिनो वीरास्तेपामेकम् )

संशासकास्तु समयात्संग्रामाद्निवर्तिनः। रापथ करके सम्राम में जाकर पीछे न लौटने-

शपथ करक सम्राम म जाकर पाछ न लाट

१ महामारत में सशप्तकों के शुद्ध का हृदयग्राक्षी वर्णन है। ( चःवारि रजसः )

रेणुईंथोः स्त्रियां घूलिः पांछुर्ना न द्वयो रज

धृल के ४ नाम—(१) रेगाु (२) धृलि (३) पासु (४) रजस् इनमे (१) पु॰ स्त्री, (२)

स्त्री॰, (३) पु॰, (४) नपुसक है ॥६८॥

( द्वे पिष्टस्य रजसः )

चूर्णे चोद

चूर्ण के २ नाम—(१) चुर्ण (२) ज्ञोट।

इनमे (१) पु०-नपुसक दोनों है।

( द्वे अध्यन्तमाकुले सेन्यादौ )

समुत्पिञ्जपिञ्जलौ भृशमाकुले।

त्र्यतिशय भयभीत सेना त्र्यादि के २ नाम-

(१) समुत्पिञ्ज (२) पिञ्जल ।

( चःवारि पताकायाः ) पताका वैजयन्ती स्यात्केतन ध्वजमस्त्रियाम्

ाताका वजयन्ता स्थात्कतन ध्वजमास्त्रयाम् भएडे के ४ नाम—(१) पताका (२)

वैजयन्ती (३) केतन (४) ध्वज । इनमें (१-२)

स्रीलिङ्ग (३-४) नपुंसक श्रीर पुँक्तिङ्ग दोनों हैं॥ ६६॥

(एकं या युद्धभूमि: खण्डितैर्गजादिमिरतिभयदातस्याः)

सा वीराशसन युद्धभूमिर्योऽतिभयप्रदा ।

हाथी, घोड़े, पैदल श्रादि के कट जाने से जो युद्ध भूमि विशेष भयावनी मालूम पडती हो, उसका नाम—(१) वीराशमन।

(एकं अहमझे भवामीस्याग्रहपुर:सरं युद्धकारिणः )

श्रहं पूर्वमहं पूर्वमित्यहंपूर्विका स्त्रियाम्॥ ००॥

जिस संग्राम मे वीर लोग 'पहले में लहुँगा पहले में लहुँगा' इस प्रकार का उत्साह दिखा रहे हों, उस संग्राम का नाम—(१) श्रहपूर्विका।

यह शब्द स्त्रीलिङ्ग है ॥१००॥

(अहं पुरुषः शक्तोहं इति भावाभिन्तयतां सेनिका-नामेकम् )

श्राहोपुरुपिका दर्पाद्या स्यात्संभावनात्मनि।

में पुरुष हूँ, इस प्रकार प्राभिमान के माथ

#### ( हे संग्रामध्वनेः )

#### पटहाडम्बरी समी।

जुक्ताऊ नगाड़े की ध्वनि के २ नाम—(१) पटह (२) श्राडम्बर।

( त्रीणि बलात्कारस्य )

### प्रसमं तु बलात्कारो हुउ

हठ के ३ नाम—(१) प्रसभ (२) वला-त्कार (३) हठ।

( द्वे युद्धमर्यादाया उव्लंघनस्य )

श्रथ स्वलितं छलम् ॥१०=॥

युद्ध की मर्यादा को उल्लंघन करने (घोखा देने) के २ नाम—(१) स्खलित (२) छल ॥ १०८ ॥ ( त्रीणि उत्पातस्य )

श्रजन्यं क्लीवमुत्पात उपसर्गं, समं त्रयम् ।

उत्पात के ३ नाम—(१) श्रजन्य (२) उत्पात (३) उपसर्ग। इनमें (१) नपुंसक तथा (२-३) पुंलिलग हैं।

(त्रीणि मोहस्य)

## मुर्च्छा तु कश्मलं मोहोऽपि

मोह के ३ नाम—(१) मूच्छी (२) करमल (३) मोह। इनमें (१) स्त्रीलिज्ञ है।

( द्वे शत्रुदेशपीडनस्य )

श्रवमर्दस्तु पीडनम् ॥१०६॥

धान्य श्रादि से पूर्ण शत्रु के देश को तहस-नहस करने के २ नाम—(१) श्रवमर्द (२) पीडन ॥१०६॥ ( हे छकादाक्रमणस्य )

# श्रभ्यवस्कन्दनं त्वभ्यासादनम्

धोखे से आक्रमण करने के २ नाम—(१) श्रभ्यवस्कन्दन (२) श्रभ्यासादन।

( द्वे जयस्य )

विजयो जय:।

जीत के २ नाम—(१) विजय (२) जय।
(त्रीणि प्रतीकारस्य)

वैरशुद्धिः प्रतीकारो वैरनिर्यातनं च सा॥११०॥ वैर मिटाने के ३ नाम—(१) वैरशुद्धि (२) प्रतीकार (३) वेंरनिर्यातन ॥ ११०॥ (अष्टौ पळायनस्य)

प्रदावोद्राव-सद्राव सदावा विद्रवो द्रव । श्रपक्रमोऽपयानं च

संयाम से भागने के = नाम—(१) प्रद्राव (२) उद्राव (३) संद्राव (४) सदाव (५) विद्रव (६) द्रव (७) श्रपक्रम (=) श्रपयान। (एकं पराजयस्य)

रणेभङ्गः पराजयः ॥१११॥

पराजय का नाम—(१) पराजय ॥ १११ ॥ ( द्वे पराजितस्य )

पराजितपराभृतौ

हारे हुए के २ नाम—(१) पराजित (२) पराभूत ।

( द्वे निलीनस्य ) त्रिषु नष्टतिरोहितौ ।

छिपे हुए के २ नाम—(१) नष्ट (२) तिरो-हित । तीनों लिंगों मे इनका पाठ है ।

( त्रिंशद् वधस्य )

प्रमापणं निवर्हणं निकारणं विशारणम्॥११२॥ प्रवासनं परासनं निष्ट्रदनं निर्हिसनम् । निर्वासनं सज्ञपनं निर्प्रन्थनमपासनम्॥११३॥ निस्तर्हणं निहननं चणनं परिवर्जनम् । निर्वापणं विशसनं मारणं प्रतिघातनम्॥११४। उद्यासनप्रमथनकथनोज्जासनानि च । श्रास्त्रमपिजविशास्त्रातोन्माथवधाश्रपि॥११४॥

वध के ३० नाम—(१) प्रमापण (२) निव-ईण (३) निकारण (४) विशारण (५) प्रवा-सन (६) परासन (७) निघूदन (६) निर्हि-सन (६) निर्वासन (१०) संइपन (११) निर्धन्थन (१२) अपासन (१३) निस्तईण (१४) निहनन (१५) च्लागन (१६) परिवर्जन (१७) निर्वापण (१६) विशसन (१६) मारण (२०) प्रतिघातन (२१) उद्घासन (२१) प्रमथन (२३) कथन (२४) उज्जासन (२५) श्रालम्भ (२६) पिज (२७) विशर (२८) घात (२६) उन्माथ (३०) वध ॥११२-११५॥ (मृत्योर्दैज़)

स्यात्पंचता कालधमों दिए। तः प्रलयोऽत्ययः। श्रन्तो नाशो द्वयोर्मृत्युमैरणं निधनोऽस्त्रियाम्

मृत्यु के १० नाम—(१) पंचता (२) कालधर्म (३) दिष्टान्त (४) प्रलय (५) अत्यय (६) अन्त (७) नाश (६) मृत्यु (६) मरण (१०) निधन। इनमे (६वाँ) स्त्री-पुॅलिंग दोनों है। (१०) पु-नपुंसक लिक्ष है। ११६॥ (सष्ठ मृत्य स्य)

परासु-प्राप्तपञ्चत्व-परेत-प्रेत-सस्थिताः ।

मृत प्रमीतौ त्रिष्वेते

मरे हुए के ७ नाम—(१) परासु (२) प्राप्तपचत्व (३) परेत (४) प्रेत (५) सस्थिन (६) मृत (७) प्रमीत । तीनों लिंगों में इनका पाठ है।

( चिवेस्त्रीणि )

चिता चित्या चिति स्त्रियाम् ॥११॥। चिता के ३ नाम—'१) चिता (२) चित्या

(३) चिति । ये तीनों स्त्रीलिंग हैं ॥११७॥

( अपगतमूध्नं. कलेवरस्यैकम् )

कबन्धोऽस्त्री कियायुक्तमपम्धंकलेवरम्। सिर कटे किन्तु तङ्फडाते हुए यह का नाम—(१) कवन्ध (पुं-नपुंसक)।

( द्वे वमशानस्य )

श्मशानं स्यात्पितृवनम्

रमशान के २ नाम—(१) रमशान (२) पितृवन।

(द्वे शवस्य)

कुणप शवमस्त्रियाम् ॥ (१८॥

सुरें के २ नाम — (१) कुराप (२) शव। इनमें (२) पुह्नित श्रीर नपुसकलिक दोनों है ॥११७॥

( त्रोणि 'केदी' इति स्यातस्य ) मत्रहोपत्रहो बन्द्याम् कैदी के ३ नाम—(१) प्रयह (२) उपग्रह (३) बन्दी।

( एकं बन्धनगृहस्य )

कारा स्याद्बन्धनालये।

जेल का नाम--(१) कारा।

( ह्रे प्राणधारणस्य )

पुंसि भूम्न्यसवः प्राणाश्चैवम्

प्राण् के २ नाम—(१) श्रम् (२) प्राण् । ये (१-२) पुँ ह्विङ्ग श्रोर बहुवचनान्त होते हैं।

(द्वे जीवस्य)

जीवोऽसुधारणम् ॥११६॥

जीव के २ नाम—(१) जीव (२) ऋसु-धारण ॥११६॥

( जीवितकार स्पेकम् )

**श्रायुर्जीवितका**ळः

जीवित समय (उम्र) का नाम—(१) श्रायुप्। (नपुं॰)

( जीवितौपधस्यैकम् )

ना जीवातुर्जीवनौपधम्।

जीवन की रत्ता करनेवाली श्रौषधि का नाम—(१) जीवातु (पुँ हिलक्ष)।

(इति चित्रियवर्ग ८)

च्रथ वैश्यवगैः ६

( पट् वैषयस्य )

अरन्या अरुजा अर्या वैश्या भूमिस्पृशो विशः

वैश्य के ६ नाम—(१) ऊरव्य (२) ऊरव

(३) श्रर्य (४) वैश्य (५) भूमिस्पृश् (६) विश् ।

( पट् जीविकायाः )

श्राजीवो जीविका वार्ता वृचिवंर्तंनजीवने॥१॥

रोजी के ६ नाम—(१) ग्राजीव (२) जीविका (३) वार्ता (४) वृत्ति (५) वर्तन (६) जीवन। (इनमें (१) पुं (२-४) स्त्री (५-६) नपु सक हैं॥१॥

( त्रीणि वृत्तिमेदस्य )

स्त्रियां रुपिः पाशुपाल्यं वाशिज्यं चेति वृत्तयः।

वृत्तिमेद के ३ नाम—खेती करना (१) कृषि= स्त्री॰ (२) पशुत्रों केा पालकर जीविका चलाना पाशुपाल्य≔नपु'० (३) व्यवहार श्रथवा देन लेन करना ¹ वाणिज्य (नपु'सक)=कय-विकय ।

# ( द्वे सेवायाः )

# सेवा श्ववृत्तिः

<sup>२</sup>नौकरी के २ नाम—(१) सेवा (२) श्ववृत्ति।

( द्वे कृषेः )

#### श्रमृत कृषि:

खेती के २ नाम—(१) अनृत (२) कृषि।
(त्रीणि डन्डवृत्ते:)

उञ्छशिलं खुतम् ॥ २॥

उञ्छशिल वृत्ति का नाम—(१) ऋत। वाजार आदि में कथ-विकय के अनन्तर गिरे हुए दानों के चुनने का नाम—(१) 'उञ्छ'।

खेत कट जाने के बाद खेत का स्वामी जिन दानों को खेत में छोड़ देता है, उनके नाम--(१) शिला।

( एकं याच्चालब्धवस्तुनः याच्चाविरहित-

#### वग्तुनोऽप्येकमेव )

# द्वे याचितायाचितयोर्यथासंख्यं मृतामृते ।

मॉगने पर मिली हुई वस्तु का नाम— (१) मृत और विना मॉगे अपने आप मिली वस्त का नाम—(१) अमृत।

( वाणिज्यस्यैकम् )

#### सत्यानृतं विणिग्भावः स्यात्।

वाणिज्य व्यवसाय (विनयई) का नाम—(१) सत्यानृत (नपु •)।

१ महाभारत और गीता में भी लिखा है—
कृषिगोरस्रवाखिज्य वैश्यकमें स्वभावजम् ।

२ स्मृतियाँ भी सेवावृत्ति की निन्दा करती हुई

कहतो ई—
मृतामृताभ्यां जीवेत मृतेन प्रमृतेन वा ।
मृतामृताभ्यां जीवेत मृतेन प्रमृतेन वा ।
सर्यानृताभ्यामि वा न श्ववृत्त्या कथचन ॥
शुना वृत्ति स्मृता सेवा गर्हित तद्दिजन्मनाम् ।
हिसादोपप्रधानत्वादनृत कृषिरुच्यते ॥

#### (त्रीणि ऋणस्य)

# ऋणं पर्युद्ज्वनम् ॥ ३ ॥

उद्धार

ऋरण के २ नाम—(१) ऋरण (२) पर्यु-दञ्चन (३) उद्धार ॥३॥

( त्रीणि वृद्धिजीविकाया: )

# अर्थंप्रयोगस्तु कुसीदं वृद्धिजीविका ।

सूद के ३ नाम—(१) श्रर्थंप्रयोग (२) कुसीद (३) वृद्धिजीविका।

( एकं याञ्चया लब्धवस्तुन: )

# याञ्चयाऽऽप्तं याचितकम्

मॉगे से मिली हुई वस्तु का नाम—( । ) याचितक।

# ( एकं परिवर्तादान्तवस्तुन: )

नियमादापमित्यकम् ॥ 🖁 ॥ (तेन्द्रोतः सहस्रे) में प्राची सर्वे सार

विनिमय (लेनदेन, बदले) में मिली हुई वस्तु मा नाम—(१) आपमित्यक ॥४॥

# (ऋणदातुर्घाहकस्य चैकेकम् )

उत्तमण्धिमण्धि ह्यो प्रयोक्तृत्राहको क्रमात्। ऋण देनेवाले साहूकारका नाम-(१) उत्तमर्ण्।

कर्ज लेनेवाले असामी का नाम (१) श्रधमण । ( चरवारि ऋणं दस्वा तद्वद्वया जीविनः )

कुसीदिको वार्धुषिको वृद्धयाजीवश्च वार्धुषि.

सूदखोर के ४ नाम—(१) कुसीदिक (२) वार्धुषिक (३) बृद्धयाजीव (४) वार्धुषि ॥ ४॥

## ( चस्वारि क्रुपकस्य )

नेत्राजीवः कर्षकश्च कृषकश्च कृषीवल.।

किसान के ४ नाम—(१) च्वेत्राजीव

(२) कर्षक (३) क्रपक (४) क्रपीवल ।

( एकं ब्रोह्म द्भवोचितक्षेत्रस्य भाल्युद्भवोचितक्षेत्रः स्याप्येकमेव )

त्तेत्रं वैहेयशालेयं वीहिशाल्युद्भवोचितम्॥६॥

धान के खेत का नाम—(१) बैहेय। (पु'-स्त्री-नपु'o) साठी के खेत का नाम—(१) शालेय (पु'-स्त्री-नपु'०)॥६॥

#### ( एकं यवक्षेत्रस्य )

यत्यं यद्यक्यं षष्टिक्यं यवादिभवनं हि यत्। जौ के खेत का नाम-(१) यव्य। (पु-स्री-नपुं०) स्रोटे जौ के खेत का नाम--(१) यवक्य। (पुं-स्री-नपुं०)।

साठ रात में पकनेवाले जो के खेत का नाम--(१) षष्टिक्य। (पुं-स्त्री-नपुं०)।

#### ( हे हे तिल-माषोमाणुभंगक्षेत्राणां ) विल्यं तैलीनवन्माषोमाणुभंगा द्विरूपता॥ऽ॥

तिल के खेत के २ नाम—(१) तिल्य (२) तैलीन। (पुं-स्नी-नपुं०)।

उदद के खेत के २ नाम—(१) माध्य (२) माषीगा। (पुं-स्त्री-नपुं०)।

तीसी के खेत के २ नाम —(१) उम्य (२) श्रामीन । (प्र-स्त्री-नपु॰)।

त्रारवा चावल के खेत के २ नाम--(१) श्राराज्य (२) श्राराजीन । (पुं-स्ली-नपुं•)।

भाग के खेत के २ नाम—(१) भग्य (२) भगीन (पुंव- स्त्री-नपुंव) ॥७॥

# ( मुद्रकोद्रवादिक्षेत्राणामप्येकैकम् ) मौद्गीनकौद्रवीणादिशेषधान्याद्भवत्तमम् ।

मूग उत्पन्न होनेवाले खेत का नाम—

(१) मीद्गीन। (पु'-स्त्री-नपु'०)।

कोदों उत्पन्न होनेवाले खेत का नाम---

(१) कोद्रवीया। (पु-स्त्री-नपु ०)।

इसी तरह श्रौर श्रौर रेतों के भी नाम समभ लें। जैसे—गेहूं उत्पन्न होने योग्य खेत का नाम—(१) गोधूमीन।

१ यह श्रोक कहीं २ श्रधिक पाया जाता है— शाकचेत्रादिके शाकशाकट शाकशाकिनम् । साग के खेत के २ नाम—(१) शाकशाकट (२) शाकशाकिन । चने उत्पन्न होने योग्य खेत का नाम—(१) चाराकीन श्रादि।

# ( द्वे. उष्ठकृष्टक्षेत्रस्य )

## बीजाकृतं तूप्तकृष्टम्

वीज वो कर जोते जानेवाले खेत का नाम—
(१) बीजाकृत । (२) उप्तकृष्ट । (पुं-स्त्री-नपुं०) ।
( स्त्रीणि कृष्टक्षेत्रस्य )

#### सीत्यं कृष्टं च हत्यषत् ॥ = ॥

जोते हुए खेत के ३ नाम—(१) सीत्य (२) कृष्ट (३) हल्य । ये (१-३) पुं-स्त्री-नपुं० हैं॥ ८॥

( चरवारि त्रिहच्यक्षेत्रस्य )

#### त्रिगुणाकृतं तृतीयाकृतं

## त्रिह्हयं त्रिसीत्यमपि तस्मिन् ।

तीन बार जोते हुए खेत के ४ नाम—(१) त्रिगुगाकृत (२) तृतीयाकृत (३) त्रिहल्य (४) त्रिसीत्य। ये (१-३) पुं-स्त्री-नपु ः हैं।

#### ( पञ्च द्विहत्यक्षेत्रस्य )

# ब्रिगुणाकृते तु सर्वे पूर्वे शम्बाकृतमपीह ॥६॥

दो बार जोते हुए खेत के ४ नाम—(१) विशुणाकृत (२) द्वितीयाकृत (३) द्विहल्य (४) द्विसीत्य (४) शम्बाकृत ॥६॥

# ( द्रोणादिपरिमितधान्यस्यावापोचितक्षेत्रस्य ) द्रोणाढकादिवापादौ द्रौणिकाढिककादयः।

१६ सेर बीज जिस खेत में बोया जाय, उसका नाम—(१) द्रौिएक। (पुं-स्त्री-नपुं०)।

४ सेर बीज जिस खेत में वोया जाय, उसका नाम--(१) ब्राडिकक। (पुं-स्त्री०-नपुं०)।

इसी तरह एक सेर वीज जिस खेत में वोया जाय, उसका नाम—(१) प्रास्थिक श्रादि।

#### १ द्रोणादिलचणम्--

पल प्रकुषक मुष्टिः कुडवरतचतुष्टयम् । खार कुडवाः प्रस्थश्चतुष्पथ तथाडकम् ॥ भए।ढको मवेदुद्रोणः दिद्रोणः गूर्षं उच्यते । सार्थग्र्षो भवेत्खारो द्विग्र्यां द्रोण्युदाहृता ॥ तमेव मारं जानीयादाहो मारचतुष्टयम् । ( एकं खारीवापक्षेत्रस्य )

#### खारीवापस्तु खारीक

जिस में ! खारी (१ मन म सेर) वीज वोया जाय, उम खेत का नाम—(१) खारीक।

उत्तमण्दियस्त्रिषु ॥१०॥

(५ वं क्रोंक के) उत्तमर्ण शब्द से लेकर खारीक (१० श्लोंक में) शब्द तक जितने नाम श्राये हैं, वे पुँक्लिङ्ग, स्त्रीलिङ्ग तथा नपुसक लिङ्ग इन तीनों ही लिङ्गों में कहे गये हैं॥१०॥

(त्रीणि क्षेत्रस्य)

# पुंनपुंसकयोर्वप्रः केदारः चेत्रम्

खेत के ३ नाम— (१) वप्र (२) केदार (३) चेत्रा। ये (१-२) पुल्लिङ्ग तथा नपुंसकलिङ्ग दोनों में कहे गये हैं। (३रा) नपुंसक हैं।

( चत्वारि क्षेत्रसमूहस्य )

श्रस्य तु ।

कैदारकं स्थात्कैदार्थं चेत्र कैदारिकं गए ॥११॥ बहुत से खेतों के ४ नाम—(१) कैदारक (२) केदार्थ (२) चेत्र (४) केदारिक ॥११॥ ( द्वे लोप्टस्य )

#### लोष्टानि लेख्यः पुलि

ढेले के २ नाम—(१) लोष्ट (२) लेष्ट । इनमे (१ ला) पु'-नपुंसक तथा (२ रा) पुॅल्लिङ्ग है ।

( हे छोष्टमेदनमुद्गरस्य )

#### कोटिशो छोष्टभेदनः।

ढेला फोबनेवाली मुँगरी के २ नाम—(१) कोटिश (२) लोष्टमेदन।

( श्रीणि वृषभादेस्ताडनोपयोगिनस्तोत्रस्य )

प्राजनं तोदनं तोत्रम्

जिससे वैता श्रादि पशु हॉके जाते हैं, उस पैने के ३ नाम—(१) प्राजन (२) तोदन (३) तोत्र । ( द्वे खनित्रस्य )

खनित्रमवदारगे ॥१२॥

कुदाल के २ नाम—(१) खनित्र (२) श्रवदारण ॥१२॥ ( द्वे कवित्रस्य ) दात्रं लवित्रम्

खुरपा, हॅं धुत्रा, फावड़ा श्रादि के २ नाम— (१) दात्र (२) लैंबित्र ।

> ( त्रीणि युगवन्धनोपयोगिरवनोः ) श्राबन्धो योत्र योकत्रम

जिससे वैल नाया जाता है, उस रस्सी के ३ नाम—(१) त्रावन्ध (२) योत्र (३) योत्र ।

(पञ्च हलफालस्य)

अथो फलम् ।

निरोशं कुटकं फालः कृषकः

हल में लगनेवाले फाल के ५ नाम—(॥) फल (२) निरीश (३) कुटक (४) फाल (५) कृषक।

( चरवारि छाङ्गलस्य )

लाङ्गलं इलम् ॥१३।

गोदारणं च सीर.

हल के ४ नाम—(१) लाङ्गल (२) हल (३) गोदारण (४) सीर ॥१३॥

( हे युगकीलकस्य )

श्रथ शम्या स्त्री युगकीलक. ।

जुए में लगनेवाली सेंल के २ नाम—(१) शम्या(२) युगकीलक। इनमे (१) स्त्रीलिङ्ग श्रीर(२) पुँक्तिङ्ग है।

( द्वे लाइलदण्डस्य )

ईषा लाङ्गलदराड स्यात्

हल में लगनेवाली हरिस के २ नाम—(१) ईषा (२) लाङ्गलदराड । इनमें (१) स्त्री, (२) पुँ लिलङ्ग हैं।

( द्वे काङ्गळपद्धतेः )

सीता लाङ्गलपद्धति: ॥१४॥

जोतते समय खेत में हल की जो रेखा पड़ती है, उस (कूँड़) के र नाम—(१) सीता (२) लाङ्गलपद्धति ॥१४॥

( ह्रे पशुबन्धनशाप्टस्य ) पंस्ति मेधिः खले दारु न्यस्त यत्पशुबन्धने ।

मेढी, खलिहान में पशुत्रों को बाँधने के निमित्त गाड़े हुए काष्ठ के २ नाम-(१) मेधि (२) खलेदार । इनमे (१) शब्द पुँक्तिङ्ग और (२) नपुसकलिङ्ग है।

( त्रीणि न्रोहे. )

#### श्राशुर्वीहि: पारस्यः स्यात्

साठी धान के ३ नाम--(१) आशु (२) वीहि (३) पाटल।

( द्वे यवस्य )

शितश्क-यवी समी ॥१५॥

जा के २ नाम--(१) शितशूक (२) यव ॥१५॥

( एकं हरितयवस्य )

#### तोवमस्त तत्र हरिते

हरे जौका नाम—(१) तोक्म (पु०)।

( चत्वारि कल।यस्य )

कलायस्तु सतीनिकः।

#### हरेणुरेणुको चास्मिन्

मटर के ४ नाम—(१) क्लाय (२) सतीनिक (३) हरेणु (४) रेणुक।

( हे कोद्रवग्य )

कोदूषस्तु कोद्रवः ॥१६॥

कोदौं के २ नाम—(१) कोदूप (२)

कोद्रव ॥ १६ ॥

( द्वे मस्रस्य )

मङ्गल्यको मस्रः

मस्र के २ नाम-(१) मज्जल्यक (२) मसूर। ( त्रीणि मकुष्ठ₹स्य )

श्रथ मङ्गप्रकमयुष्ठकौ।

#### घनमुद्रगे

मोथी, मोठ, वनमूग (भॅटवास) के ३ नाम-

(१) मकुष्ठक (२) मयुष्ठक (३) वनसुद्ग ।

(त्रीणि सपैपस्य)

सर्पपे तु हो तन्तुभकदम्वको ॥१ऽ॥ सरसों के ३ नाम-(१) सर्पप (२) तन्तुभ

(३) क्दम्बक ॥१७॥

#### ( एकं क्वेतसर्पपस्य )

#### सिद्धार्थस्वेष धवलः

सफेद सरसों का नाम-(१) सिद्धार्थ।

( द्वे गोधूमस्य )

गोधूमः सुमनः समौ।

गेहूं के २ नाम--गोधूम (२) सुमन।

( द्वे कुवमाषस्य )

#### स्याद्यावकस्तु कुल्माषः

कुलथी के २ नाम-(१) यावक (२) बुल्माष । ( द्वे चणकस्य )

चणको हरिमन्थकः ॥१=॥

चने के २ नाम--(१) चराक (२) हरि-मन्थक ॥ १८ ॥

( द्वे फल हीन तिलस्य )

द्वौ तिले तिलपेजश्च तिलपिजश्च निष्फले।

फलविहीन (वॉभ) तिल के २ नाम--(१)

तिलपेज (२) तिलपिंज।

#### ( पञ्च राजिकायाः )

त्तवः क्षुतामिजननो राजिका कृष्णिकाऽऽ दुरीरह राई के ५ नाम-(१) त्त्व (२) त्तुताभिजनन

(३) राजिका (४) कृष्णिका (५) आधुरी ॥१६॥

( द्वे वियगोः )

# स्त्रियौ कंगुनियङ्ग द्वे

ककुनी के २ नाम--(१) कंगु (२) प्रियहु। ये (१-२) स्त्रीलिङ्ग हैं।

(त्रीणि अतस्या )

#### अतसी स्यादुमा क्षुमा।

श्रलसी के ३ नाम-(१) श्रतसी (२) उमा (३) चुमा।

(हे भङ्गायाः)

#### मातुलानी तु मङ्गायाम्

भाँग के र नाम—(१) मातुलानी (२) भगा। (ब्रीहिभेदस्यैकम् )

वीदिभेदस्त्वणुः पुमान् ॥२०॥

सॉवॉ, धान्यविशेष का नाम—(१) श्रगु।

यह पुॅल्लिङ्ग है ॥२०॥

( द्वे यवादीनां सूचितुल्यात्रभागस्य )

# किशारः सस्यश्कं स्यात्

यव, धान श्रादि की वाल के सुई सदश श्रय भाग (टूंब) के २ नाम—(१) किशाह (२) सस्यश्रूक।

( द्वे सस्यमंजर्याः )

कणिशं सस्यमञ्जरी।

धान्य श्रादि की वाल के २ नाम—( 『 ) किंग्शिश ( २ ) सस्यमंजरी।

( त्रीणि धान्यस्य )

धान्यं ब्रीहिः स्तम्बकरिः

धान्य के ३ नाम—(१) धान्य (२) ब्रीहि (३) स्तम्बकारे।

( ह्रे तृणयवादेगुंच्यस्य )

स्तम्बो गुच्छस्तृणादिनः ॥२३॥

तृगा, यव श्रादि के गुच्छों के २ नाम--(१)

स्तम्ब (२) गुच्छ ॥२१॥

( द्वे गुच्छनाकस्य )

नाडी नालं च काएडोऽस्य

गुच्छा के डंठल, नरई के २ नाम—(१) नाडी (२) नाल ।

( एकं गृहीतफलस्य काण्डस्य )

पलालोऽस्त्री स निष्पलः।

जिसका त्रानाज निकाल लिया गया है, उस पुत्राल का नाम—(१) पलाल। यह पुँक्तिङ्ग है। ( ह्रे बुसस्य )

कडकरो वुसं क्लीवे

भूसे के २ नाम—(१) कडझर (२) वुस । इनमें (१ला) पुँ सिङ्ग (२रा) नपु सक लिङ्ग है।

( एकं धान्यत्वचः )

धान्यत्वचि तुषः पुमावन् ॥२२॥

धान्य की भूसी का नाम—(१) तुष। यह पुँक्तिङ्ग है ॥२२॥ ( एकं यवादेरग्रस्य )

गूकोऽस्त्री शलक्णतीक्णाग्रे

यव, धान्य श्रादि के चिकने श्रीर सुई की तरह तीखे श्रयभाग (हँ है) का नाम—(१) श्रूक।

. ( द्वे मापादिफलस्य )

शमी शिम्बा

कीनी उड़द-मटर त्रादि की फली के २ नाम—(१)शमी (२)शिम्वा।

त्रिषूत्तरे।

श्रागे कहे जानेवाले २३वं श्लोक के सभी नाम पुॅल्लिझ, स्त्रीलिङ्ग श्रार नपुसक हैं।

( हे भावसितधान्यस्य )

ऋदमावसितं घान्यम्

पुत्रात्त से निकाते हुए धान्य के २ नाम---(१) ऋद (२) श्रावसित (पुं-स्त्री-नपुं०)।

( एकं बहुकीकृतधान्यस्य )

पूतं तु बहुळीकृतम् ॥२३॥

साफ करके एकत्रित किये हुए श्रोसाए धान्य के २ नाम—(१) पूत (२) बहुलीकृत ॥२३॥

( शमीधान्यानि )

माषाद्य: शमीधान्ये

उइद, मूँग, मटर आदि फली के भीतर रहनेवाले अन शमीधान्य कहे जाते हैं।

( शुक्धान्यानि )

शुक्रधान्ये यवादयः ।

जौ, गेहूँ तथा धान श्रादि वाल से उत्पन्न होनेवाले श्रान्न श्रुकधान्य कहलाते हैं।

( शालिधान्यानि )

शालयः कलमाद्याश्च षष्टिकाद्याश्च पुंस्यमी२४

श्रगहनी, साठी तथा राजशालि श्रादि श्रन्न शालियान्य कहे जाते हैं।

ये माप, यव, कलम (श्रगहनी वान) पष्टिक श्रादि पुॅल्लिङ हैं॥२४॥ ( एकं तृणधान्यस्य )

<sup>१</sup>तृणधान्यानि नीवाराः

तित्री, सावॉ श्रादि तृगुधान्य का नाम— (१) नीवार।

( द्वे मुन्यन्नविशेषस्य )

स्त्री गवेधुगवेधुका ।

२कसेई, कौड़िल्ला के २ नाम—(१) गवेधु (२) गवेधुका। ये दोनों स्त्रीलिङ्ग हैं।

( द्वे सुसलस्य )

श्रयोग्रं मुसलोऽस्त्री स्यात्

मूसल के २ नाम — (१) श्रयोग (२) मुसल। (१-२) पुँक्किन्न-नपुसक दोनों हैं। ( द्वे ष्ठळु बळस्य )

उद्बलमुल्बलम् ॥२४॥

श्रोखली के २ नाम—(१) उदूखल (२) उलूखल ॥ २५॥

. ( । ग्रूपंस्य )

प्रस्कोटनं शूर्पमस्त्री

सूप के २ नाम—(१) प्रस्फोटन (२) रार्प । ये दोनों नपुसकलिङ्ग हैं। (केवल २रा) पुँक्षिङ्ग है।

( द्वे चाळन्या' )

चाछनी तितउः पुमान् ।

चलनी के २ नाम—(१) चालनी (२) तितउ। इनमे (१) स्त्री तथा (२) पुँख्लिंग हैं।

(द्वे धान्यभरणार्थं कृतवस्त्रभाण्डस्य) स्युतप्रसेवी

श्रत भरने के लिए सन या स्त के बने थेले, वारे के र नाम—(१) स्यूत (२) प्रसेव।

( द्वे 'टोकरी'ति ख्यातस्य पिटस्य ) कराडोस्त्रपिटौ

टोकरी के २ नाम-(१) कराडोल (२) पिट।

१ सुदुगो मापो राजमापः कुलित्यश्चयकस्तिलः। कलायस्तुवर इति शमोधान्यगण स्मृत ॥ २ माधायप्रन्थों के भनुसार रुद्र देवता के लिए गवेयुक्त के चरु को भाहति दी जाती थो। ( द्वे कटस्य )

कटकिलिञ्जकौ ॥२६॥

समानौ

चटाई के २ नाम—(१) कट (२) किलिजक । ये दोनों ही प्रॅल्लिज्ज हैं ॥२६॥

(त्रीणि महानसस्य)

रसवत्यां तु पाकस्थानमहानसे।

रसोई घर के ३ नाम—(१) रसवती (२)

पाकस्थान (३) महानस।

( ह्रे महानसाध्यक्षस्य )

पौरोगवस्तद्ध्यज्ञ

रसोई घर के श्रध्यत्त के २ नाम—(१-) पौरोगव (२) महानसाध्यत्त ।

(सप्त सूपकारस्य)

स्पकारास्तु बल्लवा.॥६७॥

श्रारालिका श्रान्घसिकाः सुद्। श्रौदनिका गुणाः

रसोइये के ७ नाम—(१) सूपकार (२) बल्लव (३) ऋारालिक (४) श्रान्धितक (५)

स्द (६) श्रीदिनिक (७) गुग्रा। २७॥

( त्रीणि आपूरिकस्य )

त्रापृपिक. कान्द्विका मदयकार इमे त्रिष्ठ ॥२८

पुत्रा वनानेवाले के ३ नाम—(१) श्रापूपिक (२) कान्दिवक (३) भद्ध्यकार । ये सय तीनों लिङ्ग हैं ॥२=॥

(पच चुल्लिकायाः)

श्रश्मन्तमुद्धानमधिश्रयणी चुल्लिरन्तिका।

चूल्हे के ५ नाम—(१) श्रश्मन्त (२) उद्धान (३) श्रिधिश्रयणी (४) चुल्लि (५) श्रिन्तिका। इनमे (१-२) नपुंसक, (३-५) स्त्रीलिङ्ग है। (चत्वारि भंगरधानिका 'बोरसी' विख्यातायाः)

श्रंगारघानिकाद्वारशकट्यपि इसन्त्यपि ॥२६॥

हसन्याप

योरसी, श्रंगीठी के ४ नाम—(१) श्रंगार-धानिका (२) श्रगारशक्टी (३) हसन्ती (४) इसनी ॥ २१॥

## ( एकं अगारस्य )

# अथ न स्त्री स्यादङ्गारः

श्रगारे का नाम—(१) श्रगार। यह पुँल्लिङ्ग-नपुसक है।

(द्वे उन्मुकस्य)

श्रलातमुत्मुकम् ।

जलती हुईं लुआठी के २ नाम—(१) श्रलात (२) उल्मुक।

( द्वे आष्ट्रस्य )

## र्क्कांवेऽम्बरी ' आष्ट्रः

भाइ के २ नाम—(१) ग्राम्वरीष (२) भ्राष्ट्र। इनमें (१) नपुंसक श्रीर (२) पुॅल्लिङ्ग है। (हे 'कडाही'ति ख्यातायाः स्वेदन्याः)

ना कन्दुर्वा स्वेदनी स्त्रियाम् ॥३०॥

कड़ाही के २ नाम—(१) कन्दु (२) स्वेदनी। इनमें (१) पुँक्लिङ्ग-स्री-नपुसक और (२) केवल स्त्रीजिङ्ग है ॥३०॥

( द्वे 'कमोरा' इति ख्यातस्याकिन्जरस्य )

श्रलिञ्जरः स्यानमणिकः

कमोरे, मटके के २ नाम—(१) श्रलिञ्जर (२) मिण्रिक ।

(त्रीणि कर्कर्याः)

कर्कयां लुर्गछन्तिका ।

कठवत के ३ नाम—(१) कर्करी (२)

श्रालु (३) गलनितका।

(चरवारि स्थाल्या )

पिठर: स्थाल्युखा कुएडम्

वटलोई के ४ नाम—(१) पिठर (२) स्थाली (३) उखा (४) कुराड ।

( चरवारि कलशस्य )

कलशस्तु त्रिषु द्वयोः ॥३१॥

घटः कुटानिपौ

कलश (गगरे) के ४ नाम—(१) कलश। (२) घट।(३) कुट(४) निप। इनमें (१) तीनों लिङ्ग (२) पु-नपुसक लिङ्ग है ॥३१॥ ( द्वे शरावस्य )

श्रस्त्री शरावो वर्धमानकः।

कसोरे के २ नाम—(१) शराव (२) वर्धमानक। ये दोनों पुँक्षिष्ट हैं।

(द्वे ऋजीपस्य)

ऋजीषं पिष्टपचनम्

तवे के २ नाम— (१) ऋगीष (२) पिष्ट-पचन।

( द्वे कंसस्य )

कंसोऽस्त्री पानभाजनम् ॥३२॥

कटोरी के २ नाम—(१) कस (२) पान-भाजन । इनमें (१) पुॅल्लिङ्ग ग्रौर नपुसक (२) नपुंसकलिङ्ग हैं ॥३२॥

( एक कृत्तेः स्नेहपात्रस्य )

कुत्: कृत्तेः स्नेहपात्रम्

घी त्रादि रखने के लिए चमड़े के बने कुप्पे का नाम—(१) कुतू (स्त्री॰)।

( एकम् अल्पकृत्तिस्नेहपात्रस्य /

सैवार्पः कुतुपः पुमान्।

कुप्पी का नाम—(१) कुतुप। यह पुँक्षिण्ण है।

( पन्च भाण्डस्य )

सर्वमावपनं भाग्डं पात्रामत्रं च भाजनम् ३३

बरतनों के ५ नाम—(१) श्रावपन (२)

भाराङ (३) पात्र (४) श्रमत्र (५) भाजन ॥३३॥

( त्रीणि दर्धाः )

दर्वि: कस्बि: खजाका च

करछुल के ३ नाम—(१) दविं (२)

कम्ब (३) खजाका।

(द्वे दाहिनिर्मितदर्गाः)

स्याचर्द्दिश्हस्तकः।

काठ की वनी कलछुल के २ नाम—(१) तर्दू(२) दारुहस्तक। (१) पुं० स्त्री (२) पु० है।

( श्रीणि शाकस्य )

श्रस्त्री शाकं हरितकं शियुः

शाक के ३ नाम—(१) शाक (२) हरितक (३) शिम्रु। इनमें (१-२) नपुसक (२रा) पु॰ श्रौर (३) पुँक्लिङ्ग है।

( त्रीणि शाकनाछस्य )

श्रस्य तु नाडिका ॥३४॥

#### कलस्यश्च कडस्यश्च

शाक के डठल के ३ नाम—(१) नाडिका (२) कलम्य (३) कडम्व ॥३४॥

( द्वे उपस्करस्य )

वेसवार उपस्कर.।

शाग-भाजी ब्रादि में डाले जानेवाले गरम मसाले के २ नाम—(१) वेसवार (२) उपस्कर। (त्रीणि चुक्रस्प)

#### तिन्तिडीकं च चुकं च वृत्ताम्लम्

चूक (श्रमचुर श्रादि) के ३ नाम—(१) तिन्तिडीक (२) चुक्र (३) वृज्ञाम्ल ।

( पट् मरीचस्य )

अथ वेल्लजम् ॥३४॥

मरीचं कोलक रुष्णमूष्णं धर्मपत्तनम्।

काली मिर्च के ६ नाम—(१) वेल्ल न (२) मरीच (३) कोलक (४) कृष्ण (५) ऊषण (६) धर्मपत्तन ॥३४॥

( चत्वारि जीरकस्य )

जीरको जरगोऽजाजी कणा

जीरे के ४ नाम—(१) जीरक (२) जरण (३) श्रजाजी (४) क्या। (१-२) पु॰,(३-४) श्ली०।

(पट् कृष्णजीरकस्य ) कृष्णं तु जीरके ॥३६॥

सुपवी कारवी पृथ्वी पृथु कालोपकुंचिका।

काले जीरे के ६ नाम—(१) सुपवी (२) कारवी (३) पृथ्वी (४) पृथु (५) काला (६) उपकुचिका ॥३६॥

( द्वे आईकस्य )

म्रार्द्रकं श्रहवेर स्यात्

श्रदरख के २ नाम-(१) ब्राईक (२) श्वन्नवेर ।

( चरवारि धान्याकस्य ) अथ च्छ्रत्रा वितुत्रकम् ॥३७॥

कुस्तुम्बुरु च धान्याकम्

धनिये के ४ नाम-(१) छन्ना (२) वितुत्रक (३) कुस्तुम्बुरु (४) धान्याक (१) स्त्री (२-४)नपुं०॥३७॥ ( पंच क्रण्ड्याः )

अथ ग्रुग्ठी महौषधम्।

स्त्रीनपुंसकयोविश्वं नागरं विश्वभेषजम् ३ =

सोंठ के ५ नाम—(१) शुराठी (२) महोषय (३) विश्व (४) नागर (५) विश्वमेषज। इनमें (१) स्त्रीलिङ्ग (२-५) नपुसक तथा केवल (३) स्त्रीलिङ्ग में भी है॥ ३ ॥।

(सप्त सौवीरस्य)

श्रारनालकसौवीरकुल्माषाभिषुतानि च । श्रवन्तिसोमधान्यासृङ्ग ज्जलानि च का क्षिके३६

काजी के ७ नाम—(१) श्रारनालक (२) सौवीर (३) कुल्माषाभिषुत (४) श्रवन्तिसोम (५) धान्याम्ल (६) कुञ्जल (७) काजिक ॥ ३६॥

( पंच वाह्लीकस्य )

सहस्रवेधि जतुकं वाह्वीकं हिंगु रामटम्।

हींग के ५ नाम--(१) सहस्रवेधि (२) जतुक (३) वाह्लीक (४) हिंगु (५) रामठ ।

( पंच हिंगुनः पन्नकस्य )

तत्पत्री कारवी पृथ्वी वाष्पिका कवरी पृथु.४०

हिंगुबृद्ध की पत्ती के ५ नाम—(१) कारवी (२) पृथ्वी (३) वाष्पिका (४) कवरी (५) पृथु॥ ४०॥

( पंच हरिद्रायाः )

निशाख्या काञ्चनी पीता हरिद्रा वरवर्णिनी।

हत्तदी के ५ नाम—(१) निशाख्या (२) कावनी (३) पीता (४) दृख्दा (५) वर्तार्श्यानी।

( द्वे सामुद्रळवणस्य )

सामुद्रं यसु छवण्यस्तीवं विशेष्टं च तत्॥४१॥

सामुद्र लवण के २ नाम—(३) श्राचीव (२) वशिर ॥ ४१ ॥

#### ( चत्वारि सैन्धवस्य )

सैन्धवोऽस्त्रो शीतिशवं माणिमन्थं च सिन्धुजे सेंधा नमक के ४ नाम—(१) सैन्धव (२) शीतिशव (३) माणिमन्थ (४) सिन्धुज।

( ह्रे शाम्भरलवणस्य )

# रौमकं वसुकम्

सॉभरनमक के २ नाम-(१) रौमक (२) वसुक।

( द्वे कृत्रिमछचणस्य )

पाक्यं विडं च कृतके द्वयम् ॥४२॥ वनावटी ( खारी ) नमक के २ नाम—(१)

पाक्य (२) विड ॥ ४२ ॥ ( त्रीणि सौवर्चलस्य )

# सौवर्चलेऽच रुचके

सोंचल नमक के ३ नाम—(१) सौवर्चल (२) श्रज्ञ (३) श्रज्ञरुचक। ये (१-३) नपुंसक हैं।

( एकं कृष्णसौवर्चलस्य )

तिलकं तत्र मेचके।

सोंचल काले नमक का नाम—(१) तिलक।

( द्वे खण्डविकारस्य )

मत्स्यएडी फाणितं खएडविकारे राव के २ नाम—(१) मत्स्यएडी (२) फाणित।

( हे सितायाः )

शर्करा सिता ॥४३॥

मिश्री के २ नाम-(१) शर्करा (२) सिता ॥४३॥ ( द्वे कृचिकायाः )

कूर्चिका चीरविकृतिः स्यात्

खोये के २ नाम---कूर्चिका (२) च्रीरविकृति ।

( द्वे श्रीखण्डस्य )

<sup>9</sup>रसाला तु मार्जिता।

१ श्रर्घाडकः सुचिरपर्युपितस्य दधः खरहस्य पोडश पलानि शशिप्रमस्य ।

सर्विष्पल मधु पल मरिच द्विकर्प

शुर्ये प्रतार्थमिष चार्थपल चतुर्यणीम् ॥ सुद्दमे पटे ललनया मृदु पायिषृष्टा

कर्पूरभूलिसुरमीकृतपात्रसस्था एपा वृकोदरकृता सरसा रसाला

थ्या वृकादरकृता सरसा रसाला यास्वादिता मगवता मधुसृद्नेन ॥ शिखरन के २ नाम—(१) रसाला (२) मार्जिता।

( द्वे तेमनस्य )

स्याचेमनं तु निष्ठानं

कढ़ी के २ नाम—(१) तेमन (२) निष्ठान । त्रिळिङ्गा वास्तितावधे: ॥३८॥

'श्र्लाकृत' से (४६ श्लोक के) वासित शब्द पर्यन्त सब शब्द स्त्री-पुं-नपुसक तीनों लिङ्ग हैं॥४४॥

( त्रीणि शूलाकृतस्य )

शूलाकृतं भटित्रं स्याच्छूत्यम् लोहे की शलाका में पिरोकर पकाये मास के

३ नाम—(१) शूलाकृत (२) भटित्र (३) शूल्य ।
 ( क्टे स्थालीपक्रमासस्य )

उख्यं तु **पैठरम् ।** यटलोई में पकाये हुए मास के २ नाम—

(१) उख्य (२) पैठर । (हे सिद्धस्य व्यक्षनादेः)

प्र**णीतमुपसम्पन्नम्** 

बनाकर तैयार की हुई रसदार रसोई के २ नाम—(१) प्रणीत (२) उपसम्पन्न।

( द्वे प्रयत्ननिष्पन्नस्य घृतपकादेः )

प्रयस्तं स्यात् सुसंस्कृतम् ॥४५॥ बड़ी मेहनत के साथ घी में बनाये हुए पकवान के २ नाम—(१) प्रयस्त (२) सुसस्कृत ॥ ४५॥

( द्वे मण्डद्रश्यादियुक्ताबस्य )

स्यात्पिच्छिछं तु विजिलं

दही, माद श्रादि युक्त पनिहाली रसोई के २ नाम—(१) पिच्छिल (२) विजिल ।

(द्वे शोधितस्यात्रस्य)

संमृष्टं शोधितं समे।

वीन कर साफ किये हुए श्रन्न के २ नाम---(१) समृष्ट (२) शोधित।

( ग्रीणि चिक्कणस्य )

चिक्कणं मस्णं स्निग्धं

चिकने के ३ नाम—(१) चिक्करण (२) मस्रण (३) क्षिय्य।

## ( हे भावितस्यानस्य ) तुरुये भावितवासिते ॥४६॥

होंकी-वघारी हुई चीज के २ नाम—(१) भावित (२) वासित ॥ ४६॥

( त्रीणि अर्धस्विन्नयवादेः )

# ग्रापक्वं पौलिरभ्युषः

घी त्रादि में ग्रधपकी (तली हुई) वस्तु के ३ नाम—(१) श्रापक (२) पौलि (३) श्रभ्यूष।

( एकं छाजायाः )

#### लाजा पुंभूमि चाचता ।

धान के लावे का नाम—(१) लाजा।
यह नित्य पुॅल्लिंग है श्रीर सर्वदा बहुवचन ही
रहता है। श्रज्ञत शब्द भी इसी तरह सर्वदा
पुॅल्लिङ्ग श्रीर बहुवचन है।

(द्धे पृथुकस्य)

#### पृथुकः स्याच्चिपिटकः

चिउदे के २ नाम-(१) पृथुक (२) चिपिटक।

( द्वे मृष्टयवस्य )

धाना भृष्टयचे स्त्रिय ॥४७॥

भूनी हुई वहुरी के २ नाम—(१) धाना (२) मृष्ट्यव ॥ ४७ ॥

ं ( त्रीणि अपूपस्य )

## वृपोऽवृप. विष्टकः स्यात्

पुण के ३ नाम—(१) पूप (२) श्रपूप (३) पिष्टक।

( द्वे दिधयुक्तसक्तुनः )

करम्भो दिवसकवः।

दही से सने सत्तू के २ नाम—(१) करम्भ (२) दिधसक्तु । (२) यह शब्द नित्य पुँक्लिङ्ग श्रोर बहुवचन है ।

(पट् ओदनस्य)

भिस्सा स्त्री भक्तमन्धोऽन्न-

मोदनोऽस्त्री सद्दोदिविः ॥४=॥

भात के ६ नाम—(१) मिस्सा (२) भक्क (३) अन्धम् (४) प्रत (४) श्रोदन (६) दीदिवि । इनमें

(१) स्त्री, (२-४) नपुं॰, (५) पुं-नपुंसक, (६) पुं॰ है ॥४=॥

#### ( द्वे दग्धान्नस्य )

#### भिस्सटा दिग्धका

श्राँच की तेजी से जले हुए श्रन्न के २ नाम-

( एकं सर्वरसाग्रिमद्रवस्य ) सर्वरसाग्रे मण्डमस्त्रियाम् ।

मॉड का नाम--(१) मराड । यह पुं•-नपुसक लिज्ञ है।

(त्रीणि भक्तसमुद्भवमण्डस्य)

मासराचामनिस्रोवा मएडे भक्तसमुद्भवे ॥४६॥

भात से निकलनेवाले मॉड के ३ नाम— (१) मासर (२) श्राचाम (३) निस्नाव ॥४६॥

( पंच द्रवदोदनस्य )

यवागुरुष्णिका श्राणा विलेपी तरला 'च सा।

पनिहा भात के ५ नाम—(१) यवागू (२) उिष्णुका (३) श्राणा (४) विलेपी (५) तरला।

( एकं गोभीवद्रव्यस्य )

गव्यं त्रिषु गवां सर्वम्

गौ से उत्पन्न होनेवाली वस्तु (गोवर, मूत्र, दुग्ध, घी त्रादि) का नाम-(१) गव्य । यह तीनों लिक्ष हैं।

( द्वे गोमयस्य )

गोविट् गोमयमस्त्रियाम् ॥५०॥

गोवर के २ नाम—(१) गोविष् (२) गोमय। इनमें (१) स्रीलिङ्ग श्रीर (२) पुं०-नपुंसक लिङ्ग है॥५०॥

( द्वे तैलस्य )

। "म्रक्षणाभ्यक्षने तैलं

तेल के २ नाम—(१) ब्रच्य (२) श्रम्यक्षन ।

( दे कुसराज्ञम्य )

कृसरस्तु तिलौदनः ॥"

खिचदा के २ नाम-(१) कुसर (२) तितीदन।

( एकं जुष्कगोसयस्य )

तत्त् शुष्कं करीषोऽस्त्री

सूखे गोवर (गोहरे या कंडे) का नाम---(१) करीष। यह पुँखिङ्ग श्रौर नपुंसक है।

( त्रीणि दुग्धस्य )

्दुग्धं चीरं पयः समम्।

दूध के ३ नाम—(१) दुग्य (२) च्लीर (३) पयस्। ये (१-३) नपुंसक हैं।

( एकं दुग्धोन्तवद्गव्यस्य )

पयस्यमाज्यद्ध्यादि

दूध से तैयार होनेवाली वस्तु घी, दही आदि का नाम--(१) पयस्य। (नपुं०)

(एक द्वद्ध )

द्रप्स द्धि घनेतरत् ॥५१॥

पतले दही का नाम--(१) द्रप्स ॥५१॥

( चःवारि घृतस्य )

घृतमाज्यं हविः सर्विः

घी के ४ नाम--(१) घृत (२) आज्य (३) हृतिष् (४) सर्पिष् । ये (१-४) नपुमक हैं।

( द्वे नवनीतस्य )

नवनीतं नवोद्धृतम्।

मक्खन के २ नाम--(१) नवनीत (२) नवोद्धृत।

( एकं पूर्वदिनप्राप्तगोक्षीरवृतस्य ) तत्त हैयङ्गवीनं यद्धयो गोदोहोद्भवं वृतम् ॥४२

एक दिन पहले के दूध से निकले घी का नाम--(१) हैय क्षवीन ॥ ५२ ॥

( चरवारि गोरसस्य )

दग्डाहृतं कालशेयमरिष्टमपि गोरसः।

गोरस (मट्टें ) के ४ नाम—(१) दराडाहत (२) कालशेय (३) अरिष्ट (४) गोरस।

( दण्डाइतस्य भेदाः )

तक सुद्शिवनमधितं पादाम्ब्वधाम्तु निर्जलम् ४३

जिस महे में एक चौथाई पानी मिलाया जाय, उसका नाम--(१) तक।

जिस मठ्ठे में दो चौथाई यानी श्राधे-श्राध पानी मिलाया जाय, उसका नाम--(१) उदश्वित ।

जिसमें पानी विल्कुल न मिलाकर केवल मथ भर दिया जाय, उसका नाम--(१) मथित ॥५३॥

( एकं दश्लो मण्डस्य )

मएडं द्धिभवं मस्तु

दही से निकलनेवाले पानी (तोड़) का नाम--(१) मस्तु। यह नपुंसक लिङ्ग है।

( एकं नवप्रस्ताया गोर्दुंग्धस्य )

पीयूषोऽभिनवं पय:।

नई ब्याई हुई गौ के सात दिन तक के दूध (पेऊंस) का नाम--(१) पीयूष।

(त्रोणि बुसुक्षायाः)

त्रशना या बुभुत्ता क्षुद्

भूख के ३ नाम—(१) त्रशना (२) बुभुज्ञा (२) जुध्।

( इ प्रासस्य )

ग्रासस्तु कवल. पुमान् ॥५४॥

प्रास (कौर) के २ नाम--(१) प्रास (२) कवल । ये दोनों पुँक्तिक्ष हैं ॥ ५४॥

(द्वे सहपानस्य)

सपीति' स्त्री तुल्यपानम्

साथ-साथ पी जानेवाली वस्तु के २ नाम-(१) सपीति (२) तुल्यपान । इनमें (१) स्त्री-लिङ्ग श्रीर (२) नपुसक लिङ्ग है ।

( द्वे सहभोनस्य )

सिग्धः स्त्री सहमोजनम्।

एक साथ भोजन के २ नाम--(१) सिन्ध (२) सहभोजन । इनमें (१) स्त्रीलिङ स्त्रार (२) नपुंसकलिंग हैं।

( चरवारि विपासायाः )

उदन्या तु पिपासा तृट् तर्षः

प्यास के ४ नाम--(१) उदन्या (२) पिपासा (३) तृष (४) तर्प । ( सप्त आहारस्य )

जिंग्धस्तु भोजनम् ॥५५॥

जेमनं लेह त्राहारो निघासो न्याद इत्यपि।

भोजन के ७ नाम--(१) जिम्छ (२) भोजन (३) जेमन (४) लेह (५) ख्राहार (६) निघास (७) न्याद । इनमें (१) ख्री, (२-३) नपु॰, (४-७) पु॰ हैं ॥ ५५॥

( त्रीणि तृष्ठः )

सौदित्यं तर्पेणं तृप्ति

तृप्ति के ३ नाम--(१) सौहित्य (२) तर्पण (३) तृप्ति।

( एक भुक्तोत्सृष्टस्य )

फेला भुकसमुज्भितम् ॥४६॥

भोजन करके छोड़ी हुई वस्तु, जूठन का नाम—(१) फेला ॥ ५६॥

( घट ईप्सितस्य )

कामं प्रकामं पर्याप्तं निकामेष्टं यथेप्सितम्।

चाह, इच्छा के ६ नाम--(१) काम (२) प्रकाम (३) पर्याप्त (४) निकाम (५) इष्ट (६) यथेप्सित।

( पट् भाभीरस्य )

गापगोपालगोसंख्येगोधुगाभीरवल्लवाः ४७

व्यापारी ग्वाले के ६ नाम--(१) गोप (२) गोपाल (३) गोसख्य (४) गोदुद् (५) श्रामीर (६) वक्षव ॥ ५७॥

( एकं गोमहिष्यादिकस्य )

मोमहिष्यादिक पादवन्धनम्

गाय-भेंस आदि चौपाओं का नाम—(१) पादवन्धन।

(द्वे गोस्वामिनोः)

द्वौ गवीश्वरे ।

गोमान् गोमी

गौ के मालिक के २ नाम—(१) गोमत् (२) गोमिन्।

( द्वे गोः समृहस्य ) गोकुलं गोधनं स्यादवां वजे ॥४८॥ गौत्रों के भुत्र के २ नाम—(१) गोकुल (२) गोधन ॥ ४ न॥

( यत्र पुरा गाव आशितास्तस्यानस्यैकम् ) त्रिष्वाशित गवीनं तद्गावो यशशिताः पुरा ।

जहाँ कि पहले कभी गैया खिलायी गयी हो, उस स्थान का नाम—(१) श्राशितक्षवीन । यह पुस्री-नपुसक तीनों लिङ्ग है।

( नव वृषभस्य )

उत्ता भद्रो बळीवर्द ऋषभो वृषभो वृष ॥५६॥ श्रनड्वान् सौरभेयो गौः

वैल के ६ नाम—(१) उत्तन् (२) भद्र (३) वलीवर्द (४) ऋषभ (५) खृषभ (६) खृष (७) ऋनड्रान् (८) सौरमेय (६) गो ॥५६॥

( एकं वृपनसमूहस्य )

उद्या संहतिरोद्यकम्।

वेलों के फ़ुराड का नाम—(१) श्रौत्तक।
( द्वे गवां समुदायस्य )

गध्या गोत्रा गवाम्

गो के भु, एड के २ नाम—(१) गव्या (२) गोत्रा।

( एक वरसस्य धेनोश्च समृहस्य )

वत्सधेन्वोर्वात्सक-धैनुके ॥६०॥ वछकों के भुराड का नाम—(१) वात्सक। धेनु के समुदाय का नाम—(१) धैनुक ॥६०॥

( एक महावृपस्य )

वृषो महान् महोत्तः स्यात्

वदे वैल का नाम-(१) महोत्त ।

( द्वे वृद्धवृपभस्य )

बुद्धोत्तस्तु जरद्गवः।

वृद्धे विल के २ नाम—(१) वृद्धोत्त (२) जरद्भव ।

> ( एकं शाष्ठबळीवदंभावस्य ) इ. काळोलः

उत्पन्न उत्ता जातोत्तः

युवा वछदे का नाम—(१) जातो छ।

## ( एकं सद्योजातवरसस्य )

सद्योजातस्तु तर्णंकः ॥६१॥

तुरन्त के उत्पन्न बछुड़े का नाम—( ╿ )

तर्णक ॥६१॥

( द्वे वत्सस्य )

शक्तकरिस्तु वत्सः स्यात्

बछुड़े के २ नाम—(१) शक्तत्करि (२) वत्स।

( द्वे स्पष्टतारूण्यस्य वन्सस्य )

दम्यवत्सतरी समी।

जिसमें तरुगता मत्तकने लग गयी है, उस बछुड़े के २ नाम—(१) दम्य (२) वत्सतर।

( एकं पण्डतायोग्यस्य वृषभस्य )

**ग्रार्षभ्यः ष**एडतायोग्यः

विधया करने लायक वेल का नाम—(१)

श्रार्षभ्य ।

( त्रीणि स्वेन्छाचारिणो वृषभस्य ) षराडो गोपतिरिद्चरः ॥६२॥

छुटे हुए सॉड़ के ३ नाम—(१) षगड (२)गोपति (३) इट्चर ॥६२॥

( एकं वृषभस्कन्धदेशस्य )

स्कन्धदेशं त्वस्य वहः

वैल के कधे का १ नाम--(१) वह । (पु ०)

( ह्रे कंडे लम्बमानचर्मणः )

सास्ना तु गलकम्बलः।

गाय या वैल के गले में लटकनेवाले चमदे के २ नाम—(१) साम्ना (२) गलकवल।

( द्वे स्यूतनासिकस्य )

स्याम्नस्तितस्तु नस्योतः

नाथे हुए वैल के २ नाम--(१) निस्तत

(२) नस्योत ।

( ह्रे दमनार्थं युग्येन सह स्कन्धे बद्धकाष्टस्य ) प्रष्ठवास् युगपार्श्वगः ॥६३॥

वैल को साधने के लिए लगे हुए जुए के २ नाम—(१) प्रष्ठवाट् (२) युगपार्श्वग ॥६३॥ ( वृषभभेदाः )

युगादीनां तु वोढारो युग्यप्रासङ्गधशाकराः।

जुआ सम्हालनेवाले वैल का नाम—(१)

युग्य ।

नये वछड़ों को ठीक करने के लिए उनके कन्धे पर एक प्रकार का काष्ठ लगाया जाता है, जिसका नाम है प्रासङ्ग। वह प्रासङ्ग ढोनेवाले बैल

का नाम—(१) प्रासङ्गय । शकट (वलगाड़ी) खीचनेवाले वैल का नाम—(१) शाकट ।

( खनतीत्याद्यर्थे भेद )

खनित तेन तद्घोढाऽस्येदं हािळकसैरिको ६४ हल में जुतकर खेत जोतनेवाले वैल का

नाम—(१) हालिक। हल अथवा सीर को डोनेवाले का नाम—(१)

हातिक श्रथवा सैरिक ॥६४॥ ( पंच धुरन्धरवृषमस्य )

धूर्वहे धूर्यधौरेयधुरीणाः सधुरंधरा ।

वोभा ढोनेवाले वैल के ४ नाम—(१) धूर्वह (२) धुर्य (३) धौरेय (४) धुरीरा

( ५ ) सधुरधर्।

( एकं धूर्वं हस्य त्रीणि )

उभावेकधुरीरोकधुरावेकधुरावहे ॥६५॥ केवल एक बेम्मा डोनेवाले वैल के ३ नाम-

(१) एकधुरीण (२) एकधुर (३) एक-

धुरावह ॥ ६५ ॥

(द्वे सर्वधुरावहवृषभस्य)

स तु सर्वधुरीणः स्याद्यो वै सर्वधुरावहः।

सव प्रकार के बेाम डोनेवाले वैल के २ नाम — (१) सर्वधुरीया (२) सर्वधुरावह।

(नव गो.)

माहेयी सौरभेयी गौठसा माता च श्टिहणी ६६ ब्रार्जन्यदन्या रोहिणी स्यात्

गौ के ह्नाम—(१) माहेयी (२) सौर-मेयी (३) गौ (४) उसा (५) माता (६) श्विणी (७) श्रर्जुनी (६) अध्न्या (६) रोहिणी॥ ६६॥

( एकं उत्तमाया गोः )

उत्तमा गोषु नैचिकी।

उत्तमा गाँका नाम—(१) नैचिकी। (गोर्भेदाः)

वर्णादिभेदात्संज्ञाः स्यु. शवरीधवलादयः॥६ऽ॥
रग के भेद से 'शवरी' 'धवला' आदि गौओं

के अनेक नाम होते हैं।

चितकवरी गाय का नाम—(१) शवरी। सफेद गाय का नाम—(१) धवला ॥६०॥

( द्वे द्विवर्षाया गोः )

ब्रिहायनी ब्रिवर्धा गौ

दो वर्ष की गाय के २ नाम—(१) द्विहा-यनी (२) द्विवर्षा।

( एकं एकवर्षाया गो )

पकाञ्दा पकहायनी ।

एक वर्ष की गौ के २ नाम—(१) एकाव्दा (२) एकहायनी।

( द्वे चतुर्वर्षाया गोः )

चतुरव्दा चतुर्हायणी

चार वर्ष की गौ के २ नाम—(१) चतुरब्दा

(२) चतुर्हायणी।

(द्वे म्रिवर्णयाः)

एवं ज्यव्दा त्रिहायणी ॥६८॥ तीन वर्ष की गी के २ नाम—(१) ज्यव्दा

(२) त्रिहायणी ॥ ६ ॥

( द्वे बंध्याया गोः)

वशा वन्ध्या

वॉभा गीं के २ नाम—(१) वशा (२)वध्या।

( द्वे सवद्गर्भायाः )

श्रवतोका तु स्ववद्गर्भा

जिसका गर्भ गिर गया हो, उस गो के २ नाम--(१) श्रवतोका (२) सबद्गमा । ( एकं वृषभेणाकाम्तायाः )

श्रथ सन्धिनी।

श्राकान्ता वृषभेगा

( एकं बृषमसंसर्गाद्रभीपद्यातिन्याः )

अथ वेहद्गर्भोपघ।तिनी ॥६६॥

सॉड़ के ससर्ग से गर्भ गिरा देनेवाली गों का नाम—(१) वेहत्॥ ६६॥

( एकं गर्भप्रहणप्राप्तकालायाः )

काल्योपसर्या प्रजने

वरधाने योग्य गाय का नाम—(१) काल्योपसर्या।

(बालगर्भिण्या गोरेकम्)

प्रष्ठौही बालगर्मिणी।

वैल के साय लगाई हुई गौ का नाम---

(१) सन्विनी।

वचपन में ही गर्भिणी होनेवाली गाय का १ नाम—(१) प्रष्टौही।

( द्वे अकोपनायाः )

स्यादचएडी तु सुकरा

सीधी गाय के २ नाम--(१) अचराडी (२)

सुकरा।

( द्वे बहुवारं प्रस्तायाः )

वहुस्रातः परेष्टुका ॥७०॥

वहुत वार व्यायी हुई गाय के २ नाम-

(१) बहुस्ति (२) परेष्टुका ॥७०॥

( द्वे चिरप्रसृतायाः )

चिरप्रस्ता वष्कयिणी

वहुत दिन की ब्यायी हुई गाय के २ नाम-

(१) चिरप्रस्ता (२) वष्कयिणी ।

( द्वे नवसृतिकायाः )

धेनुः स्यान्नवस्तिका ।

नयी व्यायी हुई गाय के २ नाम—(१) धेनु

(२) नवस्तिका।

(सुखसन्दोद्याया गोद्वें)

सुवता सुससन्दोह्या

विना अङ्चन के जो गाँ दुही जा सकती हो. उसके २ नाम-(१) सुवता (२) सुखसन्दोह्या। ( द्वे स्थूलस्तन्याः )

पीनोध्री पीवरस्तनी ॥७१॥

मोटे-मोटे स्तनवाली गाय के २ नाम-(१) पीनोध्नी (२) पीवरस्तनी ॥७१॥

( द्वे द्रोणपरिमितदुग्धदायिन्याः )

द्रोणचीरा द्रोणदृग्धा

द्रोग भर दूध देनेवाली गाय के २ नाम-(१) द्रोराद्रग्धा (२) द्रोराचीरा । १ द्रोरा का परिमाण १२ सेर माना गया है।

( एकं बन्धके स्थितायाः )

धेनुष्या बन्धके स्थिता।

जो गाय किसी महाजन के यहाँ इस शर्त पर रखी जाय कि 'जब तक श्रापका रूपया न चुक जाय तव तक इस गौ का दूध आप अपने काम में लें।' उस गाय का १ नाम-(१) धेनुष्या।

( एक या प्रतिवर्ष प्रस्यते तस्याः ) समासमीना सा यव प्रतिवर्षे प्रसुयते ॥७२॥

हर साल व्यानेवाली गाय का नाम-(१) समासमीना ॥७२॥

( हे गोस्तनस्य )

ऊधस्तु क्लीबमापीनम्

गो के थन के २ नाम-(१) ऊधस् (२)

श्रापीन । ये दोनों नपुसक लिक्न हैं ।

( द्वे बन्धनकीलकस्य )

समी शिवककीलकी।

जिसमे गाय-वैल आदि पशु वोधे जाते हैं, उस खुंटे के २ नाम-(१) शिवक (२) कीलक।

( द्वे बन्धनरज्जोः ) न पुंसि दाम सन्दानं

पशु को वाँघने की रस्सी के २ नाम-(१) दाम (२) सन्दान । ये दोनों नपुसक लिङ्ग हैं।

( द्वे पशुबन्धनरज्जोः )

जिस रस्सी मे एक साथ बहुत से पशु बोधे जाते हैं, उसके २ नाम—(१) पशुरज्जु (२) दामनी ॥७३॥

( मन्थनदण्डस्य पंच )

वैशाखमन्थमन्थानमन्थानो मन्थद्रगडके ।

मन्यनदराड के ५ नाम—(१) वैशाख (२)

मन्थ (३) मन्यान (४) मन्था (५) मन्थदराङक ।

( द्वे मन्थनदण्डस्तम्भस्य )

कुठरो दगडविष्कस्भ

जिसमें मन्थनदराड वंधता है, उस स्तम्भ के २ नाम-(१) कुठर (२) दराङ विष्क्रम्भ ।

( मध्यमानद्धिपात्रस्य हे )

मन्थनी गर्गरी समे ॥७४॥

जिसमें दही मया जाता है, उस पात्र के २ नाम -(१) मन्थनी (२) गर्गरी ॥७४॥

( चरवारि उष्टस्य )

उष्ट्रे क्रमेलकमयमहाङ्गाः

ऊँट के ४ नाम-(।) उष्ट्र (२) क्रमेलक

(३) मय (४) महाङ्ग।

( एकं ष्ठष्ट्रशिशो: )

करभः शिश्र ।

जट के वच्चे का १ नाम—(१) करम।

( एकं पादबन्धनयुक्तकरमस्य )

करभाः स्युः श्रङ्खछका दारवैः पादबन्धनै. ७४

जिस उच्ट्रशावक के पैर बाँधे जाते हों, उसका नाम—(१) शङ्कलक ॥७५॥

( द्वे भजायाः )

श्रजा छागी

वकरी के २ नाम--(१) श्रजा (२) छागी।

(पंच अजस्य)

ग्रुभच्छागबस्तच्छगलका श्रजे।

वकरे के ५ नाम--( ! ) शुभ ( २ ) छाग

पशुरज्ज्ञस्तु दामनी ॥७३॥ (३) वस्त (४) छगलक (५) श्रज ।

#### (सप्त मेपस्य)

मेढ्रोरभ्रोरणोणियुर्मेषतृष्णय एडके ॥ १६॥ मेढे़ के ७ नाम—(१) मेढ़ (२) उरभ्र (३) उरण (४) ऊर्णायु (५) मेष (६)

वृष्णि ( ७ ) एडक ॥७६॥

( एकं मेषोष्ट्राजसमुदायस्य ) उष्ट्रोरभ्राजनुन्दे स्यादौष्ट्रकोरभ्रकाजकम् ।

फॅट के भुराड का नाम—श्रीष्ट्रक।
मेदों के भुराड का नाम—(१) श्रोरश्र।
वकरों के भुराड का नाम—(१) श्राजक।
(पञ्च गर्दभस्य)

चक्रीवन्तस्त वालेया रासभा गर्दभा. खरा:७७

गधे के ५ नाम—-(१) चकीवान् (२) वालेय (३) रासभ (४) गर्दभ (५) खर ॥७७॥ (भष्टौ विणिजः)

वैदेहकः सार्थवाहो नैगमो वाणिजो वणिक्। पएयाजीवो ह्यापणिक. क्रयविक्रयिकश्व स.अः

भसाहूकार (विनये) के म नाम—(१) वेंदेहक (३) नेगम (४) वाणिज (५) विणिक् (६) पर्याजीव (७) श्रापिक (म) कय-विकयिक ॥ ७=॥

(द्वे विकेतुः)

विकेता स्याद्विक्रयिकः

श्रत्न-त्रस्नादि वस्तुएँ वेचकर जीविका करने वाले के २ नाम—(१) विक्रेता (२) विक्रयिक । (हे क्रेत्

कायककयिको समो।

खरीदार के २ नाम—(१) कायक (२) कियक।

( द्वे वाणिज्यस्य ) वाणिज्यं तु विणिज्या स्यात्

१ निगम—'बहूपकारो देनस्स चेव नेगमस्स च— विनयपिटक पहला खरड। निगम का अर्थ है 'कारपोरेशन प्राचीनकाल में सार्थवाह और कुलिकों के निगम होते थे। व्यापार के २ नाम—(१) वाणिज्य (२) विणिज्या।

( त्रीणि विक्रेयवस्त्नां मूल्यस्य )

मुल्यं वस्नोऽप्यवकयः ॥७६॥

किसी चीज के दाम के ३ नाम—(१) मूल्य(२) २ वस्न (३) श्रवक्रय।

(त्रीणि मूलधनस्य)

नीवी परिपणो मुलधनं

पूँजी (मूलधन) के ३ नाम—(१) नीवी (२) परिपण (३) मूलधन।

( एकं काभस्य )

लामोऽधिकं फलम् ।

मुनाफे का नाम—(१) लाभ। (चरवारि परिवर्तनस्य)

परिदानं परीवर्तो नैमेयनिमयाविष ॥=०॥

वदले, लेनदेन के ४ नाम—(१) परिदान (२) परीवर्त (३) नैमेय (४) निमय ॥ =०॥

( द्वे न्यासस्य )

पुमानुपधिन्यां**सः** 

धरोहर के २ नाम— (१) उपिध (२) न्यास। ये दोनों ही पुँक्लिक्ष हैं।

( एकं न्यस्तवस्तुनोऽपंणस्य )

प्रतिदानं तद्रपंणम्।

धरोहर के लौटाने का नाम—(१) प्रतिदान। ( पुकं आपणे प्रसारितवस्तुनः )

क्रये प्रसारितं क्रय्यम्

वाजार में वेचने के लिये फैलायी वस्तु का नाम—(१) ऋय्य ।

> ( एक क्रेतब्यवस्तुन: ) क्रेयं क्रेतब्यमात्रके ॥=१॥

खरीदी जानेवाली चीज का नाम-(१) केय ॥=१॥

(त्रीणि विक्रेयवस्तुन.)

विक्रयं पणितन्यं च पण्यं क्रय्वाद्यस्त्रियु।

विकाऊ चीज के ३ नाम—(१) विनेय (२) पिएतव्य (३) पर्या । उपर्युक्त 'कय्य' शब्द

२ वस्यस्मिन् वस्तुप्राप्तिरिति वस्नः।

से लेकर 'पएय' शब्द तक के सब शब्द तीनों लिज्ज हैं।

( त्रीणि मयैतम्केतन्यमित्यादिरूपेण सत्यकरणस्य ) क्रीवे सत्यापनं सत्यङ्कारः सत्याकृतिःपुमान्=२

वयाना देने के ३ नाम—(१) सत्यापन (२) सत्यङ्कार (३) सत्याकृति । इनमे (१ला) नपुंसक (२रा) पुॅल्लिङ्ग तथा (३रा) स्त्रीलिङ्ग है ॥ = २॥

( द्वे विकयस्य )

#### विपणो विकयः

विकी के २ नाम-(१) विपण । (२) विकय । संख्या. संख्येये ह्यादश त्रिषु ।

एक से लेकर श्रट्टारह तक की संख्या संख्येय (गिनी जानेवाली) वस्तु में ही रहती है श्रीर वह स्त्री-पुं-नपुंसक तीनों लिक्न है।

विंशात्याद्या सदैकत्वे सर्वाः संख्येयसख्ययोः=ः

विंशति त्रादि सख्यायें सदा एकवचन ही रहती हैं। संख्या त्रीर संख्येय (गिनी जानेवाली वस्तु मे) रहती हैं॥ ८३॥

## सख्यार्थे द्विबहुत्वे स्तः

विंशति श्रादि शब्द जब सख्या के श्रर्थ में प्रयुक्त होते हैं, तब उनके द्विवचन श्रीर बहुवचन भी होते हैं। जैसे—'द्वे विंशती' 'तिस्रो विंशतय' श्रादि।

तास चानवतेः स्त्रियः।

'विंशति' से लेकर 'ननति' तक की समी सख्यायें स्त्रीलिक्ष हैं।

पंकेः <sup>१</sup>शतसहस्रादि क्रमादशगुणोचरम् ॥=४॥

दश की सख्या से लेकर कमश दसगुना करते जाने पर साँ, हजार आदि होते हैं। जैसे— दस पंक्ति (दस सख्या) के साँ, दस सौ का हजार आदि ॥=४॥

१ एकदशशतसहस्रायुतलचप्रयुतकोट्य क्रमश । अर्बुद-मञ्ज खर्वनिखर्वे महापद्मशङ्कवस्तस्मात् ॥ जलिधश्चान्त्य मध्य परार्धमिति दशगुणोत्तराः सद्याः । सख्याया स्थानाना व्यवहारार्थे कृता पूर्वेरिति ।

# ( त्रीणि मानार्थस्य ) यौतव द्ववयं पाय्यमिति मानार्थंक त्रयम् ।

तौल या नाप के ३ नाम—(१) यौतव (२) द्रवय (३) पाघ्य।

्रमानस्य भेदाः ) मानं तुलांगुलिप्रस्थैः

वह मान तीन प्रकार का होता है। जैसे—
(१) तुलामान—ंत्रर्थात् तीलने से जिसका मान
किया जाय।(२) ऋंगुलिमान—गज ऋादि से
नापना और प्रस्थमान ऋर्यात् किसी निर्दिष्ट वर्तन
से नापना।

( एक भाषकस्य )

गुआः पञ्चाद्यमाषकः ॥=४॥

पॉच चुॅघचियों का १ मासा=(१) श्राद्यमाषक॥ ५॥। ( द्वे कपंस्य )

ते षोडशाचाः कर्षोऽस्त्री

सोलह मासा का १ अन्त, उसके २ नाम—(१) श्रन्त (२) कर्ष। ये दोनों ही पुॅल्लिङ तथा नपु-सक लिङ हैं।

> ( एक कर्षचतुष्टयस्य ) पर्सं कर्षच<u>त्</u>रद्यम् ।

उस चार श्रज्ञ या कर्ष का नाम—(१) पल।

( द्वे कपंकस्य )

सुवर्णविस्तौ हेम्नोऽसे

कर्ष भर सुत्रर्ण के २ नाम—(१) सुवर्ण (२) विस्त।

( एकं सुवर्णपळस्य )

कुरुविस्तस्तु तत्पत्ते ॥=६॥

एक पल अर्थात् चार कर्ष सुवर्ण का नाम-(१) कुक्विस्त ॥ = ६॥

२ जर्ब्बमान किलोन्मान परिमाण तु सर्वतः। भाया-मस्तु प्रमाण स्यात्सख्या भिन्ना तु सर्वतः ॥ मानापेचितमा-चार्या भेषजानां प्रकल्पनम् । मेनिरे यत्ततो मानमुच्यते पारिमापिकम् । वैद्यकराव्दिसिष्ठः ॥८१४॥, ( एक पलानां शतस्य )

#### तुला स्त्रियां पलशतम्

सौ पल का नाम—(१) तुला। यह स्त्रीलिंक्ष है।

( एकं तुकाया विंशते )

भारः स्याद्विंशतिस्तुलाः।

वीस तुला का नाम—(१) भार।

( एकं दशभारस्य )

#### श्राचितो दश भाराः स्युः

दस भार का नाम—(१) त्रान्तित । (एकं शकटेन वोढुं शक्यस्य भारस्य)

शाकरो भार स्राचितः ॥=७॥

वैलगाड़ी से ढोये जानेवाले भार का भी नाम-

( द्वे कार्घावणस्य )

# कार्षावर्णः कार्षिकः स्यात्

कर्ष भर चाँदी के बने सिक्के (रुपये) के र नाम—(१) कार्षापरण (२) कार्षिक।

( एक ताम्रिककार्पावणस्य )

कार्षिके ताम्रिके पण ।

कर्ष भर तामे के बने सिक्के (पैसे) का नाम—(१) पर्ण।

( आढकद्रोणादीनां भेदाः )

# श्रित्यामाढकद्रोणी खारीवाहो निकुञ्चक == कुडच प्रस्थ इत्याचाः परिमाणार्थकाः पृथक्।

ये आडक, द्रोण आदि शब्द परिमाणवाचक हैं और इनके भिन्न-भिन्न अर्थ हैं। जैसे चार सेर का १ आडक। आठ आडक का १ द्रोण। तीन द्रोण की । खारी। आठ द्रोण का १ वाह। सुठीं भर का १ निकुच। पाव भर का १ कुडव। एक सेर का १ प्रस्य॥ ==॥

( एक चतुर्थांशस्य )

# पाद्स्तुरीयो भाग. स्यात्

चतुर्थांश (जेसे रुपए का चीया हिस्सा चवन्नी)का नाम—(१)पाद। ( त्रीणि अंशस्य )

श्रंशभागौ तु वराटके ॥=६॥

बॉट के ३ नाम—(१) श्रश (२) भाग (३) वटक ॥ द ॥ ॥

( श्रयोदश धनस्य )

द्रव्यं वित्त स्वापतेयं रिक्थमृत्रथं धनं वसु । हिरएयं द्रविण सुम्नमर्थरैविभवा श्रपि ॥६०॥

धन के १३ नाम—(१) द्रव्य (२) वित्त (३) स्वापतेय (४) रिक्थ (५) ऋक्य (६) धन (७) वसु (६) हिरएय (६) द्रविषा (१०) युम्न (११) ऋर्थ (१२) रै (१३) विभव ॥६०॥

( द्वे घटिताघटितयोहेंमरूप्यस्य )

स्यात्कोषश्च हिरएयं च हेमद्रप्य स्तास्ते।

गढ़कर श्राभूषण वनाये हुए या विना गढे हुए सोने श्रोर चॉदी के २ नाम—(१) हिरएय (२) क्रोष।

( एक हेमरूप्याभ्यामन्यत्ताम्रादिधातोः )

#### ताभ्या यदन्यत्तःकुप्यं

सोने चाँदी के श्रतिरिक्त (ताँवा स्रादि) श्रन्य वातुत्रों का नाम—(१) कुप्य।

( एक कुप्याकुप्यस्य )

रूप्यं तद्द्यमाहतम् ॥ ६१॥

ताँवा और रूपा के मेल का नाम—(१) श्राहत ॥ ६१ ॥

( चरवारि मरकतमणे: )

गास्तमतं मरकतमश्मगभीं हरिन्मणि ।

मरकत मिए (पन्ना) के ४ नाम—( !) गारुत्मत (२) मरकत (३) श्रश्मगर्भ (४)

हरिन्मणि।

( त्रीणि पद्मरागमणे )

शोणरत छोहितक पद्मरागः

'पद्मरागमिए ( माणिक ) के ३ नाम—(१) शोखरत ( २ ) लोहितक ( ३ ) पद्मराग ।

१ कहा नया है कि

'निहले तु नवेदक पद्मरागमनुत्तमन्।'

# ( द्वे मौक्तिकस्य )

अथ मौक्तिकम् ॥६२॥

मुका

मोती के २ नाम—(१) मौक्तिक (२) मुक्ता ॥६२॥

( हे प्रवालस्य )

श्रथ विद्वमः प्रवालं पुँनपुंसकम्।

मूंगे के २ नाम—(१) विद्रुम (२) प्रवाल । ये दोनों कमश पुॅल्लिक श्रौर नपुंसक हैं।

( द्वे अश्मजातेर्मुक्तादिमणे' )

रत मणिइँयोरश्मजातौ मुकादिकेऽपि च8३

मरकत आदि अश्मजाति तथा मुक्तादि मिणायों के २ नाम—(१) रत्न (२) मिणा ॥ ६३॥

( एकोनविंशतिः सुवर्णस्य )

स्त्रणे सुवर्णे कनकं हिरएयं हेम हाटकम्। तपनीय शातकुम्भ गाङ्गे यं भर्मे कर्वुरम्॥६४॥ चामीकर जातक्षपं महारजतकाञ्चने। हक्मं कार्तस्वरं जाम्बूनद्मष्टापदाऽस्त्रियाम् ४५

२ सुवर्ण के १६ नाम—(१) स्वर्ण (२) सुवर्ण (३) कनक (४) हिरएय (५) हेम (६) हाटक (७) तपनीय (६) शातकुम्भ (६) गानेय (१०) भर्म (११) कर्बर (१२) चामी-

कर (१३) जातरूप (१४) महारजत (१५) काचन

(१६) रुक्म (१७) कार्तस्वर (१८) जाम्बूनद (१६) श्रष्टापद । ये नपुसक हें श्रीर कवल १६वा पुन-

पुसकलिङ्ग है ॥६४॥६४॥

( एकं भरुङ्कारसुवर्णस्य ) श्ररुङ्कारसुवर्णं यच्छुङ्गीकनकमित्यद ।

२ स्वर्णोपित के सम्बन्ध में कहा जाता है कि—
पुरा निजाश्रमस्थानां सप्तर्पीं जितात्मनाम् ।
मरोचिरिङ्गरा श्रिति पुलस्य पुलह्, कृतु ॥
विसप्टश्चेति सप्तेते कीत्तिता प्रमपंय ।
परनोविंलोवय लावण्यलद्दशीसम्पन्नयौवना ॥
कृन्दर्पाद्दशैविध्वस्तचेतसो जातवेदस ।
पतित यद्धरापृष्ठे रेतस्तद्धेमतामगात् ॥
कृत्त्रिमधादि भवति तद्दसेन्द्रस्य वेधतः ।

सोने के गहने का नाम--(१) राज्ञीकनक।

( पंच रजतस्य )

दुवंश रजतं रूपं खर्जूरं श्वेतमित्यि ॥६६॥

चाँदी के ५ नाम—(१) दुर्वर्ण (२) रजत (२) रूप्य (४) खर्जूर (५) खेत ॥६६॥

( द्वे पित्तलस्य )

रीत<sup>,</sup> स्त्रियामारकूटो न स्त्रियाम्

पीतल के २ नाम — (१) रीति (२) श्रारकूट। इनमें (१) स्त्रीलिङ्ग श्रीर (२) पुॅल्लिङ्ग है।

( पट्ताम्बस्य )

अथ ताम्रकम्।

शुल्बं म्लेच्छुमुख द्वयध्वरिष्ठोदुम्बराणि च ६७ तामे के ६ नाम—(१) ताम्र (२) शुल्य (३) द्वयष्ट (४) म्लेच्छुमुख (५) वरिष्ठ (६)

उदुम्बर ॥६७॥

( सप्त छोहस्य )

लोहोऽस्त्री शस्त्रकं तीच्णं पिएडं कालायसायसी। श्रश्मसारः

लोहे के ७ नाम—(१) लोह (२) शस्त्र (३) तीच्या (४) पिएड (५) कालायस (६) श्रयस् (७) श्रश्मसार। ये समी नाम पुॅल्लिझ तथा नपुंसक लिझ हैं।

( द्वे कोहमकस्य )

श्रथ मराङ्करं सिंहाणमपि तन्मले ॥६८॥

लोह के मुर्चा, जंग के २ नाम-(१)

'मराङ्गर (२) सिंहारा ॥६८॥

( एकं धातुमात्रस्य )

सर्व च तैजस छोहं

सव वातुत्रों का १ नाम-(१) लोह।

( एकं लोहफावस्य )

विकारस्त्वयसः कुशी।

लोह के फाल का नाम—(१) कुशी। यह स्त्रीलिङ्ग है। ( द्वे काचस्य )

काचः सारः

शीशे (कोच) के २ नाम—(१) काच (२) सार।

( चत्वारि पारदस्य )

श्रथ चपलो रस: स्तश्च पारदे ॥६६॥ पारे के ४ नाम—(१) चपल (२) रस

(३) सूत (४) पारद ॥ ६६॥

( एक महिषश्रंगस्य )

गवलं माहिषं शृङ्गं

भेंसे की सींग का नाम—(१) गवल।
(न्नीण अभ्रकस्य)

श्रमुकं गिरिजामले।

श्रवरख के ३ नाम—(१) श्रश्नक (२) गिरिज (३) श्रमत्त ।

( चरवारि स्रोतोऽञ्जनस्य )

स्रोतोऽअनं तु सौवीरं कापोताअनयामुने १००

सुरमे के ४ नाम—(१) होतोज्जन (२) मौवीर (३) कापोताज्जन (४) यामुन ॥१००॥ (चत्वारि तुस्थाञ्जनस्य)

तुःथाञ्जन शिखिष्रीव वितुन्नकमयूरके।

त्तिया (नीला थोया) के ४ नाम—(१) तुत्थाजन (२) शिखिग्रीव (३) वितुन्नक (४) मयूरक।

( तुःथाञ्जनस्य भेदा ) कर्परी दार्विकाकाथोद्भवं तुर्यं

मोचरस का नाम--(१) कर्परी।

दारुहरदी के वने हुए काय में समभाग वकरी के दूध में सस्कार किये हुए तूतिया का नाम—(२) दार्विकाकायोद्भव।

> रसाधन का नाम—(३) तुत्थ । ( श्रीणि संस्कृततुरथस्य )

> > रसाञ्जनम् ॥१०१॥

रसगर्भ ताद्यशौछं

रसौत के ३ नाम—(१) रसाजन (२)

रसगर्भ (३) तार्च्यशैल ॥१०१॥

( त्रीणि गन्धारमनः )

गन्धाश्मनि तु गन्धिकः।

सौगन्धिकश्च

गन्धक के ३ नाम—(१) गन्धाशमन् (२) गंधिक (३) सौगन्धिक।

(त्रीणि तुःथविशेषस्य)

चक्षुष्याकुलाख्यो तु कुलियका ॥१०२॥ काले सुरमे के ३ नाम—(१) चलुष्या

(२) कुलाली (३) कुलित्यका ॥१०२॥

( चरवारि सन्तप्तपित्तलादुत्पन्नाक्षनस्य )

रीतिपुष्पं पुष्पकेतु पौष्पकं कुसुमाञ्जनम् । तपाये हुए पीतल के श्रजन के ४ नाम—

(१) रीतिपुष्प (२) पुष्पकेतु (३) पीष्पक

(४) कुसुमाजन ।

( पंच हरितालस्य )

पिञ्जरं पीतन तालमालं च हरितालके (०३

हरताल के ५ नाम—(१) पिंजर (२) पीतन (३) ताल (४) श्राल (५) हरिताल ॥१०३॥

(पंच शिलाजतुनः)

गैरेयमध्यं गिरिजमश्मजं च शिलाजतु ।

शिलाजीत के ५ नाम—(१) गैरेय (२)

त्रर्थ्य (३) गिरिज (४) श्ररमज (४) शिलाजतु । ( पण्च गन्धरसस्य )

वोलगन्धरसप्राण्पिएडगोपरसाः समाः १०४

गन्धरस के ५ नाम—(१) वोल (२)

गन्धरस (३) प्राण (४) पिएड (४) गोपरस॥१०४॥

( चलारि सामुद्रफेनस्य )

डिएडीरोऽव्धिकफ फेन.

समुद्रफेन के ३ नाम—(१) टिग्डीर (२) व्यव्धिकंफ (३) फेन।

१ उक्त च ग्रन्थान्तरे— मुवर्ण रजत तात्र रीतिः कास्य तथा प्रपु । साम कालायस चैत्रमटी लोदानि चदते ॥

( त्रीणि सिन्द्रस्य ) सिन्दुरं नागसम्भवम्। सिन्दूर के ३ नाम--(१) सिन्दूर (२) नागसम्भव। ( चत्वारि सीसकस्य ) नागसीसकयोगेष्टवप्राणि सीसे के ४ नाम--(१) नाग (२) सीसक (३) योगेष्ट (४) वप्र। (चत्वारि वंगस्य) त्रपु पिच्चटम् ॥१०४॥ रंगवंगे रॉगे के ४ नाम--(१) त्रपु (२) पिचट (३)रग(४) वंग ॥ १०५॥ ( द्वे तूलस्य ) श्रथ पिचुस्तूलः रुई के २ नाम--(१) पिचु (२) तूल। ( चरवारि कुसुममस्य ) श्रथ कमलोत्तरम्। स्यात् कुसुम्भं विद्विशिख महारजनिमत्यिपि १०६ कुसुम्भ के ४ नाम-(१) कमलोत्तर (२) कुष्पम्म (३) विहिशिख (४) महारजन ॥१०६॥ (द्वे कम्बलस्य) मेषकम्बल ऊर्णायु कम्बल के र नाम—(१) मेषकम्बल (२) जर्णायु । ( हे शशकोरनः ) शशोर्णं शशछोमनि। खरगोश के ऊन के २ नाम-(१) शशोर्ण (२) शशलोम। (त्रीणि मधुनः) मधु चौद्रं माचिकादि शहद के ३ नाम---(१) मधु (२) चौद (३) माचिक। ( द्वे सिक्थकस्य )

मधृच्छिष्टं तु सिक्थकम् ॥१०७॥

मोम के ३ नाम—(१) मधूच्छिष्ट (२) सिक्यक ॥ १०७ ॥ ( सप्त मनःशिलायाः ) मनःशिला मनोगुप्ता मनोह्या नागजिह्विका। नैपालो कुनटी गोला मैनसिल के ७ नाम—(१) मन शिला (२) मनोगुप्ता (२) मनोह्वा (४) नागजिह्विका (५) नैपाली (६) कुनटी (७) गोला। ( त्रीणि यवक्षारस्य ) यवद्यारा यवाग्रजः ॥१०=॥ पाक्य: जवाखार (शोराविशेष) के ३ नाम--(१) यवत्तार (२) यवाप्रज (३) पाक्य ॥ १०८ ॥ ( त्रीणि सर्जिकाक्षारस्य ) श्रथ सर्जिक।चार. कापोत: सुखवर्चक:। सजीखार ( खारी मिट्टी ) के ३ नाम-(१) सर्जिकाचार (२) कापोत (३) सुखवर्चक । ( द्वे क्षारभेदस्य ) सौवर्चलं स्याद्वचकं चारमेद (सचल बार) के २ नाम-(१) सौवर्चल (२) रुचक। ( द्वे वंशरोचनायाः ) त्वक्तीरी वंशरोचना ॥१०८॥ वशलोचन के २ नाम-(१) त्वक्त्तीरी (२) वशरोचना ॥१०६॥ ( द्वे श्वेतमरिचस्य ) सिन्धुजं श्वेतमरिचं सफेद मरिच के २ नाम-(१) सिन्धुज (२) श्वेत मरिच। ( एकमिश्चमू उस्य ) मोरटं मुलमैत्त्वम्। ऊंख की जब का नाम—(१) मोरट। ( त्रीणि विष्वलीमुलस्य ) त्रन्थिकं पिष्पलीमुलं चटकाशिर इत्यपि ११०

पिपरामूल के ३ नाम-(१) प्रनिथक

पिप्पलीमूल (३) चटकाशिरस् ॥११०॥ (द्वे 'जटामासी'तिनाम्ना ख्यावायाः ) गालोमी भूतकेशो ना

जटामासी के २ नाम—(१) गोलोमी (२) भूतकेश । इनमें (१) स्त्री (२) पुॅल्लिङ्ग है । (हे रक्तचन्दनसद्दशवर्णपतंगस्य)

पत्राङ्गं रक्तचम्दनम् ।

पतग के २ नाम—(१) पत्राङ्ग (२) रक्तचन्दन।

( त्रीणि शुण्ठीपिप्पळीमरिचाना समाहारस्य ) त्रिकटु त्र्यूपणं न्योषम्

धोंठ, काली मिर्च श्रीर पिष्पली, इनके समु-दाय के ३ नाम—(१) त्रिकटु (२) त्र्यूषण (३) ब्योप।

( त्रीणि त्रिफलायाः )

त्रिफला तु फलत्रिकम् ॥१११॥

र्थोवला, हर्र श्रीर वहेड़ा, इनके समुदाय के २ नाम—(१) त्रिफला (२) फलत्रिक ॥१११॥

इति वैश्यवर्ग ॥६॥

# श्रथ शूद्रवर्गः १०

( चत्वारि शुद्रस्य )

श्रद्धाश्वावरवण्श्वि वृपलाश्व जघन्यजाः ।

१शुद्ध के ४ नाम—(१) शुद्ध (२) श्रवर-वर्ण (३) वृपत्त (४) जघन्यज ।

( एकं चण्डारूस्य )

श्राचएडालाचु संकीर्णा श्रम्य प्रकरणाद्यः॥१॥

किसी ब्राह्मणी का किसी शृद्ध से ससर्ग हो जाय और उससे सन्तित उत्पन्न हो, उसका नाम—(१) चएडाल। चएडाल से लेकर अम्बष्ठ करण आदि सकर सन्तानों का नाम— (१)—सकीर्ण ॥१॥ ् ( एकं श्रुदाया विश्रो जातस्य ) श्रुद्राविशोस्तु करणः

२श्रूद्रा स्त्री श्रौर वैश्य पुरुष के ससर्ग से जाय-मान सन्तिति का नाम—(१) करण ।

> ( एकं वैश्यायां बाह्मणाज्जातस्य ) श्रम्बद्यो वैश्याद्विजन्मनो.।

वैरया स्त्री और बाह्मण पुरुष के संयोग से उत्पन्न सन्तिति का नाम—(१) स्त्रम्बष्ट ।

( एकं शुद्धायां क्षत्रियाञ्जातस्य ) शुद्धात्त्रत्रिययोषद्मः

श्रद्धा स्त्री में ज्ञिय के ससर्ग से उत्पन्न सन्तान का नाम—(१) उम्र।

( एक क्षत्रियायां वैश्याज्जातस्य )

मागधः ज्ञियाविशोः ॥२॥ ज्ञियासी में वैश्य से उत्पन्न सन्तिति का नाम—(१) मागव ॥२॥

( एकं वेश्यायां क्षत्रियाज्जातस्य ) माहिष्योऽर्यात्त्रत्रिययोः

वैश्य की ओर चित्रय पुरुप के ससर्ग से उत्पन्न सन्तित का नाम—(१) माहिष्य।

( एक वैश्यायां ग्रुदाउनातस्य )

चचाऽयां शृद्यो. स्त.।

वश्य श्री मे शूद्र के संसर्ग से उत्पन्न सन्तित का नाम—(१) ज्ञता।

२ याशवल्क्य ---

विषानमूर्धाविभक्तस्तु चित्रयायां विराग्धियाम् ।
जातोऽम्बद्धस्तु स्द्राया निषादः पाराँबोऽपि वा ।
माहिष्योमौ प्रजायेते विद्युद्धान्तनथोन् पात् ।
स्द्राया करणो वैश्यादित्राखेय विधि स्ट्रतः ॥
माग्ग्यया चित्रयास्मृतो वैश्याद्वित्रकः स्ट्रतः ।
स्द्राज्जातस्तु चाण्डालः मर्वधर्मविष्ठुतः ।
चित्रयामागध्येश्याच्च्द्रात्वत्तारमेव च ।
स्द्राद्ययोगवं वेश्याज्वन्त्यामात् वे द्यतम् ।
माहिष्येण करण्या तु स्यकारः प्रजायते ।
भतस्तन्तरन् विधेया प्रतिजोमानुलोगनाः ॥

१ 'दीपवैरमसूया च, भरत्य महाट्षराम् । पेशुन्य निर्देशलण, जानायान्स्ट्रलक्षणम् ॥

( एकं ब्राह्मण्यां क्षत्रियाज्जातस्य ) ब्राह्मएयां चित्रयात्स्रतः

बाह्मणी में चित्रिय से उत्पन्न सन्तति 🖷 नाम--(१) सूत।

( एकं ब्राह्मण्यां वैश्याज्जातस्य )

तस्यां वैदेहको विशः ॥३॥

ब्राह्मणी में वेश्य के सयोग से उत्पन्न सन्तान

का नाम-(१) वैदेहक ॥३॥

( एकं करण्यां माहिष्याज्जातस्य )

रथकारस्तु माहिष्यात्करएयां यस्य सम्भवः।

करणी (शद्धा में वैश्य के ससर्ग से उत्पन्न पुरुष की स्त्री ) में उत्पन्न माहिष्य (वैश्या में चात्रिय पुरुष के सयोग से उत्पन्न पुरुष) सन्तित का नाम-

(१) रथकार। ( एकं ब्राह्मण्यां वृष्ठंन जनितस्य )

स्याश्चराङ्गस्तु जनितो ब्राह्मरायां वृषत्तेन यः॥४॥

ब्राह्मणी में शुद्ध के संसर्ग से उत्पृत्रहिसन्तान

का नाम-(१) चराडाल ॥४॥

( द्वे शिव्पिनः )

कारु: शिल्पी कारीगर के २ नाम-(१) कार (२) शिल्पन्।

( एकं शिहिपनां संहते: ) संहतैस्तैद्वयोः श्रेणिः सजातिभिः।

शिल्पियों के संमुदाय का नाम-(१) श्रेणि।

( ह्रे कि विपक्तकप्रधानस्य ) कुलकः स्यात्कुलश्रेष्ठी

शिलिपयों के श्रध्यत्त के २ नाम-(१) कुलक (२) कुलश्रेष्टिन्।

( द्वे माळाकारस्य )

मालाकारस्तु मालिकः ॥५॥

माली के २ नाम--( १<sup>,</sup> ) मालाकार (२) मालिक ॥४॥

( द्वे कुलाहस्य ) क्रम्भकार: कुछाछ: स्यात्

कुम्हार के २ नाम-(१) कुम्भकार (२)

कुलाल ।

('हे गृहादौ छेपनकर्मकारिणः ) पलगराडस्त लेपकः।

पुताई का काम करनेवाले के २ नाम-(१) पलगएड (२) लेपक।

( द्वे तन्तुवायस्य )

तन्त्रवायः कुविन्दः स्यात् जुलाहे के २ नाम-(१) तन्तुवाय (२) कुविन्द ।

( द्वे सौचिकस्य )

तुन्नवायस्तु सौचिकः॥६॥ दरजी के २ नाम-(१) तुत्रवाय (२) सौचिक॥६॥

( द्वे चित्रकारस्य ) रंगाजीवश्चित्रकरः

चित्रकार (रगसाज) के २ नाम-(१) रगा-जीव (२) चित्रकर ।

( द्वे शस्त्रघर्षणोपजीविनः ) शस्त्रमार्जोऽसिधावकः।

शिकिलीगर, शस्त्र साफ करनेवालो के २ नाम—(१) शस्त्रमार्ज (२) श्रसिधावक।

( द्वे चर्मकारस्य ) पादकुधर्मकारः स्यात् चमार के २ नाम-(१) पाद्कृत (२)

चर्मकार । ( द्वे छोहकारकस्य )

> **व्योकारी लोहकारकः ॥७॥** लोहार के २ नाम-(१) व्योकार (२)

लोहकारक ॥०॥ ( चत्वारि स्वर्णकारस्य )

नाडिन्धमः स्वर्णकारः कलादो रुक्मकारकः सोनार के ४ नाम-(१) नाडिन्धम (२)

स्वर्णकार (३) कलाद (४) इक्मकारक।

( द्वे कञ्चणकारस्य )

स्याच्छाङ्किकः काम्बविकः

चुरिहार के २ नाम-(१) शाङ्किक (२) काम्यविक ।

## ( द्वे शौविषकस्य )

शौल्विकस्तामकुट्टकः ॥ । ।।।।

ठठेरे के २ नाम—(१) शौल्बिक (२) ताम्रकटक ॥=॥

#### ( पंच रथकारस्य )

तत्ता तु वर्धकिस्त्वष्टा रथकारस्तु काष्टतर् ।

बढ़ई के प्रनाम—(१) तत्ता (२) वर्धकि (३) त्वष्टृ (४) रथकार (४) काष्ठतत्त् । (द्वे ग्रास्यरथकारस्य)

#### ग्रामाधीनो ग्रामतत्तः

श्रामीरा वढई के २ नाम—(१) श्रामाधीन (२) श्रामतच् ।

## ( द्वे स्वतंत्रस्थकारस्य )

कौटतचोऽनधीनकः ॥६॥

स्वतत्रतापूर्वक काम करनेवाले प्रधान वढई के २ नाम—(१) कौटतत्त्र (२) श्रनधीनक ॥६॥ (पंच नापितस्य)

क्षुरी मुगडी दिवाकीर्तिर्नापितान्तावसायिनः

नाई के ४ नाम—( ! ) चुरी (२) मुरिइन् (३) दिवाकीर्ति (४) नापित (४) श्रम्तावसायिन्। (इ राकस्य)

निर्धेजकः स्याद्रजकः

भोगी के २ नाम--(१) निर्धीजक (२) रजक।

( ह्रे शौण्डकस्य )

शौरिडको मराडहारकः ॥१०॥

कलवार के २ नाम--(१) शौरिडक (२) मराउद्दारक ॥१०॥

( द्वे भजानीवस्य )

जाबाल: स्यादजाजीव:

गगरिये के २ नाम--(१) जावाल (२) प्रजाजीव।

र भोगे, चमार भादि अगिरा के मतानुसार अन्त्यत्र है— रजकश्चमैकारक नटी तुरुङ एव च । चैतर्तनेरिमल्लाक सप्तेते अन्त्यजा स्मृताः॥ (द्वे देवलस्य)

देवाजीवस्तुदेवलः।

पग्डे के २ नाम--(१) देवाजीव (२) देवल । ( ह्रे इन्द्रजालस्य )

स्यानमाया शाम्बरी

इन्द्रंजाल ( नज्रवन्दी ) के २ नाम--(१) माया (२) शाम्बरी ।

( द्वे इन्द्रजालिन: )

मायाकारस्तु प्रतिहारकः ॥११॥

मदारी, वाजीगर के २ नाम--( ▮ ) माया-कार ( २ ) प्रतिहारक ॥११॥

( पट् शैळ्पस्य )

शैळाळिनस्तु शैल्षा जायाजीवाः क्रशाश्विनः। भरता इत्यपि नटाः

नट के ६ नाम—(१) शैलाबिन् (२) शैलूष (३) जायाजीव (४) कृशाश्वी (५) भरत (६) नट । ( द्वे चारणस्य )

चारणास्तु कुशीलवाः ॥१२॥

कत्थक, वन्दीजन के २ नाम—(१) चारण (२) कुशीलव ॥१२॥

(हे मार्दगिकस्य)

मादेगिका मौरजिकाः

मृद्ग वजानेवाले के २ नाम—(१) मार्दिक्षक (२) मीर्जिक।

( द्वे पाणिवादस्य )

पाणिवादास्तु पाणिघाः।

ताली वजानेवाले के २ नाम—(१) पाणिवाद (२) पाणिघ।

(द्वे वैणविकस्य)

वेणुध्माः स्युर्वेणविकाः

वासुरी वजानेवाले के र नाम—(१) वेणुप्म

(२) वैश्वविक।

( द्वे बीणावावस्य )

घीणाघादास्तु वैणिकाः ॥१३॥

वीया बजानेवाले के २ नाम—(१) वीया-वाद (२) वैियाक ॥१३॥

#### ( द्वे जीवान्तकस्य )

#### जीवान्तक. शाकुनिक:

चिड़ीमार के २ नाम —(१) जीवान्तक (२) शाकुनिक।

#### ( द्वे च्याधस्य )

द्रौ वागुरिक-जालिकौ।

वहेलिये के २ नाम—(१) वागुरिक (२) जालिक।

#### (न्रीणि मांसिकस्य)

वैतंसिक: कौटिकश्च मांसिकश्च समं त्रयम्१४ कसाई के ३ नाम—(१) वैतंसिक (२) कौटिक (३) मासिक ॥१४॥

#### ( चत्वारि वैतनिकस्य )

भृतको भृतिभुक्तमंकरो वैतनिकोऽपि सः।

मजदूर के ४ नाम—(१) भृतक (२) भृति
भुज् (३) कर्मकर (३) वैतनिक।

#### ( द्वे वार्ताहारिणः )

#### वार्तावहो वैवधिक

सन्देश लेजानेवाले (सन्देसिहा) के २ नाम-(१) वार्तावह (२) वैवधिक ।

#### ( ह्रे भारवाहस्य )

भारवाहरतु भारिक ॥१४॥

बोमा ढोनेवाले के २ नाम—(१) भारवाह (२) भारिक ॥१५॥

#### (दश नीचस्य)

विवर्णं: पामरो नीच: प्राकृतश्च पृथग्जन. । निहीनोऽपसदो जालमः श्चुल्छकश्चेतरश्च स.१६

नीच के १० नाम—(१) विवर्ण (२) पामर (३) नीच (४) प्राकृत (५) प्रथग्जन (६) निहीन (७) श्रपसद (८) जाल्म (६) ज्ञुल्लक (१०) इतर ॥१६॥

#### ( प्कादश दासस्य )

भृत्ये दासेरदासेयदासगोष्यकचेटका. । नियाज्यकिकरप्रैष्यभुजिष्यपरिचारकाः ॥१७

ेदास (टहलुआ) के ११ नाम—(१) मृत्य (२) दासेर (३) दासेय (४) दास (५) गोप्यक (६) चेटक (७) नियोज्य (६) किंकर (६) प्रांच्य (१०) भुजिष्य (११) परिचारक ॥१७॥

## ( चःवारि परैधितस्य ) पराचितपरिस्कंदपरजातपरैधिताः ।

पराई कमाई पर जीनेवाले के ४ नाम—(१) पराचित (२) परिस्कन्द (३) परजात (४) परैधित।

# ( षट् मन्दस्य )

मन्दस्तुन्दपरिमृज आलस्य. शीतकोऽलः सोऽनुष्णः ॥१=॥

सुस्त, त्रांतसी के ६ नाम—(१) मन्द (२) तुन्दपरिमृज (३) त्रांतस्य (४) शीतक (५) त्रांतस (६) त्रांतुष्ण ॥ १८॥ (षट्पटोः)

# द्त्ते तु चतुरपेशलपटवः सूत्थान उष्णश्च ।

चतुर के ६ नाम—(१) दत्त (२) चतुर (३) पेशल (४) पटु (५) सूत्थान (६) उच्छा।

( दश चाण्डालस्य )

चएडाळप्ळचमातंगदिवाकीर्तिजनगमाः॥१६॥ निषादश्वपचावन्तेवासिचाराडाळपुकसाः ।

२ चाएडाल के १० नाम—(१) चएडाल (२) प्रव (३) मातज्ञ (४) दिवाकीर्ति (५) जनगम (६) निषाद (७) स्वपच (६) ग्रान्तेवासिन् (६) चाएडाल (१०) पुक्तस ॥१६॥ (चाण्डाळस्य भेदाः)

भेदा किरातशबरपुलिन्दा म्लेच्छुजातय. ॥२०॥ <sup>3</sup>चाराडाल के भेद--(१) किरात (२) शबर

(३) पुलिन्द । ये सभी म्लेच्छ हैं ॥२०॥

१ मनुस्मृति के अनुसार ७ प्रकार के दास होते हैं—
ध्वजाह्नतो मक्तदास. गृहज क्रोतदिश्रमौ ।
पैत्रिको दण्डदासश्च सप्तेते दासयोनयः ॥
२ उशना महाराज कहते हैं—
बाह्यस्य गुद्दससर्गाज्जातध्वाण्डाळ उच्यते ।
चाण्डालाह्रैश्यकन्याया जातः व्वप्य उच्यते ॥
३ पहाङ्गो भालों को 'किरात' कहते हैं। इन्हीं का

( चत्वारि सृगवधन्यवसायिनः )

व्याधो सृगवधाजीवो सृगयुर्लुव्धकोऽपि सः।

मृग मारनेवाले वहेलिये के ४ नाम-(१)

व्याध (२) मृगवधाजीव (३) मृगयु (४) लुव्धक ।

( सप्त सारमेयस्य )

कौतेयकः सारमेयः कुक्कुरो मृगदंशकः॥२१॥

शुनको भषकः श्वा स्यात्

कुत्ते के 🛚 नाम (१) कोलेयक (२) सारमेय

(३) कुक्कुर (४) मृगदशक (५) शुनक (६) भषक

(७) श्वन् ॥२१॥

( एकं प्रयोगोनमत्तज्ञन: )

अलर्कस्तु स योगितः।

शिकार के लिए छोड़ने पर उन्मत्त हो जाने-वाले कुत्ते का नाम—(१) श्रलर्क ।

( एक मृगयापटोः कुक्कुरस्य )

श्वा विश्वकद्वर्मृगयाकुश्रल

शिकारी कुत्ते का नाम-(१) विश्वकद्रु।

( इ शुन्याः )

सरमा श्रुनी ॥२२॥

कुतिया के २ नाम—(१) सरमा (२) शुनी ॥२२॥

( एकं प्राम्यस्करस्य )

विट्चर. सुकरो ग्रास्य

गाँव के स्त्रार का नाम-(१) विट्चर ।

( एकं तरुणपशुमात्रस्य )

वर्करस्तवणः पशु.।

वकरा या तरुण पशु का नाम-(१) वर्कर ।

( चरवारि आखेटस्य )

श्राच्छोद्न मृगव्यं स्यादाखेटोमृगयास्त्रियाम् २३ शिकार के ४ नाम--(१) श्राच्छोदन (२)

मृगव्य (३) श्राखेट (४) मृगया । इनमें (४) स्त्री-

रवरूप महादेवना ने पारण किया था (देखिए किराता-र्जुनीथ)। येशिकार कर भपना जीवन निर्वाह करते हैं। प्रसिद्ध स्नानो लेलक एरियन (Arrian) ने इन Lirrhadoe को भारत का मूल निरासा बनलाया है।

लिङ्ग (१-२) नपुसक लिङ्ग (३) पुँसिङ्ग हैं॥२३॥

( एकं दक्षिणाङ्गे वणवतः कुरङ्गस्य ) द्विणाकर्लुव्धयोगाद्दिणोर्मा कुरङ्गकः।

व्याध द्वारा दिहने श्रङ्ग से घायल हिरन का नाम--(१) दिल्लिणेर्मन्।

(द्रश चौरस्य)

चौरैकागारिकस्तेनदस्युतस्करमोषकाः ॥२४॥ प्रतिरोधिपरास्कन्दिपाटचरमलिग्लुचाः।

चोर के १० नाम—(१) चोर (२) ऐकागारिक (३) स्तेन (४) दस्यु (५) तस्कर (६) मोषक (७)

प्रतिरोधिन् (=) परास्कन्दिन् ( १ ) पाटचर (१०)

मलिम्लुच ॥२४॥

( चस्वारि स्तेयस्य )

चारिका स्तैन्यचौर्यं च स्तेयम्

चोरी के ४ नाम--(१) चौरिका (२) स्तैन्य

(३) चौर्य (४) स्तेय ।

( एकं चौर्याष्ठधनस्य )

लोप्त्रं च तद्धने ॥२४॥

चोरी के माल का नाम-(१) लोप्त्र ॥२४॥

( एकं सृगपक्षिणां बन्धनोपकरणस्य )

वीतंसस्तूपकरणं वन्धने मृगपदिगाम्।

मृग श्रीर पित्त्यों को वाँधने की सामग्री (पिजड़ा, जर्जार, जाल श्रादि) का नाम-(१) वीतस।

( द्वे छलेन मृगपक्षिणा वन्धनजालस्य )

उन्माथः कृटयंत्रं स्यात्

फन्दे के २ नाम-(१) उन्माय (२) कृटयन्त्र।

( द्वे जाळस्य )

वागुरा मृगवस्थनी ॥२६॥

जाल के २ नाम—(१) वागुरा (२) मृग-यन्थनी ॥२६॥

(पंच रज्नोः)

शुखं वराटकं स्रो तु रज्जुस्त्रिषु वटी गुण:।

रस्ती के ५ नाम--(१) शुल्न (२) वराटक (२) रज्ज (४) वटी (४) गुण । इनमें (१-२)

नपुसक (३) स्त्री (४) वीनों लिंग है।

श्रीर ( ५ ) पुँ लिल इ है। ( द्वे येन कृपाज्जलमुर्ध्व बाह्यते तस्य ) उद्घाटनं घटीयंत्रं सिललोहाहनं प्रहे: ॥२७॥ कुऍ से जल निकालनेवाले रहट ( पुरवट ) के २ नाम--(१) उद्घाघटन (२) घटीयंत्र ॥२०॥ ( द्वे वस्त्रज्युतिदण्दस्य )

पूंसि वेमा वायदगडः

जिससे कि कपड़ा बुना जाता है उस करघे के २ नाम--(१) वेमंन् (२) वायद एड । ये दोनों ही

पुँक्तिङ्ग हैं।

( द्वे सूत्रस्य ) सुत्राणि नरि तन्तवः।

स्त के २ नाम--(१) स्त्र (२) तन्तु । इनमें (१) नपुंसक (२) पुँक्षिक्ष है।

( द्वे व्यूतेः )

वाणिन्यूंतिः स्त्रियौ तुल्ये कपड़ा बुनने के २ नाम--(१) वाणि (२)

व्यति। ये (१-२) स्त्रीलिङ्ग हैं। ( एकं छेप्यादिकर्मणः )

<sup>9</sup>पुस्तं लेप्यादिकर्माण ॥२=॥

लीपने-पातने का नाम--(१) पुस्त ॥२=॥

( द्वे पाञ्चालिकायाः )

पाञ्चालिका पुत्रिका स्याहस्त्रदन्तादिभिःकता। कपड़े या दाँत की बनी गुड़िया के २ नाम--

(१) पाञ्चालिका (२) प्रत्रिका । (एकैकं जतुना त्रपुणा वा निर्मिताया: )

जतुत्रवृविकारे तु जातुर्षं त्रापुषं त्रिष्ठु ॥२४॥ लाख से बनी वस्तु का नाम--(१) जातुष।

राँगा की बनी वस्तु का नाम--(१) त्रापुष ॥२६॥

( चरवारि पेटकस्य ) पिटकः पेटकः पेटा मंज्रुषा

पेटारे के ४ नाम--(१) पिटक (२) पेटक

(३) पेटा (४) मजूषा ।

१ भादिना काष्ट्रपत्तिकाकमं गृह्यते । यद्कम्-मदा बा दारुणा वाथ वस्त्रेणाप्यथ चर्मणा।

लो र्रते. कृत वापि पुस्तमिस्यमिधीयते ।।

(द्वे भारयण्टेः) श्रथ विद्दक्तिका।

भारयप्टि:

वहॅगी के २ नाम--(१) विहिगिका (२)

भारयष्टि ।

(द्वे शिक्यस्य)

तदालम्बि शिक्यं काचः

वॅहगी में लटकनेवाले छींके के २ नाम--(१) शिक्य (२) काच ।

( त्रीणि उपानहः )

श्रथ पांदुका ॥३०॥

पाद्रपानत् स्त्री

जूते के ३ नाम--(१) पादुका (२) पादू

(३) उपानह ॥३०॥

( एकमनुपदीनायाः ) सैवानुपदीना पदायता।

मोजा का नाम--(१) अनुपदीना।

चमड़े की रस्त्री के ३ नाम-(१) नधी (२)

( त्रीणि चर्मरज्जोः )

नधी वधी वरत्रा स्यात्

वधी (३) वरत्रा।

( पुर्क अष्टवादेस्ताढन्या रज्जोः ) अश्वादेस्ताउनी कशा ॥३१॥

चावुक (जेरवन्द) का नाम-(१) कशा ॥३१॥

( त्रीणि अन्त्यजवीणायाः ) चाएडालिका तु कएडोलवीणा चएडालवरलक

किंगिरी वाजे के ३ नाम-(१) चाएडालिका

(२) कग्डोलवीगा (३) चगडालवल्लकी । ( द्वे स्वर्णकारकोहशकाकायाः )

नाराची स्यादेषणिका

सोनार के कॉट तराजू के २ नाम-( । )

नाराची (२) एषिणका।

( श्रीण निक्ष्यस्य ) शाणस्त्रोनिकयः कषः ॥३२॥

सान, कसौटी के ३ नाम---( 🕴 ) शाएा (२)

निकष (३) कप ॥३२॥

#### (द्वे वश्चनायाः)

#### वश्चना पत्रपरशुः

रेती के २ नाम—(१) ब्रश्चना (२) पत्रपरशु। ( हे ईषिकायाः )

रेषिका तृष्ठिका समे।

सलाई के २ नाम—(१) ईषिका (२) तूलिका। दोनों ही स्त्रीलिक्न हैं।

#### (द्वे मुषायाः)

तैजसावर्तनी मुषा 📆

सोना-चाँदी गलाने की घरिया के ३ नाम--(१) तैजसावर्तनी (२) मूपा।

( द्वें भेस्रायाः )

भस्त्रा चर्मप्रसेविका ॥३३॥

धोंकनी, भाथी के २ नाम—(१) मस्त्रा (२) चर्मप्रसेविका ॥३३॥

(द्वे आस्फोटन्याः)

#### श्रास्फोटनी वेधनिका

वर्मा के २ नाम—(१) श्रास्फोटनी (२) वेधनिका।

#### ( द्वे कर्तर्याः )

कृपाणी कर्तरी समे।

कतरनी, सोना चॉरी श्रादि धातु काटनेवाली कैंची के २ नाम—(१) कृपाणी (२) कर्तरी ।

( द्वे वृक्षभेदन्याः )

## वृत्तादनी वृत्तभेदी

बसूले के २ नाम—(१) वृत्तादनी (२) वृत्तमेदी।

( द्वे टकस्य )

टंक: पाषाणुदारण: ॥३४॥ टोकी (वड़ी द्वीनी) के २ नाम—(१) टक

(२) पाषाखदारख ॥३४॥

( हे कक्चस्य )

# कक्वोऽस्रो करपत्रम्

श्वारा-श्वारी के २ नाम—(१) ककच (२)

#### ( द्वे भारायाः )

श्रारा चर्मप्रभेदिका।

चमार के चाकू के १ नाम—(१) श्रारा (२) चर्मप्रमेदिका ।

( त्रीणि अयसः प्रतिमायाः )

सुमीं स्थूणायःप्रतिमा

लोहे की मूर्ति के ३ नाम—(१) सूर्मी (२) स्थूगा (३) श्रय प्रतिमा ।

( एक कळादिकमणः )

शिल्पं कर्मं कलादिकम् ॥३४।

कारीगरी के काम का नाम-(१) शिल्प ॥३५॥

( अप्टौ प्रतिमायाः )

प्रतिमानं प्रतिविम्वं प्रतिमा प्रतियातना प्रतिच्छाया।

# प्रतिकृतिरची पुंसि प्रतिनिधिः

प्रतिमा के = नाम—(१) प्रतिमान (२)
प्रतिविम्व (३) प्रतिमा (४) प्रतियातना
(५) प्रतिच्छाया (६) प्रतिकृति (७) प्रची
(=) प्रतिनिधि। इनमे (१-२) नपुंमक, (३-७)
स्त्रीलिङ्ग (=) पॅल्लिङ्ग है।

( द्वे उपमानस्य )

उपमोपमानं स्यात् ॥३६॥

उपमान (मिसाल ) के २ नाम—(१) उपमा (२) उपमान ॥३६॥

( सप्त सदशस्य )

वान्यळिङ्गाः समस्तृत्यः सहन्नः सहग्रः सहक्। साधारणः समानश्च

वरावरी के ७ नाम—(१) सम (२) तुल्य (३) सदद्म (४) सदश (५) महरा (६) साधारण (७) समान । (१-७) सव तीनों लिक्न हैं।

(पंच समानस्य)

स्युष्त्ररपदे त्वमी ॥३॥।

निभसंकाशनीकाशविवाशोपमादयः। समान के ४ नाम—(१) निभ (२) सकारा (३) नीकारा (४) प्रतीकारा (५) उपमा।
[ विशेप करके उपमा के समय उत्तरपद में ही
इनका प्रयोग होता है। जैसे—'पितृनिभ पुत्र'
पिता के समान पुत्र है इत्यादि ]॥३७॥

( पुकाद्य वेतनस्य )

कर्मण्या तु विधा भृत्या भृत्यो भर्म वेतनम् भरण्यं भरणं मृत्यं निर्वेश पण इत्यपि ।

वेतन, मजदूरी के ११ नाम—(१) कर्मण्या (२) विधा (३) भृत्या (४) भृति (५) भर्मन् (६) वेतन (७) भरण्य (६) भरण् (६) मूल्य (१०) निर्वेश (१९) पण् ॥३८॥

सुरा हिलिपिया हाला परिस्नुद्वरुणात्मजा ३६ गन्धोत्तमा प्रसन्नेरा काद्म्बर्यः परिस्नुता। मदिरा कश्यमचे चापि

(त्रयोदश मधस्य)

शराव, मदिरा के १३ नाम—(१) सुरा (२) हिलिप्रिया (३) हाला (४) परिस्नृत् (५) वरुगात्मजा (६) गन्योत्तमा (७) प्रसन्ना (६) इरा (६) कादम्वरी (१०) परिस्नृता (११) मदिरा (१२) कश्य (१३) मद्य ॥३६॥

( एकं पानरुचिजननाय यद्द्यं जनादिक भक्ष्यते तस्य )

अवदंशस्तु भन्तणम् ॥४०॥

पीते समय मदिरा के साथ खायी जानेवाली वस्तु का नाम—(१) श्रवदश ॥४०॥

(द्वे मदस्थानस्य)

शुरादापानं मद्स्थानम्

कलवरिया, मद्यपान के स्थान के २ नाम — (१) शुराडापान (२) मदस्थान।

( द्वे मद्यपानसमयस्य )

मधुवारा मधुक्रमाः।

मदिरा पीने के समय के २ नाम—(१) मद्भवार (२) मधुकम ।

( द्वे धातकीपुष्पमधुसंहितमधूकपुष्पासवस्य ) मध्वासवो माधवको मधुमाध्वीकमद्वयो ४१ भहुष्या के शराव के ४ नाम—(१) मध्वा-सव (२) माधवक (३) मधु (४) माध्वीक ॥४१॥ (त्रीणि धातकीपुष्पगुद्धधान्याम्छसंहितस्य

सुराविशेषस्य )

मैरेयमासवः सीधुः

गुड़ शाकादि से वनी मदिरा के ३ नाम— (१) मैरेय (२) श्रासव (३) सीधु। इनमें (१) नपुसक (२) पुॅल्लिङ्ग (२) पु-नपुसकलिङ्ग है। (द्वे सुराकटकस्य)

मेदको जगलः समौ।

शराय के काढे के २ नाम—(१) मेदक (२) जगल।

( द्वे मद्यसंधानस्य )

संधानं स्याद्भिषवः

मदिरावनाने के २ नाम—(१) सधान (२) श्रमियव।

( तण्डुळादिद्रव्यकृतबीजस्य )

किएवं पुंसि तु नग्नहू: ॥४२॥ तराडुलादि द्रव्य से बनी मदिरा के २ नाम— (१) किराव (२) नम्नहू। इनमें (१) नपुसक (२) पुंक्षिक्ष है ॥ ४२ ॥

( द्वे सुरामण्डस्य )

कारोत्तरः सुरामग्डः

मदिरा के माइ के २ नाम—(१) कारोत्तर

( द्वे पानगोष्टिकाया' )

श्चापानं पानगोष्टिका । मद्यपान के लिए एकत्र शरावियों की मगडली के २ नाम—(१) श्चापान (२) पानगोष्टिका।

( ह्रे पानपात्रस्य )

चषकोऽस्त्री पानपात्रम्

शराव पीने के प्याले के २ नाम—(१) चषक (२) पानपात्र । इनमें (१) पु-नपुंसक, (२) नपुसक है।

१ शुद्धशीनक —

मध्वासव म विज्ञेयो धानकीकाथमाचिकात् ।

( हे मद्यपानिकयायाः ) सरकोऽण्यनुतर्षेणस् ॥४३॥

मदिरा पीने के २ नाम—(१) सरक (२) श्रनुतर्षणा ॥४३॥

( पंच धूतकृतः )

धृर्तोऽच्चदेवी कितवोऽच्घृर्तो चूतऋत्समाः।

जुयारी के ४ नाम — (१) वूर्त (२) य्रज्देविन् (३) कितव (४) य्रज्ञ्ज्यूर्त (५) यूत्कृत्।

( द्वे ऋणादौ प्रतिनिधिभूतस्य ) स्युर्लंग्नकाः प्रतिभुवः

जामीन, जमानतदार के २ नाम—(१) लप्तक (२) प्रतिभू।

( ह्रे चूतकारकस्य )

सभिका चूतकारकाः ॥४४॥

जुत्रा खेलानेवाले (नालिया, फद्वाज) के नाम—(१)समिक (२) द्यूतकारक ॥४४॥

( चरवारि चूतस्य )

द्यूतोऽस्त्रियामज्ञवती कैतवं पण इत्यपि। जुए के ४ नाम—(१) द्यूत (२) श्रज्ञ-वती (३) कैतव (४) पण । इनमे (१ ला) पु-नपुंसक है।

( द्वे पणस्य )

पणोऽदोषु ग्लहः

वाजी लगाने के २ नाम—(१) पर्ण (२) ग्लह ।

( त्रीणि पाशकस्य )

अत्तास्तु देवनाः पाशकाश्च ते ॥४४॥
पासे के ३ नाम—(१) श्रत्त (२) देवन
(३) पाशक॥ ४५॥

( एकं शारीणामितस्ततो नयनस्य ) परिणायस्तु शारीणां समन्तान्नयने

पासे, गोटी को इधर-उधर फेंकने का नाम---(१) परिगाय।

( द्वे शारिफलकस्य )

**ऽस्त्रियाम्** 

श्रप्रापदं शारिफलम्

चौपड़ के २ नाम—(१) श्रष्टापद (२) शारिफल। ये (१-२) पु-नपुसक है।

( हे प्राणिद्युतस्य )

प्राणिचृतं समाह्वयः ॥४६॥

मुरगा, तीतर त्रादि की लढ़ाई पर जुत्रा खेलने के २ नाम--(१) प्राणिय त (२) समा-ह्य ॥४६॥

उका भूरिप्रयोगत्वादेकस्मिन्येऽत्र यौगिकाः । ताद्धम्योदन्यतो वृत्तावृद्या रिद्धान्तरेऽपि ते४०

इस श्रुद्रवर्ग में योगिक (कुम्भकार-माला-कार श्रादि) बहुत से शब्द केवल एक ही लिज्ञ में कहें गये हैं। क्योंकि काव्य-पुराण श्रादि में ज्यादातर पुॅल्लिज़ में ही इनका प्रयोग देखा जाता है। सो जहां कहीं उन शब्दों को स्त्रीलिज़ श्रादि में प्रयोग करने का श्रवसर श्रा पढ़े तो तद्धर्मा-जुसार प्रयोग कर लेना चाहिए। जैसे-मालाकार की स्त्री मालाकारी। कुम्भकार की स्त्री कुम्भकारी। कुम्भकार का कुल कुम्भकारम् श्रादि॥४७॥

इत्यमरसिंहरूवौ नामिलङ्घानुशासने । भूम्यादिकाएडो द्वितीय साङ्ग पव समर्थित. १

इस प्रकार श्रीष्यमरसिंह के बनाए हुए नाम श्रीर लिक्षों को बतलानेवाले प्रन्य श्रमरकीय में भूमि श्रादि शब्दों का काएट साक्षीयक्ष कहा ॥१॥

इति धीमन्नालाल 'अभिमन्यु' एम० ए० विरचिवायां 'घरा' ख्यामरकोपटीकाया

द्वितीयः काण्डः समाष्ठः ॥ २ ॥

# ग्रामरकोषः

# तृतीयं काग्डम्

# विशेष्यनिष्टेः संकीर्णैर्नानार्थैरव्ययैरपि । लिङ्गादिसंब्रहेर्वर्गाः सामान्ये वर्गसंश्रयाः ॥१॥

इस तृतीय काराड में विशेष्यिनिष्न, संकीर्या, नानार्थ, श्रव्यय श्रार लिंगादिसमह वर्गों के द्वारा विविध शब्द कहे जायंगे। इस काराड में कहे जानेवाले शब्द स्वतंत्र न होंगे, बल्कि पूर्व के काराडों में जो कह श्राये हैं, उन्हींके श्राश्रित रहेंगे॥१॥ स्नादाराच्येयद्विशेष्यं याहशै: प्रस्तुतं पदै:।

# गुणद्रन्यकियाशन्दास्तथा स्युस्तस्य भेदका २

स्त्री तथा दार त्रादि शब्दों का जहाँ विशेष्य-रूप से प्रयोग किया गया हो, वहाँ उसका जो गुण, द्रव्य, किया लिंग श्रोर वचन हो उसीके श्रनुसार द्रव्य गुण किया लिङ्ग श्रोर वचन युक्त उनके विशेषणीभृत शब्दों का भी प्रयोग होना चाहिए।

गुराविशिष्ट वाक्य जैसे-सुकृतिनी स्त्री सुकृतिनो दारा । सुकृति कुलम् ।

द्रव्यविशिष्ट वाक्य जैसे—-दिगडनी स्त्री। दिगडनो दारा । दिगड कुलम् ।

कियाविशिष्टः वाक्य जैसे-पाचिका स्त्री। पाचका दाराः। पाचक कुलम् स्त्रादि। स्रतएव स्त्रागे त्रानेवाले सभी शब्दों को त्रिलिज्ञी सम-मत्तना॥२॥

#### ( त्रीणि भाग्यसम्पन्नस्य )

#### सुकृती पुएयवान् धन्य

भाग्यवान् के ३ नाम—(१) सुकृतिन् (२) पुरायवत् (३) वन्य ।

( द्वे उदारचेतसः )

महेच्छुस्तु महाशयः।

उदार चित्तवाले दयालु के २ नाम-—(१) महेच्छ (२) महाशय। ( द्वे प्रशस्तचेतसः )

हृदयालुः सुहृद्यः

सीधा त्र्यादमी, प्रशस्त चित्तवाले पुरुष के २ नाम—(१) हृदयालु (२) सुहृदय।

( द्वे दुरापेऽपि कृत्येऽध्यवसितिकयस्य )

महोत्साहो महोद्यमः ॥३॥

दु साध्य कार्य में भी प्रवृत्त होनेवाले उत्साही पुरुष के २ नाम-(१) महोत्साह (२) महोद्यम ॥३॥

(दश प्रवीणस्य)

प्रवीणे निपुणाभिष्ठविज्ञनिष्णातशिद्विताः। वैज्ञानिकः कृतमुखः कृती कुशळ इत्यपि॥४॥

प्रवीण पुरुष के १० नाम—(१) प्रवीण (२) निपुण (३) ग्रामिज्ञ (४) विज्ञ (५) निष्णात (६) शिच्चित (७) वैज्ञानिक (८) कृतसुख (६) कृतिन् (१०) कुराल ॥४॥

( द्वे मान्यस्य )

पूज्यः प्रतीद्यः

मान्य के २ नाम—(१) पूज्य (२) प्रतीच्य।
( हे संशयापन्नचेतसः )

सांशयिकः संशयापन्नमानसः।

संशय युक्त चित्तवाले पुरुष (शक्षी श्रादमी) के २ नाम—(१) साशयिक (२) संशयापन-मानस ।

( त्रीणि दक्षिणाईस्य )

द्तिणीयो द्तिणाहंस्तन द्तिएय इत्यि।।।।। द्विणा पाने योग्य पुरुष के ३ नाम—(१) द्विणीय (२) द्विणाई (३) द्विएय॥।।।।

( चत्वारि दानशूरस्य )

स्युर्वदान्यस्थूछलद्यदानशोएडा वहुपदे । दानवीर पुरुष के ४ नाम—(१) वदान्य (२) स्थूललच्य (३) दानशौराड (४) वहुप्रद। ( द्वे आयुष्मतेः ) जैवातृकः स्यादायुष्मान् दीर्घायु के २ नाम—(१) जैवातृक (२) श्रायुष्मत् । ( द्वे शास्त्रज्ञस्य ) श्रन्तर्वाणिस्तु शास्त्रवित् ॥६॥ शास्त्रज्ञ पुरुप के २ नाम-(१) श्रान्तर्वाणि (२) शास्त्रवित् ॥ ६॥ ( द्वे परीक्षकस्य ) परीचक काराणिक परीक्तक, पारखी के २ नाम-(१) परीक्तक (२) कारिएक । ( द्वे वराणां दातुः ) वरदस्तु समर्धंक.। वर देनेवाले पुरुष के २ नाम-(१) वरद (२) समर्धक। ( चत्वारि प्रसन्नचेतसः ) हर्पमाणो विकुर्वाण प्रमना हप्रमानसः ॥७। प्रसन्न चित्त के ४ नाम-(१) हर्षमाण (२) विकुर्वारा (३) प्रमनस् (४) हृष्टमानस ॥७॥ ( त्रीणि ब्याकुळचेतसः ) दुर्मना विमना श्रन्तर्मनाः उदास चित्त, श्रनमना के ३ नाम-(१) दुर्मनस् (२) विमनस् (३) श्रन्तर्मनस्। ( द्वे उत्कण्ठितस्य ) स्यादुत्क उनमनाः। उत्करिठत के २ नाम-(१) उत्क (२) उन्मनस् । ( ग्रीणि सुरकस्य ) दिसणे सरलोदारौ उदार, सीधे के ३ नाम-(१) दिवाण (२) सरल (३) उदार। ( एकं दातृमोक्तः ) सुकलो दालुभोकरि ॥=॥

540 दानी श्रोंर भोग करनेवाले का नाम-(१) सुकल ॥ =॥ ( त्रीणि तात्पर्ययुक्तस्य ) तत्परे श्रसितासकौ काम में व्यय पुरुष के ३ नाम-(१) तत्पर (२) प्रसित (३) श्रासक्त । ( द्वे अभिमतार्थे सोद्योगस्य ) इष्टार्थोद्यक्त उत्सुकः। श्रमिलियत वस्तु की प्राप्ति में लगे पुरुष के २ नाम--(१) इष्टार्थीयक्त (२) उत्सुक। ( यट ख्यातस्य ) प्रतीते प्रथितख्यातविचिविज्ञातविश्रृताः ॥ १॥ विख्यात पुरुष के ६ नाम--(१) प्रतीत (२) प्रियत (३) ख्यात (४) वित्त (५) विज्ञात (६) विश्रत ॥६॥ ( द्वे गुणविंख्यातस्य ) गुर्गैः प्रतीते तु कृतस्रच्चारहतस्रच्णौ । गुणों द्वारा ख्यात पुरुष के २ नाम--(१) कृतलच्या (२) त्राहतलच्या । ( त्रीणि धनिनः ) इभ्य आढ्यो धनी धनी पुरुष के ३ नाम---(१) इन्य (२) श्राव्य (३) धनिन्। (दश स्यामिनः) स्वामी त्वीश्वरः पतिरीशिता ॥१०॥ श्रिधिमूर्नायको नेता प्रभु. परिवृहोऽघिप । स्वामी के १० नाम—(१) स्वामिन् (२) ईरवर (३) पति (४) ईशितृ (५) श्रिधिमू (६) नायक (७) नेतृ (८) प्रभु (६) परि-बृढ (१०) श्रिधिप ॥१०॥ (द्वे समृदस्य) श्रिधिकर्दिः समृद्धः स्यात् चमृद पुरुप, नरे पूरे के र नाम—(१)

श्रिपिकार्दि (२) नमृद्ध ।

( श्रीणि कुटुम्बपाळनतत्परस्य )

कुतुम्बव्यापृतस्तु यः ॥११॥

स्यादभ्यागारिकस्तस्मिन्तुपाधिश्च प्रमानयम्

कुटुम्ब का भरण-पोपण करने में तत्पर पुरुष के ३ नाम—(१) कटुम्बन्यापृत (२) श्रभ्यागारिक (३) उपाधि।(३रा) पुँक्तिक है ॥११॥

( एकम् वराङ्गरूपयुक्तस्य )

वराङ्गद्भपोपेतो य सिंहसंहननो हि स.॥१२॥

सुडौल श्रीर सुन्दर शरीरवाले श्रादमी का नाम—(१) सिंहसहनन ॥१२॥

(यः सत्त्वसम्पदायुक्तोन्यसनेऽपि कार्यासक्तस्तस्य) निर्वार्थः कार्यकर्ता य. सम्पन्नः सत्त्वसपदा।

र विपत्ति में भी (खुशी मन) सात्विक भाव से जो श्रापना काम करता जाय, उसका नाम-(१) निर्वार्थ।

( द्वे मुकस्य )

अवाचि मुकः

गूंगे के २ नाम—(१) अवाच (२) मूक।

( द्वे पितृतुल्यस्य )

श्रथ मनोजवस पितृसन्निमः ॥१३॥

पिता के समान पुरुष के २ नाम-(१) मनोज-

वस (२) पितृसन्त्रिम ॥१३॥

( एकमादरप्रवेकालं कृतकन्याप्रदस्य )

सत्कृत्यालंकृतां कन्यां यो ददाति स क्रूकुदः।

जो वरका सत्कार करके वस्त्राभूषण से सुस-ज्जित कन्यादान दे, उसका नाम (१) कृकुद ।

( चत्वारि लक्ष्मीवतः )

लदमीवाँल्लदमणः श्रील. श्रीमान्

लच्मीवान् के ४ नाम—(१) लच्मीवत् (२)

लच्मण (३) श्रील (४) श्रीमैत्।

( द्वे वरसळस्य )

स्निग्धस्तु वत्सलः ॥१४॥

स्नेही पुरुष के २ नाम—(१) स्निग्ध (२) वत्सल ॥१४॥

१ सत्त्र को लचण--

व्यसनेऽभ्युद्ये चापि द्यविकार सदा मन । तरसस्वमिति च शोक्त नयविद्धिवृधैः किल ॥ ( चरवारि कृपाछोः )

स्यादयालुः काषाणुकः कृपालुः सूरतः समा.।

दयालु के ४ नाम—(१) दयालु (२) कारु-िएक (३) ऋषालु (४) सूरत। ये सभी पुँल्लिङ्ग हैं।

( पंच स्वतंत्रस्य )

स्वतंत्रोऽपावृत. स्वैरी स्वच्छन्दो निरवग्रह.

स्वतत्र के ५ नाम—(१) स्वतत्र (२) श्रपा-वृत (३) स्वैरिन् (४) स्वच्छन्द (५) निरवग्रह ॥१५॥

( चरवारि पराधीनस्य )

परतन्त्र पराधीनः परवान्नाधवानि ।

पराधीन के ४ नाम—(१) परतत्र (२) परा-धीन (३) परवत् (४) नाथवत् ।

( पंच अधीनस्य )

त्रधीनो निघ्न श्रायचोऽस्वच्छन्दोगृह्यकोऽप्यसौ

ग्रधीन के ५ नाम—(१) श्रधीन (२) निघ्न (३) ग्रायत्त (४) श्रस्वच्छन्द (५) गृह्यक ॥१६॥

( द्वे सम्मार्जनादिकारिण )

खलपुः स्याद्बहुकर

माडू लगानेवाले के २ नाम—(। पलपू

(२) वहुकर।

(हे यः स्वल्पकालसाध्यं कार्यं चिरेण करोति तस्याः

क्सविशेषस्य )

दोर्घस्त्रश्चिरिकयः।

योदे समय का काम वदी देर में पूरा करने वाले काहिल के २ नाम—(१) दीर्घसूत्र (२) विरक्षिय।

( द्वे गुणदोपानविसृश्यकारिणः )

जालमोऽसमीच्यकारी स्यात्

बिना विचारे काम करनेवाले के २ नाम— (१) जाल्म (२) श्रमसीच्यकारिन्।

( एक क्रियास मन्दरय कुण्ठस्य वा )

कुराठो मन्दः क्रियासु य. ॥१७॥

काम करने में श्रालसी या कुन्द बुद्धि का नाम—(१) कुएठ ॥१७॥ ( द्वे कर्मणि शक्तस्य )

कर्मचमोऽलंकर्मीणः

काम करने में ममर्थ पुरुष के २ नाम--(१)

कर्मचम (२) अलंकर्मीण।

( एक कर्मण्युद्युत्तस्य )

क्रियावान्कमंसूद्यतः।

काम में लगे हुए पुरुष का नाम—-(१) कियावत ।

( द्वे नित्यं कर्मण प्रवृत्तस्य )

सः कार्मं कर्मशीलो यः

सर्वदा काम में लगे रहनेवाले के २ नाम— (१) कामें (२) कमेंशील।

( द्वे य' प्रयत्नेनारव्धं कर्मं समापयति तस्य )

कर्मशूरस्तु कर्मठः ॥१=॥

जो प्रयत्नपूर्वक प्रारम्भ किये हुए कर्म को समाप्त करे, उसके २ नाम-(१) कर्मग्रार (२) कर्मठ । १०॥ ( ह्वे वेतनमादाय कमकारिणः )

भरएयभुक्तर्भकर

मजदूर के २ नाम — (१) भरएयभुज् (२) कर्मकर।

( एक वेतनं विनापि कर्मकारिणः )

कर्मकारस्तु तत्कियः।

जो विना वेतन के भी (वेगार) काम कर दे, उसका नाम—(१) कर्मकार।

( द्वे मृतमुह्दिय स्नातस्य )

अपस्नातो मृतस्नात

किसी के मरने पर स्नान किये हुए मृतस्नायी पुरुप के २ नाम—(१) श्रपन्नात (२) मृतस्नात।

( द्वे मःस्यमासभक्षणशोखस्य )

श्रामिषाशी तु शौष्कुल ॥१६॥

मास-मञ्जूषी खाने वाले के २ नाम—(१) त्रामिपाशिन्(२) शोष्ट्रल ॥१६॥

( चत्वारि चुभुक्षितस्य )

बुभुत्तितः स्यात्सुघितो जिघतसुरशनायितः।

न्से पुरम के ४ नाम—(१) वुशुचित

(२) त्तुधित (३) जिघत्सु (४) त्र्रशनायित ।

( द्वे परान्नोपजीविन: )

परान्न पराविगडादः

पराये श्रन्न पर जीनेवाले के २ नाम—(१) परान्न (२) परिएडाद् ।

( त्रीणि भक्षणशीलस्य )

भत्तको घरमरोऽदारः ॥२०॥

खवैया के ३ नाम—(१) भत्तक (२)

घस्मर (३) श्रद्मर ॥२०॥

( द्वे बुभुक्षयात्यन्तपीढितस्य )

त्राद्यूनः स्यादौदरिको विजिगीषाविवर्जिते । मरभूखे के २ नाम—(१) श्राद्यून (२)

ग्रोदरिक ।

( ह्रे स्वोदरभरणशीलस्य )

उभौ त्वात्मभारि कुर्त्तिभरि स्वोदरपूरके॥२१

पेट पालनेवाले के २ नाम—(१) श्रात्मम्भिर (२) कुच्चिम्भरि ॥२१॥

(र) कु।च्रम्मार ॥र५॥

(द्वे सर्वान्नभोजिनः)

सर्वान्नीनस्तु सर्वान्नभाजी

सर्वभन्ती के २ नाम-(१) सर्वाजीन (२) सर्वाजभोजिन्।

(पंच लुब्धस्य)

गृध्नस्तु गर्धनः।

**लु**च्घोऽभिळापुकस्ट्रप्णक्

लोसी के ५ नाम (१) गृष्तु (२) गर्धन (३) लुव्ध (४) श्रमिलापुक (५) तृष्णुज् ।

( द्वे भतिशय लुब्धस्य )

समो लोलुपलोलुमौ ॥२२॥

त्रविराय लोभी के २ नाम—(१) लोलुप (२) लोलुभ ॥२२॥

( द्वे उन्मादशोलस्य )

सोनमादस्त्नमदिप्णुः स्थात्

सनकी, निर्दा, पागल कर नाम—(१) सोनमाद (२) उन्मदिष्या । ( द्वे दुर्विनीतस्य )

श्रविनीतः समुद्धतः।

श्रक्षइ पुरुष के २ नाम—(१) श्रविनीत समुद्धत ।

( चःवारि मत्तस्य )

मचे शौरङोत्कटचीवाः

मतवाले के ४ नाम—(१) मत्त (२) शौएड (३) उत्कट (४) चीब।

( नव कामुकस्य )

कामुके कमितानुकः । २३॥

कन्नः कामयिताभीकः कमनः कामनोऽभिकः।

कामी पुरुष के ६ नाम—(१) कामुक (२)

किमतृ (२) श्रनुक (४) कन्न (५) कामयितृ (६) श्रभीक (७) कमन (८) कामन (१) श्रभिक ॥२३॥

( चत्वारि वचनग्राहिणः )

विधेय विनयप्राही वचनेस्थित याभवः २४॥

वात मानने वाले के ४ नाम —(१) विधेय

(२) विनयम्राहिन् (३) वचनेस्थित (४) स्राश्रव।।२४।।

( द्वे वशंगनस्य )

वश्यः प्रग्रोयः

वशीभूत पुरुष के २ नाम—(१) वश्य (२) प्रग्रोय।

( त्रीणि विनीतस्य )

निभृतविनीतप्रश्रिताः समाः।

विनीत पुरुष के ३ नाम—(१) निश्वत (२) विनीत (३) प्रश्रित।

( त्रीणि अविनीतस्य )

धृष्टे धृष्णिग्वयातश्च

ढीठ पुरुष के ३ नाम—(१) धृष्ट (२) धृष्याज् वियात ।

( द्वे सप्रतिभस्य )

प्रगत्भः प्रतिमान्विते ॥२४॥

श्रति निर्भीक के २ नाम—(१) प्रगल्म (२) प्रतिभान्वित ॥२५॥

( ह्रे सक्जस्य )

स्यादधृष्टे तु शालीनः

लजायुक पुरुष के २ नाम—(१) श्रपृष्ट (२)

शालीन ।

( द्वे परकीयधर्मादौ प्राप्ताश्चर्यंस्य )

विलक्षो विस्मयान्विते।

विसाय में पड़े हुए पुरुष के २ नाम—(१) विलक्त (२) विसायान्वित ।

(द्वे कातरस्य)

श्रधीरे कातर:

घवदाये मनुष्य के २ नाम---(१) श्रधीर (२) कातर।

( चत्वारि भीरोः )

त्रस्ते भीरभीरकभीलुकाः ॥२६॥

डरपोक पुरुष के ४ नाम—(१) त्रस्त (२) भीरु (३) भीरुक (४) भीलुक ॥२६॥

( द्वे वान्धाशीलस्य )

**ग्राशंशुराशंसितरि** 

श्रमीष्ट वस्तु प्राप्ति की इच्छावाले के २ नाम-(१) श्राशंसु (२) श्राशंसितृ।

( हे प्रहणशोखस्य )

गृहयालुर्ग्रहीतरि ।

लेने वाले के २ नाम—(१) गृहयालु (२) महीतृ ।

( एकं अद्धया युक्तस्य )

अद्यालुः अद्धया युक्ते

श्रद्धावान् का नाम—(१) श्रद्धालु ।

(द्वे पतनशीकस्य)

पतयानुस्तु पातुके ॥२७॥

गिरनेवाले के २ नाम—(१) पतयालु (२) पातुक ॥२७॥

( द्वे ळज्जावतः )

ळज्जाशीलेऽपत्रपिष्णुः

लजावान् के २ नाम—(१) लजाशील (२) श्रपत्रपिष्णु ।

( द्वे वन्दनशीवस्य )

वन्दारुरभिवादके।

वन्दना करनेवाले के २ नाम—(१) वन्दार (२) श्रमिवादक।

( त्रीणि हिंसस्य )

# शरारुघांतुको हिंस्र

हलारा, घातक के ३ नाम—(१) शराह (२) घातुक (३) हिंस ।

( द्वे वर्धनशीलस्य )

स्याद्वधिपगुस्तु वर्धनः ॥२८॥

वढ़नेवाले के २ नाम--(१) विधिष्णु (२) वर्धन ॥२८॥

( द्वे उत्पत्तनशीखस्य )

#### उत्पतिष्णुस्तूत्पतिता

उछलने, कूदने वाले के २ नाम--(१) उत्प-तिप्या (२) उत्पतितृ।

( द्वे अलङ्करणशीलस्य )

श्रलंकरिष्णुस्तु मग्डनः।

गहना की इच्छावाले के २ नाम—(१) श्रलकरिष्णु (२) मराडन।

( त्रीणि भवनशीलस्य )

#### भूष्णुर्भविष्णुर्भविता

होने की इच्छा वाले के ३ नाम—(१) भूष्णु (२) भविष्णु (३) भवितृ।

(द्वे वर्तनशोदस्य)

वर्तिप्युर्वर्तनः समा ॥२८॥

वर्तनेवाको के २ नाम—(१) वर्तिष्णु (२) वर्तन ॥२६॥

( दे तिरस्करणशीलस्य )

# निराकरिष्णुः द्विष्तुः स्यात्

निकालने वाले के २ नाम—(१) निराकारेण्या (२) द्विप्तु।

( एकम् सघनिषक्षणस्य )

सान्द्रस्निग्धस्तु मेदुरः।

सपन श्रीर चिकनी चीज का नाम-(१) मेंदुर। ( त्रीणि ज्ञातुः )

ज्ञाता तु बिदुरो विन्दुः

जाननेवाले के ३ नाम—(१) ज्ञातृ (२) विदुर (३) विन्दु ।

(द्वे विकसनशीलस्य)

विकासी तु विकस्वरः ॥३०॥

फूलनेवाले, विकाशशील के २ नाम—(१) विकासिन् (२) विकस्वर ॥३०॥

( चरवारि प्रसरणशीलस्य )

# विस्तवरो विस्मरो प्रसारी च विसारिणि।

फैलने के स्वभाववाले के ४ नाम—(१) वि-स्त्वर (२) विस्मृर (३) प्रसारिन् (४) विसारिन् ।

( पट् क्षमाशीकस्य )

साहण्युः सहनः च्निता तितिश्चः चिमताचभी३१

सहनशील के ६ नाम—(१) सिंहप्णु (२) सहन (३) ज्ञन्तु (४) तितिज्ञु (५) ज्ञिमतृ

(६) च्रिमन् ॥३१॥

( त्रीणि कोपशीलस्य )

क्रोधनोऽमषंगुः कोपी

कोधी के ३ नाम—(१) क्रोधन (२) श्रमपैण (३) कोपिन्।

(द्वे अतिकोधशीलस्य)

चएडस्त्वत्यन्तकोपनः।

श्रातिशय कोधी के र नाम—(१) चएड (२) श्रात्यन्तकोपन ।

(२) श्रत्यन्तकापन

( द्वे जागरणशीळस्य )

जागसको जागरिता

जागने के स्वभाववाले के २ नाम—(१)

जागरूक (२) जागरितृ ।

( द्वे निदाघू णितस्य )

्यूर्णितः प्रचलायितः ॥३२॥

नींद में श्रांखें नचाने के २ नाम-(१) घूर्णित

(२) प्रचलायित ॥३२॥

( त्रोणि निदाधीलस्य )

स्वप्नक् शयालुर्निद्रालुः

निदासील पुरुष के ३ नाम—(१) स्वय्नज

। (२) रायालु (३) निद्रालु ।

(द्वे सुप्तस्य)

निद्राणशयितौ समो।

सोये हुए पुरुष के २ नाम-(१) निदाशा (२) शयित।

(ह्रे विमुखस्य)

पराङ्मुखः पराचीनः

विमुख के २ नाम-(१) पराड्मुख (२) पराचीन ।

( द्वे अधोमुखस्य )

स्यादवाङ्प्यधोमुख: ॥३३॥

श्रधोमुख के २ नाम—(१) श्रवाच (२)

श्रधोमुख ॥३३॥

( एकं देवपूजकस्य )

देवानञ्चति देवचङ् देवता की पूजा करनेवाले का नाम—(१)

देवद्यच् ।

( एकम् विष्वगामनशीलस्य ) विष्वद्यङ् विष्वगञ्जति ।

जो चारो श्रोर जाय या पूजन करे, उसका

नाम-(१) विष्वद्यच्। ( एकम सहगमनशीलस्य )

य. सहाञ्चति सध्यङ् सः

जो साथ-साथ चले, उसका नाम—( । )

सध्युच्। ( एकम् यस्तिरोऽञ्चति तस्य )

स तिर्यंङ् यस्तिरोऽञ्चति ॥३४॥ जो टेढा चले, उसका १ नाम-(१) तिर्यच ॥३४

(त्रीणि वक्तः)

वदो वदावदो वका वक्ता के ३ नाम--(१) वद (२) वदावद

(३) वक्तृ। ( द्वे अनवधोद्दामवादिनः )

वागीशो वाक्पतिः समौ।

जो स्पष्ट श्रौर उस रीति से भाषण करे,

उसके २ नाम-(१) वागीश (२) वाक्पित ।

( द्वे नैयायिकस्य )

वाचोयुक्तिपटुर्वाग्मी नंयायिक के २ नाम—(१) वाचोयुक्तिपद्ध

(२) वागिमन् ।

( ह्रे बहुभाषिकस्य )

वाचदुकोऽतिवक्तरि ॥३४॥ ज्यादा वक-वक करनेवाले के २ नाम-(१)

वाबदूक (२) त्रातिवक्तु ॥३५॥

( चत्वारि निद्यभाषणकी छस्य )

स्याजलपाकस्तु वाचालो वाचाटो वहुगर्ह्यवाक्। बुरी श्रौर न कहने लायक वातें वकने वाले के

४ नाम-(१) जल्पाक (२) वाचाल (३) वाचाट (४) वहुगर्द्यवाच ।

(त्रोणि अप्रियवादिन')

दुर्मुखं मुखराबद्धमुखौ कड़वी वात वोलनेवाले के ३ नाम-(१)

दुर्मुख (२) मुखर (३) ग्रवद्रमुख ।

( ह्रे प्रियंवदस्य ) शक्र प्रियंवदे ॥३६॥

मीठी वात वोलनेवाले के २ नाम-(१) शक्त

(२)प्रियवद् । ३६॥ ( द्वे अस्पष्टमापिगः )

ळोइळ. स्यादस्फ्रयवाक्

साफ न वोलनेवाले के २ नाम-(१) लोहल (२) श्रस्फुदवाच ।

( द्वे गर्ह्यवादिन' ) गर्ह्यवादी तु कद्वद ।

निन्दित वात ब कनेवाले के २ नाम-(१)

गर्द्यवादिन् (२) कद्वद । ( द्वे दोपकथनशीलस्य )

समो क्वादक्वरौ

दूसरी के दोष कहनेवाले (खुचर निकालने वाले) के २ नाम-(१) कुवाद (२) कुचर।

( द्वे अवस्वरयुक्तस्य )

स्यादसौम्यस्वराऽस्वरः ॥३७॥

कर्णकटु' स्वरवाले के २ नाम-(१) श्रसौम्य-खर (२) श्रखर ॥३७॥

( द्वे शब्दशीलस्य )

रवणः शब्दनः

चित्तानेवाले के २ नाम—(१) रवण (२) शब्दन।

( द्वे स्तुतिविशेषवादिनः )

दान्दीवादी नान्दीकर. समौ।

नाटक के आरम्भ में मगलाचर्या करनेवाले के २ नाम—(१) नान्दीवादिन (२) नान्दीकर ।

(द्वे अतिशयमू उस्य)

<sup>र</sup>जडोऽज्ञः

निपट गेंबार (मूर्ख) के २ नाम—(१) जड (२) श्रज्ञ।

(एक य श्रोतुं वक्तु च शिक्षितो न भवति तस्य)
पड्मुकस्तु वक्तुं श्रोतुमशि्विते ॥३=॥
जो सुनना या योलना कुछ भी न जानताहो,
उस (ग्गे वहरे) का नाम--(१) एडमूक ॥३=॥

( द्वे तूर्णोभावयुक्तस्य )

त्ष्णीशीलस्तु त्ष्णीको

चुप रहनेवाले के २ नाम-(१) तूप्णीशील (२) तूप्णीक ।

( त्रीणि नग्नस्य )

नय्रोऽवासा दिगम्बरे ।

नगे पुरुष के ३ नाम--(१) नम्न (२) थावास् (३) दिगम्बर ।

( द्वे निष्कासितस्य )

निष्कासिताऽवरुष्टः स्यात्

निकाले हुए के २ नाम—(१) निष्कासित (२) 'प्रवक्तप्ट ।

१—भाशोर्वचनसमुक्ता स्तुतिर्यस्मात्प्रवर्तते । देशद्विजनुषादोनां तस्मान्नान्दाति कीर्त्यते ॥ इति भरत । २—६५ वानिष्ट वा चुखदु ते वा न चेह यो मोहात् । विन्द्रति १रवशनः स नवेदिह जडतग्रकः पुरपः ॥ ( द्वे धिक्कृतस्य )

अपध्वस्तस्तु धिक्कृतः ॥३८॥

धिकारे हुए पुरुष के २ नाम--(१) श्रपध्वस्त

(२) विक्कृत ॥३६॥

( द्वे भग्नदर्गस्य )

श्राचगर्वोऽभिभूत. स्यात्

जिसका घमड दूर किया जा चुका है, उसके २ नाम—(१) श्रात्तगर्व (२) श्रिभमूत ।

( द्वे धनादिक दापयिखा वशीकृतस्य )

दापित साधितः समी। वन आदि दिलाकर वश में किये हुए के २

वन आदि दिलाकर वश म किय हुए के र नाम---(१) टापित (२) साधित ।

( चत्वारि निरादतस्य )

प्रत्यादिष्टो निरस्तः स्यात्प्रत्याख्यातो निराकृत ॥

श्चपमानित मनुष्य के ४ नाम — (१) प्रत्यादिष्ट

(२) निरस्त (३) प्रत्याख्यात (४) निराकृत ॥४०॥

( द्वे विवर्णीकृतस्य )

निकृतः स्याद्विप्रकृतः

जिसकी सूरत खराय कर दी गयी हो, उसके २ नाम--(१) निकृत (२) विश्रकृत ।

(द्वे वचितस्य)

विप्रलब्धस्तु वचित.।

ठगाये हुए मनुष्य के २ नाम--(१) विप्रलब्ध

(२) वचित ।

( चरवारि मनसि इतस्य )

मनोहत प्रतिहत. प्रतिवद्धी हतश्च स ॥४१॥

मन मारे हुए मनुष्य के ४ नाम--(१) मनी-

हत (२) प्रतिहत (३) प्रतिबद्ध (४) हत ॥४१॥ '

( द्वे कृताक्षेपस्य )

श्रधिविप्तः प्रतिविप्तः

जिन पर किसी प्रकार का प्रावेप किया गया हो, उसके २ नाम-(१) श्र्यधित्तिप्त (२) प्रतित्तिप्त ।

( त्रीणि बद्धस्य ) यद्धे कीछितसंयती ।

वधे हुए पुरुष के ३ नाम--(१) वद (२)

कीलित (३) सयत ।

#### ( हे आपव्यस्तस्य )

#### श्रापन्न श्रापत्र्वातः स्यात्

श्रापत्ति में पदे हुए के २ नाम--(१) श्रापन्न श्रापत्प्राप्त ।

(२) श्रापत्राप्त ।

# ( द्वे भयाष्पछायितस्य )

कांदिशीको भयद्वतः ॥४२॥

भय से भागे हुए मनुष्य के २ नाम—(१) कादिशीक (२) भयद्रत ॥४२॥

( श्रीणि छोकापवादेन द्षितस्य )

### श्राचारितः चारितोऽभिशस्ते

भूठ-मूठ मेथुन का दोष लगाये गये मनुष्य के ३ नाम—(१) आचारित (२) चारित (३) अभिशस्त ।

#### (द्वे चलप्रकृते )

संकसुकोऽस्थिरे।

चंचल प्रकृतिवाले के २ नाम--(१) संकसुक (२) श्रस्थिर ।

( हे व्यसनपी बतस्य )

ध्यसनार्तोपरको द्वौ

देवी या मानुषी पीड़ा से पीड़ित मनुष्य के २ नाम--(१) व्यसनार्त (२) उपरक्त ।

( द्वे बोकाविभिरितिकर्तं व्यतामुदस्य )

विहस्तव्याकुळी समी ॥४३॥

शोक श्रादि के कारण जिसकी बुद्धि मारी गई हो, उसके २ नाम-(१) विहस्त (२) व्याकुल ॥४३॥

( हे शोकादिना गाम्रमङ्ग प्राप्तस्य )

विक्कवो विह्नलः स्यानु

शोक श्रादि से जिसका श्रगभग हो गया हो, उसके २ नाम—(१) विक्षव (२) विह्वल ।

( ह्रे आसन्नमरणदूषितबुदेः )

विवशोऽरिष्टद्रप्रधीः।

मृत्यु समीप श्रा जाने से जिसकी बुद्धि खराव हो गयी हो, उसके २ नाम—(१) विवश (२) अरिष्टदुष्ट्यी। ( द्वे कशाघातयोग्यस्य )

कश्यः कशाहें

को के लगने योग्य मनुष्य के न नाम--(१) करम (२) कशाई।

( एकं जिघांसोः )

सम्बद्धे त्वाततायी वधाद्यते ॥४४॥

किसी की हत्या करने पर उद्यत का नाम— (१) आततायिन ॥४४॥

(द्वे द्वेपाहर्म्य)

द्वेष्ये त्विचगतः

द्वेष करने योग्य व्यक्ति के २ नाम—(१) द्वेष्य (२) श्रक्तिगत।

( द्वे वधाहंस्य )

वध्यः शीर्षच्छेच इमौ समौ। वध (शिर काटने के ) योग्य मनुष्य के २

नाम—(१) वध्य (२) शीर्षच्छेय ।

( एकं बिषेण वध्यस्य )

विष्यो विषेण यो धध्यः

जहर (माहुर) देने योग्य मनुष्य का नाम— (१) विष्य ।

> ( पुर्क सुसळेन वशाईस्य ) सुसल्यो सुसलेन य: ॥४४॥

मूसर से मारने योग्य मनुष्य का नाम—(१)

मुसल्य ॥४५॥

(द्वे पुण्यकर्मणः)

शिश्विदानोऽक्रम्णुकर्मा

पवित्र कार्य करनेवाले के २ नाम—(१) शि-

श्विदान (२) श्रकृष्णुकर्मन् ।

( द्वे ऽविचार्यं वधादिकर्मकर्तुः ) चपलिधकरः समौ।

विना (दोपादि) विचार किये ही मार देनेवाले

के २ नाम--(१) चपल (२) चिकुर।

( ह्रे दोपमात्र पश्यतः )

दोषै करक्पुरोभागी

केवल दोष देखनेवाले के २ नाम--(१)

दोषैकदश् (२) पुरोभागिन् ।
( श्रीणि कुटिलहृदयस्य )
निकृतस्त्वनृजुः शठः ॥४६॥

कपटी, कुटिल हृद्यवाले मनुष्य के ३ नाम-(१) निकृत (२) श्रमृजु (३) शठ ॥४६॥

( द्वे परापवादं वदतः )

कणजपः सूचकः स्यात्

चुगंलयोर के २ नाम--(१) कर्योजप (२) सूचक।

( त्रयं परस्पर भेदनशीळस्य )

**पिशुनो दुर्जन: खरु: ।** 

श्रापस में फूट डालनेवाले के ३ नाम--(१)

पिशुन (२) दुर्जन (३) खल ।

( चःवारि क्रूरस्य ) नृशंसो घातुकः क्रूरः पापः

कूर मनुष्य के ४ नाम--(१) नृशस (२) घातुक (३) कूर (४) पापः

( इ प्रतारणशीकस्य )

धूर्तस्तु वंचक.। ४०।

ठगहारी करनेवाले के र नाम--(१) धूर्त (२) वंचक ॥४७॥

( पण्मूखंस्य )

अशे मूढयथाजातमूखंबेधेयवालिशाः।
मूर्ष के ६ नाम—(१) अह (२) मूढ (३) यथाजात (४) मूर्ष (५) वैधेय (६) गालिशः।

(पंच कृपणस्य)

कर्ये छप्णश्चद्रिकंपचानिमतंपचाः ॥४=॥ कंज्स के ४ नाम—(१) कर्य (२) रुपण (३) जुद्र (४) किंपचान (४) मितपच॥४=॥

(पंच दरिवस्य)

नि.स्यस्तु दुर्विधो दीनो दिस्तो दुर्गतोऽपि सः दिस्द्र के ४ नाम—(१) नि स्व (२) दुर्विष (३) दीन (४) दिस्द्र (४) दुर्गत । (पंच याचकस्य)

वनीयको याचनको मार्गणो याचकार्थिनौ॥४८

याजक के ५ नाम—( ▮ ) वनीयक ( २ ) याचनक (३) मार्गगा (४) याचक (५) श्रार्थिन् ॥४६॥

( द्वे अहंकारिण: )

श्रहंकारवानहंयु:

श्रहंकार युक्त पुरुष के २ नाम—(१) श्रहं-कारवत् (२) श्रह्यु ।

( द्वे ग्रुभान्वितस्य )

्युमंय<del>ुर</del>तु ग्रुमान्घितः ।

कल्याग्रयुक्त पुरुष के २ नाम—( । ) शुभंयु ( २ ) शुभान्वित ।

( एकं देवानाम् )

दिन्योपपादुका देवाः

विना माता-पिता के उत्पन्न देवों का नाम— ( १ ) दिव्योपपादुक ।

( एकं नुगवादीनाम् )

नृगवाद्या जरायुजा: ॥५०॥

मनुष्य, गी श्रादि गर्भाशय से उत्पन्न होनेवाले जीवों का नाम—(१) जरायुज ॥५०॥

( एकं कृमिदंशादीनाम् )

स्वेदजाः कृमिदंशाचाः

की दे श्रीर मच्छद श्रादि का नाम-(१)

स्वेदज ।

( एकं पक्षिसपींदीनाम् )

पिसपिवयोऽएडजाः।

पत्ती और साँप श्रादि का नाम—(।)

श्रग्डज ।

(इति प्राणिवर्ग )

( एक तरगुरमादीनाम् )

उद्भिव्स्तरगुरमाद्याः

वृत्त, लता थीर घास श्रादि दा नाम—(१) उद्भिद ।

(श्रीमि उद्गिषः)

उद्गिद्धस्त्रिज्ञमुद्भिरम् ॥४१॥

उद्भिद् के र नाम (१) उद्भिद् (२) . उद्भिज (३) उद्भिद।

( द्वादश सुन्दरस्य )

सुन्दर रुचिरं चारु सुषमं साधु शोभनम्। कान्तं मनोरमं रुच्यं मनोज्ञं मञ्जु मञ्जुलम्४२

सुन्दर के १२ नाम—(१) सुन्दर (२) रुचिर (३) चारु (४) सुषम (५) साधु (६) शोभन (७) कान्त (६) मनोरम (१) रुच्य (१०) मनोइ (११) मञ्जु (१२) मजुल ॥५२॥ ( एकं यस्य दर्शनाद्दङ्मनसोस्तृप्तिनांस्ति तस्य )

तदासेचनकं तृप्तेनिस्त्यन्तो यस्य दर्शनात्। जिसको देखने से मन तथा नेत्रों की तृप्ति न हो, उसका नाम--(,१) श्रासेचनक।

#### ( पढभीष्टस्य )

श्रभीष्टेऽभीष्सितं हृद्यं द्यितवल्लभं प्रियम् ५२ प्यारे के ६ नाम—(१) त्रामीष्ट (२) अभी प्सित (३) हृ य (४) दियत (५) विज्ञभ (६) प्रिय ॥ ५३॥

#### ( त्रयोदशाधमस्य )

निरुप्रपतिरुप्यार्यावमाध्रमा । कुप्यकुत्सितावद्यखेटगर्ह्याणुकाः समाः ॥४८॥

त्रधम के १३ नाम-(१) निकृष्ट (२) प्रतिकृष्ट (३) श्रर्वन् (४) रेफ (५) याप्य (६) अवम (७) अधम (८) कुप्य (१) कुरिसत (१०) श्रवद्य (११) खेट (१२) गर्ह्य (१३) अणक ॥५४॥

#### ( चत्वार्यनुज्जवलस्य )

मलीमसं तु मलिनं कचर मलदृषितम्।

मैली वस्तु के ४ नाम—(१) मलीमस (२) मलिन (३) ऋचर (४) मलदूषित।

( त्रीणि पवित्रस्य )

पूतं पवित्रं मेध्यं च

पवित्र, साफ के ३ नाम—(१) पूत (२)

( एक स्वभावतो निर्मलस्य ) वीधं तु विमलार्थंकम् ॥४४॥

स्वभाव से विमल का नाम-(१) वीध्र ॥५५॥

( पच सृष्टस्य )

निर्णिक्तं शोधितं मृष्टं नि'शोध्यमनवस्करम्। साफ किये हुए के ५ नाम-(१) निर्णिक (२) शोधित (३) मृष्ट (४) नि शोध्य (५)

श्रनवस्कर ।

( द्वे निर्बलस्य )

श्रसारं फल्गु

सार रहित वस्तु के २ नाम—( । ) श्रसार ( २ः) फल्गु ।

( चरवारि शुन्यस्य )

शून्यं तु वशिकं तुच्छरिक्तके ॥४३॥ शून्य, सूना, खाली के ४ नाम—(१) शून्य (२)वशिक (३) तुच्छ (४) रिक्कक ॥५६॥

( सप्तदश प्रधानस्य )

क्कीवे प्रधान प्रमुखप्रवेकानुत्तमोत्तमाः। मुख्यवर्यवरेग्याश्च प्रवहोंऽनवरार्ध्यवत्॥५९॥ परार्ध्यात्रप्रायहर्पात्रघात्रघात्रीबमत्रियम् ।

प्रधान के १७ नाम—(१) प्रधान (२) प्रमुख (३) प्रवेक (४) श्रवुत्तम (५) उत्तम (६) मुख्य (७) वर्ष (८) वरेएय (६) प्रवर्ह (१०) त्रमवरार्घ्य (१९) परार्घ्य (१२) स्रम (१३) प्राप्रहर (१४) प्राप्रय (१५) त्रप्रय (१६) त्राग्रीय (१७) त्राग्रिय । इनमे (१) नित्य नपु-सक लिङ्ग है ॥५७॥

( पंचात्यन्तशोभनस्य ) श्रेयान् श्रेष्ठ पुष्कल स्यात्सचमश्चातिशोमने त्रातिराय सुन्दर के ५ नाम-(१) श्रेयस्

(२) श्रेष्ठ (३) पुष्कल (४) सत्तम (५)

श्रातिशोभन ॥५८॥ ( पुते श्रेष्ठार्थवाचकाः )

स्युरुत्तरपदे व्याद्यपुंगवर्षमकुञ्जराः। सिंह्शार्ट्छनागाद्याः पुंसि श्रेष्टार्थगोचराः४६

पवित्र (३) मेध्य।

व्याघ्र, पुंगव, ऋपभ, कुड़ार, सिंह, शार्द्रल, नाग श्रादि शब्द जव किसी शब्द के उत्तर पद में लग जाते हैं, तय वे श्रेष्ठार्यवाचक हो जाते हैं। जैसे--पुरुपव्याघ्र, नरपुगव त्रादि । ये सभी शब्द पुँल्लिङ्ग हैं ॥५६॥

#### ( त्रीण्यप्रधानस्य )

# श्रमाय्यं इयहीने द्वे श्रवधानोपसर्जने ।

अप्रधान के ३ नाम-(१) अप्राप्रच (२) श्रप्रवान (३) उपसर्जन । इनमें (१) पुं-छी-नपुं-सक, (२-३) नपुसक मे होते हैं।

#### ( नव विशालस्य )

विशङ्करं पृथु वृहद्विशालं पृथुल महत् ॥६०॥ वड्रोधविषुलम्

चौड़ाई के ह नाम—(१) विशकट (२) पृथु (३) घृहत् (४) विशाल (५) पृथुन (६) महत् (७) बड्र (६) उह (६) विपुत्त ॥६०॥ ( चत्वारि स्थूलस्य )

# पीनपीन्नी तु स्थूलपीवरे।

मोटे के ४ नाम-(१) पीन (२) पीवन् (३) स्थूल (४) पीवर।

#### ( त्रीण्यदपस्य )

स्तोकारपश्चरलकाः

यों दें के र नाम-(१) स्तोक (२) श्रल्प (३) चुल्लक।

# ( एकाद्वा सुक्षमस्य )

सुदमं श्लदणं दभ्रं कृशं तनु ॥६१॥

खियां मात्रा त्रुटिः पुंसि लवलेशकणाण्य । स्दम, वारीक, महीन के ११ नाम-(१)

सूचम (२) श्लच्या (३) दभ्र (४) कृश (५) तनु (६) मात्रा (खों०) (७) त्रिट (खों०) ( = ) लव (ह) लेश (१०) क्या (११) अरागुग ६१॥

#### (पञ्चास्यटरस्य)

श्रत्यव्पेऽविषष्टमल्पीयः कनीयोऽणीय इत्यपि ३२ घनं निरन्तरं सान्द्रम् बहुत -रोदे केश्नाम-(१) अत्यहर (२) श्रहिगष्ठ

(३) अल्तीनम् (४) बनीयम् (४) अखीयम् ॥६२॥

#### (द्वादश प्रभृतस्य)

प्रभृतं प्रचुरं प्राज्यमद्भः बहुलं बहु । पुरुहू..पुरु भूयिष्ठ स्फारं भूयश्च भूरि च ॥६३

अधिकता के १२ नाम--(१) प्रभूत (२)

प्रचुर (३) प्राज्य (४) श्रदभ्र (५) वहुल

(६) वहु (७) पुरुहू (६) पुरु (६) भूयिष्ठ

( १० ) स्फार (११) भूयम् (१२ ) भूरि ॥६३॥

(येवां संख्येयानां संख्या शतात् सहस्राच परास्ते-पामेकैकम् )

# परः शताद्यास्ते येषां परा संस्या शतादिकात्।

जिन सख्येय पदायों की सख्या सौ तथा सहस्रादि से ऋधिक हो, उनके एक-एक नाम-पर शत श्रादि ।

#### ( द्वे गणियतुं शक्यस्य )

गणनीये तु गणेयम्

गिनने योग्य वस्तु के २ नाम-(१) गए-नीय (२) गराय ।

( द्वे गणितस्य )

# संख्याते गणितम्

जिसकी गणना की जा चुकी है, उसके २ नाम-(१) सख्यात (२) गिएत।

# ( चतुदंश समग्रस्य )

श्रथ समं सर्वम् ॥६४॥ विश्वमशेपं कृत्सनं समस्तनिखिळाखिळानि

नि.शेपम समग्रं सक्छं पूर्णमखर्खं स्यादनूनके॥६५॥

समग्र के १४ नाम-(१) सम (२) सर्व (३) विशव (४) श्रशेष (५) इत्स्न

(६) समस्त (७) निखिल (=) श्रयिल (१) नि शेप

(१०) समग्र (११) नक्तत्त ( १२ ) पूर्ण ( १३ )

श्रवएड (१४) श्रन्तक ॥६४॥६४॥

#### ( ग्रीणि निविदस्य )

धने के ३ नाम-(१) धन (२) निरन्तर (३) सान्द्र ।

#### ( श्रीणि विरलस्य )

पेछवं विरलं तनु।

विरते (श्रलग-श्रलग) के ३ नाम--(१) पेलव (२) विरल (३) तनु।

(पञ्चद्वा समीपस्य)

समीपे निकयसम्बक्षिक्षप्रसनीडवत् ॥६६॥ सदेशाभ्याशसनिघसमर्यादसवेशवत् । उपकण्डान्तिकाभ्यणभ्याश्रप्यमितोन्ययम्

समीप, पास के १५ नाम--(१) समीप
(२) निकट (३) खासन (४) सन्निकृष्ट (५)
मनीड (६) सदेश (७) खभ्याश (६) सविध
(६) समर्थाद (१०) सवेश (११) उपकण्ठ
(१२) खन्तिक (१३) अभ्यणं (१४) खभ्यणं
(१५) खभितस्। इनमें "अभित" शब्द
खाव्यय है।। ६६॥६७॥

( त्रीणि संकप्तस्य )

संसक्तं त्वच्यवहितमपदान्तरमित्यपि।

सटे हुए के ३ नाम—(१) संसक्त (२) अव्यवहित (३) अपदान्तर।

( द्वे अतिनिकटस्य )

नेदिष्ठमन्तिकतमम्

श्रतिशय नजरीक के २ नाम—(१) नेदिष्ठ (२) श्रन्तिकतम।

( द्वे दूरस्य )

स्याद्द्रं विप्रकृष्टकम् ॥६=॥

दूर के २ नाम-(१) दूर (२) विप्रकृष्ट ॥६८॥

( श्रीण्यस्यन्तत्र्रस्य )

द्वीयश्च द्विष्ठं च सुदूरम्

बहुत दूर के ३ नाम-(१) दवीयस् (२) दविष्ठ

(३) सुदूर ।

( ह्रे दीर्घस्य )

दीर्घमायतम्।

त्तम्बा के २ नाम—(१) दीर्घ (२) श्रायत । ( श्रीणि वर्तुंकस्य )

वर्तुछं निस्तछं वृत्तम्

वर्तुल (गोल) के ३ नाम—(१) वर्तुल (२) निस्तल (३) वृत्त ।

(एकं यत्स्वभावादुन्नतमुपाधिवशादीपन्नतं नस्य) यन्धुरं तूम्रतानतम् ॥६६॥

जो खभावत ऊँचा है, किन्तु उपाधि वश कुछ नीचा हो गया है, उसका नाम—(!) बन्धुर ॥६६॥

( पट उन्नतस्य ).

उच्चप्राग्नुत्रतोद्योच्छितास्तुङ्गे

ऊँचाई के ६ नाम—(१) उच्च (२) प्राशु (३) उन्नत (४) उदम (५) उच्छित (६) तुङ्ग ।

( पञ्च ह्रस्वस्य )

अथ वामने।

न्यङ्नीचखर्वहस्वाः स्युः

छोटाई के ५ नाम-(१) नामन (२) न्यच

(३) नीच (४) खर्व (५) हस्त्र ।

( त्रीण्यधोमुखस्य )

श्रवाग्रेऽवनतानतम् ॥७०॥

नीचे मुख (श्रोंधे मुँह) के ३ नाम—(१) अवाग्र (२) श्रवनत (३) श्रानत ॥७०॥

( एकादश वकस्य )

श्ररालं वृजिनं जिह्ममूर्मिमत् कुञ्चितं नतम्। श्राविद्धं कुटिलं भुग्नं वेल्लितं वक्रमित्यपि ०१

टेढ़ाई के ११ नाम—(१) श्रराल (२) वृजिन (३) जिह्म (४) ऊर्भिमत् (५) कुचित (६) नत (७) श्राविद्ध (८) कुटिल (६) भुम (१०) वेल्लित (११) वक्ष ॥७१॥

( त्रीप्यवऋस्य )

**ऋजावजिह्ममगु**णी

सिधाई के ३ नाम—(१) ऋजु (२) श्रजिहा (२) प्रगुषा ।

( त्रीण्याकुढस्य )

व्यस्ते त्ववगुणाकुलौ ।

श्राकुल के ३ नाम---(१) व्यस्त (२) ग्रप्रगुण (३) श्राकुल ।

#### ( पम्च निस्यस्य )

# शाश्वतस्तु ध्रुवो नित्यसदातनसनातना ७२

नित्य के ५ नाम—(१) शाश्वत (२) ध्रव (३) नित्य (४) सदातन (५) सनातन ॥७२॥

#### ( त्रीण्यतिस्थिरस्य )

#### स्थास्तुः स्थिरतरः स्थेयान्

श्रातिशय स्थिर के ३ नाम—(१) स्थास्तु (२) स्थिरतर (३) स्थेयस्।

### ( एकं निश्चलस्य )

#### पकरूपतया तु य.।

#### कालव्यापी स क्टस्थ

¹जो सदा एकह्रप से बहुत समय तक स्थिर रहे, उस आकाशादि का नाम—(१) कूटस्थ ।

#### (द्वे अधरस्य)

#### स्थावरो जङ्गमेतर. ॥७३॥

श्रचल वस्तु, गृज्ञ श्रादि के २ नाम—(१) स्थावर (२) जङ्गमेतर ॥७३॥

#### (पट चरस्य)

#### चरिष्णु जङ्गमचरंत्रसमिङ्गं चराचरम्।

चल वस्तु के ६ नाम—(१) चरिष्णु (२) जन्नम (३) चर (४) त्रस (४) इन्न (६) चराचर।

#### ( त्रीणि कम्पनशोलस्य )

#### चलनं कम्पनं कम्प्रम्

र्ग्नॅपनेवाली वस्तु के ३ नाम—(१) चलन (२) कम्पन (३) कम्प्र।

# ( सप्ठ चंचलस्य )

्चल लोल चलाचलम् ॥७४॥

# चञ्चलं तरल चैव पारिप्लवपरिप्लवे।

चचलता के ७ नाम—(१) चल (२) लोल (३) चलाचल (४) चंचल (५) तरल (६) परिष्तुव (७) परिष्तुव ॥७४॥

रे—सास्य में 'क्टरथ' ऐसे भारमा-पुरुष की कहते हैं, जो परिचामरिहत हो भीर जायत, खन भीर सुप्त तोनीं भवस्थाओं में एक समान रहे। न्याय में परमेश्वर की 'क्टरथ' कहा है भीर उसे जनमगुचरिहत माना है।

#### ( द्वे अधिकस्य )

#### श्रतिरिक्तः समधिकः

श्रिधिक के २ नाम---(१) श्रितिरिक्त (२) समिधक।

# ( द्वे दृढसन्धानयुक्तस्य )

# **द**ढसन्धिस्तु संहत ॥७४॥

२३९

वहा मेली (मिलापी) या मजवूत जोड़वाली वस्तु के २ नाम-(१) हडसन्य (२) संहत ॥७५॥

### ( नव कठिनस्य ) कर्कशं कठिनं क्र्रं कठोरं निष्ठुरं दढम् ।

# जठर मूर्तिमन्मूर्तम्

कठिनता के ध नाम—(१) कर्कश (२) कठिन (३) करूर (४) कठोर (५) निष्ठुर (६) हड (७) जठर (०) मूर्तिमत् (१) मूर्त।

#### ( त्रीणि प्रवृद्धस्य )

# प्रवृद्धं प्रौढमेधितम् ॥५६॥

बहुत बढे हुए के ३ नाम—( ा ) प्रवृद्ध (२) प्रौढ (३) एधित ॥७६॥

#### (पंच पुरातनस्य)

# पुराणे प्रतनप्रलपुरातनचिरन्तनाः।

पुरातन के ५ नाम—(१) पुराण (२) प्रतन (३) प्रझ (४) पुरातन (५) चिरन्तन।

#### (सप्त न्तनस्य)

#### प्रत्यप्रोऽभिनचो नच्यो नचीनो नृतनो नघः। नृत्तश्च

नवीन के ७ नाम —(१) प्रत्यप्र (२) श्रमिनव (३) नव्य (४) नवीन (५) नृ्तन (६) नव (७) नृ्द्र ॥७७॥

#### ( चत्वारि कोमळस्य )

#### चुकुमारं तु कोमलं मृदुलं मृदु।

कोमल के ४ नाम—(१) सुकूमार (२)

# क्रोमल (३) मृदुल (४) मृदु।

#### ( चावायं नुगस्य )

श्रन्वगन्वज्ञमनुगेऽनुपद् क्रीयमस्ययम् ॥७=॥ वाद, पीछे के ४ नाम—(१) श्रन्वर् (२) श्रन्वत्त (३) श्रनुग (४) श्रनुपद । ये सभी शब्द नपुंसक एव श्रव्यय हैं ॥७८॥ (द्वे इन्द्रियग्राह्यस्य)

### प्रत्यत्तं स्यादैन्द्रियकम्

इन्द्रियत्राह्य, प्रत्यत्तं वस्तु के २ नाम—(१) श्रप्रत्यत्त (२) ऐन्द्रियक।

( द्वे इन्द्रियर्ग्राह्यस्य धर्मादेः )

्र श्रप्रत्यत्तमतीन्द्रियम् ।

श्रप्रत्यत्त (धर्म श्रादि) के २ नाम—(१) श्रप्रत्यत्त (२) श्रप्तीन्द्रिय।

(सप्तैकाग्रस्य)

पकतानोऽनन्यवृत्तिरेकाग्रैकायनावि ॥७६॥ श्रप्येकसर्गं पकाग्रघोऽप्येकायनगतोऽपि सः।

एकायता के ७ नाम—(१) एकतान (२) श्रनन्यवृत्ति (३) एकाय (४) एकायन (५)

एकसर्ग (६) एकाम्रथ (७) एकायनगत ॥७६॥ (पञ्चक्रमाद्यस्य)

### पुस्यादिः पूर्वपौरस्त्यप्रधमाद्या

श्रादि के ५ नाम—(१) श्रादि (२) पूर्व (३) पौरस्त्य (४) प्रथम (५) श्राद्य । इनमें (१) पुँक्लिङ्ग है। शेष (२-५) पुं० स्त्री० नपुसक हैं।

( षडत्स्यस्य )

श्रथास्त्रियाम् ॥=०॥

श्चन्तो जघन्यं चरममन्त्यपश्चिमा ।

श्रन्त के ६ नाम—(१) श्रन्त (२) जघन्य (३) चरम (४) श्रन्त्य (५) पाधात्य (६) पिथम । इनमें (१) पुनपुसक है, (२-६)

त्रितिष्ठी हैं ॥ ५०॥

( द्वे व्यर्थस्य ) मोघं निरर्थंकम्

भाव । नर्यंभ्म् च्यर्थ के २ नाम—(१) मोघ(२) निरर्थंक ।

( चरवारि स्पष्टस्य )

स्पष्ट स्फुटं प्रव्यक्तमुल्बणम् ॥दरे॥

साफ के ४ नाम-(१) स्पष्ट (२) स्फुट

(३) प्रव्यक्त (४) उत्वरा ॥ ८१॥

( द्वे सामान्यस्य )

साधारणं तु सामान्यम्

सावारण के २ नाम---(१) साधारण (२) सामान्य।

( त्रीण्यसहायस्य )

पकाकी त्वेक पककः।

धकेले के ३ नाम—(१) एकाकिन् (२) एक (३) एक ।

( पड भिन्नार्थकस्य )

भिन्नार्थंका अन्यतर एकस्त्वोऽन्येतराविप॥=२॥

मित्र के ६ नाम—(१) मिन्न (२) श्रन्य-तर (३) एक (४) त्व (५) श्रन्य (६) इतर॥ ८२॥

( द्वे बहुविधस्य )

उचावच नैकभेदम्

बहुत तरह के २ नाम---(१) उच्चावच (१) नैकमेद।

( द्वे तूर्णस्य )

उच्चएडं श्रविलम्बितम्।

तुरन्त के २ नाम—(१) उच्चएड (२) श्राविलम्बित ।

( द्वे भर्ममेदिन )

**अहन्तुद्**स्तु मर्मस्पृक्

ममें मेदी के २ नाम—(१) श्रहन्तुद (२)

मर्भस्पृश् ।

( द्वे निर्वाधस्य )

श्रवाध तु निर्गलम् ॥ ६३॥

विना अब्चन के २ नाम—(१) श्रवाव (२) निर्गल ॥=३॥

( चरवारि विपरीतस्य )

प्रसन्यं प्रतिकृछं स्याद्पसन्यमप्छु च ।

् विपरीत, उत्तटा के ४ नाम—(१) प्रसन्य (२) प्रतिकृता।(३) प्रतिसन्य(४) प्रपन्छ।

( एकं वामशारीरस्य )

वामं शरीरं सव्यं स्थात्

वायें श्रग का नाम-(१) सन्य। ( एकं दक्षिण शरीरस्य )

अपसन्यं तु द्विणम् ॥=४॥

दिहने श्रंग का नाम-(१) श्रपसन्य ॥ =४॥

( द्वे अव्यावकाशस्य वर्त्मादेः )

संकटं ना तु संवाधः

गली श्रादि के सकरेपन के २ नाम-(१) संकट (२) सवाध । इनमें (१) तीनों लिक्षों में श्रीर (२) पुँसिङ्ग है।

(द्वे दुरिधगस्य रे

कलिलं गहनं समे।

कठिनाई से प्राप्त होने, दुष्प्रवेश के र नाम—(१) कलिल (२) गहन। जैसे— 'गहनं शाह्मम्' यानी शास्त्रज्ञान कठिनाई से प्राप्त होता है।

( त्रीणि जनाविभिरत्यंतिमश्रस्य ) संकीर्णे संकुलाकीर्णे

मनुप्य श्रादि से खचाखच भरे हुए के ३ नाम-(१) सकीर्ण (२) सकुल (३) श्राकीर्ण।

( द्वे कृतमुण्डनस्य )

मुरिडतं परिवापितम् ॥ 🕬 ॥ सिर मुहाये मनुष्य के २ नाम-(१) मुग्डित

(२) परिवापित ॥ = ५॥

( श्रीण गुन्भितस्य )

त्रन्थितं सन्दितं दृष्धम्

गुधे हुए के ३ नाम--(१) प्रन्थित (२)

( त्रीणि विस्तृतस्य )

सन्दित (३) द्रच्या

विस्तृतं विस्तृतं ततम्।

फैलाव के ३ नाम—(१) विस्रुत (२) विस्तृत (३) तत ।

( द्वे विस्मृतस्य )

श्रन्तगंतं विसमृतं स्यात्

भूखी यत के र नाम—(१) धन्तर्गत (२) विस्मृत ।

( व्रे छन्धस्य )

प्राप्तप्रशिद्धिते समेः।।=६॥

प्राप्त वस्तु के २ नाम—(१) प्राप्त (२)

प्रिशाहित ॥ ५६॥

(षट् ईषत्कम्पितस्य)

वेल्छितप्रें खिताधृतचिछताकस्पिता धुते ।

थोड़ा काँपने के ६ नाम-(१) वेल्लित (२) प्रेंखित (३) श्राधूत (४) चितत (५) श्राकम्पित (६) धुत।

(सप्त प्रेरितस्य) .

नुचनुन्नास्तनिष्ठ्यताविद्वचिप्तेरिताःस**माः**।८७

मेजे हुए के ७ नाम--(१) नुत्त (२) नुत्र (३) श्रस्त (४) निष्ठ्यूत (५)-श्राविद्ध (६) चिप्त (७) ईरित ॥ = ७.।

( हे प्राकारादिना सर्वतो वेष्टितस्य )

परिक्षिप्तं तु निवृतं

याई आदि के द्वारा चौतरफा घिरे स्थान के २ नाम-(१) परिचिप्त (२) निवृत ।

( द्वे चोरितस्य )

मूपित मुपितार्थकम्।

चोरी की हुई वस्तु के २ नाम-(१) मृपित (२) मुपित।

( द्वे प्रसरणयुक्तस्य )

प्रवृद्धप्रसृते

फैलायी हुई चीज के २ नाम—(१) प्रसुद (२) प्रस्त।

( द्वे निक्षिप्तस्य )

न्यस्तनिसृष्टे

धरोहर में रखी हुई वस्तु के २ नाम-(१)

न्यस्न (२) निस्रष्ट । ( द्वे अभ्यावतितस्य )

गुणिताहते॥ममा

गुणा की हुई सख्या के २ नाम-(१) मुणित (२) ब्राहत ॥==॥

( द्वे झरुदस्य )

निविग्धोपचिते

समृद्ध, बढे हुए के २ नाम—(१) निदिग्ध (२) उपचित ।

( द्वे गोपनयुक्तस्य )

गृदगुप्ते

छिपी वस्तु के २ नाम—(१) गूढ (२)

ग्रस ।

( द्वे धृलिकिष्ठस्य )

गुरिटतक्रिवते।

धृल से सनी वस्तु के २ नाम—(१) गुरिएठत (२) रूषित ।

( द्वे द्रवीभूतस्य )

द्वताचदीर्णे

रसीले के २ नाम—(१) द्रुत (२) अवदीर्ण।
( द्वे उत्तोकितस्य शस्त्रादेः )

**उद्गृ**णींचते

किसी को मारने के लिये शस्त्र उठाये हुए के २ नाम—(१) उद्गूर्ण (२) उद्यत ।

( हे शिक्बे स्थापितस्य )

काचितशिक्यिते ॥=६॥

छींके (शिकहर) पर रखी हुई वस्तु के २ नाम—ं( । ) काचित (२) शिक्यित ॥ दश।

( र नासिकया गृहीतगन्धस्य पुष्पादेः )

त्राणघाते

नासिका से सूँघी सुगन्धि के २ नाम—(१)

व्राण (२) घ्रात।

( द्वे विविष्ठस्य )

दिग्धिछप्ते

पक श्रादि से सनी वस्तु के २ नाम-(१)

दिग्ध (२) लिप्त।

(द्वे उन्नीतस्य कूपादेर्जछादेः)

समुद्कोद्धृते समे।

भ्रोगारे हुए कुए तथा जल श्रादि के र नाम—(!) समुद्रक्त (२) उद्धृत।

( पच्च वेष्टितस्य )

वेषितं स्वाद्रलियतं संवीतं बद्धमावृतम् ॥६०॥

नदी या सेना आदि से घिरे नगर आदि के ५ नाम—(१) वेष्टित (२) वलयित (२) सवीत (४) रुद्ध (५) आवृत ॥६०॥

( द्वे व्यथितस्य )

रुग्णं भुद्रो

रोगार्त व्यक्ति के २ नाम-(१) रुग्ण

(२) भुग्न।

( चरवारि शाणादिना तीक्ष्णीकृतस्य शस्त्रादेः ) निश्चितद्यातशातानि तेजिते ।

शान त्रादि पर चढाकर तीखे किये हुए शस्त्र त्रादि के ४ नाम—(१) निशित (२)

च्युत (३) शात (४) तेजित।

( एकं विनाशोनमुखस्य )

स्याद्विनाशोन्मुखं पक्तम्

जिसका विनाश समीप है, उस (पके) का

नाम---(१) पक्व।

( श्रीणि छव्जितस्य )

हीगहीतौ तु रुजिते ॥६१॥

त्तिजत व्यक्ति के ३ नाम—(।) हीए (२)

द्रीत (३) लजित ॥६१॥

( त्रीणि कृतावरणस्य )

वृत्त तु वृतन्यावृत्तौ

जिसका वरण किया जा चुका है, उसके ३ नाम—(१) वृत्त (२) वृत (३) व्यावृत्त ।

( ह्रे सयोगं प्रापितस्य )

संयोजित उपाहितः।

मिलाए हुए के २ नाम—( ! ) सयोजित ( २ ) उपाहित ।

( त्रीणि प्राप्तुं शक्यस्य )

प्राप्यं गम्यं समासाद्यम्

मिलने के लायक चीज के ३ नाम-( ! )

प्राप्य (२) गम्य (३) समासाद्य ।

( चरवारि प्रस्तुतस्य )

स्यन्नं रीणं स्तुतं स्नुतम् ॥६२॥

पिघल कर टपकती हुई वस्तु के ४ नाम-

(१) स्यन्न (२) रीए (३) स्तुत (४) स्रत ॥१२॥ ्द्वे योजितस्याङ्कादेः ) संगूदः स्यात्संकछितः जोबी हुई सख्या श्रादि के २ नाम-(१) सगृद (२) सकलित। 🧸 ( द्वे निन्दितस्य ) श्रवगीतः ख्यातगहुंगः। निनिदत मनुष्य आदि के २ नाम-(१) श्रवगीत (२) ख्यातगई्ण । ( चरवारि पृथगिवधस्य ) विविधः स्याद्वइविधो नानारपः पृथग्विधः ६३ नाना प्रकार के ४ नाम—(१) विविव (२) वहुविध (३) नानारूप (४) पृथग्विध ॥६३॥ ( द्वे निन्दितमाञ्चस्य ) श्रवरीणो धिक्तश्चापि निन्दित मनुप्य, धिकारे हुए के २ नाम-(१) श्रापीए (२) धिक्कृत। ( ह्रे चूर्णीकृतस्य ) श्रवध्वस्तोऽवचूणितः। पीसी चीज के २ नाम-(१) श्रवध्वस्त (२) श्रवचूर्णित । ( एकं अनायासकृतकपायविशेषस्य ) अनायासकृतं फाएटम् ैकूटे हुए १ पल द्रव्य को ४ पल गर्म पानी में डाल मृत्तभागड मे चाण भर रख कर मले 'शार छाने हुए का नाम-(१) फाएट।

( द्वे शब्दितस्य ) स्वनितं ध्वनित समे ॥४४॥ ं मृत्रित ॥६६॥ किये हुए शब्द के र नाम-(१) स्वनित (२) प्वनित ॥६८॥ (पट् यदस्य) यदे संदानितं म्तमुद्दितं सदितं सितम्।

र रार्द्रभर सविध तथा अभिस्दिता अदि वैवस ' मन्यों में रख हा उस्तेय है।

वॅघे हुए के ६ नाम---( 🛮 ) बद्ध ( २ ) सदानित (३) मृत (४) उद्दित (५) सदित (६) सित। ( ह्रे साकल्येन प्रवस्य ) निष्पके कथितम्

अच्छी तरह पकी वस्तु के २ नाम-(१) निध्यक (२) कथित।

( क्षीरादीनां पाकस्यैकम् ) चीराज्यहविषां श्वम् ॥६४॥

व्दूध, घी आदि से पकी वस्तु का नाम-(१) श्रुत ॥ ६५॥

( मुनिवह्नयादी प्रयुज्यमानस्य शब्दविशेषस्यैकम् ) निर्वाणो मुनिवहयादौ मुनि और अपि आदि के लिए प्रयुक्त होने-

वाले शब्द का नाम-(१) निर्वाण । ( एकं गतानिकस्य )

निर्वातस्तु गतेनिखे ।

जिसमें से हवा निकल गयी है, उसका नाम-(१) निर्वात ।

( ह्रे पाकं मासस्य ) पकं परिखते

परी हुई चीज के २ नाम--(१) पक्त (२) परिखत ।

> ( द्वे कृतपुरीपोरसगस्य ) गुनं हन्ने

पुरीपोत्सर्ग किए के २ नाम-(१) गृन (२) इस ।

( द्वे कृतमूत्रोत्सर्गस्य ) मोढं तु मृत्रिते ॥६६॥

पेशाव किए के २ नाम-( ! ) मीट ( २ )

( द्वे कृतवोपणस्य ) । पुष्टं तु पुषिते

मोटे के र नान-(१) पुष्ट (२) पुषित।

( द्वे धना प्रापितस्य ) सोडे चान्तम्

२ "भेड़ी ई रहित इन्य स्थायादः"—दीमानाहरतः ।

जिसको चमा प्राप्त हो चुकी है, उसके २ नाम-(१) सोढ (२) चान्त। ('ह्रे वमनेन स्यक्तस्यान्नादेः ) उद्यान्तं उद्गते। ' उल्टी के किये हुए अन आदि के २ नाम-(१) उद्घान्त (२) उद्गत। ( द्वे दमं प्रापितस्य ) दान्तस्त दमिते - इन्द्रियजीत के २ नाम-( ! ) दान्त ( २ ) दमित। 1 : ( ह्रे शमं प्रापितस्य ) शान्तः शमिते मिट जाने के २ नाम-(१) शान्त (२) शमित । ं (द्वे याचितस्य) प्रार्थितेऽर्दितः ॥६७॥ मॉगी हुई वस्तु के २ नाम--(१) आर्थित (२) श्रदित ॥६७॥ ( ह्रे बोधं प्रापितस्य ) ज्ञप्तरत् ज्ञिपिने जिसको ज्ञान प्राप्त कराया गया हो, उसके २ नाम-(१) इप्त (२) इपित। ( ह्रे भाष्ठादितस्य ) **छन्नश्छादिते** हँकी वस्तु के २ नाम-(१) छन्न (२) व्यदित । . ( द्वे पूजितस्य ) पुजितेऽिवतः। पुजित व्यक्ति के २ नाम-(१) पूजित (२) श्रिधित। ( द्वे पूर्णस्य ) पूर्णस्त पूरितः

पूर्ण के र नाम—(१) पूर्ण (२) पूरित।

( द्वे क्लेशं प्राष्ठस्य ) क्लिप्टः क्लिशिते

क्लेशित के २ नाम—(१) क्रिप्ट (२) क्रिशित । ( द्वे समाप्तस्य ) अवसिते सितः ॥६८॥ समाप्त के २ नाम-(१) श्रवसित (२) सित ॥६८॥ ( चत्वारि दग्धस्य ) प्रष्टुखोषिता दग्धे जली हुई वस्तु के ४ नाम—( 🛮 ) प्रृष्ट (२) प्लुष्ट (३) उषित (४) दग्ध। ( त्रीणि तनुकृतस्य ) तएत्वधौ तन्कृते। छीलकर पतली की हुई चीज के ३ नाम-(१) तष्ट (२) त्वष्ट (३) तनुकृत। (श्रीणि विदस्य) वेधितच्छिद्रितौ विद्धे विंधी भयी या छेदी वस्तु के ३ नाम-(१) वेधित (२) छिद्रित (२) विद्धाः ( त्रीणि प्राप्तविचारस्य ) विश्ववित्ता विचारिते ॥१६॥ विचारित वस्तु के ३ नाम-(१) विन्न (२) वित्त (३) विचारित ॥१६॥ ( त्रीणि दीष्ठिहीनस्य ) निश्रमे विगतारोको निस्तेज के ३ नाम-(१) निष्प्रभ (२) विगत (३) अरोक। ( न्रीणि द्वीभूतस्य घृतादेः ) विलीने विद्वतद्वती। पिघली, घी श्रादि वस्तु के ३ नाम-(१) विलीन (२) विद्रत (३) द्रत। ( त्रीणि सिद्धस्य ) सिद्धे निर्वृत्तिनिष्पन्नः

सिद्ध वस्तु के ३ नाम--(१) सिद्ध (२)

निर्वृत्त (३) निष्पन्न ।

भाषाटीकासहितः ।

( ब्रीणि भेटं प्रापितस्य )

दारिते भिन्नभेदिता १००॥

फाइ गए के ३ नाम—(१) दारित (२) भिन्न (३) भेदित ॥१००॥

( श्रीणि तन्तुसन्ततेः )

( आण तन्तुसन्ततः )

**ऊतं स्यूतमुत चेति तन्तुसन्तते।** वीने हुए सूत के ३ नाम—(१) ऊत (२)

स्यूत (३) उत ।

( पडचिंतस्य )

स्याद्दिते नमस्यितं नमसितमपचायितार्चिता-

पचितम् ॥१०१॥

पूजित व्यक्ति के ६ नाम—(१) अर्हित (२) नमस्यित (३) नमसित (४) अपचायित (५) अर्चित (६) अपचित ॥१०१॥

( चःवारि शुश्रूपितस्य )

वरिवसिते वरिवस्यितमुपासितं चोपचरित च सेवित पुरुप के ४ नाम—(१) वरिवसित

संवित पुरुष के ४ नाम—(१) वरिवर्सित (२) वरिवस्यित (३) उपासित (४) उपचरित।

( पञ्च सन्तापितस्य ) सन्तापितसन्तर्हो धूपितधूपायितौ च दूनश्च।

सन्तापित मनुष्य के १ नाम—(१) सन्ता-पित (२) सन्तप्त (३) धूपित (४) धूपायित

ापत (२) सन्तप्त (३) धूपायत (४) धूपायत (५) दून ॥१०२॥ (पट्ट प्रमुदितस्य)

इप्ट मचस्तुस. श्रह्मनः श्रमुदित श्रीतः।

प्रसन्न मनुष्य के ६ नाम—(१)हप्ट (२) मत्त (३) तृप्त (४) प्रद्लन्न (५) प्रमुदित

(६) श्रीत । (अ**ही** सण्डितस्य)

( जहां साण्डतस्य ) दिन्नं द्यातं सूनं फतं दाच दितं द्यितं वृक्सम् यरिवत, पटे क = नाम—(१) दिन्न (२)

दात (३) तृन (४) कृत (५) दात (६) दित (७) दित (=) युन्य ॥१०३॥ ( सप्त च्युतस्य )

स्नस्तं ध्वस्तं भ्रष्टं स्कन्नं पन्नं च्युतं गलितम्। गिरे, चूए के ण नाम—(१) सस्त (२) ध्वस्त (३) श्रष्ट (४) स्कन्न (५) पन्न (६)

च्युत (७) गतित ।

( षट् प्राप्तस्य ) लब्धं प्राप्तं विश्वं भावितमासादितं च भूतं च

प्राप्त वस्तु के ६ नाम—(१) लब्ध (२) प्राप्त (३) विन्न (४) भावित (५) स्त्रासादित

षित (२) गवेषित (३) श्रन्विष्ट (४) मागित

(६) भूत ॥१०४॥ (पञ्च गवेपितस्य)

(पञ्च गवेपितस्य) श्रन्वेषितं गवेपितमन्विष्टं मार्गितं सृगितम्। खोजी हुई वस्तु के ५ नाम—(१) श्रन्वे-

(५) सृगित। (सप्त आर्द्रस्य)

ब्राद्रै साद्रै क्लिन्नं तिमितं स्तिमितं समुन्नमुत च ॥१०४॥

भीगी वस्तु के ७ नाम—(१) श्राई (२) साई (३) किन्न (४) तिमित। (४) स्तिमित (६) समुन्नन।

त्रातं त्राणं रित्ततमिवतं गोपायित च गुप्तच रित्तत वस्तु के ६ नाम—(१) त्रात (२) त्राण (३) रित्तत (४) श्रियति (४) गोपा-

( पट् रिक्तिस्य )

यित (६) ग्रप्त ।
( पंच अपमानितस्य )
श्रवगणितमयमतावद्यातेऽवमानितं च परिभू

श्रवगणित (२) श्रवमत (३) श्रवशात (४) श्रवमानित (५) परिभृत ॥१०१॥

( पट उत्सृष्टस्य )

वेइज्जत क्रिये हुए मनुष्य के ५ नाम--(१)

त्यकं हीनं विधुवं समुज्मित धृतमुत्स्ष्टे।
त्यांगं हुए के ६ नाम—(१) त्यक्र (२)

हीन (३) निपुत (४) ममुजिनात (४) धूर (६) उत्तर्थ।

### ( पदिभिहितवाक्यस्य )

# उक्तं भाषितमुदितं जिल्पतमाख्यातमभिहितं छपितम् ॥१०ऽ॥

कही वात के ६ नाम—(१) उक्त (२) भाषित (३) जिल्पत (४) आख्यात (५) श्रिभिहित (६) लिपत ॥१०७॥

#### (सप्त अवगतस्य)

# बुद्धं बुाघतं मनितं विदितं

### प्रतिपन्नमवस्तितावगते।

समभी या जानी हुई बात के ७ नाम—(१) बुद्ध (२) बुधित (३) मनित (४) विदित (५) प्रतिपन्न (६) श्रवसित (७) श्रवगत। (प्राद्धा अङ्गीकृतस्य)

# **ऊरीकृतमुररीकृतमङ्गीकृतमाश्रुतं**

# प्रतिज्ञातम् ॥१०८॥

# संगी णैविदित संशुतसमाहितोपश्रुतोपगतम्

श्रगीकार के ११ नाम—(१) ऊरीकृत (२) उररीकृत (२) श्रङ्गीकृत (४) श्राश्रुत (५) प्रतिज्ञात (६) संगीर्ण (७) विदित (६) सश्रुत (१) समाहित (१०) उपश्रुत (११) उपगत॥१०६॥ (द्वादश स्तुतार्थानाम्)

# ईलितशस्तपणाथितपनायितप्रणुतः

# पणितपनितानि ॥१०६॥ श्रिप गोर्णवर्णिताभिष्द्रतेडितानि स्तुतार्थानि।

स्तुति के अर्थ में प्रयुक्त किये जानेवाले वाक्य के १२ नाम—(१) ईलित (२) शस्त (३) पग्णायित (४) पनायित (५) प्रगुत (६) पग्णित (७) पनित (६) गीर्ण (६) वार्णित (१०) श्रमिष्टुत (११) ईंडित (१२) स्तुत ॥१०६॥

# ् ( चतुर्देश खादितस्य )

# भित्तचर्वितलीढप्रत्यवसितगिलितखादित-प्सातम् ॥११०॥

# श्रभ्यवद्दताम्नजग्धग्रस्तग्ळस्ताशितं भुक्तं।

खाये हुए श्रन्न के १४ नाम—(१) भित्तत (२) चर्वित (२) खीड (४) प्रत्यवसित (५) गिलित ( । ) खादित ( ७ ) प्सात ( ८ ) ग्रभ्य-वहृत ( १ ) श्रन्न (१०) जग्य (११) ग्रस्त (१२) ग्लस्त (१३) श्रशित (१४) भुक्त ॥११०॥

( क्षेपिष्ठादयः क्षिप्रादीनां प्रकृष्टार्थकाः ) चेपिष्ठचोदिष्ठप्रेष्ठवरिष्ठस्थविष्ठबंहिष्ठाः १११

निप्रश्लुद्रामीप्सितपृथुपीवरवहुळप्रकर्षार्थाः। वहुत जल्दवाजी का नाम—(१) चैपिष्ठ।

श्रातिशय छिछोरे के नाम—(१) चोदिष्ठ । श्रात्यन्त प्रिय का नाम—(१) प्रेष्ट ।

अतिशय वहें का नाम—(१) वरिष्ठ।

वहुत मोटे का नाम—(१) स्थविष्ठ । वहुत ज्यादा का नाम—(१) वंहिष्ठ ॥१११॥

( वाढादीनामित्रायार्थे साधिष्ठादय: स्युः )

# साधिष्ठदाधिष्ठस्फेष्ठगरिष्ठहसिष्ठवृन्दिष्ठाः ११२

वादन्यायतबहुगुरुवामनवृन्दारकातिशये। श्रातिशय वाढ (श्रच्छे) का नाम—(१) साधिष्ठ । बहुत बड़े का नाम—(१) द्राधिष्ठ।

वहुत श्रधिक का नाम—(१) स्फेष्ठ।

बहुत भारी का नाम—(१) गरिष्ठ।

बहुत छे।टे का नाम—(१) ग्रन्दिष्ठ ॥११२॥ इति विशेष्यनिष्नवर्ग ॥१॥

# श्रथ सङ्गीणवर्गः २

# प्रकृतिप्रत्ययार्थाद्यैः सकीर्णे लिङ्मुन्नयेत्।

इस सकीर्णवर्ग में प्रकृति श्रीर प्रत्यय के अथं द्वारा लिक्न का विचार करना चाहिए। जैसे—'शान्ति' यहाँ स्त्रीलिक्न में किन् प्रत्यय हुआ है। 'विधूननम्' यहा नपुसक लिक्न में ल्युट् प्रत्यय हुआ है। कही-कहीं रूपमेद से भी लिक्न-निर्देश होता है।

#### (द्वे क्रियायाः)

#### कर्म किया

किया के २ नाम—(१) कर्म (२) किया। ( एकं नेरन्तर्येण कियाया: कियावतश्च )

तत्सातत्ये गम्ये स्युरपरस्पराः ॥१॥

(२) प्रवारण ॥३॥

वशिक्तया संयतनम्

( द्वे मणिमंत्रादिना वशीकरणस्य )

के र नाम--(१) वशक्तिया (२) भंवनम ।

मिरी-मन्त्र के द्वारा वंश में हरने (वसी हरण)

निरन्तर चलनेवाली किया और कियावान् ( एकमोपधादीनां मुलैरुचाटनकर्मणः ) मुलकर्म तु कार्मेणम्। का नाम---(१) अपरस्पर ॥ १॥ श्रीषधि ग्रादि की जब से उचाटन ( एकेंकं साकल्यासङ्गवचनयो' ) नाम-(१) कार्मण । सामल्यासङ्गवचने पारायणपरायणे। ( द्वे कम्पनस्य ) साकल्य वचन का नाम-(१) पारायरा । विध्रननं विध्रवनम् श्रासङ्ग (श्रासङ्गि) वचन का नाम—(१) कम्पन के २ नाम—(१) विधूनन (२) परायगा । ( द्वे स्वच्छन्दताया ) विध्वन । यहच्छा स्वैरिता ( श्रीणि तृप्तेः ) तर्पणं श्रीणनावनम् ॥४॥ स्वच्छन्दता के २ नाम—(१) यहच्छा तृप्ति ( अघाए ) के ३--नाम (१) तर्पण (२) (२) स्वैरिता। प्रीग्रन (३) श्रवन ॥४॥ ( एकं हेतुशुस्यास्थायाः ) हेत्रप्रया त्वास्था विलक्षणम् ॥२॥ ( त्रीणि मारणोद्यतिनवारणस्य ) पर्याप्तिः स्यात्परित्राणं हस्तवारणमित्यपि। विना कारण की स्थिति का नाम-(१) विल-किसी को मार डालने के लिए तेयार व्यक्ति च्या ॥२॥ को रोक देने के ३ नाम--(१) पर्याप्त (२) परित्राण ( त्रीणि चित्तोपशमस्य ) श्रमथस्तु शमः शान्तिः (३) इस्तवार्ण । मन शान्ति के ३ नाम -(१) शमय (२) ( श्रोणि सूचीकियायाः ) शम (३) शान्ति । सेवनं सीवनं स्युतिः ( त्रीणीन्द्रयनिप्रहस्य ) सिलाई के ३ नाम--(१) सेवन (२) सीवन दान्तिस्तु दमथो दमः। (३) स्यूति । इन्द्रियदमन के ३ नाम—(१) दान्ति (२) ( त्रीणि द्विधाभावस्य ) विद्रः स्फूटन भिदा ॥५॥ दमय (३) दम। ( द्वे प्रशस्तकर्मणः भूतपूर्वचरित्रस्य वा ) दों दुकदे है। जाने के 3 नाम--(१) अवदानं कर्म वृत्तम् विदर (२) स्फुटन (३) भिदा ॥५॥ भूतपूर्व चरित्र श्रथवा सुक्रमं का नाम-(१) ( द्वे गालिप्रदानस्य ) श्राकोशनमभीपद्गः भवदान । गाली देने के २ नाम--(१) श्राकोशन (२) ( द्वे काम्यदानस्य ) कास्यदानं प्रवारणम् ॥३॥ श्रभीपञ्ज । फामनापूर्ण दान के २ नाम-(१) काम्यदान

(हे अनुभवस्य)
संवेदो वेदना द ना।
व्यनुभव के २ नाम--(१) वंवेद (२) वदना।
उनमें (६) बुद्धिश्च (२) क्षोलिश्च और नपुसद है।
(हे सर्वनो म्याप्तेः)
सम्मुद्धेनमभिध्याति.

```
चौतरफा फेलाव के २ नाम--(१) संमूर्छन
                                                    शब्द करने के २ नाम-(१) रण (२)
(२) श्रभिव्याप्ति ।
                                               क्या।
                                                              ( द्वे वेधनस्य )
           ( चरवारि याच्जायाः )
                                               व्यघो वेधे
               याच्या भिचार्थनाऽर्दना ॥६॥
                                                    वींधने के र नाम-(१) व्यध (२) वेध।
     भीख मॉगने के ४ नाम--(१) याच्या (२)
                                                               ( हे पाकस्य )
(३) श्रर्थना (४) श्रर्दना ॥६॥
                                                                पचा पाके
               ( द्वे कर्तनस्य )
                                                    पकाने के २ नाम—(१) पचा(२) पाक।
वर्धनं होहने
                                                             ( द्वे आह्वानस्य )
     काटने के २ नाम-(१) वर्धन (२) छेदन।
                                                                 हवो हतौ
( न्नीण स्वागत्तसंत्रक्षनादिना विहितस्यानन्दस्य)
                                                    पुकारने के २ नाम—(१) हव (२) हति।
                 श्रथ हे श्रानन्दनसभाजने।
                                                        ( द्वे वेष्टनस्य संमत्तस्य च )
आप्रच्छनम्
                                                                            वरो वृतौ ॥=॥
    स्वागत करके कुशल प्रश्न पृञ्जने के ३
                                                   वेष्टन अथवा चुनाव के २ नाम—(१) वर
नाम-(१) श्रानन्दन (२) सभाजन (३)
                                               (२) शृति॥ =॥
श्राप्रच्छन्।
                                                              ( द्वे दाहस्य )
    ( द्वे गुरुपरम्परागतस्य समुपदेशस्य )
                                               स्रोष, प्लोषे
श्रधास्रायः संप्रदायः
                                                   दाह के २ नाम--(१) त्रोष (२) स्नोष।
    गुरुपरम्परा से प्राप्त उपदेश के २ नाम-
                                                               ( द्वे नीतेः )
(१) श्राम्नाय (२) संप्रदाय।
                                                                नयो नाये
              ( द्वे अपचयस्य )
                                                   नीति के २ नाम--(१) नय (२) नाय।
                            चये चिया ॥॥
                                                            ( द्वे जीणवायाः )
    घटती के २ नाम-(१) ज्ञय (२) ज्ञिया ॥०॥
                                                               ज्यानिर्जीखी
               ( हे यहणस्य )
                                                   पुरानेपन के २ नाम-(१) ज्यानि (२)
प्रहे ग्राह:
                                              जीर्ण। ये (१-२) स्त्रीलिङ्ग है।
    प्रह्णा करने के २ नाम-(१) यह (२)
                                                              ( हे भ्रान्तेः )
                                                                             भ्रमो भ्रमौ।
त्राह् ।
              ( द्वे इच्छायाः )
                                                   भूल के २ नाम-(१) भ्रम (२) भ्रमि (स्त्री०)।
               वशः कान्तौ
                                                               ( हे बृद्धेः )
    इच्छा के २ नाम-(१) वश (२) कान्ति (स्री०)।
                                              स्फातिवृद्धौ
               ( हे रक्षणस्य )
                                                   वृद्धि के २ नाम—(१) स्फाति (२) यृद्धि।
                रदणस्त्राणे
                                                             (द्वे ख्यावे:)
     रत्ता करने के २ नाम-(१) रत्त्या (२)
                                                         प्रथा ख्याती
श्राण । इनमें (१) पुँक्षित्र, (२) नपुंसक है ।
                                                  प्रसिद्धि के २ नाम—(१) प्रथा (२) ख्याति ।
             ( हे शब्दकरणस्य )
                                                             ( द्वे स्पर्शस्य )
```

रख. क्वले।

स्पृष्टिः पृक्तौ

```
स्पर्श के २ नाम-(१) स्पृष्टि (२) पृक्ति।
             ( द्वे प्रस्रवणस्य )
                            स्नवः स्रवे ॥६॥
    भारने के २ नाम--(१) स्नव (२) स्नव ॥ १॥
              ( द्वे उपचयस्य )
पधा समृद्धौ
    समृद्धि के २ नाम--(१) एधा (२) समृद्धि ।
              ( द्वे स्फुरणस्य )
              स्फ्ररणे स्फ्ररणा
    फरकने के २ नाम--(१) स्फ़रण (२)
स्करणा ।
              ( द्वे प्रमाज्ञानस्य )
                              प्रमितौ प्रमा ।
     सचे ज्ञान के २ नाम-(१) प्रमिति (२)
प्रमा ।
         ( द्वे प्रसवनस्य प्रेरणस्य वा )
प्रसुति: प्रसंबे
     गर्भत्याग (प्रसव) के २ नाम--(१)
प्रसृति ( २ ) प्रसव । इनमें (१) स्त्री (२) पु॰ है ।
           ( द्वे घृतादेः क्षरणस्य )
              श्च्योते प्राघारः
     घी आदि के बहने के २ नाम-(१) रच्योत
(२) प्राधार । ये (१-२) पु॰ हैं।
                 ( द्वे ग्छानेः )
                         क्रमधः क्रमे ॥१०॥
     ग्लानि के २ नाम-(१) क्रमथ (२)
 क्तम ॥१०॥
               ( द्वे प्रकर्षस्य )
 उत्कर्षोऽतिशये
     पबाई फे र नाम-(१) उन्कपं (२) प्रतिशय ।
               ( द्वे संधानस्य )
                सन्धिः श्लेपे
      जोदने, मेल के र नाम-(१) सन्य (२)
 रलेप ।
                (द्वे भाधयस्य )
                             विषय आभवे । । मदेन (२) परिनल । इत्मं (१) मर्पु । (२) पुँ अप्र है ।
```

```
सहारे के २ नाम-(१) विषय (२) श्राश्रय ।
              ( द्वे प्रेरणस्य )
चिपायां चेपणम्
    प्रेरणा के २ नाम-(१) चिपा (२) चेपण ।
             ( द्वे निगरणस्य )
                गर्णिगिरौ
    निगलने के २ नाम-(१) गीर्थि (२) गिरि ।
           ( द्वे भाराध्यमनस्य )
                         गुरणमुचमे ॥११॥
    वाभा त्रादि उठाने, उद्योग करनेके २ नाम-
(१) गुरण (२) उद्यम । इनमे (१) नपु० (२)
पु॰ है ॥११॥
      ( द्वे अर्थं नयनस्य जहस्य वा )
उन्नये उन्नाये
    ऊपर उठाने ग्रथवा तर्क के २ नाम-(१)
उन्नाय (२) उन्नय । ये (१-२) पु॰ हैा
             ( द्वे सेवाया. )
               थाय: श्रयले
   सेवा के २ नाम--(१) श्राय (२) श्रयण (नपु०)।
               ( द्वे जयस्य )
                              जयने जयः।
    जय के २ नाम--(१) जयन (नपु)(२) जय ।
              ( द्वे कथनस्य )
निगादो निगदे
    फहने के २ नाम--(१) निगाद (२) निगद ।
               ( दे हपेंस्य )
                मादो मदः
    चुशी के २ नाम--(१) माद (२) मद ।
             (दे उद्वेजनस्य)
                      उद्देग उदुञ्जमे ॥१२॥
     उद्विम करने के र नाम--(१) उद्वेन (२)
उद्भम ॥१२॥
          ( हे कुट्टमादिमईनस्य )
धिमर्वन परिमछः
     इनक्रम आदि नलने च २ न'म--(१) वि-
```

```
240
              ( द्वे अंगीकारस्य )
                       श्रभ्यपपत्तिरनुग्रहः।
    श्रश्नीकार के २ नाम--(१) श्रभ्युपपत्ति (२)
श्रनुप्रह । ये ( १-२ ) पुॅल्लिङ्ग हैं ।
             ( एकं तद्विरुद्धस्य )
निग्रहस्तद्विखद्धः स्यात्
    (अनुप्रह के विरुद्ध ) विरोध का नाम--( ! )
नियह ।
             ( हे कलहाह्वानस्य )
                 श्रमियोगस्त्वभिग्रहः ॥१३॥
    ल बाई में पुकारने के २ नाम--(१) श्राभि-
योग (२) श्रभिग्रह ॥१३॥
          ( द्वे मुष्टिना दृढग्रहणस्य )
मुष्टिबन्धस्तु संग्राहः
    मुट्टी से कसकर पकड़ने के २ नाम--(१)
मुष्टिवन्ध (२) संग्राह ।
     ( त्रीणि नरलुण्डनादेखपसर्गविशेषस्य )
                        डिम्बे डमरविप्तवौ।
     मनुष्यों को लूटने के ३ नाम-(१) डिम्ब
(२) डमर (३) विसव।
             ( त्रीणि बन्धनस्य )
बन्धनं प्रसितिश्चारः
     बन्धन के ३ नाम-(१) बन्धन (२)
प्रसिति (३) चार । इनमें (२) स्त्रीलिङ्ग है।
          ( त्रीणि उपतापाख्यरोगस्य )
                 स्पर्शः स्प्रष्टोपतप्तरि ॥१४॥
     उपताप नामक रोगविशेष के ३ नाम-
(१) स्पर्श (२) स्प्रब्टू (३) उपतप्तृ ॥१४॥
              ( द्वे अपकारस्य )
निकारो विप्रकारः स्यात्
     श्रपकार के २ नाम—(१) निकार (२)
 विप्रकार ।
```

( त्रीण्यभिप्रायानुरूपचेष्टितस्य )

श्राकारस्तिक शक्कितम्।

```
श्राकार (२) इङ्ग (३) इङ्गित।
                                                  ( द्वे प्रकृतेरन्यथाभावस्य )
                                         परिणामो विकारो हे समे
                                             प्रकृति के परिवर्तन के २ नाम- (१) परि-
                                        गाम (२) विकार।
                                                    ( द्वे विरुद्धिकयायाः )
                                                              विकृतिविकिये ॥१४॥
                                             विरुद्ध किया के २ नाम-(१) विकृति
                                        (२) विकिया। ये (१-२) स्त्रीलिङ्ग हैं ॥१५॥
                                                     ( द्वे अपहरणस्य )
                                        श्रपहारस्त्वपचयः
                                             अपहरण ( छीन लेने ) के २ नाम — (१)
                                        श्रपहार (२) श्रपचय।
                                                    ( द्वे राशीकरणस्य )
                                                              समाहारः समुख्यः।
                                             इकट्ठा करने के २ नाम-(१) समाहार
                                        (२) समुचय।
                                                   ( द्वे इन्द्रियाकर्पणस्य )
                                        प्रत्याहार उपादानम्
                                             इन्द्रियों को (विषयों की श्रोर से ) समेटने
                                        के २ नाम—(१) प्रत्याहार (२) उपादान ।
                                                  ( ह्रे पद्भ्यां गमनस्य )
                                                         विद्यारस्तु परिक्रमः ॥१६॥
                                            पर से चलने के २ नाम-(१) विहार
                                        (२) परिक्रम ॥१६॥
                                                      ( हे चौर्यं कर्मणः )
                                        श्रमिहारोऽभिग्रहणम्
                                             चोरी करने के २ नाम—(१) श्रमिहार (२)
                                        श्रभिग्रह्या ।
                                                 ( द्वे शक्यादेनिष्काशनस्य )
                                                            निर्हारोऽभ्यवकर्षणम्।
                                             काँटा आदि निकालने के २ नाम-(१)
                                        निर्हार (२) श्रभ्यवकर्षण ।
                                                    ( द्वे विद्यम्बनस्य )
श्रभिप्राय के श्रनुरूप इशारे के ३ नाम—(१)
                                        श्रनुहारोऽनुकारः स्यात्
```

, नकल करने के २ नाम-(१) श्रनुहार (२) श्रनुकार। (धनादेरपगमस्यैकम्) श्रर्थस्यापगमे व्यय: ॥१०॥ धन खर्च हो जाने का नाम-(१) व्यय॥१०॥ ( द्वे जळादीनां निरन्तरगमनस्य ) प्रवाहस्तु प्रवृत्तिः स्यात् जल श्रादि के निरन्तर वहाव के २ नाम-(१) प्रवाह (२) प्रवृत्ति । ( एकं बहिगंमनस्य ) प्रवहो गमनं यदिः। जल श्रादि के वाहर निकालने का नाम-(१) प्रवह। ( पट संयमस्य ) वियामो वियमो यामो यमः संयामसंयमौ॥१=॥ संयम के ६ नाम-(१) वियाम (२) वियम (३) याम (४) यम (५) सयाम (६) सयम ॥१८॥ ( पुक हिंसामयकर्मणः ) हिंसाकर्माऽभिचार' स्यात् जारण-मारण प्यादि हिसामय कर्म हा नाम-(१) अभिवार। ( द्वे जागरणस्य ) जागर्या जागरा द्वयोः। जागरण के २ नाम-(१) जागर्या (२) जागरा । इनमें (१) पुँ॰ (२) पुँहिलङ्ग तथा स्त्रीलिङ्ग दोनों है। ( ब्रीणि विप्तस्य ) विघ्नोऽन्तरायः श्रत्युदः विग्न के ३ नाम—(१) विध्न (२) भन्तरार (३) म वृह । ( दे आग्रयस्य ) ( दे वयमांगस्य ) निर्धेश अयमोगः स्यात्

उपभोग के २ नाम-(१) निर्वेश (२) उपभोग । ( द्वे परिजनादिवेष्टनस्य ) पारसपं. परिकिया। परिवारवालों को एक में समेट रखने के २ नाम-(१) परिसर्प (२) परिक्रिया। ( द्वे अत्यन्तवियोगस्य ) विधु तु प्रविश्लेपे वदे वियोग के २ नाम-(।) विधुर (२) प्रविश्लेष । इनमें (१) नपुं॰ (२) पु॰ है । ( त्रीण्यभिप्रायस्य ) श्रमिभायरछन्द श्राशयः॥२०॥ श्रिभित्राय के ३ नाम-(१) श्रिभित्राय (२) बन्द (३) श्राशय ॥२०॥ ( द्वे अविस्तारस्य ) संदोपणं समसदम् श्रविस्तार (मचेप) के २ नाम--(१) मंत्रेपरा (२) समसन । ( द्वे विरोधस्य ) पर्यवस्था विरोधनम्। विरोध के र नाम-(१) पर्यवस्था (२) विरोधन । इनमें (१) स्रीलिप्त (२) नपुं॰ है । ( हे परिवः सरणस्य ) परिसर्था परीसार. चौतरफा फैलाव के २ नाम--(१) परि-मर्या (२) परीमार। ( त्रीणि आसनस्य ) स्यादास्या त्वासना हिधति: ॥६१॥ बैटने के ३ नाम—(१) प्रास्ता (२) , श्राचन (३) स्थिति ॥२१॥ ( श्रींगि विस्तास्य ) स्वादुवघोऽन्ति ताश्रये ॥१६॥ । विस्तारो चित्रहो स्यास-स च ग्रन्दस्यधिस्तरः मनार के निवास शानाम-(१) उपम्न ॥१६॥ ः विनार के ३ मान--(१) विस्तर (२) ा विष्ठद (३) स्वतः । सन्दर्भक्ता भागाना । भागाना

(२) मर्दन।

. ( द्वे अङ्गमदैनस्य ) संवाहनं मदेनं स्यात् । शरीर दवाने के २ नाम—(१) सवाहन

( द्वे तिरोधानस्य )

विनाशः स्याददर्शनम् ॥२२॥

विनाश के २ नाम—(१) विनाश (२) श्रदर्शन ॥२२॥

(द्वे परिचयस्य)

संस्तवः स्यात्परिचयः

परिचय के २ नाम—(१) संस्तव (२) परिचय।

( द्वे व्रणादिशसरणस्य )

प्रसर्गत्य ) प्रसरस्तु विसर्पणम्।

घाव के फैलने के र नाम—(१) प्रसर (२) विसर्पणा

( द्वे धनधान्यादिषु जनानामादरातिशयस्य )

नीवाकस्तु प्रयामः स्यात् धन-धान्यादि में समान के त्रादराधिक्य के

२ नाम—(१) नीवाक (२) प्रयाम । ( द्वे सांनिध्यस्य )

> सिन्निधि: सिन्निकर्षणम् ॥२३॥ नजदीकी के २ नाम--(१) सिन्निधि (२)

सित्रकर्षण । इनमें (१) पुं॰, (२) नपुं॰ है ॥२३॥ ( श्रीणि धान्यादिच्छेदनस्य )

छवोऽभिछावो छवने

धान्य आदि काटने के ३ नाम--(१) लव (२) अभिलाव (३) लवन।

निष्पावः पवने पवः। धान्य त्रादि को साफ करने के ३ नाम--

(१) निष्पाव (२) पवन (नपुं॰) (३) पव।

( द्वे प्रस्तावस्य )

प्रस्ताव: स्याद्घसरः प्रसंग के २ नाम--(१) प्रस्ताव (२) श्रवसर । जैसे 'श्रवसरपिठता वागी' इत्यादि ।

( द्वे तन्तुवायकृतसूत्रवेष्टनभेदस्य ) त्रसरः सूत्रवेष्टनम् ॥२४।

जुलाहे के सूत लपेटने के मेदविशेष, नरी वे २ नाम—(१) त्रसर (२) सूत्रवेष्टन ॥२४॥

( द्वे गर्भग्रहणस्य )

प्रजनः स्यादुपसरः

गर्भ धारण करने के २ नाम—(१) प्रजन (२) उपसर।

( द्वे भ्रेस्णः )

प्रश्रयप्रण्यो समो प्रेम के २ नाम--( 1 ) प्रश्रय (२) प्रण्य

( द्वे बुद्धिसामर्थ्यंस्य ) धीशकिर्निष्क्रमः

े बुद्धिसामध्ये के २ नाम—(१) धीशिक्ष (२) निष्कम । इनमें (१) स्त्री (२) पुं० है ।

( द्वे दुर्गमार्गस्य ) श्रस्त्री तु संक्रमो दुर्गसंचरः ॥२४॥

दुर्गम मार्ग के २ नाम--(१) सकम (२) दुर्गसचर। (१) पुं० नपुं०, (२) पुँक्षिङ्ग है ॥२५॥

( युद्धार्थमतिशयोद्योगस्य )

प्रत्युत्क्रमः प्रयोगार्थः युद्ध के जिये श्रातिशय उद्योग के २ नाम--

(१) प्रत्युत्कम (२) प्रयोगार्थ।

( द्वे प्रथमारम्भस्य )

प्रक्रमः स्यादुपक्रमः। प्रथम त्रारम्भ के २ नाम--(१) प्रक्रम

(२) उपक्रम ।

( त्रीण्यारम्भमात्रस्य ) स्यादभ्यादानमुद्घात श्रारम्भः

श्रारम्भमात्र के ३ नाम--( ▮ ) श्राभ्या-दान (२) उद्घात (३) श्रारम्भ ।

१ शुश्र्षा अवस चैव झइस धारस तथा।

जहापोही च विद्यान तत्त्वज्ञान च धागुणाः॥

# ( द्वे संवेगस्य )

#### संभ्रमस्वरा ॥२६॥

जल्दवाजी के २ नाम-(१) सभ्रम (२)

त्वरा ॥२६॥ ( द्वे कार्यंत्रतिघातस्य )

# प्रतिवन्ध, प्रतिप्रम

प्रतिघात ( रुकावट ) के २ नाम--( १ ) प्रतिबन्ध (२) प्रतिष्टम्भ ।

( द्वे अधोनयनस्य )

# श्रवनायस्तु निपातनम्।

नीचे गिराने के २ नाम--(१) श्रवनाय (२) निपातन ।

( द्वे साक्षारकारस्य )

#### उपलम्भस्त्वनुभव.

साचात्कार के २ नाम--(१) उपलम्भ (२)

श्रनुभव । ( द्वे कुंकुमादिना छेपनस्य )

समाख्यमो विलेपनम् ॥२॥।

कुम क्रम यादि लेपन के २ नाम--(१) समा-लम्भन (२) विलेपन ॥२७॥

( द्वे रागिणोर्वियोगस्य )

घिप्रलम्भो विप्रयोग.

दाँ प्रेमियों के वियोग के २ नाम--(१)

वित्रलम्भ (२) वित्रयोग ।

( द्वे अतिदानस्य )

विस्मास्त्वतिसर्जनम्।

श्रितशय दान के २ नाम--(!) विलम्भ (२) धतिसर्जन।

(द्वे अतिप्रसिद्धेः)

विधाषस्त भतिस्यातिः

यतिशय प्रविद्धि के ? नाम--(१) विधाव (२) अविस्यावि ।

( द्वे वस्तुनां अवेक्षणस्य )

अवेद्या प्रतिज्ञागरः ॥२०॥ पस्तुओं की देशन्मात के २ वाम--(१)

प्रवेदा (र) प्रतिज्ञागर । (१) खोलिश है ।। रहा। । नियहति । इनमें (हप) खालिश है । व । त

( त्रीणि पठनस्य )

निपाठनिपठौ पाठे

पढने के ३ नाम--(१) निपाठ (२)

निपठ (३) पाठ। ये (१-३) पुँ सिङ्ग हैं। (त्रीण्यार्द्धीभावस्य)

तेमस्तेमौ समुन्दने।

नरम हो जाने के ३ नाम--(१) तेम (२) स्तेम (३) समुन्दन । इनमे (३रा) नपुसक है ।

( श्रीणि क्वेशस्य ) श्रादीनवास्त्रवी क्रेशे

क्रेश के ३ नाम--(१) श्रादीनव (२) श्राह्मव (३) क्रेश । ये (१-३) पु॰ हैं।

( त्रीणि संगमस्य )

मेलके संगसंगमौ ॥२८॥

मेल-मिलाप के ३ नाम--( 1 ) मेलक (२) मग (३) सगम ॥२६॥

( पंच ताक्षर्येण वस्तुना गवेषणस्य )

संबीत्तर्णं विचयनं मार्गेण मृगणा मृगः। किसी मतलब से बस्तुओं की छान-बीन के

५ नाम--(१) सवीद्या (२) विचयन (३)

मार्गेषा ( ४ ) मृगणा ( ५ ) मृग । ( चस्वारि आविङ्गनस्य )

परिरम्भः परिष्यद्गः सन्केष उपगृहनम् ॥३०॥

श्रालितन ( लिपटाने ) के ४ नाम---( १ ) परिस्म (२)परिष्यत (३) संग्लेप (४)

उपगृहन ॥ ३० ॥

(पंच निरां अणस्य )

निर्वर्णनं तु निष्यानं दर्शनालोकनेक्षणम् । देलने के ४ नाम--(१) निर्देशन (२)

निष्यान (३) दर्शन (४) घालोखन ( ८) देख्या । ( बलारि निरास्त्रनस्य )

प्रत्यास्यान निरस्तनं प्रत्यादेशी निराष्ट्रिति ३१

निराध्सा (दुइसने ) के ४ नम---( १ )

प्रचारपान (२) निरन्छ (२) प्रचारेशः (०)

( द्वे प्रहरकादीनां शयनस्य )
उपशायो विशायश्च पर्यायशयनार्थकौ।
पहरा देनेवालों के वारी-वारी सोने के २
नाम—(१) उपशाय (२) विशाय।
( चत्वारि घृणायाः )
श्चर्तनं च श्वृतीया च हृणीया च घृणार्थकाः ३२
घनाने के ४ नाम—(१) श्चर्तन (२)

घिनाने के ४ नाम--(१) श्चर्तन (२) ऋतीया (३) ह्यीया (४) घृया। ॥३२॥ (चःवारि व्यतिक्रमस्य)

स्याद्व्यत्यासो विपर्यासो व्यत्ययश्च विपर्यये। उत्तरा-पुतरा के ४ नाम--(१) व्यत्यास (२)

विपर्यास (३) व्यत्यय (४) विपर्यय ।

( चःवार्येतिक्रमस्य )
पर्ययोऽतिक्रमस्तस्मिक्षतिपात उपात्ययः॥३३॥
श्रातिक्रम के ४ नाम--(१) पर्यय (२)

श्रतिकम (३) श्रतिपात (४) उपालय ॥३३॥

( एकं मुखादिशेषणस्य )

प्रेषणं यत्समाहूय तत्र स्यात्प्रतिशासनम् । सिपाही त्रादि को बुलाकर कहीं मेजने का

ासपाहा आदि का बुलाकर कहा मजन का नाम—(१) प्रतिशासन।

( एकं यज्ञे स्तावकद्विजावस्थानभूमेः ) स्त संस्तावः क्रतुषु या स्तुतिभूद्विजन्मनाम् ३४ यज्ञ में जहाँ वैठकर बाह्मण स्तुति करते हैं,

अज्ञ म जहा वठकर ब्राह्मण स्तुति करत ह उस स्थान का नाम—(१) संस्ताव ॥३४॥

( द्वे तृणादिगुच्छोन्मूळसाधनस्य ) स्तम्बद्गस्त स्तम्बधनः स्तम्बो येन निहन्यते ।

जिससे घास छीली या काटी चाती है, उस खुरपे-हुँसुये आदि के २ नाम—(१) स्तम्बद्ध

(२) स्तम्बधन।

, ( एकं भ्रमरस्च्यादेः ) श्राविधो विध्यते येन

आविया विन्यस्य प्या जिससे लकड़ी श्रादि छेदी जाती है, उस वर्में का नाम—(१) श्राविध।

( एकं तुल्यारोहपरिणाहवृक्षादेः )

जिसकी जद श्रीर ऊपरी भाग एक सा ऊँचा श्रीर चौंदा हो, उस वृद्ध का नाम—(१) निघ॥३५॥

( द्वे धान्यस्योक्षेपणार्थस्य ) उत्कारश्च निकारश्च द्वी धान्ये त्वेपणार्थको ३१

अनाज श्रादि के। फटकने के २ नाम—(१) उत्कार (२) निकार ॥३६॥

( एकैकं गरणादिष्ट )

निगारोद्गारविचावोद्याहास्तु गरणादिष्ठ। खाकर निगलने का नाम—(१) निगार।

खाकर निगलन का नाम—(१) निगार। उगलने का नाम—(१) उद्गार।

खॉसने, छीकने का नाम—(१) विज्ञाव। डकारने का नाम—(१) उद्प्राह।

( चःवार्युपरमणस्य )

श्रारत्यवरितविरतय उपरामे

विश्राम के ४ नाम—(१) श्रारति (२) श्रवरति (३) विरति (४) उपराम । (१-३) स्त्री,

(४) पु॰ है।

( चरवारि निष्ठीवनस्य ) अथास्त्रियां तु निष्ठेवः ॥३७॥

निष्ठ्यतिर्निष्ठेवनं निष्ठीवनमित्यभिन्नानि ।

थूकने के ४ नाम--(१) निष्ठेव (२)

निष्ठयूति ( ३ ) निष्ठेवन ( ४ ) निष्ठीवन । इनमें (१) पु॰ स्त्री॰ (२) स्त्री (३-४) नपु॰ हैं ॥३७॥

( द्वे वेगस्य )

जवने जूति:

वेग के २ नाम—( । ) जवन ( २ ) जूति । इनमें (१) नपुं॰ (२) स्त्री हैं।

( द्वे अन्तस्य )

सातिस्त्ववसाने स्यात्

श्रन्त के २ नाम—(१) साति (२) श्रवसान । इनमें (१) स्त्री, (२) नपुं॰ है ।

( ह्रे ज्वरस्य )

श्रथ ज्वरे जूति: ॥३८॥

ज्वर के २ नाम-(१) ज्वर (२) जूर्ति ॥३८॥

( एकं पशुप्रेरणस्य )

तत्र विष्वषसमे निघः ॥३४॥ । उद्जस्तु पशुप्रेरणम्

जानवरों के हॉकने का नाम-(१) उदज। ( एकं शापादों )

श्रकराणिरित्यादयः शापे ।

शाप के अर्थ में प्रयुक्त होनेवाले शब्द का नाम—(१) श्रकरिए (पुं०)। श्रादि शब्द से 'श्रजीवनि, श्रजनिन, श्रवप्राह, निमाह' शब्द भी शापार्थक समम्मने चाहिए। ( एकं अपत्यव्रत्ययान्तस्य समूहार्थे )

गोत्रान्तेभ्यस्तस्य वृन्द्मित्यौपगवादिकम् ॥३९

जिस त्रपत्यप्रलय में समृह का व्यर्थ विद्यमान हो, वहां 'श्रीपगव' श्रादि नाम होते हैं। श्रादि शब्द से 'गार्गक' 'दाक्तक' श्रादि शब्द सम मने चाहिए ॥३६॥

( अपूपशम्कुळिसमृहस्यैकेकम् ) श्रापृपिकं शाष्क्रिलिकमेवमाद्यमचेतसाम् ।

पुए के समूह का नाम-(१) श्रापृधिक। शप्कली (पूड़ी) के समूह का नाम - (१)

शाष्क्रत्विक ।

प्यादि शब्द से सक्तु (सत्) के समूह का नाम-(१) नाक्तुक।

( द्वे वाळकाना समूहस्य )

माणवानां तु माणव्यम्

बालकों के समृद्ध का नाम--(१) माण्य । ( एकं मित्राणां समृहस्य )

सहायानी सहायता ॥३०॥

मित्रों के समृह फानाम-(१) सदायता॥ ४०॥ ( एक द्वानां सम्इस्य )

हल्या हछानाम्

ध्लों के समुदाय का नाम-(१) इन्या।

(द्वे द्विजसमूहस्य)

याखण्यवाद्यये तु दिजनमनाम्। माह्म को क समृह के र नाम-(१) मा प्रक्र (२) पाइना।

( प्रेके पद्धारावो प्रहानो च समुदस्य ) वे पर्युक्तना एएला पार्व पृष्यमञ्जनात् ४१

पर्शु, पसलियों के समूह का नाम -(१) पारवै। पृष्ठ, पीठ के समूह का नाम-(१) पृष्ट्य ॥४१॥

( द्वे खलानां समूहस्य )

खलानां खलिनि खल्यापि

खलों के समृह के २ नाम-(१) खितनी (२) खल्या। ये (१-२) स्त्रीलिङ्ग हैं।

( एकं मनुष्याणां समृहस्य )

श्रथ मानुष्यकं नृणाम्।

मनुप्यों के समृह का नाम-(१) मानुप्यक।

( एकेकं ग्रामादीना समृहस्य )

य्रामता जनता धूम्या पाश्या ग**ल्या पृथक्** पृथक् यामों के समृह का नाम—(१) यामता। मनुष्यों के समूह का नाम-(१) जनता। व्म, धृत्रों के समृह का नाम-(१) धृम्या। पाश, के समृह का नाम—(१) पाश्या। गला, बंदे शास के समृह का नाम-(१) गल्या ॥४२॥

( प्केंकं सहसादीनां समूहस्य )

श्रिव साहस्रकारीपवामैणाथवेणादिकम् । महस्र के समृह का नाम-(१) साहम । क्रीप, सूने गोवर के समृह का नाम-(१) कारीप।

वस, करच के समूह का नाम—(१) व मेगा । 'प्रथर्नेख के समृह का नाम—(१) 'प्राधर्म') । श्रादिसन्द ने चर्म के तमृह द्या मान—(१) वार्नेष ।

इति सद्याण्यम ॥ २॥

# मध नानार्धवर्गः।

नानार्थाः केऽविकान्तादिवर्षेष्येश्वय होतिताः मृरिप्रदोगा ये येषु पर्वावेष्यपि तेषु ते ॥सा देन नामाचे पूर्व के ब्रह्मान्तरीई पहुत सु ऐते सब्द हैं का जो विद्विष्ट ने ना रहे अ

चुके हैं। वहाँ उनका उल्लेख केवल उसी श्रर्थ में है कि जो श्रर्थ विशेषह्म से प्रयोग में श्राता है, किन्तु यहाँ उनके कई-कई श्रर्थ कहे जायँगे॥१॥ श्राकाशे त्रिद्वे नाकः

नाक:--आकाश, स्वर्ग।

लोकस्तु भुवने जने।

छोकः-जगत्, मनुष्य।

पद्ये यशसि च श्लोकः

श्लोकः--पद्य, कीर्ति ।

शरे खड्गे च सायकः ॥२॥

सायकः --वागा, तलवार ॥ २ ॥

जम्बुको कोष्टुवरुणी

जम्बुकः—सियार ( गीदङ् ), वरुण । पृथुकौ चिपिटाभैकौ ।

पृथुः:--चिउड़ा, वच्चा।

श्रालोको दर्शनोद्योतौ

आछोकः--दर्शन, दीप्ति।

भेरी पटहमानकौ ॥३॥

आनक-—वेंगमा, नगाङा ॥३॥

उत्सङ्गचिद्वयोरङ्क

अष्ट:-गोद, चिह्न।

कळङ्कोऽङ्कापवादयोः।

करः ।-- चिह्न, श्रपयश ।

तत्तको नागवर्धक्योः

तक्षक:---नागविशेष, बढई।

श्रर्कः स्फटिकसुर्ययोः ॥४॥

अर्क'-स्फटिक, सूर्य ॥४॥

मारुते वेधसि वध्ने पुंसि कः कं शिरोऽम्बुनोः

क:--(पुँक्षिज्ञ) वायु, ब्रह्मा, सूर्य।

कं—(नपुसकितः) शिर, जल । स्यात्पुलाकस्तुच्छ्रधान्ये संत्तेपे भक्तसिक्थकेश

पुळाकः—तिजी चावल रहित धान (कटकरी),

सचीप, भात का सीथ ॥५॥

उलुके करिणः पुच्छमूछोपान्ते च पेचकः

पेचकः—उल्लू, हाथी की पूँछ के श्रास-पास का हिस्सा।

कमएडलौ च करकः

करकः -- कमगडल, (करवा) श्रोला।

सुगते च विनायक: ॥६॥

विनायकः—बुद्ध भगवान्, गरोशजी,गरुइ॥६॥

किष्कुईस्ते वितस्तौ च

किंडकु'—हाथ भरकी नाप, वित्ता, वालिश्त।

श्ककोटे च वृश्चिकः।

वृश्चिक'—विच्छू, त्र्राठवीं राशि।

प्रतिकृते प्रतीकस्त्रिष्वेकदेशे तु पुंस्ययम्॥॥ प्रतीक —प्रतिकृत, अङ्ग । प्रतिकृत अर्थ

में यह पु०-स्त्री॰ नपुसक लिङ्ग है, किन्तु श्रङ्ग श्रर्थ में पुल्लिङ्ग है॥७॥

स्याद्भृतिकं तु भूनिम्बे कचृणे भूस्तुणेऽपि च! भृतिक —भूनिम्ब (चिरायता), रौहिष.

कुकुरमुत्ता ।

ज्योत्स्निकायां च घोषे च कोशातकी-

कोशातकी—छोटा परवल, घोष (ग्रपामार्ग)। स्रथ कट्फले ॥॥॥

स्तिते च खदिरे सोमवल्कः स्थात् सोमवल्कः —कायफल, सफेद खैर ॥=॥

मिवरकः—कायफल, सफेद खर ॥८॥ श्रथ सिह्नके।

तिलक्के च पिएयाक.

विण्याक:-सेल्हा, तिलकी खली।

बाह्लीकं रामठेऽपि च ॥६॥ बाह्लीकम्—हींग, वाह्लीक देश का घोड़ा,

धैर्यशाली मनुष्य ॥६॥ महेन्द्रगुरगुल्लूक्ट्यालग्राहिषु कौशिकः।

कौशिक:-इन्द्र, गूगुल, उल्लू, संपेरा।

**रुक्तापशंकास्वातङ्कः** 

आतक -- रोग, सन्ताप, शका।

स्वरंपेऽपि क्षुरळकस्त्रिषु ॥१०॥ क्षुरुळकः—थोदा, नीच, छोटा दरिद्र । तीनो

लिज्ञों में इसका पाठ है ॥१०॥

जैवातृकः शशाङ्केऽपि

जेवातृकः—चन्द्रमा, बीर्घायु मनुष्य, कुश । खुरेऽप्यश्वस्य वर्तकः ।

वर्तकः—घोडे का खुर, वटेर पत्ती । व्याघ्रेऽपि पुराडरीको ना

पुण्डरीक:—(पु॰) वाघ, श्रक्षि, दिग्गज, सफेद कमल।

यवान्यामपि दीपक ।११॥

दीपकः—ग्रजवाइन, मोर की चोटी, प्रकारा ॥११॥

शालावृकाः कपिकोग्टुश्वानः

शालावृकः-वन्दर, सियार, कुत्ता ।

स्वर्णेऽपि गैरिकम्।

गैरिकम्—गेह, सोना । पीडार्थेपि स्यलीकं स्यात्

ज्यकीकम्—श्रिशय कार्य, पीवा ।

श्रलीकं त्यिवयेऽनृते ॥१२॥

अलीकम्—भूट, श्रिय ॥१२॥ शीलान्ययावन्के

> अन्कम्—स्यनाव, वरा, पूर्वजनम् । द्वे शल्के श्रक्तव्यल्कले ।

श्वक्रम्—सएड, पेर का दिलका। साष्ट्रेशते सुवर्णानां हेम्न्युरोभूपणे पत्ने ॥१३॥

दोनारेऽपि च निप्कोऽस्त्री

निष्ड:—( पु॰, नृपुं॰ ) एक सी खाठ कपे सुत्रर्थ, गले का आभूपण, पल ॥१३॥

फल्कोऽस्त्री शमलैनसो:।

दम्भेऽवि

•पदः—( ५ नपु॰ ) पुरीप, पार, पासवर, , हारी व्य दाँव, पी, तेन प्राद्ध संग्रंग ।

भध पिनाकोऽस्त्री गुरुशकरधन्यनोः ॥१४॥

विभाकः (४ वर्षः) विगत्त, राध्ययी या भग्न भून के वर्षे १९४॥

धेनुका तु करेएवा च

पेतुशा—द्धिनी, बन्द सं दशदी दुर नाव र नेपांचले च कालिका । कालिका—मेघ का समूह, काली देवी। कारिका यातनावृत्त्यो.

कारिका—नरक का कष्ट, विवरण के श्लोक । जैसे 'गृहकारिका।'

कर्णिका कर्णभूषणे ॥१५॥

करिहस्तेऽङ्गुळी पद्मवीजकोश्याम्

कर्णिका—कर्णफूल, हाथी की सूँद, उगली, कमल के बीज की मींगी ॥१४॥

विषुत्तरे।

थागे कहे जानेवाले शब्द तीनों लिज के होंगे। वृन्दारको रूपमुख्यो

वृन्दारकः-( पु-स्री-नपु॰ ) रूप, मुख्य, देवता, सुन्दर, श्रेष्ठ ।

पके मुख्यान्यकेवलाः ॥१६॥

**एकम्--(** पु-स्नी-नपु॰ ) मुस्य, श्रन्य, केवल ॥१६॥

स्याद्दास्भिक. कौक्कुटिको यश्चाद्रेरितंत्त्त्।।

कौक्छुटिक -- (त्रिलिङ्ग ) पायग्डी, समीव से देखनेवाला।

लालादिकः प्रभोमलिद्धीं कार्याचमध्य य १७

कालाटिक:--(त्रिनित) स्वामी के कीप और प्रस्ताना को देखनेवाला (मुझ्देरगा), कान करने में प्रसमर्थ प्रभीत ब्रानसी ॥१७॥

(इति रुधरान्ता शब्दाः)

किन्दरं पत्र द्वारा धेरकसन बनेमाना दस्ती— न् देवितम्बर्नय त्रम्यु कटको विस्तान् । मूच्यमे खुरशत्री च रोनदर्य न कटके, गरेग पाकौ पविकरित्त मध्यस्ते नेतरि नायकः । पर्यक्त, स्वातरिकरे स्वाद्वन वोदिन न नुक्यकः गरेन

भागवानि सुन्दर शयि गरः । पैटक्कि ह्ये नि एगे देखे न देशिका । पेटक्कि ह्ये नि एगे देखे न देशिका । पेटकी न कित्रकरा सुन्धान्नामे कर्ना । प्रादेशे न कित्रकरा सुन्धान्नामे कर्ना । प्राट्यां नि गणिका सार्थे क्रांद्री । क्रांट्यां नि गणिका सार्थे क्रांद्री । क्रांट्यां नि गणिका सार्थे क्रांद्री ।

## मयुखस्तियद् करज्वालासु

मयूखः -- कान्ति, किरगा, श्राग की लपट। अछिबाणौ शिलीमुखौ ।

शिलीमुखः—भौंरा, वारा ।

## शंखो निधौ छलाटास्थ्नि कम्बौ

शंख:-(पुं -नपुंसक) खजाना, मस्तक की हड़ी, शंख ( श्राकाश )।

इन्द्रियेऽाव खम् ॥१८॥

खम्-इन्द्रिय, नगर, खेत, शून्य, विन्दु, श्राकाश ॥१८॥

# घृणिज्वाले ऋपि शिखे

शिखा-कर्ण, आग की लपट, चोटी। (इति खान्ता )

# शैलवृत्तौ नगावगौ।

नगः- पर्वत, बृद्ध । ये नग श्रीर श्रग दोनों कहताते हैं।

# आधुगौ वायुविशिखौ

भाग्नुग:--वायु, बाणा।

शराकंविहगाः खगाः॥१६॥

खगः-सूर्य, शर, पत्ती ॥१६॥

पतगौ पिचसयौं च

पत्रः-पत्ती, सूर्य ।

पूगे ऋमुकचुन्दयोः।

पूग:- सुपारी, समृह ।

### पशवोऽपि मृगाः

मृगः—हरिए त्रादि वन्य पशु, मृगशीर्ष नच्त्र, खोजना।

वेग प्रवाहजवयोरपि ॥२०॥

वेगा-प्रवाह, वेग, पुरीषोत्सर्ग का वेग ॥२०॥ परागः कौसुमे रेखौ स्नानीयादौ रजस्यपि।

परागः-फूल की धूलि, स्नान करने का सामान उवटन श्रादि, धूल । श्रादिशब्द से कामशास्त्र में कथित कपूर आदि का चूर्ण। अपि शब्द से उपराग।

गजेऽपि नागमातङ्गी

नागः, मातद्गः—हाथी चाराडाल ।

अपाङ्गस्तिलकेऽपि च ॥२१॥

अपाङ्ग:—नेत्र का श्रान्तिम भाग, तिलक, अक्षहीन ॥२१॥

सर्गः स्वभावनिर्मोत्तनिश्चयाध्यायसृष्टिषु ।

सर्गः - स्वभाव, त्याग, निश्चय, प्रन्थ का अध्याय, सृष्टि ।

योगः संनहनोपायध्यानसंगतियुक्तिषु ॥२२॥

योग--कवच, उपाय यानी सामदानादि नीति. चित्त की चचलता को रोकना, मिलाप, युक्ति॥२२॥ भोगः सुखे स्त्र्यादिभृतावहेश्च फणकाययोः।

भोगः--- मुख, स्त्री या वेरया, हाथी घोड़े आदि का मूल्य, सर्प का फन, शरीर।

चातके हरिणे पुसि सारङ्गः शबले त्रिषु ॥२३॥ सारङ्गः --(पु०) पपीहा, हरिया ।

सारंग-(पु०-स्री० नपुं०) चितकवरा ॥ र ३॥ कपौ च प्रवगः

> प्रवग'--वानर, मेडक, कोचवान । शापे त्वभिष्वङ्ग. पराभवे।

अभिष्वङ्ग .- शाप, पराभव (तिरस्कार)। यानाद्यङ्गे युग. पुंसि

युग (पु॰)-रथ तथा शकट आदि का श्रङ, दो की सख्या, कलियुग-सत्ययुग श्रादि, चार हाय की नाप ।

युगं युग्में कतादिख ॥२४॥

युगम् — श्रीषधिविशेष (नपु॰) ॥२४॥ स्वर्गेषु पशुवाग्वज्रदिङ्नेत्रघृणिभूजले । लदयदृष्ट्या स्त्रिया पुलि गौः

गौ (स्त्री॰, पु ॰)-स्वर्ग, वारा, पशु (गाय-वैल) वचन, वज्र, दिशा, नेत्र, किरण, पृथ्वी, जल। छिङ्गं चिह्नशेफसो: ॥२४॥

ळिद्गम्—चिह्नं, उपस्य इन्द्रिय ॥२५॥ श्रुङ्गं प्राधान्यसान्वोश्च

> श्रुद्धम्-श्रेष्ठता, पर्वत की चोटी, पशु की सीग ! चराङ्गं मुर्घगुद्ययोः।

वराङ्गम्—मस्तक, ली की योनि ।

भगं श्रीकाममाद्दारम्यवीयंयत्तार्ककीर्तिषु॥२६॥

भगम्—लद्दमी, इच्छा, ऐश्वर्य, पराक्षम,
प्रयत्न, सूर्य, यशा ॥२६॥

(इति गान्ता ।)

#### परिघ: परिघातेऽस्त्रेऽपि

परिधा--चौतरफा की मार, गँबासा, लोहाँगी श्रीर श्रिपशब्द से योगविशेष ।

श्रोघो वृन्देऽम्मसां रये।

ओघः—समूह, जल का प्रवाह, परम्परा, नृत्यविशेष।

# मुख्ये पृजाविचावर्घ

अर्थः—दाम, पूजा का सामान, खरीदी हुई वस्तु ।

श्रहो दु.खन्यसनेप्यघम् ॥२ऽ॥

भवम्—पाप, दु या, शिकार, जुया या नशे नी प्रादत ॥२०॥ त्रिप्सिष्टेऽएपे लघः

क्यु —(पु ॰-स्री-नपु ॰) ग्रिय, छोटा, बोदा । ( इति घानता )

काचाः शिवयमृद्धेदद्युजः।

काषा—सिकहर, एक विशेष प्रकार की मिशे, नेप्र का रोगविशेष ।

#### धिपर्यासे घिस्तरे च प्रपञ्चः

वर्षवः—उत्तरा, विस्तार, फछाद ।

पावके शुचिः ॥२=॥

मास्यमात्ये चाप्युपधे पुंसि मेध्ये सिते विषु।

शुक्ति—(पुं॰) खाँम, बापार महाना, मना, शुक्ष मन (पु॰न्मी॰नपुं॰) पवित्र, सफेद ॥२=॥

भमिष्यह सपुद्दायों व गमस्ती च राचिः

स्थियाम् ॥२६॥

रिषा—(वालित) बाँदशप प्रावृति, इन्दा भरण, रोना ॥२६॥

(शीव यहना)

"प्रसन्ने भरतुकेऽप्यच्छो गुच्छः स्तवकहारयोः।

भच्छः—प्रमन्न, भालू, स्फटिक मणि।

गुच्छः (त्रिलि -डठल, फूल का गुच्छा,समुदाय

परिघानाञ्चले कच्छो जलपान्ते त्रिलिङ्गकः॥१॥"

कच्छः—(त्रिलिङ्ग) वस्न का श्रंचल (धोती की

लॉग) कच्छ (त्रिलिङ्ग) कछार देश ॥१॥

इति चेषकश्छान्त ।

# केकितादर्याविह्मजो दन्तविशाएडजा विजाः।

द्विज-अहिशुज् (पुं॰) मोर, गरुङ, दाँत, ब्राह्मण-चित्रय वैरय, पत्ती ।

श्रजा विष्णुहरच्छागा.

भन-—विष्णु, शिव, यकरा, कामदेव, प्रद्या, रघु के पुत्र ।

गोष्ठाध्वनिवहा व्रजाः ॥३०॥

व्रज्ञः—गोशाला, सस्ता, समृद् ॥३० । धर्मराजी जिनयमौ

धर्मरातः—बुद्ध भगवान , यमराज, युधिष्टिर । कुञ्जो दन्तेऽपि न स्त्रियाम् ।

कुम्बः—( पुँक्षित्र-नपुसक् ) हायी या दात, स्ताग्रह ।

यस्त्रे सेवपूर्वारे यस्त्रा वत्गुद्रशंना ॥३१॥ वस्त्रम्—गंत, नगर ना द्वार ।

बळवा -- सुन्दरी स्त्री ॥३१॥

समे दमाशे रखेऽप्याजिः

बाजिः--(धी॰) समतन नृभि, सधान । यज्ञा स्यारसन्तर्वी अने ।

वजाः (श्रो॰)—सन्थन, बनना ( रनन ) । श्रम्भौ शतराशोकौ च

भव्यः - राज् अन्द्रेशं, दमल ।

स्वके नित्ये नित्र त्रिषु ॥३२॥

वित्रम्—( निरित्र) क्षाना त्येष ॥३२॥ ।इति अस्त्रा )

पुस्यात्मनि प्रयोरो च चप्रको घाटपाँट १४८। ध्याय—(५०) दुरव (छा० १००४-) ४४८। संद्वा स्याचितना नाम हस्ताचैश्चार्थसूचर्ना ३३॥ संज्ञा--होश, हाथ भौं तथा नेत्र का संकेत, गायत्री, सूर्य की स्त्री ॥३३॥ (इति वान्ताः)

काकेभगएडी करटी

करटः—काँत्रा, हाथी का गएडस्थल। गजगएडकटी कटौ।

कदिः (पुं॰)—हाथी का गग्डस्थल, कमर । शिपिविष्टस्तु खलतौ दुश्चर्मणि महेश्वरे ॥३४ शिपिविष्ट — खल्वाट (गंजा), खराव चमदा, शिवजी ॥३४॥

देवाशिलपन्यपि त्वष्टा

स्वच्ट्र--विश्वकर्मा, सूर्यविशोष, वढई । दिष्टं दैवेऽपि न द्वयोः।

दिष्टम्-पूर्वजन्म का कर्म, भाग्य। दिष्टः -समय।

रसे कटु कट्वकार्ये त्रिषु मत्सरती हण्योः। कटुः (पु॰)—पिप्पली आदि का रसविशेष कटुं (नपुं॰) खराब काम। कटुं (त्रिलिङ्ग)—ईर्घ्यो, तीखा।

रिष्टं चेमाशुभामावे

रिष्टम्—कल्याण्, अमंगल, अभाव । अरिष्टं तु श्रुभाशुभे ॥३४॥

भरिष्टम्--शुभ, त्रशुभ ॥३५॥ मायानिश्व्यसमेत्रेषु कैतवानृतराशिषु । श्रयोघने शैलश्के सीराङ्गे कृटमस्त्रियाम् ३६

कूटम (पुं-नपुं॰)—माया, निश्चल (जिसका कमी नारा न हो ), यंत्र (मृगों को फँसाने का जाल ) कपट, कुठाई, समूह, लोहे का घन, पर्वत की नोटी, हल का अगला हिस्सा (फाल ) ॥३६॥

स्देमेलाया बुटिः स्त्री स्यात्कालेऽल्पे संशयेऽपि सा

ृ १ यह क्षोक चेपक है— दोषज्ञी नैयविद्रासी ज्ञो विद्रान्सोमजोऽपि न । दि विज्ञी प्रवीयकुराली काळज्ञो बाविकुलकुटी ॥ त्रुटिः (ली॰)-छोटी (गुजराती) इलायची, समय, केवल उतना समय कि जितनी देर में हस्व श्रद्धर की चौथाई मात्रा वोली जा सके, घोड़ा, सन्देह । श्रात्युत्कर्षाश्रयः कोट्यः

कोटिः (स्री॰)--पीड़ा, उन्नति, कोना । मूले लग्नकचे जटा ॥३७॥ ,

जटा--जब, उलमा केश, जटामांसी, वेद का पाठविशेष ॥३०॥ च्युष्टि: फले समृद्धी च

ब्युष्टिः—फल, वढी हुई दौलत । दृष्टिर्ज्ञानेऽदिण दर्शने ।

दृष्टिः—ज्ञान, श्राँख, देखना । दृष्टियगिच्छयोः

इष्टि —यज्ञ, इच्छा।

स्पृष्टं तिश्चितं बहुनि त्रिषु ॥३८॥ सृष्टम्—निश्चित (ते पायी हुई वात), श्रधिक (त्रिलिज्ञ) ॥३८॥

कप्टे तु कुच्छुगहने

कष्टम्—कठिनाई, (तिलिज्ज) घना वन । द्वामन्दागदेखु च।

पटुः

पटुः—चलता-पुरजा, श्रारोग्य । द्वौ चाच्यलिङ्गौ च

वपर्युक्त कष्ट और पद्ध शब्द वाच्य विक्र हैं यानी चाहे जिस लिक्न में इनका प्रयोग किया जा सकता है।

( इति टान्ताः )

नीलकारतः शिवेऽपि च ॥३६॥,

बीळकण्ठः—शिव, मयूर ॥३६॥ -भू-पुंक्ति कोष्ठोऽन्तर्जंडरं कुस्लोऽन्तर्गृहं तथा।

कोच्छा (पु)—पेट का भीतरी भाग, कोठिला, विस्ता।

निष्ठा निष्पत्तिनाशान्ताः

निष्ठा-उपपत्ति, गायव होना, विनाश ।

स्पात्ताएडमश्वामरहोऽसथे मुखविष्ठिकाने ४३ ं वर्णो दिजादी शुग्नादी स्तुर्ता वर्णे तु वाहरे४४ नाष्ट्रम्-पोदे का जलहार, वरतन, मृत ं वर्ण-(५०)—प्रद्भाग कार रहे, शुक्रवास-पन, बानो को वृंजा वक्षर व

 अरुणः -- सूर्य, ( तिलिङ्ग० ) सूर्य का सारिय, वर्णमेद (प्रात काल और सन्ध्या के समय श्राकाश की लालिमा )।

# स्थाणुः शर्वोऽपि

स्थाणुः--शिव, थून ( खम्भा ), चिरस्थायी पर्वत, वृत्त ( ठूँठ )।

#### अथ द्रोण. काकेऽपि

द्गोणः—-कौथ्रा, श्रिपशब्द से श्रश्वत्थामा के पिता, परिमाणविशेष (४ श्राटक=१ द्रोग्र ) श्राजौ रवे रगा. ॥४=॥

रण:--संप्राम, शब्द ॥४८॥

ब्रामणीर्नापिते पुसि श्रेष्ठे ब्रामाधिपे त्रिषु ।

प्रामणीः (पुँ०)--नाईं, प्रधान, गाँव का मालिक।

्र प्रामणी--( तिलिङ्ग ) ।

ऊर्णा मेषादिलोम्नि स्यादावर्ते चान्तरा भ्रवो.

जर्णा--मेढे श्रादि का रोश्रॉ (जन), भौंहों के वीच की भौंरी ॥४६॥

हरिणी स्यानमृगी हेमश्रितमा हरिता च या।

हरिणी--मृगी, सुवर्ण की वनी हरी प्रतिमा । त्रिषु पाएडौ च हरिण:।

हरिणः ( त्रिजिङ्ग )—मृग, पार्खुर वर्गा ।

स्थूणा स्तम्भेऽपि वेशमन ॥४०।

स्थूणा—खूँटा, घर का खम्मा, लोह की बनी प्रतिमा ॥५०॥

# तृण्णा स्पृहा पिपासे द्व

तृष्णा--कामना, प्यास ।

जुगुण्साकक्षे घृषे।

घृणा---निन्दा, दया।

#### विष्वपथे च विपणिः

१ यामणी = गाँव का पटवारी (शुक्तनीति)। हाल की गाथासप्तराती से पता चलता है कि यामणी गाँव का फौजी सरदार होता था। जिसका कार्य ढाकुओं से गाँवों की रक्ता करना था।

विज्मारुप्रणालाव परली मा कुणी यामणा ससै । पचुज्जीवरं यदि कहवि सुण्यिता जीवित सुन्नरं॥ विपणिः—वाजार की गली, दूकान ।
सुरा प्रत्यक् च वारुणी ॥४१॥
वारुणी—शराव, पश्चिम दिशा । च शब्द से
गराउदर्वी ॥४१॥

# करेणुरभ्यां स्त्री, नेभे

करेणु:—हाथी, हियनी। हाथी के अर्थ में 'करेगु,' शब्द पुँल्लिङ्ग है और हिथनी के अर्थ में स्रीलिङ्ग है।

द्रविणं तु बलं धनम्।

द्रविणम् (नपु०-पुं०)—वल, धन । शरणं गृहरित्तित्रोः

शरणम्—घर, रत्तक।

श्रीपर्णं कमलेऽपि च ॥४२॥

श्रीपर्णम्-कमल, श्रमिमन्थ वृत्त ॥५२॥

विषाभिमरलोहेषु तीं च्यां क्लीवे खरे त्रिषु । तीक्ष्णम्—विष, युद्ध, लोह, त्र्यतिशय तीखा, सेंधा नमक ।

प्रमाणं हेतुमर्यादाशास्त्रेयचाप्रमातृषु ॥५३॥

प्रमाणम्—कारण, मर्यादा (सीमा), शास्त्र की इयत्ता, ज्ञानी ॥५३॥

करणं साधकतम चेत्रगात्रेन्द्रियेध्यपि।

करणम्—कार्यसिद्धि में प्रधान कारण, खेत, शरीर, इन्द्रिय। श्रिपशब्द से वैश्य के ससर्ग से शुद्रा स्त्री में उत्पन्न सन्तान।

प्रारायुत्पादे ,संसरणमसंवाधचम् गतौ ॥४४॥ घराटापथे

् ससरणम्—प्राणियों का जन्म, जिधर से विना रुकावट सेना चली जा सके, वह राजमार्ग ।।५४॥ श्रथ वान्तान्ने समुद्गिरणमुन्नये।

समुद्धिरणम्—वमन किया हुया श्रन्न, जल-। पात्र श्रादि का ऊपर उठाना, उखाइना । श्रतस्त्रिपु

श्रागे कहे जानेवाले सव गान्त राव्द पुँ० स्त्री० नपुसक तीनों लिप्त हैं।

विषाणं स्यात्पशुश्रङ्गेभदन्तयोः ॥४४॥

भूमि ॥५६॥

विपाणम् (विलिक्ष)—गशु मों की सीग, हाथी के दांत ॥ ५५॥ प्रवणं क्रमिनिम्नोन्यां प्रह्ने ना तु चतुष्पथे । प्रवणम् (विलिक्ष)—कमश ढालुम्रा जमीन, नम्न, चाराहा । सकीणाँ निचिताशुद्धौ सभीण (विलिक्ष )—गहन, न्याप्त, श्रशुद्ध, वर्णंनकर । ईरिणम् (विलि )—श्राथयहीन देश, ऊसर

( इति ग्रान्ता )

देवस्याँ विवस्यन्तौ विवस्यत्—देवता, सूर्य । सरस्यन्तौ नदार्णवौ । सरस्यत्—नद, सुमुद्र ।

पित्ततावर्थी गहतमन्ती गहतमत्—पत्ती, गहन ।

ग्रङ्गन्ती भासपित्तर्णी ॥४७॥

शास्त्र--मास पत्ती, पत्तीमात्र ॥ ८०॥ श्रामयुरपातो धूमकेत्

धूमकेतुः--त्रिता, उत्पातस्चक ताराविद्येष । जीवृती मेघपर्वती ।

जीमून--सेष, पर्वत ।

इस्ती तु पाणिनत्तने

इस्तः--हाप, इसानच्न ।

महतो पवनामरो ॥४=॥

मस्त्--पशु, देवना ॥४=॥ यन्ता सस्तिपके स्ते

नवा यातार पाटारः नर्वे ज्याद्या, साना ।

र न्याद ह्यांच प्राथम केन

ેકો પ વર્ષો પેસો સફાનેદ હતાર્વ ક

यानपात्रे शिशौ पोतः

पोत.-नाव, वालक।

त्रेतः प्राएयन्तरे मृते ॥४६॥

प्रेत:-दूसरा जीवन, मृतक ॥४१॥

प्रहमेदे ध्वजे केतु.

केतुः—महविशोप, पताका ।

पार्थिवे तनये सुतः । सुतः—राजा, पुत्र ।

स्थपितः काठमेदेऽपि

स्थपतिः—कारीगर । श्रापशब्द से ऋनुकी, जीवेष्टियाजी ।

भूभृद्धिमधरे नृषे ॥६०॥

मूसृत्—पर्वत, राजा । १६०॥ मूर्घाभिषिको सूपेऽपि

मुर्धाभिषिकः—राजा, चनियमात्र ।

ऋतुः स्त्रीकुसुमेऽपि च ।

ऋतुः (पु॰)--क्षीरज, यसन्त स्रादि छ ऋतुय ( स्त्री॰ )

विष्णावप्यजिताव्यकौ

भजित अध्यक्त -विष्णु भगवान, अवस्थित, शिव ।

सुतस्त्वष्टरि सार्थो ॥६१॥

म्तः--नदृदे, सार्यी, बर्ग्यवन ॥२२॥ व्यक्तः प्राजेऽपि

भ्यकः (सिनित)--पोपटन, साट (१पुट) इस्य, स्थुन ।

षण्यतानुमी शास्त्रनिव्योने ।

टशन्त'--⊺र्हादे राच, उदाहरण । स्रचा स्यात्सारथी द्वाःस्ये स्वियायी च शूद्रजे

क्षत्र--- प्रारं से, द्वारपात, अहम के जिसमें के प्रिक्रिया में जाका समाति १६२१

वृज्ञान्तः स्वास्त्र करण् अकारे का स्त्र्यंचार्तयाः । यूनाना — महस्य असर, वृत्तः । स्रदेशः,

नमस्य ।

बानते. सबरे नृत्यस्थानसंद्वितिवेषये। अनुसा

भानर्तः-संप्राम, नाट्यशाला, द्वारिकापुरी॥६३॥

छतान्तो यमसिद्धान्तदैवाक्कशळकर्मसु ।

कृतान्तः—यमराज, सिद्धान्त, पूर्वजन्म का (प्रारच्घ) कर्म, पाप।

श्लेष्मादिरसरकादिमहाभृतानि तद्गुणाः । इन्द्रियाण्यश्मविकृतिः शब्दयोनिश्च घातवः६४

धातु — रलेष्मा आदि (वात, पित्त, कफ)
रस, रक्त आदि (आदि शब्द से वसा, मज्जा
आदि महाभूत (पृथिवी, जल, तेज, वायु और
पृथिवी आदि ) गुगा (गन्ध आदि) इन्द्रियाँ, पत्थर
का विकार (शिलाजीत, सखिया आदि), शब्दों
की उत्पत्ति के कारण भू आदि वातु ॥६४॥
कत्तान्तरेऽपि शुद्धान्तो सृपस्यासवंगोवरे॥६४॥

शुद्धान्त:—राजा की राजधानी का स्थान-विशेष (गुप्त स्थान) रनिवास, श्राशौचान्त ॥६५॥ कासुसामर्थ्ययो: शक्तिः

शक्तिः—सॉगा, वर्झा, सामर्थ्य ।

मूर्तिः काठिन्यकाययोः।

मूर्तिः—मजबूती, शरीर । विस्तारवल्ल्योवतिः

वतति -- फंलाव, लता ।

वसती रात्रिवेश्मनोः ॥६६॥

वसति. (स्री॰)—रात्रि, मकान ॥६६॥ ज्ञयाचैयोरपचितिः

अपिचिति: (स्री०)—नुकसान, पूजा।

सातिर्दानावसानयो ।

सातिः (स्त्री॰)—दान्, श्रन्त ।

श्रातः पीडा धनुष्कोट्योः

अर्तिः-पीडा, धनुष का श्रयभाग ।

जातिः सामान्यजन्मनोः ॥६०॥

जाति:—मनुष्य-पशु श्रादि जाति, जन्म, मालती, जायफल ॥६७॥

प्रचारस्यन्दयो राति.

रीतिः-प्रणाली, भारना,पीतल लोहे की कीट । ईतिर्डिम्बप्रवासयोः । ं ैईतिः—विग्लव, परदेश । उदयेऽधिगमे प्राप्तिः

प्राष्टिः--उत्पत्ति, लाभ।

त्रेता त्वग्नित्रये युगे ॥६=॥

त्रेता—दिच्चिंग, गाईपत्य श्राँर श्राहवनीय ये तीन प्रकार की श्राप्ति, त्रेतायुग ॥६ =॥

वीणाभेदेऽपि महती

महती--नारद की वीखा, महिमामयी स्त्री श्रादि।

भूतिर्भस्मान सम्पदि ॥६१॥

भूतिः—श्रिणमा महिमा श्रादि सिद्धियाँ, भस्म, सम्पत्ति ॥६६॥

नदीनगर्योर्नागानां भोगवत्यः

भोगवती—नागों की नदी, सपेंं की पुरी। श्रथ संगरे।

सङ्गे सभायां समिति ।

समिति:—संग्राम, साथ, सभा।

त्त्रयवासावि ज्ञिति:।

**ञ्चितिः**—नाश, निवासस्थान, पृथ्वी ।

रवेरिचश्च शस्त्रं च वहिज्वाछा च हेतय:।।७०॥

हेतिः—सूर्य की किरग्र, हथियार, श्राग की लपट ॥७०॥

जगती जगतिच्छन्दोचिशेषेऽपि वितावपि।

जगती-सार, एक प्रकार का छन्द, भूमि,

जन-समुदाय।

पंकिश्छन्दोऽपि दशमम्

पंक्ति -दस अचर के चरण का छन्द, श्रेगी।

स्यात्मभावेऽपि चायतिः ॥७१॥

भायति — श्रागामी समय, प्रभाव, सयम, विस्तार ॥७१॥

पचिगंतौ च

पत्ति -पैदल सेना, गमन।

१ इंतय सप्तविषा —

अतिवृष्टिरनावृष्टिर्मूपिका रालमा. खगा।

प्रत्यासन्नाध राजानः सप्नेता वेतयः स्मृताः ॥

मूले तु पद्मति. पद्मभेद्योः।

पक्षतिः—प्रतिपदा तिथि, पंख की जब । प्रकृतियोंनिलिङ्गे च

प्रकृतिः—स्वभाव, योनि, लिज्ज, राजा के मंत्री थ्यादि।

ेकेशिक्याद्याश्च वृत्तयः ॥७२॥

वृत्ति'—नाट्य-शास्त्र की केशिकी श्रादि वृत्ति, सूत्र का विवरण ॥७२॥

सिकता: स्युर्वालुकाऽपि

सिकताः—( स्रीलिङ वहुवचनान्त ) वालू, वालुकामय देश (रेगिस्तान )

वेदे श्रवसि च श्रुतिः।

श्रुति।-चेद, कान, सुनना ।

वनिता जनितात्यर्थानुरागायां च योपिति १३ वनिता—स्रीमात्र, वड़ी प्यारी स्री ॥७३॥ गुप्तिः चितिध्युदासेऽपि

गुष्टि:—पृथ्वी के भीतर का गवहा, गुफा या जेलयाना।

धृतिर्धारणधैययोः।

धित:-धारण करना, वर्थ।

बृह्ती क्षुद्रवार्ताकी छुन्दोनेदे महत्यि।। १४॥ युद्धी—क्षेटा भएटा, एक प्रकार का छन्द,

वदी ॥७४॥

वासिता सी करिएयाएव

वासिता-स्ता, द्धिनी ।

वार्ता वृत्तो जनश्रुतो ।

धार्षम्-(त्रिलिश्र) इशल, जासेग्य, श्रमार, १८गरीन ।

भप्सु च पृतामृते ॥ ३४॥

एपम्---धा, यन ।

अमृतम् — त्रमृत, जल, मुिल, यज्ञ शेप का वाचक, विना मागे मिली भीख ॥७५॥ फलधौत रूप्यहेम्नोः

कल्धौतम्—चाँदी, सोना ।

निमिचं हेतुछद्मणोः।

निमित्तम्-कार्ण, चिछ ।

श्रुतं शास्त्रावधृतयोः

श्रुतम्---शास्त्र, सुनी बात ।

युगपर्याप्तयोः कृतम् ॥७३॥

कृतम्—सत्ययुग, पर्याप्त ॥७६॥

श्रात्याहितं महाभीतिः कर्म जीवानपेदित् च।

अरपाहितम्—उना भय, साहममय कर्म । युक्ते दमादावृते भूतं प्राएयतीते समे त्रिषु॥७९॥

भृतम् (त्रिलिज) — न्याय, पृथिवी श्रार् तेज

वायु त्राकाश, सत्य, प्राणी, मीता समय ॥७०॥ वृत्तं पद्ये चरित्रे विष्यतीते रहनिस्तले।

बुत्तम् (त्रिलिप्त)—खंक, चरित्र, वीता समय, मजवृत, गोल ।

महद्राज्यं च

महत्-राज्य, यहा ।

अयगीतं जन्ये स्याद्गर्हिते शिषु ॥७२॥ भवगीतम् ( त्रिलिङ्ग )—४दनाना, निन्दित

व्यक्ति ॥ ७८॥

श्वेत रूप्येऽपि

बवेतम्—गाँवी, नकेद रग, आयंवरीय । रजत देखि रूप्ये सिन विष् ।

रजनम् (धिवित)—छोना, गाँची, मरे हे गए।

त्रिप्यत:

इय 'रजत' शब्द वे आवे जगत' (करता भीक) ने लेकर 'पादन' (बद्दे 'क्षंड) गढ़ गब शब्द दोनी विश्व हैं।

अगदित ऽपि

वर्षत् (ति•)—यदार, रुपय (पत्तने इसने-याते १२ छ। ।

त्थं मीरदादि रागि व ४५६।

प्राथ स्वयंत्रीत द्वास्त्री स्था स्टब्स्स । १ महत्त्र स्था वर्षेत्र स्थानसम्बद्धः वर्षा ।

रक्तम् (त्रि॰)-नील श्रादि रग,रुधिर,प्रेमी ।७६। श्रवदातः सिते पीते शुद्धे

अवदातः (त्रि॰)—उज्ज्वल वस्तु, पीला रग, शुद्ध ( निर्मल )।

बद्धार्जुनौ सितौ।

सितः (त्रि॰)—वधुत्रा (कैदी), सफेद रग । युक्तेऽतिसंस्कृते मर्षिएयभिनीतः

अभिनीतः (त्रि॰)--युक्त, न्यायसंगत, श्रातिश्रेष्ठ, ज्ञामावान्।

श्रथ संस्कृतम् ॥ ६०॥

कृत्रिमे लज्ञणोपेतेऽपि

संस्कृतम् (त्रि०)—संस्कारयुक्त, वनावटी, घड़े आदि रॅगना, लज्ञरायुक्त ॥=०॥

श्रनन्तोऽनवधावपि।

अनन्त: (त्रि०)—नि सीम, शेषनाग, विष्णु भगवान् ।

ख्याते हृष्टे प्रतीतः

मतीतः ( त्रि॰ )—प्रसिद्ध, प्रसन्न । अभिजातस्तु कुळजे बुधे ॥=१॥

भभिजातः (सि॰)—कुलीन, पडित ॥=१॥ विविक्ती पुतविजनी

विविक्तः (ति॰)—पवित्र, एकान्त, निर्जन।
मूर्िञ्जतौ मृदसोच्छुयौ।

मूर्विञ्तः (वि॰)—्वेहोश, वृद्धियुक्त ।

ह्रौ चाम्छपरवी शुक्तौ

शुक्तः ( सि॰ )—चूक, कठोर ।

शिती धवलमेचकौ ॥=शा

शितिः ( ति॰ )—उज्ज्वत, काला ॥ ६२॥ सत्ये साधौ विद्यमाने प्रशस्तेऽभ्यहिते च सत्।

सत् ( वि॰ ) – सत्य, सज्जन, विद्यमान, श्रन्छा, पूज्य ।

पुरस्कृत. पूजितेऽरात्यभियुक्तेऽत्रतः कृते॥=३॥

पुरस्कृतः (ति॰)—ग्रगुवा, पूजित, शत्र से द्वीचा हुन्ना, श्रागे किया हुन्ना ॥=३॥

निवातावाश्रयावातौ श्रह्माभेद्यं च वर्म यत् ।

निवातः (त्रि०) — निवासस्थान, वायुरहित, जो शस्त्र से न मेदन किया जा सके, वह कवच (जिरहबख्तर)।

जातोन्नद्धप्रवृद्धाः स्युक्तिञ्जताः

उच्छितः (त्रि॰)—उत्पन्न, बढ़ा हुआ, ऊँचा , घमग्ढी।

**उत्थितास्त्वमी ॥**म्ध॥

वृद्धिमत्र्योद्यतोत्पन्नाः

उरिथतः (त्रि॰)—बढ़ता हुत्रा, उदयोन्मुख, उत्पन्न ॥=४॥

श्रादतौ सादरार्चितौ।

आहतः (त्रि॰)—आदर किया हुआ, पूजित । इति तान्ता ।

त्रर्थोऽभिधेय-रै-वस्तु-प्रयोजन-निवृत्तिषु ॥**=**४॥

अर्थं.—श्रभिप्राय, धन, वस्तु, प्रयोजन, निवृत्ति, विषय ॥ ५॥

निपानागमयोस्तीर्थमृषिज्ञष्टे जले गुरौ।

तीर्थम्—पाँसरा, शास्त्र, ऋषिमेनित जल, गुरु, श्रम्यापक।

समर्थंस्रिषु शक्तिस्थे सम्बद्धार्थे हितेऽपि च॥=६

समर्थः (पुं-स्री-नपु॰)—वतवान्, सम्बन्ध् युक्त त्र्रार्थं, त्रानुकूत ॥व६॥

दशमीस्थी ज्ञीणरागवृद्धौ

द्शमीस्थः—रागविहीन, श्रतिगृद्ध । वीथी पदन्यपि ।

वीथी--रास्ता, पक्ति।

वाया—रात्सा, पार श्रास्थानीयत्त्रयारास्था

भास्थानी—सभा, उपाय ।

प्रस्थोऽस्त्री सानुमानयोः ।।=॥

१ यह अर्थ क्रोक चेपक है— शास्त्रद्विणयोर्भैन्यः सस्यापारे स्थितो मृतौ ॥१॥ मन्य—शास्त्र, धन । संस्था—श्राधार, स्विति, मृत्यु ॥१॥ प्रस्याः (पुँ-नपुंसक)—पहादः की चोटी, एक सेर ॥५७॥

इति थान्ता ।

### श्रमिप्रायवशौ खुन्दौ

ै छन्दः---श्रभिप्राय, श्रधीन, पद्य ।

श्रव्दो जोमृतवत्सरौ ।

अन्दः-मेघ, वपं, एक पर्वत, मोया, इन्द्र । श्रपवादौ तु निन्दाक्षे

अपवादः--निन्दा, श्राज्ञा ।

दायादौ सुतवान्धवो ॥==॥

दा**यादः—पुत्र**, जाति, वन्धुजन, कुटुम्ब, सपिराट ॥==॥

पादा रश्म्यद्रितुयौगाः

पादः—किरण, पर, चौथाई हिस्सा, श्रोक का द्या चतुर्थांश ।

चन्द्राग्न्यकांस्तमोनुद्रः॥

तमोनुदः-चन्द्रमा, श्राप्त, सूर्य ।

निर्वादो जनवादेऽपि

निर्धादः—लोग्गपवाद, सिद्धान्तवाद ।

शाबो जम्बालयापयोः ॥=६॥

दाादः—हीचग, हेग्रडी २ घास ॥=१॥ स्राराये रुदिते प्रातयांत्रत्दो दादणे रणे ।

भाक्रन्दः—दयनीय सार, भूट २ वर रोना,

रचक, क्टार समाम । स्यात्मसादोऽनुरागेऽपि

भसायः—प्रमुख, पसपता, कार्य हा गुरा विशेष, भनेष ।

े स्दः स्याद्ययक्षेत्रिव च ॥६०॥ म्दा-स्वादे, रवोदपा ॥६०॥ गोष्ठारपपोऽपि गोविन्दः

गोबिन्य-गोसात्रे का साविक, ब्रहस्पति,

र प्राचीन प्रवासकों के लगा परेना अपने के स

#### हर्षेऽप्यामोदवन्मदः।

आमोद-हर्प, बूर ही से मन हरनेवाली सुगन्धि। मदः—हपे, अभिमान, गज का मद, वीर्य। प्राधान्ये राजिछक्के च वृषाक्के ककुदोऽस्त्रियाम्

ककुदः—( पु-नपुंसक ) प्रधान, राजचिक, वैल का कंना ॥६१॥

स्त्री संविज्ञानसंभापिकियाकाराजिनामसु।

संविद्—( स्त्री॰) झान, सम्भाषण, कर्म का नियम, युद्ध, सङ्गा, सकेत ।

धर्मे रहस्युपनिषद्

उपनिपर्--धर्म, एकान्त, वेदान्त ।

स्यादतौ वत्सरे शरन् ॥६२॥

त्रारद् (स्त्री॰)— रारद् ऋतु, वर्ष ॥६२॥ पदं व्यवस्तितशाणस्थानळदमान्निवस्तुषु ।

पदम्—व्यवसाय, रज्ञा, स्थान, निङ, पर, वस्त, सुयन्त-तिदन्तहण शादनेद ।

गोप्पदं सेचिते माने

गोध्यवम्—गोसेवित देश, गोके पुर सर नाप की जगीन ।

व्यतिष्ठा छत्यमास्पर्म् ॥६३॥

बास्परम्—प्रतिष्ठा (स्वान), क्षये ॥६३॥ त्रिष्यिष्टमधुरी स्वाङ्

स्त्राकु ( पु-स्ना नपु॰ )—प्रिय, मीत्र । पर्री से द्रारान्त नव राज्द् तांनी निक्ष के होंसे । सृद् चातीद्रथ्यांमळीं।

स्दुः—(धु धी वर्ष्ण) बनीदण, होयन ।

मुढाल्यापटुनिर्माग्या मन्दाः स्युः

सन्दर-- (पु.धी वपु०) सुर्व, योदा, बनाबा, 'बनागा ।

ही तु शारदी ॥६५।

**म**त्यवामिनो

शास्त्रः (पुन्धी नर्नू)-वर्तन, अर्थेङ प्रदेशक है। विक्रम्सु अगर्नी विश्वार्थी ।

विश्वाद्यः (हे कान्युष्)—दिहासः, राज्यः (होद राजसः) ध्यामो चरश्च न्यप्रोधौ

न्यप्रोधः--न्याम, श्रॅंकवार ( दोनों हाथ फैला कर टेढ़ा करके जोड़ना ) वरगद ।

उत्सेधः काय उन्नतिः ॥१४॥

**उत्सेध:**—शरीर, उँचाई ॥६५॥

पर्याद्वारश्च मार्गश्च विवधौ वीवधौ च तौ।

विवधः, वीवधः-ध्यान श्रादि, रास्ता, वोमा।

पिरिधियंश्चियतरोः शाखायामुपसूर्यंके ॥६६॥ परिधि: (पुं॰)—यज्ञीय वृत्त् की शाखा

(सिमधा), चन्द्र-सूर्य का मंडल, वह रेखा जो किसी

गोल पदार्थ के चारों श्रोर सींचने से बने ॥६६॥ बन्धकं व्यसन चेतःपीडाधिष्ठानमाध्य.।

आधिः (पुं०)—बन्धक (गिरवी रखना),

व्यसन, मानसिक कष्ट, त्राश्रय ।

रयुः समर्थननीवाकनियमाश्च समाधयः॥६७॥

समाधिः (पुं॰)--शका का समाधान, चुप रह

**जाना,** स्वीकार करना ॥६७॥

दोषोरपादेऽनुबन्धः स्यात्मक्रत्यादिविनश्वरे । मुख्यानुयायिनि शिशौ प्रकृतस्यानुवर्तने ॥६८॥

अनुबन्धः—दोष की उत्पत्ति, प्रकृति-प्रत्यय-श्रांगम-त्रादेश में जिस वर्ण का नाश हो गया हो

वह, बड़ों का श्रनुसरण करनेवाला वालक, प्रकृत वस्तु की परम्परा से चलना ॥६८॥

विधुविष्णौ चन्द्रमसि

विधः -- विष्णु भगवान् , चन्द्रमा, कपूर ।

परिच्छेरे बिलेऽचधिः।

भविधः (पुं०)--सीमा, गबहा, विल ।

विधिर्विधाने दैवेपि

विधिः (पुं॰)--विधान, भाग्य, ब्रह्मा । प्राणिधिः प्रार्थने चरे ॥88॥

प्रणिधिः (पुं॰)--प्रार्थना, दूत ॥ १६॥

बुधवृद्धौ परिडतेऽपि

बुधः--परिडत, विद्वान्, वृद्धजन, शह्विशेष (चन्द्रमा का पुत्र व्रथ )।

स्कन्धः समुद्येपि च।

रकन्धः--समूह, काराड, राजा, कन्धा।

देशे नद्विशेषेऽब्धौ सिन्धुनां स्रिति स्त्रियाम्

सिन्धुः ( पुँक्तिज्ञ )--सिन्ध देश, नदविशेष, समुद्र ।

सिन्धु:--(स्त्री०) नदी ॥१००॥

विधा विधौ प्रकारे च

विधा (स्त्री)--विधान, प्रकार।

साधू रम्येऽपि च त्रिषु।

साधुः ( पु-स्री--नपु॰ )-सज्ज्ञन, कुलीन,

रमणीक।

वधूर्जाया स्तुषा स्त्री च

बधू'—मार्या, पतोहू, स्त्रीमात्र ।

सुधा लेपोऽमृतं स्तुही ॥१०१॥

कुषा—चूना, श्रमृत, सेंहुइ ॥१०१॥ सन्धा प्रतिज्ञा मर्यादा

सन्धा-प्रतिज्ञा, मर्यादा, स्वीकृति ।

श्रद्धा सम्प्रत्ययः स्पृद्धा ।

अदा-श्रादर, विश्वास, श्राकात्ता ।

मधु मद्ये पुष्परसे जौद्रेऽपि

मधु-शराव, फूल का रस (शहद), श्रिप शब्द से चैत्र का महीना, महुश्रा।

श्रन्धं तमस्यवि ॥१०२॥

भन्धम् — ग्रन्धकार, श्रन्धा प्राणी ॥१०२॥ श्रतस्त्रिषु

यहाँ से लेकर धकारान्त सभी शब्द पुं॰-स्त्री॰-नपुंसक तीनों लिङ्ग हैं।

समुन्नद्धौ परिडतम्मन्यगर्वितौ ।

समुसदः-( त्रिलिं ) श्रपने को पंडित मानगे-वाला, श्रभिमानी ।

व्रह्मवन्धुरधित्तेपे निर्देशे

व्रह्मबन्धुः (त्रिलि )—व्राह्मण् -के प्रति निन्दा सूचक, त्रादेश ।

श्रयावलम्बितः ॥१०३॥

अविदूरोऽप्यवप्रधः

भवष्टाधः (त्रिलि॰)—श्रधीन, समीपवर्ती,

रका हुआ, बधा हुआ ॥१०३॥ प्रसिद्धौ एयातभूपितौ । प्रसिदः (त्रिलि )—विख्यात, श्रलकृत। (इति धान्ता ) स्यंवद्धी चित्रभान् चित्रभानु: (पुं०)-मूर्य, यप्ति । भान् रश्मिदिवाकरौ ॥१०४॥ भानुः (पु ०)-किरण, सूर्य ॥१०४॥ भ्वात्मानौ घातृ रही भृतारमन्-(पुं॰) बद्मा, (नपुं॰) शरीर । मुखंनीचौ पृथग्जनौ । पृथग्तनः-मूर्ख, नीच। प्रावाणी शैलपापाणी प्रावन् (पुं॰)-पर्वत, परथर । पत्रिको शरपिचको ॥१०४॥ पिन् (पु ०)-वाग, पर्चा, रुच ॥१०४॥ तदशैष्टी शिखरिणी शिखरिन् (पुँ०)—पृज्ञ, पर्यत । शिक्षिनी चित्रविद्यो। विख्तु ( १ के) — धिम, मयूर, केतुधह, वाण, मुर्गा। प्रतियद्माष्ट्रमी लिप्सोपप्रही प्रतिवयः-इच्डा, किसी हो पटाना अर्थात् धनुरुत ध्रमा।

श्रथ सादिनी ॥१०६॥ श्री सारधिह्यारोही धारिन्—पुषसगर, होच्यान ॥१०६॥ धाजिनेऽश्वेषुपन्तिणः। पाजिन्—पोग, पाग, पर्दा। इ.संडप्यनिश्चनी जन्मभूस्थामपि अभिजन,—इ.स. किएगा, जन्मन्ति।

भध हायनाः ॥१०७॥ धर्पार्वमाहिनेदाधः दापकः—नर्षे, करस, सम्बद्धेय ॥१००॥ सन्द्रापनदां थिरोसनाः । विशेचनः-चन्द्रमा, श्रिप्त, सूर्य,प्रहाद का पुत्र। क्रिशेऽपि वृज्जिनः वृज्ञिन'—दु.ख, विष्णु (पु॰), पाप, टेढा (नपु॰)।

विश्वकर्मन्-स्यं, देवतात्रों का वढई ॥१००॥ श्रातमा यत्नो धृतिर्वुद्धिः स्वभावो ब्रह्म वर्ष्मं च आरमन्—उपाय, धर्य, बुद्धि, स्वभाव, चित्त, ब्रह्म, देह ।

विश्वकर्माऽकेषुरशिहिपनोः ॥१०=॥

त्रक्ष, वह । शको घातुकमचेभो वर्षुकान्द्रो घनाघन:।१०८ घनाघनः—इन्द्र, एनी, मतवाला हाथी, वरसनेवाला भेष ॥१०६॥ घनो मेथे मूर्तिगुणे त्रिषु मूर्ते निरन्तरे ।

घनः—(त्रि॰) मेघ, मूर्तिझ गुण, सेंटा हुत्रा, लोह का बदा इयोड़ा। श्रामिमानोऽथोदिदपें ज्ञाने मणयहिंसयो:११० अभिमानः—धन त्रादि हा घनएउ, झन, प्रेम, हिंसा ॥११०॥ १न: सूर्यें प्रभी

इन-—त्यं, स्माना । राजा सुगाङ्गे स्वियं नृषे । राजन् (पु<sup>\*</sup>०)—पन्द्रमा, स्विय, पृष, स्माना, इन्द्र ।

थाणिनयी नर्तकी दूरयी

वाणिनी—नाननेपाली चेरता, रूपी, इदनी ।

स्वयन्त्यामपि याहिनी ॥१११॥
वाहिनी—नर्य, वेना ॥१११॥
हादिनयो यज्ञतिविशे

हादिनी—वष्ट, विजर्साः पन्दायामपि शामिती। श्रामिकी—वन्त श्रोतः, द्वसुधः ४१, ८४ व्यवस्य क्षाः। स्वान्देश्योरपि ठनः

वद्य ४८०)— १२६ धार्म १ वर्ष (र्वेश्ता)

स्नाऽधोजिह्विकाऽपि च ॥११२॥ स्ना—गले की घटी, ववस्थान, पुत्री ॥११२॥ क्रतुविस्तारयोरस्त्री वितानं त्रिषु तुच्छके । मन्दे

वितानम्—( पु -नपु सक ) यज्ञ, विस्तार, आलसी (त्रिलिज्ञ) शून्य,।

श्रथ केतनं कृत्ये केताबुपनिमंत्रणे ॥११३॥ केतनम् —कार्य, ध्वजा, उपनिमन्नण, घर ११३ वेदस्तरवं तपो ब्रह्म ब्रह्मा विष्रः प्रजापतिः।

ब्रह्मन्—वेद, तत्त्व, तपस्या, ब्रह्म (नपुं०) ब्रह्मा, ब्राह्मण्, प्रजापति (पुं०)।

उत्साहने च हिंसायां स्चने चापि गन्धनम् ११४ गन्धनम् — प्रोत्साहन, हिंसा, श्राशय प्रकट

गन्धनम्—प्रात्साहन, हिसा, भ्राशय अकट करना ॥११४॥

श्रातञ्चनं प्रतीवाप-जवनाऽप्यायनार्थंकम् । भातन्वनम्-दूध में जावन डालना, वेग, प्रसन्न करना ।

व्यञ्जनं लाञ्छनं शमश्रुनिष्ठानावयवेष्विपि ११४ व्यञ्जनम्—चिह्न, दाही-मूंछ, भोजन, स्री,

पुरुषों के गुह्यादि ॥११५॥

स्यात्कौलीन लोकवादे युद्धे पश्वहिपित्रणाम् कौलीनम्—लोकनिन्दा, पशुर्खो, सापों श्रीर

कौळीनम्-लोकनिन्दा, पशुत्री, सापी श्रीर पित्तयों की लड़ाई।

स्यादुद्यानं नि सर्णे वनभेदे प्रयोजने॥११६॥ उद्यानम्-निकलना, वगीचा, प्रयोजन॥११६॥

श्रवकारो स्थितौ स्थानम्

स्थानम् — अवकाश, ठिकाना, घर।

क्रीडादावपि देवनम्।

देवनम् — कीडा, न्यवहार (वर्ताव), जीतने की इच्छा।

उत्थानं पौहवे तंत्रे सन्निविष्टोद्गमेऽपि चं॥११७॥ उत्थानम्—उन्नति, पुरुषार्वे, उद्योग, कुटुम्ब-

कार्य, सिद्धान्त, उत्तम श्रीपिध, ऊँचे उठना ॥११०॥ ह्युत्थानं प्रतिरोधे च विरोधाचरणेऽपिच ।

ध्युत्थान प्रातराध च ।वराधाचरणऽापच । च्युत्थानम्—तिरस्कार, विरुद्ध व्यवहार, स्वतंत्र कार्य । मार्गे मृतसंस्कारेगतौ द्रच्येऽर्थदापने ॥११= निवर्तनोपकरणानुत्रज्यासु च साधनम्।

साधनम्—मारग (पारा श्रादि शोधना)
मृतक का श्रमिदाह, चलना, धन, धन दिलाना, धन कमाना, (श्रोजार श्रादि) उपाय, श्रनुसरग् ११ व

निर्यातनं वैरशुद्धौ दाने न्यासापंगेऽपिच ॥११ निर्यातनम्—वदला लेना, दान, धरोहर

लौटाना ॥११६॥

व्यसनं विपदि भ्रंशे दोषे कामजकोपजे। व्यसनम्—विपत्ति, विनाश, कामज दोष, (शिकार, यूत, स्त्री, मदिरापान) कोपज दोष

( वाक्पाइच्य श्रादि )।

पदमाचिछोम्निकिञ्जलके तन्त्वाद्यंशेऽप्यणीयि पक्षमन् (नपुं॰)-श्राँख की वरौनी, केसर, सूत का बहुत छोटा दुकड़ा ॥१२०॥

तिथिभेदे च्चे पर्व

पर्वंन् (नपुं॰)—श्रष्टमी-श्रमावास्या श्राद् तिथि, उत्सव।

वत्मं नेत्रच्छदेऽध्वनि ।

वरमैन् (नपु ॰) — श्राँख की पलक, रास्ता। श्रकार्यगुद्ध कौपीनम् कौपीनम् — श्रकार्य, लगोट।

मैथुन संगतौ रते ॥१२१॥

मेथुनम् ---स्त्री-पुरुष का ससर्ग, सुरत ॥१२१॥ प्रधानं परमात्मा धीः

प्रधानम्—परमात्मा, बुद्धि, सर्वश्रेष्ठ, राजा का मुख्य मंत्री ।

प्र**द्वा**नं बुद्धिचिहयोः ।

प्रज्ञानम्—वृद्धि, चिह्न । प्रसुनं पुष्पफलयोः

प्रसुनम्—फूल, फल ।

निधनं कुलनाशयो. ॥१२२॥

निधनम्—वंश, नाश, हत्या, ज्योतिपोक्त लग्न. से अष्टम स्थान ॥१२२॥

ऋन्द्रने रोद्नाह्वाने

क्रन्दनम्-रोदन, बुलाइट, चिल्लाइट। वर्पा देह्यमाण्यो.।

वर्धम् —(नपु ०) शरीर, नाप । गृह्देहित्वद्यभावा धामानि

धामन् (नपु ॰)-- घर, शरीर, कान्ति, कोप-दराइ-जन्य प्रभाव।

श्रथ चतुष्पवे ॥१२३॥

संनिवेशे च संस्थानम्

संस्थानम् — चीराहां, श्रगविभाग, श्राकृति ॥१२३॥

छदम चिह्नप्रधानयोः।

लक्षमन् (नपुं०)-विद्य, श्रेष्ठ ।

श्राच्छादने सपिधानमपवारणमित्युभे॥१२४॥ भाच्छाद्तम्-छिर जाना, डाक्ना,

श्रोदना या श्रोदाना ॥१२४॥

श्चाराधनं साधने स्याद्वासी तीपणेऽपि च।

जाराधनम् —योदै काम पूरा करना, लाभ, प्रसन्न करना।

श्रिधिष्ठानं चकपुरवभावाध्यासनेष्यपि ॥१२४॥

अधिष्ठानम् - रथ श्रादे का पहिया, नगर,

प्रभाव, याकवण् ॥१२५॥

रत स्वजातिश्रेष्ठेऽपि

रतम्-अपना जाति में उत्तम, जवाहर । घने सिल्लकानने।

वनम्-अत, जगल।

तिलनं पिरले स्ताक

सरिकार् (विकि०)—दिस्ता, धीवा ।

पाज्यक्षितं तथाचरे ॥१२६॥

दर्भ ने भगले ननी नान्य शब्द वादप्रक्षित्र ' होग गर्यहत

समानाः सःसमेके स्तु

समाधः (ति॰)—धच्दा, परिदन, परायर, संदर्भ, एड ।

विश्वनी खडस्बका ।

विद्यान्तिके। इत्र, सुवत तर् व इर्

वानर का मुह, कौश्रा। हीनन्यूनाव्ननगहाँ

हीन', न्यूनः (त्रिलि॰)-थोड़ा, कम, निन्दनीय। वेगिग्र्रो तरस्विनौ ॥१२७॥

तरस्विन् (त्रिलि॰) - वेगवान् , वर्ली ॥१२७॥ अभिपन्नोऽपराद्धोऽभित्रस्तव्यापद्गतावपि।

अभिपद्म: (त्रिलि॰)--कसूरवार, शत्रु से श्राकान्त, विपत्ति में पड़ा हुआ।

(इति नानता ।)

कलापो भूपणे वहीं तृणीरे संहतावपि॥१२=॥

क्ळाप:-- श्रलहार, मोर का पंस, तरकस.

समुदाय, कर्धनी ॥१२ =॥

परिच्छदे परीवापः पर्युप्ता सिळलस्थितौ ।

परीवाप:-तम्बू-क्रनात श्रादि की सामग्री, चारों श्रोर से बीज बोया जाना, पानी की टही। गोधुगोष्ठपती गोपौ

गोप:—गौ दुइनेवाला, गोशाले हा मालि ह, राजा, जमीन्दार ।

हरविष्णु चृपाकपी ॥१२६॥

वृपाकपी-सिव, निष्यु, श्रिप्ति ॥१२८॥ वाग्पमुप्माश्र

वाध्यम्-गर्भा, नाक, अतु ।

 टेग्ने मृन्यदिश्वतर्थ पावनाइ। न रहः वस् । निश्चनम्बद्धन व भावे सप्रिट पना हर्। क्यान्टेर्भव औषीने न ना वेदराद येदता । **प्रमं** १रेज्य स्वीधीर वर्षेत्रशेषु <mark>सामासम्</mark> । ॥ पातमा — त्या म दि पत्र है विविध विवास । शासमम् — ध रा ।

निदानम्-- ६-।

पनिम्नका, पुर नोत्रास ५६ र १३

**હી** શૈતમ્~ હોલ હા હત્યા ક

विद्यान्त् । ज्ञापुर इर्द्र ।

ध्रमस्-- 11

अस्टब्स्-इर् स्पर्ध

कशिपु त्वन्नमाच्छाद्नं द्वयम्। कशिपु (पुं-नपुं०)—भोजन, वस्र।

तर्पं शय्याद्वदारेषु

तरुपम् (पु -न्पु -)—सेज, अटारी, स्त्री।

स्तम्बेऽपि विटपोऽस्त्रियाम् ॥१३०॥

विटपः-(पुं॰-नपुं॰) घास का पूरा, उठल,

डाली ॥१३०॥

प्राप्तकपस्वकपाभिकपा बुधमनोज्ञयोः।

भेचिलिङ्गा श्रमी प्राप्तरूपः, स्वरूपः, अभिरूपः (त्रिलि॰)—

परिडत, सुन्दर । कूर्मी वीणाभेदश्च कच्छपी ॥१३१॥

कच्छपी-कछुई, सरस्वतीजी की वीगा ॥१३१

कुतपो मृगरोभोत्थपटे चाह्नोऽएमेंशके । कुतपः—हिरन के रोएँ का कपड़ा, दिन का

श्राठवॉ हिस्सा।

(इति पान्ता )

श्रन्तराभवसत्त्वेऽश्वे गंधवीं दिव्यगायने॥१३२

गन्धवै:--जन्म-मरण के बीच में स्थित प्राणी, घोड़ा, विश्वावसु श्रादि स्वर्ग के गायक,

गायकमात्र, कस्तूरीमृग, नर कोयल ॥१३२॥ कम्बुर्ना वळये शंखे

कम्बु:--(पुँ०) कंगन, शख, हाथी के दाँत का मध्य, सीपी।

द्विजिह्नौ सर्पस्वकौ।

द्विजिह्व'—साँप, चुगलखोर।

पूर्वोऽन्यलिङ्गःप्रागाह पुंबहुत्वेऽपि पूर्वजान् १३३

पूर्वः -- पूर्व दिशा ( त्रिलिङ्ग ) पूर्वेज ( पुं० ) ब्रह्मा, पहला ॥१३३॥

( इति वान्ता )

कुम्मौ घटेममूर्घांशौ

कुम्भः—घड़ा, हाथी का मस्तक, कुम्भकर्ण का बेटा, वेश्यापति, राशिविशोप।

१ कुछ लोग इस श्लोक को चे क मानते हैं। रबयो पुसि रेफ स्यात कुरिमते वाच्यलिङ्गकः। डिस्मौ तु शिशुबाछिशौ।

दिस्मः--बचा, मूर्ख।

स्तम्भौ स्थूणाजडीभावौ

स्तम्भः-खंभा, जबता।

शम्भू ब्रह्मित्रलोचनौ ॥१३४॥ शम्भः--ब्रह्मा, शिव ॥१३४॥

कुत्तिम्र णार्भका गर्भाः

गर्भः--पेट, गर्भ का वचा, वालक, सन्धि, कटहल का काँटा।

विस्नम्भः प्रण्येऽपि च।

विस्नम्भः-प्रेम, श्रङ्गार की प्रार्थना, विश्वास। स्याद्भेयां दुनदुभिः पुंसि

स्याद्ते दुन्दुभिः स्त्रियाम् ॥१३४॥ दुन्दुभिः—नगाडा (पुं०), लड्कों के खेलने

की फिरकी ( स्त्री॰ ), वहरा, दैत्य ॥१३४॥ स्यान्महारजने क्लीबं कुसुम्भं करके प्रमान्।

कुसुरमम् - कुसुम का फूल।

कुमुम्भः--कमराडल (करवा)।

चत्रियेऽपि च नाभिनां

नामि:--होड़ी (पु॰ स्त्री॰), चित्रिय (पु॰) प्रधान राजा, पहिये का विचला भाग।

सुरिमर्गवि च स्त्रियाम् ॥१३६॥

सुरिभः --गौ (स्त्री॰) वसन्त, जायफल, चम्पा (पुं॰), सुगन्ति, मनोहर (त्रिलि॰), सुवर्ण, कमल (नपुं॰) ॥१३६॥

सभा ससदि सभ्ये च

शिका शिखायां सरिति मांसिकायां च मातरि ॥१॥ शक मूले तरूणां स्याद्गवादीनां खुरेऽपि च। गुम्क स्याद्गगुम्कने वाह्यीरलङ्कारे च कीर्तित ॥२॥ (इति फान्ता)

रेफ—(पु०) बुरा (वाच्यलिङ्ग)।

शिफा—चोटो, नदो, जटामासी, माता ॥१॥
शफ्स्—वृद्धों की जड़, गौ श्रादि पशुश्रों की खुर।
गुम्हः—गूँथना, मुजा का गहना।

सना--(म्नी॰) सनाभवन, सभा के सदस्य, सामाजिक परिपद्।

त्रिष्यध्यद्गेऽपि वर्लभः।

वल्छभः ( त्रिलि॰ )—नित्रय, मालिक, सुल-त्तरण घोदा (पुं॰)।

(इति भानता )

किरण-प्रप्रहो रश्मी

रिवम (पुं॰)—किरण, रस्सी (घोढे आदि के वॉधने का पगहा)।

कपिमे कौ सवज्ञमा ॥१३७॥

प्रयद्भम:--(पु\*०) वानर, मेढक ॥१३७॥

इच्छामनोमघौ कामौ

'काम:--(पु'॰) इच्छा, कामदेव । शोर्योचोगो पराक्रमो ।

ूपराक्रमः--(पुं॰) वहादुरी, वद्योग ।

धर्माः पुर्वयमन्यायस्वभावाचारसोमपाः १३=

धर्म -(पु'०) पुरुष, यमराज, न्याय, स्तभाव, श्रानरण, स्रोमरस पान करनेवाले ॥१३=॥

उपायपूर्वे आरम्भ उपधा चाप्युपक्रमः।

उपक्रम:-(५'०) उपाय गोचकर राम आरम्भ फर्ना, गन्नी की प्रकृतिपरीद्या का उपाय, इताज, दल ।

पिएवपथः पुरं येदो निगमः

निगमः — स्नियई, नगर, पेद ।

नागरा विश्वक् ॥१३६॥

नेगमी हो

भैगमः—गगरक, बनिया, विद्यास्तु, उस-नियद् गर्वेस्म

बसे रासा नीडचाहसिने भियु।

रामः—बलराम, परशुराम, राम (पुं॰), काला रंग, सफेद, सुन्दर ( त्रि॰ )। शब्दादिपूर्वी वृन्देऽपि त्रामः

प्रामः—गाव, किसी शब्द के पूर्व रहने पर समूह (जैसे-'शब्दप्राम'), स्वर ।

कान्तौ च विकमः ॥१४०॥

विक्रम'—ग्राकमण करना, वल ॥१४०॥

स्तामः स्तोनेऽध्वरे वृन्दे

स्तोमः—स्तुति, यज्ञ, समुदाय । जिह्यस्तु कुटिलेऽलसे ॥१४१॥

जि**स —**कुटिल, श्रालती ॥१४१॥

गुल्मो रुक्स्तम्यसेनाश्च

गुल्मः—प्लीहा रोग, गुच्छा, सेना । वामिः स्वस्कूछित्रयोः ।

जामिः—यहिन, फुल की स्नी।

चितिचान्त्योः चमा

क्षमा—( स्रो॰ ) पृथियी, स्मा ।

युक्ते चम शक्ते हिते निषु ॥१४२॥

क्षमम्--योग्य (नपु), समर्थ, दिनद्यसी (त्रिचि॰)॥१४२॥

त्रिषु श्यामी इन्हिक्णौ

इयामः (तितिक)-- इस स्व अत्यास्य । स्यामः स्यान्धारिया निशाः।

दयामा--नारान, मगार, ठाव, इन्ही।

लळाम पुच्यपुत्राश्यम् वामाधारयकेतुष्वार्थश्रम् करामम्—(न०) १०४, वाच मा घोष है नाव

र अधि विधन हेंद्रानची अन्ते । विद्यन्तः धर्मः—पने, दल म, धरमम, अन्त, धना। धिद्यमः—हम, रोज, ५७।

पर वने तिलक का चिह्न, घोड़ा, घोड़े का साज, प्रधान, पताका ॥१४३॥

#### सुदममध्यातममपि

सृक्षमम् -- श्रातमा, कपट, वहुत छोटा ।

श्राद्ये प्रधाने प्रथमः प्रथमः--श्रादि, प्रधान ।

त्रिषु

यहाँ से मान्त सब शब्द तीनों लिझ में हैं। वामौ वल्गुप्रतीपौ द्वौ

वामः-- धुन्दर, विपरीत, बायाँ, स्तन या मेघ, शिव (पुं०) वामा (स्त्री०)।

> श्रधमौ न्यूनकुत्सितौ ॥१४४॥ अधमः--कम, वदनाम ॥१४४॥

जीर्णं च परिभुक्तं च यातयाममिदं द्वयम् । यातयामम्-पुराना ( बासी ), खाने से बचा हुआ भोजन।

(इति मान्ता ।)

#### तुरंगगरुड़ो ताद्यों

ताक्ष्यै:--(पु ०) घोड़ा, गरुड़, रथ, वाहन। निख्या पचयौ चयौ।

क्षय:-(पुं•) घर, हास, कल्प का अनत

(प्रलय), रोग। श्वश्चर्यों देवरश्याली

इवश्रयं.--(पु°०) देवर, साला।

भ्रातुच्यो भ्रातुजद्विषौ ॥१४४॥

भ्रातृब्य:-(पुं॰) भतीजा, शत्र ॥१४४॥ पर्जन्यो रसदब्देन्द्रौ

पर्जन्य'---गरजता हुआ मेघ, इन्द्र ।

स्यादर्यः स्वामिवैश्ययोः । अयं.--(पु o) स्वामी, वनिया।

तिष्यः पुष्ये कलियुगे

तिदय:--(पु॰) पुष्य नत्तत्र, कलियुग। पर्यायोऽवसरे क्रमे ॥१४६॥

पर्यायः-प्रस्ताव, कम, निर्माण, मौका॥१४६॥

प्रत्ययोऽधीनशपथज्ञानविश्वासहेत्रष्र । रन्ध्रे शब्दे

प्रत्यय.—(पुं॰) श्रधीन, कमम, ज्ञान, विश्वास कारण, छिद्र, शब्द ( सन् प्रत्येय श्रादि )।

**अथानुशयो दीर्घद्वषानुतापयोः ।**(१४ऽ॥ अनुशयः-पुराना वैर, पश्चात्ताप ॥१४७॥

स्थूलोचयस्त्वसाकल्ये नागानां मध्यमे गते।

स्थुलोचयः-श्रपूर्ण, हाथी की मध्यम चाल, पहाड़ों से गिरे पत्थर के बड़े २ डोंके।

समयाः शपथाचारकालसिद्धान्तसंविद्•॥१४६॥

समयः - कसम, श्राचरण, समय, सिद्धान्त, सम्पत्ति, संकेत, गगाराज्य संभाषण, कानून ॥१४८॥

व्यसनान्यग्रभं दैवं विपदित्यनयास्त्रयः।

धनयः--- वुरी आदत, अशुभ भाग्य, विपत्ति श्चन्याय ।

श्चत्ययोऽतिकामे कुच्छे दोषे दएडेऽपि 🦸 अत्ययः - उल्लंघन, कष्ट, दोष, दराड, नाश।

अथापदि ॥१४६॥ युद्धयात्योः सम्परायः

सपरायः—श्रापत्ति, युद्ध, श्रानेवाला समय ॥१४६॥

पूज्यस्तु श्वश्चरेऽपि च।

पुज्यः -- पूजनीय, सप्रर। पश्चाद्वस्थायिवलं समवायश्च संनयौ ॥१४०॥

संनय:--सेना के पीछे रहनेवाली सेना, समूह, अच्छा न्याय ॥१५०॥

संघाते सनिवेशे च संस्त्यायः

संस्थायः--समूह, स्थानविशेष, विस्तार ।-प्रण्यास्त्वमी।

विस्नम्भयाञ्चाप्रेमाण

प्रणय:--विश्वास, माँगना, प्रेम ।

विरोधेऽपि समुच्छ्यः ॥१४१॥

समुच्छ्यः--उन्नति, विरोध (वैर) ॥१५१॥ विषयो यस्य यो ज्ञातस्तत्र शब्दादिकेष्वपि ।

१ देखिए बीरमित्रोदय पृष्ठ ४२३-४२५ ।

विषय -- जो यात जिसे मालून हो, शब्द ( शब्दरूप, रस, गन्ध, स्पर्श श्रादि), देश । निर्यासेऽपि फपायोऽस्त्री

कपायः (पुं-नपुं०)—कादा, कसैला रस, गेहया रंग ।

सभायां च प्रतिथयः ॥१५२॥

प्रतिश्रय:-सभा, श्रवलम्य, स्वीकार ॥१ ५२॥ वायो भूस्त्यन्तगमने

प्रायः-वहुतायत, अनशन, मृत्यु, समान, वान ।

मन्युद्निये फता कुधि।

मन्युः-दीनता, यझ, कोघ, शोक। रहस्योपस्थयोर्गुहाम्

गृह्यम्-गोपनीय, लिङ्ग, भग ।

सत्यं रापथसत्ययोः ॥(४३॥

सध्यम्--कसम, सचाई ॥१५३॥ वीर्यं वर्षे प्रभावे च

> वीयम्-पत्त, प्रभाव, चीज (शुक), राह्नि । द्रस्यं भव्ये गुणाश्रये ।

व्यम्-तन्त गुणु का भाष्र र, धन, श्रीपधि। धिपायं स्थाने गृहे भेऽझौ

विष्यम् - स्यान, घर, नदात्र, यशि ।

भाग्य कर्म शुभाशुभम् ॥१४४॥

भाष्य-अन्मान्तर का शुन-यशुन हमें,

ऐस्वर्य ॥१ ५४॥

कशेष हेम्नोगद्वियम्

यांगेयम् - ६देहः नुसर्गं, तीप्त वितासह (५०) ।

विश्वल्या दिन्तकाडापि च ।

विधावया--इन्तिया नान की बी.फारी, बार्मि-शिया, भूशर ।

मुपारतपायी धीर्माचेर्

पुषाक्षाया- नद्यी, वार्षे में ।

यमिष्या नामहोभवीः ।१४५॥ व्यविद्याल्यानाम्, द्वारां, द्वाराः धाराना निष्टितिः चित्रापुडन सन्धारम् । 🗀 😂 🕒

उपायः कर्म चेष्टाच किकित्सा च नव क्रियाः १५६

क्रिया-श्रारम्भ, श्राविश्वत, शिद्धा, पूजन,

विचार, उपाय, कमें, चेटा, चिकित्सा ॥१५६॥ ञ्चाया सूर्यप्रिया कान्तिः प्रतिविस्यमनातपः ।

छाया-रानैधर की माता, कान्ति, परदाई ('focus'), श्रातप (धूप) हा श्रभान ( छाह ) अन्धकार ।

कद्या प्रकोष्ठे हर्म्यादेः काञ्च्या मध्येभवन्धने

क्क्या-महल की ज्योदी के भीतर, काची (जुद्रघटिहा, इरधन) हाथी की कमर में गाँधने का वन्ध्रन ॥१४७॥

कृत्या क्रिया देवतयोस्त्रिषु भेद्ये धन।दिभिः। कृत्या-कार्य, भूत-प्रेत श्रादि श्रधम देवता,

धन-स्त्री भूमि से मेद डाले जानेवाले पराचे राज्य के श्रादमी ।

जन्यं स्याज्जनवादेऽपि

जन्यम्--श्रफवाद्, वाजार्, नप्रान। जघन्योऽनत्येऽधमेऽपि च॥१४=॥

जयस्य --श्रन्त्यम्, श्रावम्, लित् ॥१५५॥ गर्छां होती च चकस्यी

> पन रप-निन्द्नीप, अशीन, ध्द्रमेवा श्री पात । कल्यो सञ्चनिरामयौ ।

क्ट्यः---मन्त्रादि उत्तय ने रहित, नारोन, रनाइसल, शत र ल।

द्यारमधाननपेतोऽर्थादर्यः

अर्थ--पुर्देवन्, पन्यन्, वर्षना दहर मानी जाने रती पस्तु, स्वायकेन्द्र, वज्र र

पुगर्य त चार्याप ॥१४६॥

पुष्पम्-गुरुर, मान्न सम्पर्धनि । १ १ १ १ १ इष्यं दशस्त्रहपेडांग

स्वया--एक भारता वार वार वीरो र्वार्टपार्थः, इस्तः ३२० हाहर

पदान्दो बरगुजासम् ।

प्याच्या ना अस्त स्तान देश

न्यायेऽपि मध्यम्

मध्यम्--उचित, बिचला भाग।

सौम्यं तु सुन्दरे सोमदैवते ॥१६०॥

सौम्यम् - सन्दर, सीधा, चन्द्रमा को निवे-

दित वस्तु, बुध ( पुं० ) ॥१६०॥ इति यान्ताः।

निवहावसरी वारी

वार:--समूह, पारी, सूर्य-चन्द्र आदि दिन।

संस्तरा प्रस्तराध्वरी।

संस्तर.--जिसकी मुठ्ठी में कुशा हो या कुश का विद्याना, यज्ञ।

गुरू गीष्पतिपित्राद्यौ

गुरः-- वृहस्पति, पिता, श्रम्यापक, मान्य, वृष्टे लोग ।

द्वापरौ युगसंशयौ ॥१६१॥

द्वापरः--युगविशेष, सन्देह ॥१६१॥

प्रकारौ भेदसादश्ये

प्रकारः-विशेष, समानता।

आकाराविङ्गिताकृती।

भाकार:—चेष्टा, इशारा, स्रत । किशार: सस्यशुकेषु

किशारः—धान-जौ आदि की वाल का टूँड़ा, वाण, ककपत्ता।

मरू धन्वधराधरी ॥१६२॥

मरः—जलरहित भूमि, पर्वत ॥१६२॥ अद्भयो हमशैळार्काः

६या ह्रमशाळाका∙ अद्रिः—वृत्त्, पर्वत, सूर्य, इन्द्र ।

स्त्रीस्तनाब्दौ पयोधरौ।

पयोधरः—स्त्री का स्तन, मेघ, नारियल । ध्वान्तारिदानवा बुत्राः

वृत्रः-वृत्रासुर, अन्धकार, रात्र ।

यिहस्तांशवः कराः ॥१६३॥

करः - टैक्स, हाथ, किरण ॥१६३॥

प्रदरा भङ्गनारीरुग्वाणाः

**प्रदरः**—स्त्री का रोगविशोष, भाग, वागा।

श्रसाः कचा श्रपि।

अस्तः केश, त्राँसू, कोना, रुधिर।

श्रजातश्रद्धो गौ: कालेंऽप्यश्मश्रुनी च त्यरौ। त्वरः—(पुँ०) विना सींग का वैल, समय पर जिसके मूछें न जमी हों, वह मनुष्य (खोमा)॥१६४॥

स्वर्णेऽपि राः

रै-धन, सुवर्ण।

परिकरः पर्यङ्कपरिवारयोः।

परिकर — विछोना, परिवार, समूह, यत्न, आरम्भ।

मुकाशुद्धौ च तारः स्यात्

तारः—मोती की सफाई का काम, चॉदी, ऊँचा स्वर, पारा उतरना।

शारो वायौ स तु त्रिषु ॥१६४॥

कर्बुरे

शार — (त्रिलिङ्ग) वायु, चितकवरा, चौसर खेलने की गोटी ॥१६४॥

श्रथ भतिज्ञाजिसंविदापत्सु संगरः।

संगर.—प्रतिज्ञा, सभा, विपत्ति, समाम,

विपत्ति, स्वीकृति।

वेदभेदे गुप्तवादे मन्त्रः

मन्त्रः—वेद का श्रंश, गुप्त सलाह, देवादि की साधना।

मित्रो रवावपि ॥१६६॥

मित्र:— ( पुं॰ ) सूर्य, (नपुं॰) मित्र ॥१६६॥ मखेषु यूपखराडेऽपि स्वरुः

स्वरः-यज्ञस्तम छीलते समय निकला पहला दुकदा, इन्द्र का वज्र ।

गुह्येऽप्यवस्करः।

अवस्कर:--भग-लिझ, विद्या।

श्राडम्बरस्तूर्यरवे गजेन्द्राणां च गर्जिते ॥१६७॥

आबम्बरः तुब्ही का शब्द, हाथियों का गर्जन, तैयारी ॥१६७॥

अभिहारोऽभियोगे च चौर्ये संनहनेऽपि च ! यादि अभिहारः—राख्न धारण करना. नालिश, चोरी, कवचादि प्रहुण करना । स्याज्ञक्षमे परीवारः खत्नकोशे परिच्छदे १६८ परीवार:-जगम विशेष, परिजन, तलवार की म्यान, श्रोहार ॥१६=॥ विष्टरां विद्यो दर्भमुष्टिः पीठाद्यमासनम् । विष्टर-वंटने का प्रासन, युन्न, भुट्टी भर कुशा, पीदा श्रादि श्रामन, कृष्णुमृगचर्म । डारि द्याःस्थे प्रतीहारः प्रतीहार्यप्यनन्तरे १६६ प्रतीहार:--द्वारपाल । प्रतीहारी ( छो ०) गी इसी अर्थ में प्रयुक्त होता है ॥१६६॥ विपुले नकुले विष्णो वस्रनी विगले जिया। वभ्र-चंबा नेवला, विष्णु ( पु॰ ), पीना रम ( निवित्त )। सारो वले स्विराशे च न्वाये क्रीवं घरे त्रिषु सार:--पराक्रम, रूच का माना, (पु॰) उचित. (नपु॰) धेष्ठ ( भि॰ ), जल, धन ॥१७०॥ दुरोदरो च्तकारे प्ले चते तुरोदरम् । त्रादरः--चप्रादा (पुं॰) मृत्य, जुष्मा, दावे, ( opr) महारएये दुर्गपर्थं फान्तारं पुनपुसकम् ।१७१। काम्बारम्—पदा अगल, दुर्गम मार्ग, दिल, (पंजनपुर ) एक प्रकार की कवा गर अवन मरसरोऽन्यश्रमहेषे तहररूपणयोखिष् । मासरा--( प्रिक्) रूसर की ग्रम्थश न देख मध्ये हे बराध जह, इत्या । **વૈપાદ્**યુર્ત ઘ**ર: ઘે**ષ્ઠે ત્રિલુ જ્ઞીર્થ મનાક્ ત્રિયે ૧ડર षरर -देशन का जासार्यहर (५० ।, क्षेत्र (निक) धाद अच्छी तननेदादी वस्त (लोक) १३२ पधाक्षरे करीरोऽस्त्री तहने हे घडे च ना । वरारे,—बीउ वा केंद्रमा (पुंचनाका देश , ₹¢, ¥¢ (3•) 1

不是明日 数 野人山區。

५४८केन प्रदेशक नदस्य न विदेश ।

ना चमृजघने इस्तस्त्रे प्रतिसरोऽस्त्रियाम्१७३ प्रतिसर:-सेना ना पिद्यला हिस्सा (प्र॰) मंगलकार्य के निमित्त वांधा गया हाथ का सत (प्०नप्०) ॥१७३॥ यमानिलेन्द्रचन्द्रार्कविष्णुसिहांशुवाजिषु । श्रुकाहिकपिभेकेषु हरिनी कपिले त्रिष्ठु॥१७४ हरिः - यमराज, वायु, इन्द्र, चन्द्रमा, नूर्य, विष्ण, सिह, किरण, घोदा, तोता, साप, चानर, मेटक (१ १३ पु ॰) हरा, पीला रग (त्रिलाप्त) १७४ शकरा कर्पराशेऽपि शकरा-ठिहरा वा खिटकी, कहड़ी, शकर, रेता, पबरी रोग। यात्रा स्याद्यापने गतौ । यात्रा—रिताना, जाना, चलना, देवार्चन हा उत्सद् । इरा भ्वायसुराप्सु स्यात् हरा-पृथ्वी, वाली, मदिरा, जल । तन्त्री निद्राप्रमीखयोः ॥१७४॥ तन्त्री---भाद, प्रभोत्ता (परिधन से इन्द्रियों हा शिभिल हो जाना ) ॥१ ३४॥ घात्री स्थाद्पमाताऽपि वितिरध्यामस्क्यपि। धार्त्रा-उपमाय (धारे), प्रधा, माना वाबला । क्षद्रा ह्यक्ष नटी वेश्या सरघा फएटफारिकार् ५६ शिषु करं अमें इल्पेपि नद्रम् ध्या-(धों) किही यह ने हान, संधने-बाली आ, भरत, सदद से गएनी, नहसीता चुद्रम (व्रिक्रिक) हुर, अपन, जन्म ११५ हु॥ मात्रा परिषद्धे । श्रली व परिभाग सा मार्थ फारम्बेंड स्पार्श माधा-(कार) जोदार, जहर, सार, पुर्छता, भाक्षम् (सर् न) अरोपः चन च च च प्राप्तः हतार भूत इस काम तर उठत आहेरपाधर्ययोधियम् रिक्रम्--- व्हर्स, प्रस्ते 🗸 व्हर्स, १५७४, ઘરનું દુ જિલ્લામાં દ ष्ट्रय धीर्युत्सर्ययेतः।

कलत्रम्-कमर, स्त्री, राजाश्रों के रहने का गुप्त स्थान।

योग्यभाजनयोः पात्रम्

पात्रम्—योग्य, वर्तन, राजा का मंत्र, पत्ता, खुवा श्रादि यज्ञपात्र ।

पत्रं वाहनपत्तयोः ॥१७६॥

पत्रम्—सवारी, पंख, पत्ती ॥१७८॥

निदेशग्रन्थयोः शास्त्रम्

शास्त्रम्—आज्ञा, व्याकरण आदि के प्रन्थ। शस्त्रमायुधलोहयोः।

ः शस्त्रम्—हथियार, लोहा । स्याज्जटांशुक्तयोनेत्रम्

> नेत्रम्—जटा दृज्, वस्त्र, व्रॉख । चेत्रं पत्नीशरीरयोः ॥१७८॥

क्षेत्रम्—भार्या, शरीर, खेत ॥१७६॥ मुखाग्रे कोडहळयोः पोत्रम्

पोत्रम्—श्रूकर, इल का मुखभाग (फाल )। गोत्रं तु नाम्नि च।

गोत्र—नाम, कुल, पर्वत, ज्ञान, वन, खेत का रास्ता।

सत्रमाच्छादने यज्ञ सदादाने वनेऽपि च॥१=०॥

सत्रम्—वस्त्र, यज्ञ, सदावर्त, वन, दगा-वाजी ॥१८०॥

श्रजिरं विषये कायेऽपि

अजिरम्—रूप, रस श्रादि विषय, शरीर, श्रॉगन।

श्रम्बरं व्योम्नि वाससि।

भग्वरम्—श्राकाश, वस्न, हई, सुगन्धि । चक्रं राष्ट्रेऽपि

चक्रम्—राष्ट्र, रथ का पहिया, सेना, पानी की भँवरी, पाखराड।

श्रवरं तु मोवेऽपि

अक्षरम्—मोत्त, वर्ण (क स त्रादि) ब्रह्म, श्राकारा, धर्म, तप।

चीरमप्सु च ॥१=१॥

क्षीरम्—दूब, जल ॥१८१॥ स्वर्णेऽपि भूरिचन्द्रौ द्वौ

भूरि—(नपुंसक) सुवर्ण, श्रधिक, (त्रिलि॰) विष्णु भगवान्, शिव, ब्रह्मा (पु॰)। चन्द्रः—सुवर्ण, कपूर, कवीला, जल, चन्द्रमा, हीरा।

द्वारमात्रेऽपि गोपुरम्।

गोपुरम्—द्वार, नगर का सदर फाटक, मोथा।

गुहादम्भौ गह्नरे झे

गह्नरम्—गुफा, पाखरड, निकुज, गहन । रहोऽन्तिकमुपह्वरे ॥१८२॥

उपह्नरम्—एकान्त, पास ॥१=२॥ पुरोऽधिकमुपर्यंत्राणि

अग्रम्—पहले, श्रधिक, ऊपर, एक पत्र की नाप, सहारा, समूह, प्रधान।

अगारे नगरे पुरम्।

मंदिरं च

पुरम्—घर, नगर, मन्दिर, शरीर । श्रथ राष्ट्रोऽस्त्री विषये स्यादुपद्भवे ॥१६३॥ राष्ट्रः—(पुं०-नपु०) देश, उपद्भव ॥१६३॥, दरोऽस्त्रियां भये श्वभ्रे

द्रः—(पु॰०-नपु॰) भय, गढ्ढा । बज्रोऽस्त्री हीरके पवाँ ।

बज्ज-—(पु॰ नपुं॰) हीरा, वज़ ( रास्न )। तन्त्रं प्रधाने सिद्धान्ते सूत्रवाये परिच्छुदे ।१८४

तन्त्रम्—प्रवान, सिद्धान्त, जुलाहा, वस्र, कुटुम्वसम्बन्धी कार्य, शास्त्रविशेष, सामान, वेद की शाखा ॥१८४॥

श्रीशीरश्चामरे द्राडेप्योशीरं शयनासने । औशीरः—(पुं॰) चॅवर का डडा, यस की टर्री । औशीरम्—( नपु॰ ) शयन, श्रासन ।

पुष्करं करिहरतामें वाद्यभागडमुखे जले। व्योम्नि खड़फले पद्मे तीथौंपधिविशेषयोः १०४

पुडकरम्—हाथी की सुँद का श्रमभाग, नगाडा

त्रादि वाजे का सुद, जल, तलवार का विचला हिस्सा, श्राकाश, कमल, तीर्थविशोप, पोहकर श्रीपिथिविशोप, टापू, सर्प, गरुद ॥१=५॥

श्रन्तरमवकाशाविषपिरधानान्तर्धिभेदतादथ्यें छिद्रात्मीयविनावहिरवसरमध्येन्तरात्मनि च

धन्तरम्—श्रवकाश (द्री), श्रविव, पहिनने का कपका, श्रदश्य, भेद, तादर्थ्य, छिद्र, श्रात्मीयता, विना, वाहर, श्रवसर, मध्य, श्रन्तरात्मा, साटरय । किन अवसरो पर इमका किम तरह प्रयोग होता है, उसके उदाहरण — यवकाश व्यर्थ में — 'श्रन्तरे हिनम्'। प्रविध के अर्थ में—'मासान्तरे डेयम्'। परिधान के अर्थ में-'अन्तरेण शाटका परिधानीयाः'। प्यन्तार्धि के शर्थ में- 'पर्वतान्तरितो रिवर'। नेदके अधे में-'बरन्तरं सर्पवरानराजयो '। तादर्ध कं अर्थ में — 'त्वदन्तरेण अरुणमेतव्'। डिट्र के अर्थ मे-- 'परान्तरे प्रहर्तव्यम्' । खात्मीय अर्ध में--'श्रममत्वन्तरी नम'। विना अधे में 'श्रन्तरेण अरुप सारम्'। बाह्य अर्थ में- 'अन्तरे चएडाल-गृहा '। अवसर के पर्ध ने-'अन्तरप्र-सेत्रक '। मध्य के अर्थ में-- 'बाव तेरन्तरे जातः पर्यतः'। जन्तरामा के यथ में — ट्यंडन्तरे जोर्तासाः'। साहर । अर्व में-'ह सरस्य घ हारोऽन्तरतम 'म १८६॥

मुस्तेऽपि पिडरम्

विटरम् — मो स, मधाना, बढतीई ।

राजक्शंष्यायपि नागरम्।

नागरम्--राजक्षीमः, कानस्वीचा, जीइ, धनुर, रागरिष्ठः।

शार्वरं त्यन्यतममे धातुके भेदाखित्रकम् १=४ 🖯

पार्धम्—(जिल्ला) वर्षेत्रः वस्तारः, दिवस्तारका

वीरोडच्ये सिते पीते

भौता-चाल प्रकेश, राण, विद्युद्ध, सरेड सन्देशे, पराच्या, प्रतिकार प्रवाहत

यसम्बद्धाः स्थान

अरुष्करः-घाव करनेवाला, नेलावा । जटर, कठिनेऽपि स्यात् जटर-—कठिन, पेट, बुद्दा ।

श्रधस्ताद्पि चाधरः ॥१==॥ अधरः—नीचे, निचला दोंठ, हीन ॥१==॥ श्रनाऋलेंऽपि चैकाग्रः

पुकामः—स्वस्य, एकामता, तत्तर ।

ध्यप्रो ध्यासक त्राकुले।

व्यम — हाम से परेशान, अने ह हामों में लगा हुआ, पवदाना।

उपर्युदीच्यश्रेष्ठेश्वप्युत्तरः स्यात्

उत्तरः—जवाय, जगर, उत्तर हा देश, श्रेष्ठ । उदाहरण —जगर के श्रय में लेखे-'र्न उत्तरम्'। उत्तर देश के श्रय में लेखे—'नमेदात्तरे पित्रम-शहर ।' होप श्रय में जिले-'मुनियूत्तरो यांग्रह । श्रमुत्तरः ॥१=६॥

पपा विपर्यये श्रेष्ठे

अनुत्तरा—जहा जार श्रेष्ठ प्रारं प्रयं नहीं होते, बहा—श्रेष्ठ, प्रायेष्ठ ।

श्रेष्ठ हे अर्थ में—'न नियमानः श्रेणे प्रसाद असो अनुसरा' ऐसा निषद् हरना दीमा धर = १५

ब्रानात्मेत्रमाः पगः।

पर-दूर, र्वस, उत्तम, येष्ट शत्रु, १वन। स्वादुवियो सु मधुरी

समुद्ध-स्यत्यः, १८५ ।

पूरी कटिननिर्देषी ॥सङ्गा इत-सहन, भरा, नगनड, इतन ॥१८०)

उदारी दालमहर्वाः

अवस्थान्यका, स्थलः नी सानासः द्वरस्थान्यसम्बद्धाः स

स्यान्त्रे, गराः मन्द्रभावत्त्र्याः स्रेग

 शुभ्रम्—(त्रिलिङ्ग) तेजस्वी, सफेद, श्रवरख (नपुं॰) ॥१६१॥

(इति रान्ता )

च्यूडा किरीटं केशाश्च संयता मौलयस्त्रयः। मौक्रिः—( पु॰ स्त्री॰ ) जूड़ा, किरीट, वेधा हुन्ना केश।

हुमप्रभेदमातङ्गकाग्डपुष्पागि पीछवः॥१४२॥

पीलु:—(पु॰) एक प्रकार का वृत्त, हाथी, वार्ण, फूल, परमाणु, हड्डी का टुकबा, ताबका तना ॥१६२॥

### **कृतान्तानेहसो**' काल

कालः —यमराज, समय, मृत्यु, महाकाल, कृष्णचनद्रजी।

चतुर्थेऽपि युगे कलिः।

किला—चौथा युग, मगदा, फूल की कली, वहादुरों का युद्ध । स्यारक्ररङ्गेऽपि कमलः

कमल'—(पुं०) हिरन, (नपुं०) जल, तामा, कमल का फूल, श्राकाश।

प्रावारेऽपि च कम्बलः ॥१६३॥

कम्बल:—श्रोढने की लोई, गौ के गले में लटकनेवाला चमड़ा, वायु, नागराज वासुकी, कीड़ा ॥१६३॥

करोपहारयोः पुंसि बलिः प्रागयङ्गजे स्त्रियाम्

बिक्ट:—(पुं०) महसूल, सौगात, बुढापे की मुर्रिया (स्री०) प्रसिद्ध राजा वलि ।

स्थोर्यसामर्थ्यसैन्येषु वर्लं ना काकसीरिगो:

बलम्-मोटाई, पराक्रम, सेना, (घ०) कौया, वलराम ( कृष्ण के वहे भाई ) (पुँ०) ॥१६४॥

वात्छः पुंसि वात्यायामपि वातासहे त्रिष्ठ । वात्रः—( पु ॰ ) श्रॉधी, वक्रवादी, वात

विकार को सहने में श्रसमर्थ (त्रिलिङ्ग)।

भेदालिङ्ग. शहे व्यालः पुंसि श्वापदसपंयोः।

न्याकः—(पुं॰) राठ, सर्प, दुष्ट हाथी, सिंह ॥१६५॥

# मछोऽस्त्री पापावट्किट्टानि

मङः— (पुं॰ नर्पुं॰) पाप, विष्ठा, कीट (मैल्)। अस्त्री शूळं रुगायुधम्।

श्रूलम्—(पु॰ नपु॰) रोगविशेष, शस्त्रः विशेष, मृत्यु, ध्वजा, योग।

शह्राविप द्वयोः कील. कीलः—(पुँ० स्त्री०) लोह स्रादि की बनी

शंकु, त्र्राग की लपट । पााळः स्वयश्रय किंखु॥१६६॥

पाकि: - (स्त्री॰) तत्तवार की धार, गोद, चिह्न, पाँति ॥१ १६॥

कला शिल्पे कालभेरेऽपि

कछा-कारीगरी, तीस काष्टा का समय, चन्द्रमा का सोलहवॉ भाग।

श्राली सब्यावली श्रपि।

आिल:—( स्त्री॰ ) सहेती, श्रेणी, ( त्रि॰ ) पुत्त, विशद श्राशय ।

श्रवध्यम्ब्रुचिकृतौवेला कालमर्याद्योरपि १६७ वेळा—चन्द्रोदय श्रादि के कारण समुद्र का

उमदना (ज्वार), समुद्र का तट, समय, मर्यादा,

विना क्वेश के मरगा ॥१६७॥

बहुलाः कृचिका गावो बहुलोऽग्नौ शितौ त्रिषु बहुलाः—( स्त्री ॰ ) कृत्तिका नत्तन्न, गौ। ( पु ॰ ) श्राग, तीच्या, काला रंग, इलायची, स्त्री, ( नपु ॰ ) श्राकाश (पु ॰ ) कृष्यापच ।

लीला विलासिकययोः कीला—विलास, कार्य, कीबा, श्रुष्टारभाव । उपला शर्कराऽपि च ॥१८८॥

उपलाः—(पु ०) पत्यर । ( स्त्री० ) सिकता ।

वॉइ (चीनी) ॥१६६॥

शोणितेऽम्भिस कीलालम्

कीकाकम्—पानी, रुधिर। मूलमाचे शिकामयोः। मृष्टम्—पहला, जड़, शिफा, यृच् की जड़, नच्चत्रविरोप, प्रतिष्टा ।

जाळं समृद्द श्रानायगवात्तत्तारकेप्विपारहहा।

जाउम्-समुदाय, स्त या सनकी बनी जाल, रोशनदान, फरोखा, खिली हुई कली, दम ॥१६६॥ शीछं स्वभावे सदुवृष्टे

ेशीलम्-स्वभाव, सदाचार ।

सस्ये हेतुकृते फलम्।

फलम्—इस्त श्रादि सा फल, किये हुए सार्य का परियाम, वार्य सा श्रमला भाग, जायफल, पटरा, श्रम, विफला, कंसोल। छुदिनेंश्रको क्लीवं समुद्दे पटलंन ना ॥२००॥

पटलम्—(नर्षु०) समृह, दाजन, एक प्रकार का नेत्ररोग।(पु-नपं०) नमूहश्चर्य ने यह स्री-नपुपक दोनो होता है ॥२००॥

श्रभः स्वरूपयोरस्रो तलम्

वकम्—ितिची पस्तु का निचना नाग, (जैने क्रिमानत'), स्त्रम्भ, (जिने क्रिमानत'), स्त्रम्भ, (जिने क्रिमानत') तलगार की व मूठ, यथ्यक, वन, कार्य मा मूल क्रामण, तालरुख, व प्रज्ञान ।

स्याधामिणे पलम् ।

पङ्ग्—(तपु॰) नांच, एक प्रधर का वजन । भौर्यानलेऽपि पाताछम्

पातालम्—स्वातनः, विस्तृ तता तेशः । वित्तं पश्चेऽधमे जिल्नु ॥२०१॥ वैलम्—( वर्षः ) व्यसः, ( त्रिवितः ) , स्थम ॥२०१॥

उप्त शंहितः पोणं स्वतं ना तु तुपानते। अस्टम्-(नर्०) के। व नग हुडः पद्यः, (प्रे॰) मूहा का द्वारः विश्वीतं केवस्तिति विनिद्धः त्येकस्तम्यो ॥ सम्पूर्ण । उदाइरण—निधित श्रथं में 'केरल मूर्ख '। एक श्रथं मे—'केवलोऽय प्रजति'। सम्पूर्ण श्रथं में जमे—'केवला निज्ञवः' ॥२०२॥ पर्याप्तिज्ञमपुर्येषु कुश्रलं शिजिते त्रिषु ।

हुपाळम्—( न५० ) पृग्तता, दरमाण, पुर्व, (तिलि॰) शिचित ।

**मवालमंक्ररेऽप्य**स्त्री

प्रवादम्—( पु॰-नपुतक ) मृँगा, नवीन कोपल, वीगा का दग्छ ।

त्रिषु स्थृतं जाडेऽपि च ॥२०३॥
स्थृत्रम्—(ति॰) मोटा, गिखर, बुद्धि-विटीन ॥२०३॥ करालो दन्तुरे तुर्हे

क्राल —( ति॰) येउ दौतपाला, जचा, भयानक, गर्भरम ।

चारो दत्ते च पेशलः।

वंदान'—( लि॰ ) गुन्दर, लपुण । मृर्खेऽर्भफेऽर्गप वालः स्यात्

चालः—(जिलि॰) मुर्गः, जातकः, वेद्यः, पोक्षे या दायी सामुधः, राज्येर ।

खेलधसमतृष्णुयो' ॥२०४॥

खाडा—चनन, जनको ॥२०४॥ इति जान्ता ।

द्वदाधां वनारएववदी

द्या, श्रवध - (पु॰) देणत्, जनत् । अ व्यानः

अमहरी नवी।

भव-न्यू गुरू) इस्ति, दिस्ती अवत्, भवा

मंत्री सदायसविधी

ริมที่สะ .... เริ่มจะมหาบัง ณษ ๆ ได้เพลา

सहायक ( मित्र )।

पतिशाखिनरा घवाः ॥२०४॥

धवः--( पुं॰ ) पति, ववई वृत्त, मनुष्य, धूर्त ॥२०५॥

श्रवयः शैलमेषार्काः

अवि:--( पुं॰ ) पर्वत, भेंड, सूर्य, स्वामी, चूहा, कम्वल ।

श्राज्ञाह्वानाध्वरा इवा.।

हव:--( पुं॰ ) श्राज्ञा, बुलाहर, यज्ञ ।

भावः सत्तास्वभावाभिष्रायचेद्यात्मजन्मसु २०६

भावः—सत्ता (वस्तुस्थित), स्वभाव, श्रभि-प्राय, चेष्टा, श्रात्मा, जन्म, क्रिया, खीला, विभूति, पडित, प्राणी । उदाहरण—सत्ता श्रथं में 'घटभावः, पटभाव'। श्रात्मा के श्रथं में जैसे—

स्यादुत्पादे फले पुष्पे प्रसवो गर्भमाचने ।

'स्वभावं भावयेद्योगी' खादि ॥२०६॥

प्रसवः -- ( पुं॰ ) उत्पत्ति ( पैदाइश ), फल, पुष्प, गर्भत्याग ।

श्रविश्वासेऽपह्ववेऽिप निस्तताविप निह्नव:२०७ निह्नव:—(पुं॰) श्रविश्वास, भूठी वक्वाद,

पानीपन ॥२०७॥

उत्सेकामष्योरिच्छा श्रसरे मह उत्सवः । उत्सवः -- (पुं॰) ऊपर उठना या सीचना, उत्साह, कोप, इच्छा का वेग, श्रानन्द का श्रवसर ।

श्रनुभावः प्रभावे च सर्ता च मतिनिश्चये २०=

अनुभाव:--(पु॰) प्रभाव, सत्पुरुषों के ज्ञान का निश्चय, श्रमिप्रायसूचक ॥२०८॥

स्याज्जनमहेतु प्रभवः स्थानं वाद्योपलब्धये।

प्रभवः--(पुं०) ज्ञानोत्पत्ति का श्रादि स्थान,

जन्म का हेतुस्थान, जन्ममूल।

शूद्रायां विप्रतनये शुस्त्रे पारशवो मतः ॥२०६॥ पारशवः—( पुं॰ ) शुद्रा मे त्राह्मण के वीर्य

से उत्पन्न पुत्र, फारसी (पारसी) ॥२०६॥

धुवो भभेदे क्लीवं तु निश्चिते शाखते त्रिषु ।

ध्रुव:--( पु = ) नत्तत्रविशेष, (नपु o

निश्चित, (त्रि॰) निस, (पुं॰) शिव, विष्णु, वटवृत्त, उत्तानपाद राजा का पुत्र ।

स्वो ज्ञातावातमनिस्वं त्रिष्वातमीये स्वोऽस्त्रियांघने

स्वः--(पुं॰) जाति, श्रात्मा, (त्रिलि॰) श्रात्मीय जन, (पुं॰-नपुं॰) धन ॥२१०॥

स्त्रीकटीवस्त्रबन्धेऽपि नीवां परिपर्गेऽपि च।

नीवी—स्त्री की कमरवन्द (इजारबन्द), विनये का मूलधन, राजपुत्र के धन का विनिमय। शिवा गौरी-फेरवयो:

शिवा—पानेती, त्राठ वर्ष की कन्या,दारहल्यी, गोरोचन, भूमि, श्वेतदूर्वी फेरव (सियार या राचस)।

द्वन्द्वं कलह्युग्मयोः ॥२११॥

द्वन्द्वम्—(नपुंसक) लड़ाई, दो की संख्या, रहस्य, मिथुन ॥२११॥

द्रन्याऽसु व्यवसायेषु सत्त्वमस्त्री तु जन्तुषु ।

सत्त्रम्—(नपु०) द्रव्य, प्राग्ग, वत्त की श्रधि-कता, (पुं०-नपुसक) प्राग्गी, गुग्ग, चित्त, वता।

क्कीवं नपुंसकं पंढे वाच्यलिङ्गमविक्रमे ॥२१२ क्ळीबम्—( त्रि॰ ) नपुसक लिङ्ग, हिजबा, पुरुषाथेहीन ॥२१२॥

इति वान्ता ।

द्वौ विशौ वैश्यमनुजौ

विश्—(पु'०) वनिया, मनुष्य, प्रवेश । द्वी चराभिमरी स्पर्शो।

स्पश—(पु'०) ग्रप्तदूत ( खफिया ), युद्ध । द्वौ राशी पुञ्जमेषाचौ

राशिः—–(पु ॰) समूह, मेष-वृष श्रादि राशियाँ। हो वंशो कुळमस्करो ॥२१३॥

वश्व—(पु'०) कुत्त, वॉस, समुदाय, पीठ श्रादि श्रग ॥२१३॥

बाद अप "२२२" रहः मकाशौ वीकाशौ

> वीकाश—(पु॰) एकान्त, प्रकाश । निर्वेशो भृतिभोगयोः।

निर्देश-—तनस्वाह, उपभोग, मृच्छी । यृतान्ते पुसि कीनाशः क्षुद्रकर्पकयोस्त्रिषु ।२१४॥

कीनावः—( पुं॰ ) यमराज, (त्रि॰) तुद्र, किसान, निश्वासघाती ॥२१४॥

### पदे छद्ये निमिचेऽपदेश. स्यात्

अपदेशः-(पुं॰) पद, लच्य, निमित्त, वहाना । कुशुम्दसु च ।

ङ्गम्—(नपु॰) कृशा, जल, (पु॰) राम के पुत्र, द्वीपविशेष । दशावस्थानेकविघाऽपि

दशा-(छी०) वान्य-युपा-रुद्ध श्रादि श्रवस्थाए, । वसी, कपंद रा सृद्ध ।

श्राशा तुम्णापि चायता ॥२१४॥ भाषा—( खी॰ ) इवस, दिशा ॥२१५॥ वशा स्त्री फरिणी च स्यात् वशा—(खो॰) खा. इचिनी, बन्धा गी।

द्याने पातिर विष्य ।

दश्—(धो॰) ज्ञान, (ति॰) शाल,दर्शन, नेतः।

रियादक्षरेशः साद्यसिकः फटोरामासुण्यिपि२१६

कर्वेशः (ति॰)—इद्येर, दृस्यं, त्राविकी,

हूर, अन्य, क्षामनदे, कर्वाना वरश्राः।

प्रकाशोऽतिवसिस्टेडिपि

१ नाद्यः क्षये तिरोधान

नारात्र तन शंना, दिन्ना

जावितदाः निष्यं यसे ।

श्रकाशः—(त्रि॰) वहुत श्रीसद्ध, पान, साफ-साफ ।

शिशावशे च वालिशः।

वानिशः—वालक, श्रज्ञानी (मूर्छ) (पुं०) । कोशोऽस्त्रोकुड्मलेखद्विपधानेऽधीयदिव्ययोः कोशः—(पुं-नपुं०) श्रधिराजी कर्जा, तलगर की म्यान, धनराशि, एक प्रशर की क्यम, शरद-

इति शान्ता ।

सुरमत्स्यावनिमिपो

कीप Dictionary ॥२१७॥

भनिमिष —(पुंग) देवता, मद्यती । पुरुषाचारममानवी ।

पुरुषः—( पु॰ ) खाना, ( चेंत्रज्ञ ) मनुष्य, नर सर्पे ।

काकमस्यात्यमो ध्याची

भ्वांस --( पु॰ ) दं,या, मद्धर्ता नानेयना, नपुना, पद्मीमात्र, मिनुइ, घर ।

फत्रो तु तृएवोदधौ ॥२१=॥

रक्ष--(५०) त्या, नभ, ६८, ६८, मृशी घात्र, इन ॥११=॥

यमाषु, धप्रदे रद्भी

बर्भाष्ट्र-(८०) पत्रु बायन साप्ट्रास्त्र (घरण) सैयः सेयणसर्वते ।

वैष-(५०) नेवना, ५४मा, उत्सद, उस । पन्नः सहायेऽपि

The state of the same

आकर्पः--(पु॰) जुआ्रा, पांसा, चौसर श्रादि खेलने की बिसात, इन्द्रिय, खिंचाव।

श्रधात्तमिन्द्रिये ॥२२०॥

ना सुताङ्गे कर्षचक्रे व्यवहारे कछिद्धमे।

अक्षम्—(नपुसक) इंद्रिय, (पुं०) गाटी, से।लह मासेकी तौल, रथ का पहिया, व्यवहार, वहेंदे का पेड ॥२२०॥

कर्षूर्वार्ता करीषाग्निः कर्षूः

कुल्याभिधायिनि ॥२२१॥

कर्षुः--(स्त्री०) जीविका, छाटी नदी, (पु०) सूखे कडे की स्त्राग ॥२२१॥

पुम्भावे तत्क्रियायां च पौरुषम्

पौरुषम् (पुं॰)—पुरुषत्व, पुरुष का कार्य, तेज।

विषमप्सु च।

विषम् -- (नपुं॰) जल, जहर।

उपादानेऽप्यामिषं स्यात्

भामिषम् -- (पु -नपुंसक) घूस, मास, भोग्य-वस्तु, संमाग।

श्रपराघेऽपि कित्विषम् ॥२२२॥

किविवयम्—(नपुं०) श्रपराघ, पाप ॥२२२॥ स्याद्वृष्टौ लोकघात्वशे वत्सरे वर्षमस्त्रियाम्।

वर्षम्—( पु ०-न० ) दृष्टि, जम्बूद्वीप मारतवर्षादि खराड, सवत्सर ।

प्रेचा नृत्येचणं प्रज्ञा

प्रेक्षा-नाच देखना, बुद्धि।

भिन्ता सेवार्थना भृतिः ॥२२३॥

भिक्षा—सेवा, भीख मॉगना, नौकरी करना, मजदूरी करना ॥२२३॥

त्विट् शोभाऽपि

रिवप्—(स्त्री॰) शोभा, कान्ति, वोलना रुचि। त्रिष्ठ परे

यहाँ से श्रागे के 'न्यत्त' से लेकर 'रूत्त' तक के शब्द तीनों लिज्ञ हैं।

न्यत्तं कास्न्यंनिकृष्टयो.।

न्यक्षम् —(त्रि॰) सम्पूर्ण, निकृष्ट, परशुराम। प्रत्यत्तेऽधिकृतेऽध्यत्तः

अध्यक्ष.—(त्रि॰) प्रत्यत्त, श्रिधिकारी, सभापति।

रूत्तस्त्वप्रेम्एयचिक्कणे ॥२२४॥

रूक्षः—(त्रि॰) रूखा, प्रेमका श्रभाव॥२२४॥ ( इति षान्ता )

रविश्वेतच्छ्दौ हसी

हस —सूर्य, सफेद पंख का पत्ती, हंस, निस्पृह, विष्णु, शरीर।

सूर्यवह्यो विभावसू।

विभावसु'—( पुं॰ ) सूर्य, श्रमि । वत्सौ तर्णकवर्षी द्वौ

वरस:---बछड़ा, वर्ष, बेटा ।

सारङ्गाश्च दिवौकसः ॥२२५॥

दिवौकस्—( पुं॰ ) चातक, देवता ॥२२५॥ श्रङ्कारादौ विषे वीर्ये गुणे रागे द्रवे रसः।

रस'—(पुं०) श्वनार-करुणा-बीभत्स-त्रादि नौरम, जहर, तेज, खट्टा-मीठा त्रादि गुण, दव पदार्थ।

पुंस्युचंसावतसौ द्वौ कर्णंपूरे च शेखरे॥२२६॥ उत्तस, अवतसश्च—(पुं-नपुं०) कर्णफूल,

चूडामिए।।२२६॥

देवभेदेऽनले रश्मौ वस् रत धने वस् । वसुः—(पुं॰)पुराणोक्त श्रष्टवसु, श्रमि, किरण, (नपु सक) रत, धन, वृद्धि, श्रीपिध।

विष्णौ च वेधाः

वेधस्—( पुं॰ ) विष्णु, त्रह्मा, पंडित । स्त्रा त्वाशीर्हिताशंसाहिदंष्ट्रयो ॥२२॥ आशिस्—( स्त्री॰ ) कल्याणकामना, मीठी

वात, साँप का दाँत ॥२२७॥

छाछसे प्रार्थनौःसुक्ये

ळाळसा—(स्री०) प्रायेना (मॉॅंगना), उत्सुकता, श्रिधिक लालच ।

हिंसा चौर्यादिकर्म च।

हिंसा—(स्त्री॰) चोरी खादि कुकर्म, वध, किसी की रोजी मारना।

**प्रसुर**भ्यापि

प्रस्—( स्री॰ ) घोड़ी, माता, कन्दली, लता।

> भृ्दायो रोदस्या रोदसी न ते ॥२२०॥ रोदम— १रोदसी (स्त्री) (नपुं•) पृत्री,

व्याकारा ॥२२=॥

ज्यालामासी च पुंस्यचिः

अधिस्—( नपु ० ) सपट, दीप्ति । ज्योतिभैद्योतरिषुषु ।

स्योतिस्—(नपु॰) नच्छ, प्रकाश, प्रतर्खी रा मध्य नाग (पु॰) ख्रीम, मूर्य । पापापराध्योराग.

आगस-(नपु'०) पाप, श्रपराध ।

खगयात्यादिनोर्वयः ॥२२३॥

षयस्—(नपु॰) पद्मी, तल्य-पृद्ध आदि । अवस्थानि ॥२१६॥

तंज पुरोपयार्वर्च.

पर्यस्—(नपुं०) तेज, पुरीप (विद्या) (पुं०) नन्द्रका या प्रवा

, ४) व्यवस्था सः उत्रः । सदस्तृस्त्यते वसो. १

महय्—( नर्ष०) उत्सव, तेज । रक्षो गुणे च स्त्रीयूणो

रजस्— तस्य धारि गुण, आ अ कार्नर, ' पुण कार्ज, पृति ।

रार्था ध्यान्ते गुणे तमः अस्टब्ब<sup>े</sup> विद्वास् विद्वार

समस्—यन्प्रशाः, वनीतुमः रङ्गः, पारः, भारः तन्द्रमा

एक पर्वेडिमलावे व

तपः रुच्छादिकमं च।

तपस्—( नपुं॰ ) चान्तपन श्रादि कटिन त्रत, लोक विशोष, धर्म ।

सहो वलं सहा मार्गः

सहस्—(नपु'॰) वल, (पु॰) प्रगद्दन हा महीना।

नमः खं श्रावणो नभाः ॥२३१॥

नभस्-( नपुं० ) श्राद्या ।

नभः (पु॰) श्रावरामास, नानिहा, हमल-नाल्डी तन्तु, गिरता हुश्चा नच्चत्र ॥२२१॥ श्रोफः सद्माश्रयश्चोंकाः

ओकस्--(नपु॰) पर।

ओक —( १० ) स्राध्या ।

पयः सीर पयोऽभ्यु च । पयस्—( नपु ॰ ) दा, जल ।

ब्रोजो दोता यले

भोजस-(नपु०) तेज, पन, पातु।

स्रोत इन्द्रिये निम्नगारये ॥२३२॥ स्रोतम्—(नर्नु०) इन्द्रिय लगा नर्ध स नेग ॥२१२॥

ं तेजः प्रभाषे दीती च पत्ते गुत्रेऽपि ——तेत्रम्—(चु०) प्रनय, ६ व्जि, चज, १ तर्व, मन्दान, थाम ।

यतस्त्रियु ।

यही व बाला 'विद्यम्' से देखा 'क्यों त्य' । सबद तह नहीं काना श्रम्ब दानों विद्या है।

- લેજુલ-લેક-લેજુજ , પ્રત્યાર, સમજૂરન - લેજુલ-લેક-લેજુજ , પ્રત્યાર, સમજૂરન - લેજિકલે દિલ્લોકલ્પ

相解语言可以有明 後數 探蒙 机瓷厂 脏

#### कनीयांस्तु युवालपयो ।

कनीयान्—(त्रि॰) त्रातिशय, युवा, वहुत छोटा।

वरीयांस्तूरुवरयो.

वरीयस्—बहुत बद्दा, बहुत श्रच्छा । साघीयान् साधुवाढयोः ॥२३४॥ साघीयान् –बहुत हढ, बहुत श्रच्छा ॥२३४॥ इति सान्ता ।

## द्रलेऽपि वहंम्

वर्हम्—( पु॰-नपुं॰ ) पत्ता, मोर के पख।
निर्वन्धोपरागार्कादयो ग्रहा.।

प्रहः—विशेष श्राग्रह, सूर्य-चन्द्रग्रहण, समाम का उद्योग ।

द्वार्यापीडे काथरसे निर्च्यूहो नागदन्तके ॥२३४।

र्तन्थ्र्रंहः—(पु०) द्वारं, शिरोभूषण, पका हुआ काढा, खॅटी ॥२३५॥

तुलासुत्रेऽश्वादिरश्मौ प्रश्नाहः प्रश्रहोऽपि च ।

प्रग्राहः, प्रग्रहः—(पु॰) तराज् की डोरी, घोड़ा आदि पशु वॉधने की रस्सी, केंद्री।

पत्नीपरिजनाद्।नम्ळशापा. परित्रहाः।।२३६॥ परित्रहः—(पु॰) स्त्री, परिवार के लोग, दान लेना, जब, स्वीकृति, शाप, राहुत्रस्त सूर्य ॥२३६॥

#### दारेषु च गृहाः

गृहाः ( पु॰ वहुवचनान्त )—पत्नी, घर । श्रोएयामण्यारोहो वरस्त्रियाः ।

आरोह:—(पु॰) सुन्दरी स्त्री की कमर, चढना, लम्बाई।

#### च्युहो वृन्देऽपि

व्यूह.—( पु॰ ) समूह, सेना की मोर्चेवन्दी । श्रहिकुंत्रेऽपि

अहिः—( पु॰ ) सर्प, वृत्रासुर ।

श्रद्धीन्द्धकास्तमोऽपहाः ॥२३०॥ तमोऽपहः—(५०) श्राप्त, चन्द्रमा, सूर्य।२३०॥

# परिच्छ्दे नृपार्हेऽर्थे परिवर्हः

परिवर्हः—(पुं॰) राजा की छत्र-चमर श्रादि सामग्री, राजा के येाग्य द्रव्य, सामान ।

इति हान्ता ।

#### श्रव्यया: परे

र्श्रगले सभी शब्द श्रव्यय होंगे। यानी ये तीनों लिञ्ज, सात विभक्ति श्रौर तीनों वचन में एक से रहेंगे।

## ब्राङोषद्र्थेंऽभिन्याप्तौ सीमार्थे धातुयोगजे**॥**

आङ्—थोदा, सपूर्ण, व्याप्त, सीमा, क्रिया-योगज। ईषदर्थ में जैसे—'श्रापिङ्गल"। श्राभि व्याप्ति श्रर्थ में जैसे—'श्रासत्यलोकादापातालात्'। सीमा के श्रर्थ में—'श्रासमुद्र राजदर्गड'। क्रिया-योगज श्रर्थ में—'श्राहरति, श्राकामिति'॥२३६॥

# श्रा प्रगृह्य स्मृतौ वाक्येऽपि

भा—( यह प्रयह्मसङ्गक है ) स्मरण, वाक्यः पूर्ति, श्रनुकम्पा, समुचय । स्मरण श्रथ में जैसे—
'श्रा एवं किल तत्।'

# श्रास्तु स्यात् कोपपीडयोः।

आः—कोप, पीडा, स्मरण, श्रपाकरण। कोप श्रर्थ में जैसे—'श्रा पाप किं विकत्थसे'। पीड़ा श्रर्थ में जैसे—'श्रा शीतम्'।

#### पापकुत्सेषदर्थे कु

कु —पाप, निन्दा, योदा। पापश्चर्थ में जैसे — 'कुर्कर्म'। निन्दा श्चर्थ में – 'कापथ'। श्चल्य श्चर्य में — 'कवोष्णम्'।

घिङ्निभँत्र्सननिन्दयोः ॥२३४॥

धिक्—धमकाना, लानत देना, निन्दा ॥२३६॥ चान्वा चयसमाहारेतरेतरसमुख्ये ।

च—श्रन्वाचय (किसी वाक्य मे वाक्यान्तर का समावेश। जैसे 'भित्ता मट गाचानय') समूह, श्रलग श्रलग करना, परस्पर निरपेत्त शब्दों का

१ अन्ययलद्यागन्तु-सदृश त्रिषु लिंगेषु सर्वासु च विभक्तिषु। वचनेषु च सर्वेषु यन्न न्येति तदन्ययम्॥ एक में श्रन्त्रय करना, पादपूरगा, पद्मान्तर, हेतु, विनिधय ॥

# स्वस्त्याशीः दोमपुरायादी

म्बस्ति—श्राशीगंद, क्रराल, पुरुष ।

प्रकर्षे लंघनेऽप्यति ॥२५०॥

अति—प्रक्रपे, लाघना, निधित, स्तुति। प्रक्रपे थर्य में त्राति का उदाहरण—'त्रत्युत्तमो वित्यु'। लघन आर्य में—'त्रातियेल जलधि-तलम्'॥२४०॥

#### स्वित्मरने च वितर्के च

स्वित्—प्रत्न, तर्क-वितर्क, पादपूरण । प्रत्न प्रार्थ में जेंच—'किस्वित्करालमस्ति'। वितर्क प्रार्थ में—'मेंरिवर, वं विष्णोराहोस्विच्छियस्य'।

तु स्याद्भेदेऽवधारणे।

तु—नेद, ( प्टपप्ररण ) सनुषय, 'प्रस्थारण ( निध्य ) ।

#### सकृत्सदैकपारे चापि

स्कृत्-साथ, एक बार । जेने--'चक्रयानित' 'स्मार्थि क्रयोज्याच्यां ।

आरादु हुरसमीपयाः ॥२४१॥

आरात् -रूर, वशीप। जिले—'आरत्य्वता खरा वरेत' 'नयाव स्वापवेदाखण्' ॥२४१॥ प्रताच्यो चरमे प्रधात बत—येद, ज्ञुपा, सन्तोष, श्राध्यं, बुलावा। इन्त इपेंऽनुकापायां वाक्यारमभविषाद्यो २७३

इन्त—हर्ष, दया, वाक्यारम्म, विपाद, निध्य, प्रमोद ॥२४३॥

प्रति प्रतिनिधौ वीष्सालक्षणादौ प्रयोगतः । प्रति—प्रतिनिधि, प्याप्त द्वीने की इस्त्रा.

लच्नणा, प्रतिदान ।

इति देतुप्रकरणप्रकाशादिसमाप्तिषु ॥२४४॥

इति—हेतु, प्रकरण । प्रदार ), प्रदारा, इन तरह, प्रन्त, नाक्षिभ्य, प्रक्षपे ॥२४४॥

प्राच्या पुरस्तारमथमे पुरार्थेऽप्रत १त्यपि ।

पुरस्तात्—पहला, प्रिंदिशा, प्रथम, नृत-काल, यागे ।

यावचावच माकल्येडवधी मानेडवधारणे ५४४ । यावत् तावत् नवम् नम्पूर्णं, सीना ( संगोर ),

तील, विधान, ॥२४५॥ 👚

मंगलानन्तरारम्भश्रमकारस्त्र्येष्यधो आधा। अधो, भप—मंगल कद, भारम्ब, प्रस्त, नम्पूर्ण, चगव श्रा धारम्ब, प्रशिक्ष । मृथा निर्यकाथिष्यो.

नुषा—नर्षक, विधिद्धन ।

नानानेकोभयार्थयो ॥२५६॥ नाना—प्रतेक, उनसार्थर । अने ६५ ५०० 'मार्टाका जना' । उनस्य में में केर्नाका प्रश्न अर्थ में — 'तन् किमेतत्'। निश्चयार्थ में – 'नन्वयं योगी'। श्रनुज्ञा के श्रर्थ मे-'ननु गच्छ'। श्रनुनय के श्रर्थ में—'ननु कोप मुञ्च दया कुर'। संबोधन श्रर्थ में—'ननु राजन्, ॥२४८॥ गर्होसमुच्चयप्रश्नशकासंभावनास्वपि । अपि---निन्दा, समुच्चय, प्रश्न, संभावना ।

#### उपमायां विकल्पे वा

वा--उपमा, विकल्प, एव। उपमा श्रर्थ में--'श्राशीविषो वा संकुद्धः'। विकल्प श्रर्थ मे—'शिव वा यदि वा विष्णुम्'।

सामि त्वर्धे जुगुप्सिते ॥२४=॥

सामि-श्राधा, निन्दित ॥२४८॥

# श्रमा सह समीपे च

अमा-साथ, समीप। सहार्थ में जैसे-'पुत्रेगाऽमा भु क्वे'। समीपार्थ में 'त्रमात्य '।

कं वारिणि च मुर्धनि। क्म्-जल, मस्तक, सुख।

# इवेत्थमर्थयोरेवम्

एवम्-- तुल्य, इस तरह । तुल्य श्रर्थ में जैसे-- 'श्रिप्तिरेवं द्विज । प्रसरार्थ में 'एव वादि-नि देवधौं'।

्र नुनं तर्कें ऽथ निश्वये ॥२४४॥

नुनम् - तर्क, अर्थ का निश्चय। तर्क अर्थ में जैसे-- 'नूनमयमतियज्वना प्रिय' श्रर्थ के निश्चय में—'ज्ञुद्देऽपि नूनं शररा प्रपन्ने' ॥२४६॥ तृष्णीमर्थे सुखे जोषम्

जोपम्—चुपचाप, सुख। मौन श्रय मे— 'जोष तिष्ठ'। सुख के ऋर्य में-'जोपमासीत् वर्षासु ।' र्कि पृच्छायां जुगुप्सने ।

किम्-प्रश्न, निन्दा करना।

नामप्रकाश्यसंभाव्यकोधोपगमकुत्सने ॥२५०॥ नाम-प्रसिद्धि, किसी तरह, कोध, उपगम, निन्दा ॥२५०॥

श्रलं भूषणपर्याप्तिशक्तिवारणवाचकम्।

अलम्-भूपण, परिपूर्ण, पराक्रम, रोकना, निर्यक।

# हं वितर्के परिप्रश्ने

हुम्—विकल्प, फिर से पूछना।

समयान्तिकमध्ययोः ॥२४१॥

समया-समीप, मध्य । जैसे-'समया पत्तनं नदी' 'समया शैलयोर्ग्राम: ।' ॥२ ५ १॥ पनरप्रथमे भेदे

पुनर-प्रथम के वाद, मेद । जैसे-पुनर-क्तम्' 'किं पुनर्वाह्मणा पुराया ।'

निर्निश्चयनिषेधयोः।

निर्--निश्चय, निषेध। जैसे--'निरुक्तम्' 'निर्धनो राजा।'

स्यात्प्रवन्धे चिरातीते निकटागामिके पुरा२४२

पुरा-प्रबन्ध, बहुत दिन की वात, निकट, त्रागामी । प्रवन्ध त्रर्थ में जैसे-'पुराधीते' श्रविरत-मपाठीदित्यथं । पुराने ऋर्थ में-'पुरातनम्'॥२५२॥ अरर्युरी चोररी च विस्तारेऽङ्गीकृतौ त्रयम्।

कररी-करी-उररी--विस्तार, श्रगीकार। स्वर्गे परे च लोके स्वः

स्वर्,च-स्वर्ग, परलोक ।

वार्ता संभाव्ययोः किल ॥२४३॥

किछ--वार्ता, संभावना । वार्ता 'श्रय' में--'जघान कसं किल वासुदेव '। वड़ाई के श्रर्थ में--'गुरून् किलातिशेते शिष्य ।॥२५३॥

निषेधवाक्याळङ्कारजिश्वासानुनये खलु ।

खलु--निषेध, वाक्य का श्रलकार, जानने की इच्छा, श्रमुनय ।

समीपोमयत शीव्रसाकल्याभिमुखेऽभित.२४४

अभित --समीप, दोनों तरफ, शीघ्र, सम्पूर्ण, सम्मुख। समीप ग्रय में जैमे--'वाराण-सीमभित भागीरथी'। उभयाय में में-'प्राभित कुरु चामराँ'। शीघ्र अर्थं मे—'श्रमितोऽधीप्व।' सम्पूर्ण श्रय मे-'अभितो वनदाह । सम्मुख अर्थं से — 'अभितो हिंसका हन्ति।' ॥२५४॥

नामश्रकार्ययोः प्रादुः

प्रादुस्-नाम, प्रकट। नाम में जैसे-'प्रादुराचीच्चकपाखि.' । प्रकट श्वर्थ में-'प्रादुर्नुदि-र्भविष्यति'।

मिधोऽन्योन्य रहस्यपि।

मिथ:-परस्पर, एकान्त । तिरोऽन्तर्घी तियंगर्थे

> तिरस्-श्रन्नर्धान (गायव हो जाना), तिरह्मा। हा विपादशुगर्तिषु ॥२४४॥

**इा**—विपाद, शोक, पीदा।

ब्रह्हेत्यदुभुते खेरे

भद्दर-यतिशय यद्भुत, छेद । प्रद्भुत, प्रथे में--'श्रहह तुद्धिप्रक्षी राज्ञ ।' दोद श्रार्व में--'यदह नीतो घुतेन मया काल ।'

हि हेतावबधारले।

िश्वरण, निधय। धारण अर्थ में— । 'धूमो हि दरवते'। निधय ऋषे में-'बन्दो हि शीतः'। इति नानार्घवर्ग ।

# भ्रधाव्ययवर्गः ४

( पद चिरार्धकाः )

विराय विरराशय विरस्याचाश्चिरार्थकाः। धीर्पधानयान्य ६ नाम-(१) विराय (२) विसामाय (२) विसन्त (४) विस्तुः (४) विदेश (६) विरुद्ध

( पूप पुनापुनवांबक्षाः )

મુદ્દુ કુન. કુન: શર્વરમાં સ્થાયલ ઇત્લવા: તે (ત नारम्बार प्रवेश्यक ४ वान--(१) सुद् (४) स्व ३५; (४) धारा (४) धवा एउन् all Fine (x)

( अर्थ इहिन्यर्थक्षः )

दानहित्यम्बन्यद्वाय्याद्वेषु स्ववि द्वे। なったない (一)をはらりかいになった ALLE (1) down (1) were (1)

( पड् अतिशयार्थकाः )

वछवत्सुष्टु किमुत स्वतीव च निर्भरे॥२॥ श्वतिशयवाच ६ ६ नाम-(१) वलयत् (२) गुण्डु, (२) किनुत (४) सु (५) ऋति (६) भ्रतीव ॥२॥

( पट एधगर्धकाः )

पृथग्विनान्तरेणतें हिठङ् नाना च वर्जने ।

प्रथक् वाचक ६ नाम-(१) प्यक् (२) विना (३) धान्तरेण (४) घरने (४) हिस्ह (६) नाना।

( चरवारि कारणार्थेकाः )

यचचतस्ततो हेतो

हेतुवायक र नाम (१) यह (२) सर् (३) यत (४) ततः ।

( दे न्यूनार्धस्य )

बसावल्ये तु चिच्चत् ॥३॥

न्यूराधेरात्वकं र नाम-(१) थिल् (३)

चन ॥ ३ ॥

(द्वे ध्वाविष्यंके)

कदाचिञ्चात्

'दिसी समय' राजह र नाम-(१) स्टान चित् (१) आर् । (तथा 'क्षत वे अ'र म्हणून ') ।

(यंच सहायें)

साधै सु सादौ सन्ना समें छहू।

'राय' राजह र अप्य-(१) ग्रापेस् (१)

' बाब्स् (४) प्रमा (४) वनस् (४) घट् ।

( યુવનાનજૂત્યાર્ધવાય )

बातु इल्याचंची भारतम्

प्रदेश शिवक र अन्तर्रात्ति। अन्तर्रा

( £ :44.42 )

ध्ययं ६ व मृथा नुवा हत।

अविदेशको ५ सम्बद्धि १९३

( underneute) und

मार्थ के प्रकार को कारण (को दूर हो। 💎 । बहारों इतारों कि नुस्त विकास कि कि नुष्य 📲

विकल्पवाचक ६ नाम-(१) श्राहो (२) (पञ्च दैविवतुम्यो इविदानस्य) उताहो (३) किमुत (४) किम् (५५) किमु (६) उत। ि 💛 🦥 (जट पादप्रणार्थंका: ) 🔻 तु हि च सम ह वै पादपूरणे 🕩 (2) पादपूरणार्थक ६ नाम—(।) तु (२) हिं( रे) च (४) सम (५) ह (६) वै। ( त्रीण्यलपस्य ) ( द्वे पुजार्थके ) किचिद्यीषनमनागर्धे पूजने स्वति ॥५५॥ पूज्य अर्थ के २ नाम-(१) स (२) श्रति॥ ४॥ ईषत् (३) मनाक्। (( एकं दिनवाचकस्य ) ( हे जनमान्तरस्य ) **दिवाह्योति** भारितनाचक श्रवयय का नाम-(१) दिवा। ( द्वे राम्रिवाचकस्य ) श्रमुत्र ॥५॥ श्रथ दोषा च नक्तं च रजनाविति। 🗠 🧎 (-षट् साम्यस्य ) धर्व दिश्विवाचिक है नाम—(१) दोषा (२) नक्तम्। व वा यथा तथेवैवं साम्ये 🗇 🗦 🗷 ं (१द्वे) तिर्यंगर्थंकस्य ) तियंगर्थे साचि तिरोऽपि टेढ़ा श्रर्थवार्चक २ नाम-(१) साचि (२) तिर्। ( द्वे विस्मये ) ( षट् सम्बोधनार्थंकस्य ) 🐃 🤃 一 े श्रथ सम्बोधनार्थंकाः ॥६॥ स्युः प्याट् पाडङ्ग हे है भोः ( द्वे मौनार्थं के ) मौने तु तृष्णीं तृष्णीकम् सम्बोधनवाचक ६ नाम--(१) प्याट् (२) पाट् (१३) अङ्ग (४) है (४) है (६) भो ॥६॥ तृष्णीकम् । 🐫 🛁 ((त्रीणि सामीप्यार्थकस्य ) । ं (द्वे तत्कालस्य)ें 🗓 💯 🔇 🛂 🤰 समया निकर्षा हिडको । समीप व्यक्त ३ नाम-(१) समया (२) निकषा (३) हिरुक्। ्र (-एकमतिकतस्य ) सपदि ॥ ह॥ 🕜 अतर्किते तु सहसा दिष्टधा समुपजोष चेत्यानन्दे 🤟 श्रक्ट्मात् का नाम—(।) सहसा। ( 🕫 ) 🔩 ( श्रीणि 'अग्ने' इस्पर्थंकस्य ) समुपजोषम् । स्यात्पुरः पुरतोऽप्रतः ॥॥। थ्यागे के इ नाम—(१) पुरः (२) पुरतः (३) (४) १००० ( श्रीण मध्यार्थकानि )

व्यमतः ॥।७॥....

स्वाहा देवहर्विदाने श्रीषट् वौषट् वषट् स्वधा ें देवतात्रों तथा पितरों को इनि देते समय केंद्रे जानेवाले। ५ नाम-(१) स्वाहा (२) श्रीषट् (३५) वीषेट् (४) वषट् (५) स्वधा । इनमें 'स्वधा' शब्द पितृसम्बन्धी दान में ही प्रयुक्त होता है । थोबे के ३ नाम-(१) किञ्चत् (२) 🕝 प्रेत्यामुत्र भवान्तरे ॥🕬 जनमान्तर के २ नाम—(१) प्रेत्य (२) समानता के ६ नाम-(१) व (२) न्वा (३) यथा (४) तथा (५) इव (६) एवम्। - ब्रहो ही च विस्मये। विस्मयवाचक २ नाम-(१) श्रहो (२) ही। मौनवाचक २ नाम-(१) तूष्णीम् (२) सद्यः सपदि तत्त्वये ॥६॥ ्र तत्कालवाचक २ नाम—(१) सयाः (२) ( द्वे आनन्दवाचकस्य-)-्रधानन्दवाचकं २ नाम-(१) दिष्टया (र्-२) 'अधान्तरेऽन्तरा ।

```
श्रन्तरेण च मध्ये स्युः
    मध्यवाचक ३ नाम-(१) श्रन्तरे (२)
श्रन्तरा (३) श्रन्तरेण । जैसे-- श्रनयोरन्तरे
तिष्ठ' 'त्वा मा चान्तरा श्रन्तरेण वा कमण्डलु "।
             ( एकं इठार्थक्स् )
8 8 3
                वसहा तु इठाकर्थम् ॥१०॥
    इठवाचक नाम-(१) प्रसत्य ॥१०॥
              (दे युकार्यके)
मुके हें साम्प्रत स्थाने
    न्यायसंगतवाच ६ नाम-(१) साप्रतम्
(२) स्थाने । जैवे-'स्थाने हृषीकशा । तव प्रकीर्या' ।
              (द्वे नैरन्तर्ये)
                    श्रभीच्एं श्रश्यदनारते । 🖟
    निरन्तरशक्त २ नाम-(१) धामी६एां
(२) शरवत् । असे-'अमीद्रणनुष्णेरपि तस्य
सोष्मण ' 'शरपत्कातः'।
            (वस्यादि समावे)
ध्रमापे नहानो नापि
  ं भ्रभाग्यायक ( नाम--(१) नोंद (२)
थ(१) शे(४) न।
             ( प्राणि वारणाधे )
              मास्म माइलं च वारले ॥११॥
   ् निषेध अवक १ नाम-(१) करन (२)
 मा ( १ ) ध्वान् । जेने — मतन कला सं पुत्र'
 'बा उप' 'बंब महाराजा ! तन जनेया' ॥ ११ ।
              (द्वेषक्षान्त्रमे)
 पदान्तरे चेपार च
     पद्मान १६५७ वह र नाम---(१) चें १ (२) वहि ।
               (Interes )
                 सर्वे स्वज्ञाडम्बसा प्रदन्।
      अनुप्राचिक संबद्धाः (१) प्रदार्द १
  43 mg = 17 }
               ( * m. + 272 - 2 )
```

नाधारे महाराजिः स्वात

```
प्रकट्वाचंक २- नाम—(१) प्रादुः (२)
 श्रावि. । जंसे 'प्रादुरासीत्' 'श्रावियंभ्व' ।
             ( श्रीप्यक्वीहारार्घे )
                   श्रोमेवं परमे मते॥१२॥
     अहीकारवाचक ३ नाम-(१) श्रीम् (२)
 एवम् (३) परमम् ॥१२॥
            ( चरवारि स्वंतोऽभें )
   समन्ततस्तु परितः सर्वतो विष्वगित्यपि ।
      चौतरफावत्वक ४ नाम-(१) समन्तत
 (२) परितः (३) गर्रत (४) विष्य ह ।
           ( एकं जनिष्मपानुमनी )
 अकामानुमर्ती कामम्
      यनिच्दा से ची तुर्व यसाइ का नान-(१)
 शामम् । जैसे--'त्वं दनिष्णति चेत्रसम्म्' ।
          ( प्रमाग्याप्र हस्योदारे )
                 असयोपगमंदरत च ॥१३॥
      इंप्यांक्षेड स्वीङ्गिका नाम-(१) प्रस्तु ।
' नैये—'तवापिवन्यावद्शेपमस्य सः'॥१ ३॥
             ( एक विरोधोधी )
 नन् च स्वादिशेघोषो
      શિશોહોહેશવદ ધ નામ—( ૧ ) તનુ ક
             ( एकनिश्चपित्रक्षे )
                         कविपत्कासभिवते ।
      ज्ञान की र प्रस्करायक न'न-न्दरे व विष्
  यस-'क्षिक्रीसिनेत तथी
                (និពជ្ជម៉ែ)
  निःपारं क्ष्यम वर्षो
      किन्द्रवस्थक व नावन्न् १३ निरम्बर्
 (3) (444)
             ( दे यथायां, खेडचे )
                यमास्य त प्रमायकार भी उन
      सर्वेश्वराव्यक्त । जन्मत् १३ व्यक्त्
 (大声 ) (17) (17) (17) (17)
               ( $ fact) $
 गुणा निष्ना 🗷 दिइवं
```

( एकं महद्वाचके )

कँचावाचक नाम—(१) उच्चै ।

( एकं बाहुत्येऽर्थे ) प्रायो भूम्नि

महत्युच्चै:

```
असलवाचक २ नाम--(१) मृषा (२)
मिध्या ।
             ( द्वे यथार्थेऽर्थे )
                    यथार्थं तु यथातथम्।
    यथार्थवाचक २ नाम--(१) यथार्थम् (२)
यथातथम् ।
           (पंच निश्चयार्थकाः)
स्युरेवं तु पुनर्वे वेत्यवधारणवाचकाः ॥१४॥
    निश्वयार्थनाचक ५ नाम--(१) एवम् (२)
द्ध (३) पुनः (४) वै (४) वा ॥१४॥
           ( प्कमतीतार्थकम् )
प्रागतीतार्थकम्
    भूतकालवाचक नाम--(१) प्राक्। यथा--
'प्राक्षमे.।'
             ( द्वे निश्चितार्थे )
                नुनमवश्यं निश्चये द्वयम् ।
    निश्चितवाचक २ नाम--(१) नूनम् (२)
श्रवश्यम् ।
            ( एकं सम्बरसराधें )
संघद्वर्षे
    वर्षवाचक नाम-(१) संवत्।
              ( एकमवरेऽथें )
    अवरे त्वर्वाक
    प्रथमवाचक नाम-(१) श्रवीक ।
             ( द्वे अङ्गीकारे )
                श्चामेवम
    श्रामीकारवाचक २ नाम-(१) श्राम् (२)
एवम् ।
              ( एकमारमार्थे )
                       स्वयमात्मना ॥१६॥
     भ्रात्म (श्रपना) वाचक नाम-(१) स्वयम्॥ १६॥
               ( एकमस्पे )
```

भरूप (छोटा) वाचक नाम-(१) नीचै ।

ग्रहपे नीचै:

वाह्रल्य (श्रक्सर) वाचक नाम—(!) प्राय । ( एकं मन्देडधें ) श्रद्धते शनै: 1 मन्द ( धीरे-धीरे ) अर्थ में १ नाम-( । ) शनैः। ( एकं निखेऽथें ) सना नित्ये निखवाचक नाम--(१) सना। ( एकं बाह्येऽथें ) बहिर्बाह्य वाह्य (बाहर) अर्थ में ! नाम-(१) बहि । ( एकमतीतार्थे ) स्मातीते श्रतीत (भूतकाल ) श्रधे में १ नाम-(।) स्म । यथा-'विक्तिस्म व्यास '। ( एकमदशैनेऽथे ) श्रस्तमदर्शने ॥१७॥ श्रदर्शन (गायब होना, दिखाई न देना, श्रस्त होना) अर्थ में १ नाम—(१) अस्तम् ॥१७॥ ( एकं भावार्थे ) श्रस्ति सत्त्वे विद्यमान अर्थ में १ नाम-(१) आस्ति। ( एक कोपोक्ती ) रुषोकाञ्च कोपयुक्त वाक्य का नाम---( । ) उ। ( एकं प्रकार्थ ) ऊं प्रश्ने प्रश्न अर्थ में-(१) ऊं। यथा-'ऊं गन्छिष वहिर्धव ?'

( प्कमनुनयार्थे )

अनुनये त्विय ।

श्रनुनय श्रथं में—(१) श्रवि । यथा-'श्रवि यद राधव! तथ्यम्'।

( एकं तर्केंऽर्थे )

हुं तकें स्यात्

तर्क श्रथ में—(१) हुम्। (एक राग्नेरवसाने)

उपा रात्रेरवसाने

राधिके श्रन्त का नाम—(१) उपा।

मधा--- 'उपातनो वायु '। ( एक नमस्धारे )

नमो नतौ ॥१=॥

नमस्बर प्रार्थ में --(१) नन । यथा--

'नमो अग्राएयदेशाय' ॥१ = त

( ५ इं पुनरर्थे )

पुनरघेंऽह

्रवन, अर्थ में—(६) अज्ञ । जैने-'मूर्गेंडिप मावनस्रते रिनग विद्वान' ।

( एक निस्दायात् )

दुष्यु निन्दायाम्

निस्स खर्म-(।) उप्त । यया-

'हुग्दु सल्द्रम्'।

( वंक नदासासाम् )

चुप्र भगंसने।

प्रातः । वने—'प्रगे नृपाणामध तोरणाद्दहि ।' 'पः पठेन्प्रातस्त्याय' ।

( एकं सामीप्ये )

निकपाऽन्तिके ॥१६॥

सनीप अर्थ में र नाम-(१) निक्या ॥ रहा।

( ग्रांणि वर्षस्य ) ,

परत्परार्थेपमोऽव्ये पूर्वे पूर्वंतरे यति ।

वीते परसाल हा नाम-(१) पहन्।

गत वर्ष ने भी पहले वर्ष परिपार साल का नाम--(१) परारि।

वर्तमान वर्षे हा १ नाम-(१) ऐपमन्।

( एवं अस्तिषद्वसिवर्षे ) श्रयायादि

'बाज के दिन' दग 'पर्य में १ नाम-(१)

श्रय । ( सप्त पूर्वस्मिन् दिने इंग्यावर्ष )

ब्रथ पूर्वे होत्यादो पूर्वे तरापरान् ॥२०॥

तथाऽप्रराज्यान्यतरेतरात्पूर्वे युराद्यः । 'पृष्टित्तं' क्राहे अप में पूर्व अहीर सहस् ने

धन प्रशास्त्र वर पृत्यु सादि सात सन्द दोने दें। तन पुत्रे दिन क सबसे ने—(र) पृत्यु । प्रनादे दिन ह प्रथ्ये ने—(१) उत्तरमु। स्वतर

दिन के प्यार्थ मे—(४) क्षरपुर र इति ।पाइ ... - अवरेषु " 'काने कूर्य "कार, केंद्र " व क्ष्यू " क

(हे उत्तवतिम्बद्दमीत्वर्षे )

उभयद्याभी अवद्य

```
श्रसलवाचक २ नाम--(१) मृषा (२)
मिध्या ।
              ( द्वे यथार्थेऽर्थे )
                    यथार्थं तु यथातथम्।
    यथार्थवाचक २ नाम--(१) यथार्थम् (२)
यथातथम् ।
           ( पंच निश्चयार्थकाः )
स्युरेषं तु पुनर्वे वेत्यवधारणवाचकाः ॥१४॥
    निश्चयार्थवाचक ५ नाम--(१) एवम् (२)
तु(३)पुन.(४)वै(५)वा॥१५॥
           ( प्रकातीतार्थकम् )
प्रागतीतार्थकम्
    भूतकालवाचक नाम--(१) प्राक्। यथा--
'प्राक्कर्मः।'
             ( द्वे निश्चितार्थे )
                नुनमवश्यं निश्चये द्वयम् ।
    निश्चितवाचक २ नाम---(१) नुनम् (२)
श्रवश्यम् ।
            ( एकं सम्बरसराथें )
संवद्वर्षे
    वर्षवाचक नाम-(।) संवत्।
              ( एकमवरेऽर्थे )
    अवरे त्वर्वाक
    प्रथमवाचक नाम-( ! ) श्रवीक्।
              ( द्वे अङ्गीकारे )
                 श्चामेवम
    श्रामीकारवाचक २ नाम-(१) श्राम् (२)
एवम् ।
              ( एकमारमार्थे )
                       स्वयमात्मना ॥१६॥
     श्चातम (श्रपना) वाचक नाम—(१) स्वयम्॥१६॥
               ( एकमक्पे )
ग्रहपे नीचैः
```

भ्रत्प (छोटा) वाचक नाम-(१) नीचै ।

```
( एकं महद्वाचके )
      महत्युच्चै:
     फँचावाचक नाम--( । ) उच्चै.।
              ( एकं बाहुल्येऽथें )
                   शायो भूमिन
     बाहुल्य ( अक्सर ) वाचक
                                 नाम--(!)
 प्रायः ।
               ( एकं मन्देऽधें )
                                श्रद्वते शनैः।
     मन्द (धीरे-धीरे) अर्थ में १ नाम-(१)
शनैं.।
               ( एकं नित्येऽथे )
सना नित्ये
     निखनाचक नाम--(१) सना।
              ( एकं बाह्येऽथें )
        बहिर्बाद्ये
     वाह्य (बाहर) श्रर्थ में १ नाम-(१) बहि.।
              ( एकमतीतार्थे )
                  स्मातीते
     श्रतीत (भूतकाल ) श्रर्थ में १ नाम—( १ )
स्म । यथा-- 'विक्रिसा व्यास.' ।
              ( एकमदर्शनेऽधै )
                         ग्रस्तमदर्शने ॥१७॥
     श्रदर्शन (गायब होना, दिखाई न देना, श्रस्त
होना) श्रर्थ में १ नाम-(१) श्रस्तम् ॥१७॥
               ( एक भावार्थे )
श्रस्ति सत्त्वे
    विद्यमान अर्थ में १ नाम-(१) अस्ति।
             ( एकं कोपोक्ती )
          रुषोकाञ्च
    कोपयुक्त वाक्य का नाम-(१) उ।
              ( एकं प्रवनेऽयें )
                 ऊं प्रश्ने
    प्रश्न अर्थ में—(१) ऊं। यथा—'ऊं गच्छित
वहिर्घव ?'
```

( प्कमनुनपार्थे )

श्रनुनये त्विय ।

श्रनुनय श्रथं मं--(१) श्रयि । यथा-'श्रयि यद राघव! तथ्यम्' ।

( एकं तर्कें डर्थे )

हुं तर्फे स्यात् तर्के वर्थ में—(!)हुम्।

( एकं रात्रेखसाने )

उपा रात्रेरवसाने

रात्रि के श्रन्त का नाम—(१) उपा। यथा—'उपातनो वायुः'।

( एक नमस्कारे )

नमा नती ॥१=॥

नमस्यार अर्थ में —(१) नम । यथा— 'नमो जदारवरेवाय' ॥१=॥

( एकं पुनर्धे )

વુન**ર્ધ્યૅડ**ફ્

पुनः 'प्रथं ने—(१) 'प्रच । जैसे-'मूखें।ऽपि नावननाते (हमंग विद्वान्' ।

> ( एकं निन्दावाम् ) दुष्टु निन्दायाम्

निन्दा पर्य ने—(१) दुग्द्व । यथा— 'दुग्द्व नज्ञत्यम्' ।

( पृथ्वं प्रशंसायाम् )

सुख् वर्यसने।

प्रातः । जैसे—'प्रने नृपाणामय तोरणाद्वहिः।' 'नः पठेत्प्रातक्त्थाय' 1 ( एकं सामीप्ये )

( एक सामीप्ये ) निकपाऽन्तिके ॥१८॥

समीप अर्थ में १ नाम—(१) निक्या ॥१६॥ (त्रीणि वर्षस्य)

परुतपरार्थेषमोऽच्दे पूर्वे पूर्वतरे यवि ।

वीते परसाल का नान—(१) पहत्।

गत वर्ष से भी पहले वर्ष परिकार काइ 🖼 नाम—(१) परारि।

वर्तमान वये का १ नान-(१) इयनस्।

( एकं विस्मबद्दील में ) अचात्राहि

'त्राज के दिन' इस ऋषे में १ राम-(१) असा।

( सप्त प्रवित्रन् हिने हनाहर्षे )

अप पूर्वे हीत्यादी पूर्वोत्तरायस्य क्रम

तथाऽघरान्यान्यतरेतरात्व्वेषुरात्यः।

'प्वेंऽहि' ऋते ऋते ने द्वे ऋते ऋदे हे

यस् प्रत्यय काने पर बुवेट्टा ऋते कार कह

होते हैं। जैसे एवं दिन के अने ने-(1) न्हेंदूर । अगते दिन के अमें ने-(1) क्लेंद्र । अस

दिन के अप में—(1) कर्ता है की लाइ— 'अगंदा' 'कर्ताह्य' कर्ताह्य' क्रिक्ट्स के (दे तक स्तारक्षेत्र)

उमयवुक्षास्यवः

( एकमागामिन्यहनि )

श्रनागतेऽह्नि श्वः

त्र्यानेवाले कल का नाम—(१) रव । (एकं इवःपरेऽहनि)

परश्वस्तु परेऽहनि।

श्रानेवाले परसों का नाम—( । ) परश्व । जैसे-'श्रद्यश्वो वा परश्वो वा सर्व कार्य भविष्यति ।'

( द्वे तस्मिन्काछे इत्यर्थे )

तदा तदानीम्

उस समय के श्रर्थ में २ नाम—(१) तदा (२) तदानीम ।

( द्वे एकस्मिन्काले इस्यर्थे )

युगपदेकदा

एक समय के अर्थ में २ नाम—(१) युग-पत्(२) एकदा।

( द्वे सर्वस्मिन्काळे इत्यर्थे )

सर्वेदा सदा ॥२२॥

्रस्व समय के अर्थ में २ नाम—(१) सर्वदा (२) सदा ॥२२॥

( पंच अस्मिन्काले इत्यर्थे )

पति सम्प्रतीदानीम्धुना साम्प्रतं तथा।

इस समय के ऋर्थ में ५ नाम—(।) एतर्हि (२) सम्प्रति (३) इदानीम (४)

श्रधुना (५) साम्प्रतम्।

दिग्देशकाले पूर्वादौ प्रागुद्वप्रत्यगाद्य:॥२३।

पूर्व आदि देश, पूर्व आदि दिशा, पूर्व आदि काल के अर्थ में प्रत्यक् आदि शब्द होते हैं। जैसे पूर्व देश, पूर्व दिशा और पूर्वकाल के अर्थ में प्रत्य

में---प्राक्।

ं उत्तर देश, उत्तर दिशा श्रौर उत्तरकाल के श्रर्थ में—उदक्।

- । इत्यव्ययवर्गः ॥४॥

धथ लिङ्गाद्संग्रहवर्गः ॥४॥

सिल्ङ्गशास्त्रैः सन्नादिक्तचितसमासनैः।

श्रनुकैः सम्रहे लिङ्गं संकीर्णंवदिहोन्नयेत्॥१॥

पाणिनि श्रादि व्याकरणशास्त्र के रचियता
सुनियों ने 'सन्' श्रादि प्रस्थय से बने हुए 'चिकीर्षा'
श्रादि शब्दों से, कदन्त प्रत्यय से बने 'अपाक'
श्रादि शब्दों से, तद्धित प्रत्यय से बने 'अदन्तोत्तर
पदो द्विगु ' श्रादि से समास करके बने शब्दों
तथा इनके श्रादिकि—जिनके लिज्ज के विषय
में श्रवतक स्पष्ट लिज्ज निर्देश नहीं किया गया था,
उन शब्दों का—इस 'लिज्ज संग्रहादिवर्ग' में सम्रह
किया जा रहा है। जिस तरह कि संकीर्णवर्ग में
प्रकृति-प्रस्थय श्रादि से लिज्ज की कल्पना की जा
चुकी है, उसी तरह इस वर्ग में भी कल्पना करनी
चाहिए। प्रकृति के श्रर्थ मे जैसे—'श्रवर्चा पुंसि'।
प्रस्थयार्थसे जैसे—'स्त्रिया क्विन्'। इसी प्रकार जो
शब्द कियाविशेषणा के हैं, उनका एकत्व तथा

लिङ्गरोपविधिव्यापी विरोषेर्यंचवाधितः।

इत्यादि ॥१॥

नपुंसकलिङ्गता होती है। जैसे-'शोभन पचति'

पहले के वर्गों में कृदन्त, तिद्धत तथा समास के प्रत्यों से बने हुए जिन राब्दों का लिङ्गनिर्देश किया जा चुका है, उनके श्रतिरिक्ष लिङ्ग लिङ्गरोष कहे जाते हैं। यदि यहाँ श्रीर पूर्वोक्ष विशेष इसमें वाधक न हों तो उस लिङ्गशेष का विधान व्यापक होगा। यानी पूर्वोक्ष तीनों काएडों में उसकी पहुंच होगी। कहने का मतलब यह कि इस उत्सर्गीभूत लिङ्गविशेषविधि में स्वर्गोदिवर्ग श्रपवादस्वरूप हैं। पुनक्किदोप से वचने के लिए श्रीर विस्तार मय से यहाँ पूर्व में कहे हुए विशेषों को नहीं दुहराया जा रहा है। जैसे कि स्वर्ग के पर्यायवाचक शब्द यहाँ पुँक्षिङ्ग कहे जायंगे। यह पूर्वोक्ष 'द्योरिवो द्वे, स्निया कीचे निवष्टपम्' का श्रपनवाद है। यदापि पहले भी लिङ्गनिर्देश कर श्राये

हैं, फिन्तु जिन राज्यों की लिजविवेचना नहीं हो सकी थी, यहाँ उनकी विवेचना की जायगी। इस तरह इस वर्ग में लिफसमह ही प्रधान विषय है। स्थियामी ट्रिंगिमें काच्यु संयो निप्राणिनाम च। २

'लियाम्' यह श्राधिकार १० वं रलोक के मंगी राज्य पर्यन्त चलेगा। जिन राज्यों के श्रम्त मं ईकार या ककार है श्रीर जो शब्द एक श्रम् के हैं, वे श्लीलिश है। जैसे—धी श्री मू श्रू श्लीह। ची श्लाह में 'इत कतीर' से वाधितन के कारण नाज्य लियान है। श्लीर जो प्राणी योनियुक है, वे भी श्लीलिश ही होंगे। जैसे—माना दृष्टिल, पेनु श्लाह में 'रासा' पुन्मिन' कलन राष्ट्र के जिए। में 'बल्न श्लीलिश ही होंगे। जून नवुंगक-लिश का पाठ गापक है। इसी प्रकार श्लन्यत्र नी विनार कर लीजिएगा॥२॥
सामविश्वासिशायल्खीवीए।दिश्लनदीहियाम।

गाव, वर्म, समृद् तथा खार्थ अर्थ में नत्प्रस• यान्त राज्द झांलित होते हैं। नाव प्रर्व में जैसे-शुक्रता। दर्भ अधे में जिले-प्रावाणता। लम्ह अधे में-प्रापता । स्वाधे अर्थ में -देवता । प्रनद अर्थ में य, दनि, कथा श्रार भ प्रत्ययान्त शब्द सोक्षिप्त होते हैं। जैसे-'पाशाना ममूह ' इनमे 'पाशा-दिस्यो य 'इस पाछिनीय सूच से च प्रसाय होने पर छोलिङ में 'पाश्या' यह रूप होता है। उधी तरह वात्या । 'यनाना तमृहः' इनमें 'यातादिन्य इनि" दम मूत्र से इनि प्रश्य होने पर छोखिन्न में गतिनी रूप दोना है। स्य शब्द से 'स्थादिन्य ह्याच ' इन मृत्र से स्थान् प्राथय होनेपर क्षालित में रघडव्या स्ता दाना दें । इसी तरह गोन्ना भी भानमा । बेर तथा मैधुन यर्भ में प्रमुक्त बुन, प्रत्यास्त क्रांसिष्ठ होता है । येथे—'निष्नमा

त्रर्थ में जैसे-नारी, शिवा, ब्रह्मवधूः । स्थावर त्रर्थ में जैसे-कदली, माला, कर्कन्यू ।

तत्कीडायां प्रहरणं चेन्मौष्टापाल्ळवा सदिक्४

यहाँ 'तत्' शब्द से मुष्टचादिका संकेत हैं। इससे इसका यह अर्थ है कि मुक्का मारना आदि खेलवाड़ के अर्थ में या प्रत्यय प्रयुक्त हो तो वह स्नीलिज्ञ हो जाता है। यहाँ 'तदस्या प्रहरण कीडाया या ' इस सूत्र से या प्रत्यय होता है। स्नीलिज्ञ में 'दाएडा, मौसला' यह रूप होता है। इसी तरह 'पल्लव प्रहरणमस्या कियाया पाञ्चव '॥५॥

घोञो त्रःसा कियास्यां चेहाएडपाता हि फाल्गुनी श्यैनपाता च मृगया तैलम्पाता स्वधेति दिक् ।६

फालगुन्यादि श्रथं में घञनत से विहित ज-प्रत्ययान्त शब्द स्त्रीलिङ्ग होते हैं। जैसे—दगड-पातोऽस्या फालगुन्या दाग्रडपाता फालगुनी। इसी तरह—श्येनपातोऽस्या क्रियाया श्येनम्पाता मृगया, तिलपातोऽस्या क्ष्याया मेंसलम्पाता मृगता, मुसलपातोऽस्या क्षियाया मेंसलम्पाता भूमि। बहुतेरे देशों में फालगुन की पूर्णिमा को लोग खंडे से खेलते हैं, इसलिए दिक् शब्द से 'दाग्रड-पाता' श्रादि उदाहरण भी होते हैं, यह सूचित किया है।।६॥

स्त्री स्यात्का चिन्मु णाल्या दिचिवचा पचये यदि। यदि किसी वस्तु की श्रल्पता विवचित हो तो

मृणाली त्रादि शब्द स्रीलिङ्ग होते हैं। जैसे— त्रलपं मृणाल मृणाली। त्रादिशब्द से—हस्वो वंशो वंशी। इसी तरह-कुम्मी, प्रणाली, छत्री, पटी, तटी, मठी त्रादि भी जानना चाहिए। हस्व त्र्यं में 'कन्' प्रत्यय होने पर भी स्रीलिङ्ग होता है। जैसे—पेटिका। इस श्लोक में 'क्रचित्' शब्द इसलिए पड़ा है कि जिससे 'कल्पो वृच्चो वृच्क.' श्रादि शब्द स्रीलिङ्ग न मान लिये जायं।

छंका शेफालिका टीका घातकी पञ्जिकाऽऽढकी ॥७॥ पहले 'डचाबूडन्तम' श्रादि कह श्राये हैं, इसलिए कान्त श्रादि कम से स्त्रीलिङ्ग में कहे हुए कुछ राब्दों का समह करते हैं। जैसे—लका (रावण की नगरी), शेफालिका, टीका (विषम पद की व्याख्या), धातकी (श्रावला), पजिका (सब पदों की व्याख्या) श्राढकी (तरोई) ॥७॥

सिध्रका सारिका हिका प्राचिकोल्कापिपीलिका तिन्दुकी कणिका भगिः सुरंगास्चिमादयः॥

तन्द्रकी कांगिका भगिः सुरंगासूचिमाढयः॥ सिधका ( एक प्रकार का वृत्त ), सारिका

(मैना), हिका (हिचकी), प्राचिका (वनमक्खी), उल्का (तेज का समूह), पिपीलिका (चींटी)

तिन्दुकी (तेंदु), किएका (परमासु), भगि (कुटिलता), सुरंगा (बिल या सुरंग), सूचि

( सुई ), माढि ( पत्ते का सिरा, ढेपुनी ) ॥=॥ पिच्छा वितएडाकाकिएयश्चूर्णि. शाणी हुणी दर्त्।

सातिः कन्था तथाऽऽसन्दी नाभी राजसभाऽपि च ॥०॥

पिच्छा (सेमर की गोंद या भात का माड़ ), वितएडा (बकवास ), काकिणी (एक तोले की चौथाई), चूिण (चूिणका), शाणी (सन का वना हुआ एक प्रकार का कपड़ा—टसर ), द्रुणि (कछुही), दरत् (म्लेच्छ जाति), साति (अन्न-दान), कन्था (बिछौना), आसन्दी (वेंत की चटाई व कुर्सी), नामि (वेंद्री, अझिवेरोष), राजसभा (कचहरी)॥६॥

भारळरी चर्चरी पारी होरा छट्टा च ासध्मछा।

लाज्ञा लिज्ञा च गगद्भषा ग्रध्नसी चमसी मसी ॥१०॥

मासरी (मॉमा ), चर्चरी (ताली बजाना ), पारी (हाथी के पैर में वंधा हुआ रस्सा ), होरा (लग का आधा ), लट्वा (नर गाँरैया ), सिध्मला (सूखी मछली ), लान्ना (लाख-लाह ) लिन्ना (लीख—जूँ का अएडा ), मएङ्ग्पा (जल-दूध

धादि सुत्र में नरकर कुल्ला करना), एप्रची ( एक प्रसार या बानरोग, जो जांच की जोब में होता है ) चमधी (यद्भगत्रवियोप = पीठी) मधी (स्याही) ॥१०॥

( इति छोलिशसमह । )

या श्रिपद्मर है। देवना या देत्यों के पर्यापनाची । जिनने भी शब्द तथा मेद हैं श्रीर उनके जो ! मेद पा कियी श्रादि हैं। यापक राज्या के श्राक्तिक श्रानुत्तर हैं, ने तब पुल्लिन हैं। देवताओं के पर्याप- े नव शन्द पुश्चित्र हु ॥११॥ याची शब्द-श्रमर, निर्नर, देव, महत् श्रादि । कर-गग्डीष्ठ-दार्वन्त-कएठ देश नधा-स्वनाः । दै। इनके मेर तृषित, साध्य, इन्द्र, मकत्वान्, मपवा, नुर,नुर्य, व्यर्थना, हाहा, हुह, नुम्बुन

श्रादि इनते पुंस्त में वाधक है। कल, विष्ट, समय श्रार उनके नेद, मान, पद्म, श्रान श्राहि इ । दिन त्रोर निधि प्रादि उनके यापक हु। प्रति, लज्ञ, मगडलाय श्रीर इनके मेद नन्दक, चन्द्रांस आदि पुंस्त्वे समेदानुचराः सपर्यायाः सुरासुरा. । १ । 'करित्रम्' यह इसके पुल्य ने प्रापक है। सर, स्वर्गयागाद्रिमेघाव्यिद्वकालासिशरारयः॥११॥ वाग, विभिन्न आर इनके नेह नाराव, डालड, नव प्राने के २१ वे ओक तक 'पुस्त्वे' इस बाक्य । प्रादि ह । 'दणुईयो ' यह काका इस के पुस्ता में वायक है। अर्त, शन, अराति खाड़ि चोर इनके ंग्रहाहान्ताः द्वेडभेदा राषान्ताः वागसंय्यकाः १२

हर, ( राज-ध्रत Tax, हिस्टा और बार)

श्रीर श्रन्नन्त जैसे—कृष्णवर्त्मा, प्रतिदिवा, मघवा, लोम, साम, वर्म श्रादि । श्रप्सरस् श्रीर जलीकस् ये दो स्नीलिङ्ग के शब्द तथा स्रमनस्, लोम, साम, वर्म, ये नपुसक लिङ्ग के शब्द पुस्तव के वाधक हैं । 'तु' श्रीर 'रु' जिन शब्दों के श्रन्त में हो, वे भी पुँल्लिङ्ग होते हैं । किन्तु कशेरु श्रीर जतु शब्द को छोड़कर ही पुस्तव होता है । जैसे—हेतुः, सेतुः, धातुः, कुरुः, मेरुः, त्सरुः । कसेरु (श्रह्थिवशेष) जतु (लाचा) यहा पुस्तव न हे।कर नपुंसकता ही रहती है ॥१३॥

# कषणभमरोपान्ता यद्यद्न्ता श्रमी श्रथ । पथनयसटोपान्ता गोत्राख्याश्चरणाह्वयाः ॥१४॥

कष या भ म र ये श्रक्तर जिन श्रदन्त शब्दें। के श्रन्त में हें। तो वे पुँल्लिक्न होते हैं। कान्त जैसे—श्रद्धः लेकाः, श्रकः, स्फटिकः श्रादि। षान्त-माषः, तुषः, रोषः श्रादि। ग्रान्त-पाषायः, ग्रुगः, श्रुगः, श्रादि। भान्त-दर्भः, सरभः, गर्दभः श्रादि। मान्त-होमः, श्रामः, गुल्मः, धूमः श्रादि। रान्त-मार्भर, समीरः, शीकरः, श्रादि।

इसी तरह प थ न य स ट ये छ अस्र जिन शब्दों के अन्त में हीं, वे भी पुँक्लिक है।ते हैं। पान्त शब्द जैसे—यूपः, कूपः, सूपः, कलापः आदि। थान्त-सार्थः, नाथः, शपथः आदि। नान्त—इनः, अपघनः, जनः आदि। यान्त-अपनय, विनय, प्रणय आदि। सान्त-रसः, हासः, पनसः आदि। टान्त-पटः, सटः, करटः आदि। जिनसे वंश की प्रसिद्धि हो, वे भी पुँक्लिक होते हैं। जैसे—भरद्धाजः, करयपः, वतसः। वेद की शाखाओं के सभी नाम पुँक्षिक होते हैं। जैसे—कठ, कलापः, वहुनः आदि।।१४॥

### नाम्न्यकर्तंरि भावे घञ् जन्नङ्ग्रघाथुवः । ल्युः कर्तरीमनिज्भावे को घाः किः प्रादितोऽन्यतः

कर्ता से मित्र कारक, संज्ञा या भाव मे विहित घन् श्रादि सात प्रत्यान्त शब्द पुॅल्लिङ्ग होते हैं। घन्प्रत्यगान्त जैमे—'प्रसीदन्त्यस्मिन्मनासि

प्रासादः ' 'प्रास्यत इति प्रासं ' 'विदन्त्यनेन वेदः' 'प्रपतत्यस्मातप्रपात " श्रादि । भावप्रत्यसान्त जैसे-पाक , त्याग , रोग आदि । श्रच्य्रत्ययान्त-जय, चय, नय श्रादि। श्रप्प्रत्ययान्त-कर , गर ॥ जव , लव श्रादि । नङ् प्रत्ययान्त जैसे—यज्ञ , प्रश्न श्रादि । नड् यह उपसन्तरण है, इस लिए 'खप्र' भी पुँल्लिप्त ही माना गया है । गुप्रत्ययान्त--'न्याद ' श्रादि । घप्रत्ययान्त-'उररछद ' आदि । अधुच प्रत्ययान्त—'वेषधु ' त्रादि । कर्ता में प्रयुक्ते ल्यु प्रत्यय भी पुँल्लि ह होता है। जैसे-नन्दनः, रमण , मधुसूदनः श्रादि । भाव श्रर्थ में प्रयुक्त इमनिच् प्रत्यय भी पुँ लिलङ्ग हैं। जैसे-प्रियमा, महिमा, श्रादि । भाव में प्रयुक्त क प्रत्ययान्त <sup>जै</sup>से—श्राख्त्य । प्रस्थ त्रादि । प्र त्रादि उपसर्ग त्राथवा कोई भी शब्द त्रादि में हा तो घुसंज्ञक धातु से विहित कि प्रत्यय पुँल्लिङ्ग होता है। दारूप श्रौर धारूप घातु घुसज्ञक माने जाते हैं । जैसे-प्रिध, निधिः, श्रादि । 'श्रन्यत ' इस वाक्य से 'जलिध ' यहा भी कि प्रत्यय पुॅल्लिझ ही है ॥१५॥

## द्वन्द्वेऽश्ववडवावश्ववडवा न समाद्दते। कान्तः सूर्येन्दुपर्यायपूर्वोऽयःपूर्वकोऽपि च॥

समाहार के अतिरिक्त द्वन्द्व समास में अरव-वडव शब्द पुँल्लिङ है।ता है। समाहार में 'अश्वववडवम्' यही होता है। सूर्य या चन्द्रमा के पर्यायवाचक शब्दों के अन्त में कान्त शब्द प्रा है। तो वह पुल्लिङ्ग होता है। जैले—सूर्यकान्तः, चन्द्रकान्त, अर्वकान्त, इन्दुकान्त, सोमकान्त आदि। अयस् शब्द या इसके पर्यायवाची शब्दों के अन्त में कान्त शब्द पद्मा हो तो वह भी पुँक्षिङ्ग होता है। जैसे—अयस्कान्त, लोहकान्तः आदि॥१६॥ वटकश्चानुवाकश्च रिल्ठकश्च कुरुक्तः। पुङ्को न्युक्तः समुद्रश्च विटपष्ट्घटाः खटः॥१८॥

अव थोड़े से ककारान्त कम से पुँचितक शब्दों का संग्रह करते हैं। जैसे-वटक (वड़ा)। श्रनुवाकः (वंदका श्रम)। रक्षकः (कम्बल)। इट्राहः (इच श्रार लताश्रों की माईं)। पुंचः (बाणका मृतभाग)। न्युङ्ग (क्षामवेदका श्रोद्धार)। समुद्रः (संपुटक, पेटारा)। विटः (भूतं)। पटः (पीदा)। घट (तराज्)। सट (श्रंभकारपूर्ण क्रा)॥१७॥

कोहारघटरहाध विग्डगोग्डविचग्डवत्। गदुः करग्डो लगुढो वरग्डथ किणो घुणः १=

कोर (नागर, क्रुप, दुर्गपुर)। श्ररपरः (घाट, ख्रुट)। इह (बानार)। विग्रः (मिरा आदि एक्तिन फरके बांबना, शरीर)। गोगट (नामि, नीन जाति का मनुष्य)। विनग्रः (उदर)। ये श्रीर श्रांग करे जाने शांत गर्छ शांदि शब्द भी श्रीक्ष दें। नद (गल्यग्रः, कुवदा)। करग्रः (मपुरांग, यांग का बनी मारोजी)। नपुर (पांस का लाठी)। वरग्रः (जुद का राग)। विग्रः (भागप्रदिध, धाल का लेशान)। पुग्र (भुन, बाद का पीदा) तरवा

रतिसीमनाहरितो - रोमन्धोद्गीधबुदुबुद्गः । कासमग्रीद्वदः इन्दः फेनस्त्रुधी सम्मार्थः १६ चुकः ( एक प्रकार की नाजी, चूक, ध्रमचरेत )। गोनः ( गोलाक्षर पिग्ड )। हिनुनः (मेहारर ना रंगने का चामान )। पुरुतः ( क्रानः, सुन्दर ब्राह्ति )।

वेवाल्मल्लमल्लाधः पुरोडाशोऽपि पहिराः । कुल्मापो रमसधीय सकटाहः पतद्ग्रदः ॥२२॥

चिवायी तालः प्रतिष्टा यस्तामी देताल " दानी जिन राप में भूत का प्रभेश हो गया है। नव्नाः भान् )। महनः (याहु पुन में निपुण्य, पहन्तान)। पुरी हाशः (एड प्रहार का हृषि, जाडीर, मोनरम, द्वाननेष मानमी)। परिशाः (एड प्रहार हा वस्त, पटा वनेटी)। कृण्य (प्रशाः पद्याः ग्रांगः जी, पराय उन्हरः, सन्ना)। पन्न (द्वां, देन)। महणद्यः (क्ष्ण वनेत्रः)। प्रदृष्ट (पीटात् ) प्रदृष्ट

(शी पुले प्रमध्दः)

विह्योनेऽन्यथ सारम्यपणंत्रवत्रदिमोदकम् । श्रीतोष्णमोत्रदिधरमुस्मितित्रविगं बळम्॥२२॥

्रमा वेड के दिविने इस शहर का, या साल क्यों नोड के 'क्या दिस्म' इस कहर बड ,फलहेमशुल्बलोहसुखदु:खशुभाशुभम् । जळपुष्पाणि ळवणं व्यञ्जनान्य गुलेपनम् ॥२३॥

, फलम् , कपित्थम् , आदि फलवाचक सभी शब्द । हेम, सुवर्णम्, कनकम् आदि । शुल्वम् (तामा) ताम्रम् श्रादि। लोइम्, कालायसम् श्रादि । सुखम् , शर्मे, शातम् श्रादि । दुःखम् , कृच्छम्, कष्टम् श्रादि। शुभम्, कल्याणम्, कुरातम् त्रादि । त्राशुभम् , त्राकल्यागाम् त्रादि । जल मे उत्पन्न होनेवाले फूल-कुमुदम्, कह्वारम्, उत्पत्तम् श्रादि । लवगाम्, सैन्धवम् श्रादि । व्यञ्जनम् (दाढी-मूँछ, चिह्न, भोजनविशेष) तैमनम्, निष्ठानम् श्रादि । श्रनुलेपनम्, क्कुमम् आदि समी शब्द नपुसकलिङ्ग हैं ॥२३॥

कोट्या शतादिसंख्याऽन्या वा छत्ता नियुतंच तत् द्रघच्कमसिसुसन्नन्तं यद्नान्तमकर्तरि॥२४॥

कोटि (करे।इ) से भिन्न शतं सहसं त्रादि जितने भी संख्यावाचक शब्द हैं, वे सभी नपुंसकलिज्ञ हैं। लचाशब्द विकल्प से नपुंसक लिक्न होता है। त्रचशब्द का पर्यायवाची नियुत शब्द नित्य नपुसक लिङ्ग है। इनके श्रतिरिक्त असन्त, इसन्त, उसन्त और श्रन्नन्त जितने भी दो श्रच वाले शब्द हैं, वे सब नपुसक लिझ हैं। श्रसन्त में जैसे-पय, यश, तेज, तम श्रादि। इस=न-सर्पि , हवि , शोचि श्रादि । उसन्त-वपु , यजु , श्रादि । श्रन्नन्त-चर्म, शर्म, साम, नाम श्रादि । कर्तृवर्जित श्रर्थ में श्रनान्त (श्रन+श्रन्त) शब्द हैं, वे भी नपुंसक लिक्न हैं। जैसे-गमनम्, मरणम्, दानम्, करणम्, वरणम् श्रादि। यदि इसमें 'श्रकर्तरि' यह वाक्य न कहते तो 'इध्मवश्वन " नन्दन रमगा " श्रादि भी नपुंसक लिङ्ग हो जाते २४ त्रान्तं सलोपघं शिष्टं रात्रं प्राक्संख्ययान्वितम् पात्राद्यदन्तैरेकार्थो द्विगुर्लक्यानुसारतः ॥२४॥

जिन शब्देा के अन्त में 'त्र' अत्तर पहे, वे सव शब्द नपुंसक लिङ्ग होते हैं । जैसे-पात्रम् , वहित्रम्, गात्रम् , वस्नम् , मित्रम् त्रादि । त्रान्तिम

श्रचर के पूर्व वर्षा के। उपधा कहते हैं। सा जिन शब्दों मे 'स' उपधा में हा, वे नपुंसक तिज्ञ होते हैं । जैसे—विसम्, श्रन्धतमसम्, श्रादि जिन शब्देा के उपधा में 'ल' हा वे भी नपुंसक होते हैं। जैसे--कुलम्, मूलम् श्रादि। 'शिष्टम्' इस पद का तात्पर्य यह है कि जा पहले नहीं गिनाये हैं वे, श्रौर जे। गिनाये जा चुके हैं, वे सभी अवाधित त्रान्त शब्द नपुंसक जिल्ल होते हैं। सख्या युक्त रात्र शब्द भी नपुसक होता है। जैसे—न्त्रिरात्रम्, पञ्चरात्रम् । 'संख्ययान्वितम्' न कहते तो 'श्रर्धरात्र , मध्यरात्र \* त्र्यादि शब्द मी नपुसक लिङ्ग हा जाते। श्रदन्त पात्र श्रादि शब्देा के साथ शब्दार्थ में जा द्विगुसमास होता है, वह भी नपुसकिता ही होता है। जैसे-पश्च-पात्रम्, चतुर्युगम्, त्रिभुवनम् आदि। इस स्रोक में 'एकार्थ ' न कहते तो 'पश्चकपाल पुराेडाश ' भी यह नपुंसक लिङ्ग है। जाता । क्यों कि यहा एकार्थ में नहीं, बल्कि तद्धितार्थ में द्विगु समास हुआ है। 'लच्यानुसारत' न कहते तो 'त्रिपुरी, पश्चमूली, त्रिवली' ये शब्द भी नपुंसक लिङ्ग हो जाते ॥२५॥ द्वन्द्वेकत्वाव्ययीभावौ पथः संख्याव्ययात्परः । षष्ठ्याच्छाया बहुनां चेद्विच्छायं संहतौ सभा२६

त्रितीयं काण्डं

जहा द्वन्द्वसमास की एकता हे। श्रीर श्रव्ययी-भाव समास हा, वहा भी नपुंसकतिङ्ग होता है। द्वन्द्व की एकंता जैसे-पाणिपादम् , शिरोप्रीवम्, मार्दञ्जिकपागाविकम्। श्रव्ययीभाव समास जैसे-श्रिधित्रि, उपगन्नम् । सख्या श्रीर श्रन्यय से परे पथिन्शब्द नपुंसक लिङ्ग होता है। जैसे-दि-पयम् , त्रिपथम् , चतुष्पथम् , विपथम् , कापथम् । यदि 'संख्याव्ययात्' ऐसा न कहते ते। 'धर्मपथ, योगपथ <sup>।</sup> यह भी नपुसक लिन्न हो जाते । समास में पृष्टीविभक्तथन्त से परे छाया शब्द यदि वहुतों से सम्बन्ध रखनेवाला है। तो नपुंसक लिक्न होता है। जैसे-'वीना पिच्चाणा छाया विच्छायम्' इक्तच्छायम् श्रादि । 'वहनाम्' ऐसा न कहते तो

राजस्यम् (जिस यज्ञ में कि राजा सोमलता के रससे स्नान करता है) । वाजपेयम् (जिस यज्ञ में राजा श्रन्न से वनी मिदरा से स्नान करता है)। किन की बनायी हुई पदसमूहात्मक 'गय' किनता श्रीर श्लोकात्मक 'पय' किनता। माणिक्यम् (मिण या मिणिपुर नामक नगर में उत्पन्न होने वाली वस्तु)। भाष्यम् (जिसमें सूत्र के श्रर्थ का वर्णान किया जाता है)। सिन्दूरम्। चीरम् (सावी)। चीवरम् (मुनिया के पहनने का वस्त्र)। पिज्ञरम् (पिंजवा)। ये सभी शब्द नपुंसक लिज्ञ हैं ॥३१॥ स्नोकायतं हरितालं विदलस्थालबाह्निकम्।

लोकायतम् (चार्वाक का शास्त्र)। हरितालम् (एक प्रकार की धातु)। विदलम् (वाँस की पत्ती का बना हुआ पात्रविशेष)। स्थालम् (वड़ा भदेला)। वाह्निकम् (कुंकुम आदि)ये भी शब्द नपुसक लिङ्ग हैं।

(इति नपुंसकलिज्ञसम्रह )

## पुंनपुंसकयोः शेषाऽर्धंचेपिएयाककएटकाः ३२

यहाँ से अगले 'चमसचिक्कसों' इस ३५वें श्लोक तक पुंनपुंसकयों इस वाक्य का अधिकार रहेगा अर्थात् इसके अन्तर्गत सभी शब्द पुंक्षिष्ठ और नपुंसक दोनों होंगे। पहले जो शब्द गिनाये जा चुके हैं, उनसे वाकी वचे पुंनपुंसक लिक्ष होंगे। जैसे—निधिवाची शङ्क और पद्म शब्द एकमात्र पुँक्षिक्ष होंगे, किन्तु कम्बु और वद्म सवद वाची शंख और पद्म शब्द पुँक्लिक्ष और नपुंसक दोनों होंगे। पहले गिनाये हुए शब्दों में भी जहाँ पर्याय में मेद पड़ेगा, वह शब्द पुंनपुंसक दोनों होगा। अर्धर्च (ऋचा का आधा भाग)। पिएया-

। 'राजा स्वाराज्यकामो राजसूयेन यजेत ( रातपथ मा० ५, १, १, १२ ) 'बिरमन् सर्वे सम्मवित यश्च सर्वत्र पूज्यते । यश्च सर्वेश्वरो राजा राजसूय स विन्दति ॥' ( महा० समा० १३, ४ ) माष्यलचणम्—सूत्रार्थो वर्णयेते यत्र वाक्ये. सूत्रानुकारिभिः । ।स्वपदानि च वर्ण्यन्ते भाष्य माध्यविदो विदु ॥ कम् (कुटे तिलका तिलकुट ) । कराटकम् (लोम-हर्ष, चुद्रशत्रु )॥३२॥

मोदक स्तर्गडकष्टङ्कः शाटक. कर्पटोऽर्श्वदः। पातकोद्योगचरकतमालामलका नडः॥३३॥

मोदक. (लडडू, प्रसन्न करनेवाला)। तएडक (दएड)। टक्कु (पत्यर काटने की टाकी छीनी)। शाटक (साबी)। कर्पटम (स्थानविशेष)। किसी किसी पुस्तक में 'खर्वेटम्' यह पाठ है जिसका मतलव है, किसी शहर के नजदीक पर्वत और नदी के समीप का गाव। अर्वुदम् (दस करोड़ की सख्या, पर्वत विशेष)। पातकम् (ब्रह्म हस्या आदि अपराध)। उद्योग (उत्साह)। चरकम् (वैद्यक का शास्त्रविशेष)। 'वरकम्' पाठ में 'सिला हुआ कपड़ा' यह मतलव होता है। तमालम् (इन्न विशेष, तमाख्)। आमलकम् (आवला)। नड (विल का भीतरी भाग, एक प्रकार की नरई घास)॥३३॥

कुष्ठं मुएडं शीधु बुस्तं स्वेडितं सेम कुट्टितम्। संगमं शतमानामेशम्बछाव्ययतार्डवम्॥

कुष्ठम् (रागिवशेष)। मुराडम् (मस्तक) शीधु (मिदरा)। बुस्तम् (भुना हुन्ना मास, कटहल त्रादि फल का सार भाग) च्वेडितम् (वीर द्वारा किया हुन्ना सिंहनाद)। च्लेमम् (कुशल, प्राप्त वस्तु की रचा करना)। कुहिमम् (एक प्रकार की वीवार, फरावन्दी)। शातमानम् (१०० गुञ्जा की

२ प्राचीन मारत का प्राचीन सिक्का 'शतमान' था जो सुवर्ण का होता था। इसका उच्लेख न केवल पाणिति की श्रष्टाध्यायी (४,१,२७) और कात्यायन श्रोतस्त्र (१५,१८१-१८३) में पाया जाता बिन्क स्थल-स्थल पर शतपथ बाह्मण (४, ४, ३, २४, २६, ४, ५, ५, १६) में। उपरोक्त बाह्मण के १२, ७, २, १३ में कहा गया है कि 'सुवर्ण हिर्गय मनति रूपस्येवावच्छ ये शतमान मनति शतायुव पुरुष.'तथा (१३,२,३,२) में 'हिर्गय दिव्या सुवर्ण शतमान तस्योक्तम्।' श्रादि। कृष्ण यजुर्वेद तैत्तिरीयसहिता (३,२,६,३,२,३,१९,४) ने शतमान का उच्लेख किया है। मनु और याद्मवल्मय के समय यह सिक्का सम्मवतः चौंदी का हो गया था।

तील स सुर्गण हा गोल निका)। अर्मम (श्राय का रोग)। सम्वतः (रम विरोप श्रीर पावेय)। श्रव्ययम (त्यर्गादनिपातवाचक शब्द) । तार्डवम् (एक प्रचार का नाच )॥ ३४॥

कविय कन्दकर्पासं पारावारं युगन्धरम्। यूपं प्रश्रीयपात्रीय यूपं चमसचिकसो ॥३४॥

र्रायम् (घोद की लगाम)। (स्रन, दमल की जद खादि)। कार्पायम (मती फपदा)! पारावारम् (सगुद्र, नदी हा इमवार श्रीर उसपार हा तट )। युगधरम् (हूनर) यूपम् (यज्ञ का अपनेद। प्रप्रीयम् (पेद ही फुनमी या महरोतमा ) पात्रीयम (यश हा पात्र विशेष )। यूपम् ( माँदा । चमनन नियसम् (पानिशीप ॥३५॥ श्रघंचादी पृतादीनां पुंरत्वारा वैदिकं ध्रुवम् । तप्रोक्तिह लेक्डिपिनचेदस्यस्त शेवचत ३६

हो जाते हैं। जैने-इन्द्र इन्हाएँ। मतुलः मातुर्खा । मरल हादि शन्द सोष्टुंन्ति" रेप्नें होते ह । मरलकः (बेला फुल)खीलित म महिन्स ॥३आ ऊर्मिर्वराटकः स्वातिर्वर्णको साटिसम् । मुपा स्पाटी कर्कन्धूर्यष्टि. शाटी कटी उटी ३= काँमें: (तहर) । वसाटकः ( मीमी ) । झीरित्र

में-बराटिश्च। स्माति (नस्त्रविरोप)। वर्णेडः ( यन्दन ) । साटलिः (भौरवाद्वविदीय) । मनः (स्वातभुत्र आहि चीदह मनु अवदा मन्त्र)।

मृपा ( मोना प्रादि गलाने की परिवा ) । स्पादी (पॉरमाएविशेष) । इंब्ल्स् (नेर) । तीक (जाय) ।

राष्ट्री ( मादा ) । हडी (शरीर हा चारार ऋषना कनर)। इटी (पत्तो हा बना घर) ॥३-॥

(इति छापुनशापसमदः)

स्त्रीनपुंसक्रयोगीयक्रिययोः ध्यन्क्रविद्य एम् ।

## श्चाबन्नन्तोत्तरपदो द्विगुश्चापुसि नश्च लुप्। निखद्रं च त्रिखट्घी च त्रितत्तं च त्रितस्यपि ४१

जहाँ श्रावन्त श्रीर श्रमन्त शब्द उत्तरपद में हों, ऐसा द्विगु समास पुलिङ्ग न होकर श्री श्रयवा हनपुसकिलङ्ग होता है। श्रमन्त उत्तर पद का श्रम्तिम नकार लुप्त भी हो जाता है। श्रावन्तोत्तर पद का उदाहरण जैसे—तिस्रः खट्वाः समाहता निखट्वम्। निखट्वी च। श्रमन्तोत्तर पद का उदाहरण जैसे—त्रयस्तचाण समाहताश्रितच्चम्। त्रितची च। यहाँ तच्चन् शब्द का श्रन्तिम नकार लुप्त है॥४१॥

(इति स्त्रीनपुंसकसमहः)

## त्रिषु पात्रो पुरी वारी पेरी कुवलदाडिमौ।

पात्र पत्ता, राजा का मंत्री,वर्तन शब्द से डा-डिम शब्द पर्यन्त सभी शब्द पुं-स्त्री-नपुंसक तीनों लिइहोंगे। जैसे-पात्री, पात्र', पात्रम् श्रादि। इसी तरह, पुटी, पुटा पुटम्। वाटी, वाटा (रास्ता, वरिषा किया हुत्रा) वाटम्। पेटी, पेटा, पेटम् (बेत या वॉस का बना पिटारा)। कुनली (बेर) कुनला, कुनलम्। दाडिमी, दाडिमः (श्रनार) दाडिमम्। (इति त्रिलिङ्गशेषसम्रहः)

परं लिङ्गं स्वमधाने द्वन्द्वे तत्युखपेऽपि तत् ४२

उभयपद प्रधान इतरेतर द्वन्द्व तथा तत्पुरुष "समास में श्रियन पद जिस लिइ में हो उस शब्द का वही लिइ मानना चाहिए। द्वन्द्व समास में जैसे—कुक्कुटमयूर्याविमे। मयूरी कुक्कुटाविमो। तत्पुरुष संमास में जैसे—वान्येनार्थो धान्यार्थ। सर्पाद्वीतिः सर्पभीतिः। सर्पभयम्। वाप्यश्वः श्रादि॥४२॥

श्रर्थान्ता प्राचलंप्राप्तापन्नपूर्वा परोपगा । तिद्वतार्थो द्विगु सख्यासर्वनामतद्नतका ४३

जिनके अन्त में 'अर्थ' शब्द हो, वे सभी शब्द पर्गामी शब्द के लिङ्ग विशेष्यालिंगवाले हो जायेंगे। जैसे—द्विजायाय स्पः। द्विजार्था यवाग्। द्विजार्थ पयः। प्रादि उपसर्ग, अल, प्राप्त और आपन शब्द

पूर्व में हों वे सभी शब्द पर शब्द के लिङ्ग की तरह हो जाते हैं। प्रादि पूर्ववाले शब्द जैसे-श्रितकान्तो मालामतिमालो हरः । श्रितकान्ता मालामतिमालेयम् । श्रतिमालमिदम् । श्रवकृष्टः कोकिलया अवकोकिलः । अलपूर्व वाला राव्द जैसे श्रल कुमार्ये इत्यलकुमारिरयम्। श्रलकुमारिरियम। श्रलकुमारि इदम्। प्राप्तजीविको द्विजः। प्राप्तजीविका स्त्री। प्राप्तजीविकमिदम्। इसी तरह श्रापन्नजीविक त्रादि । तदितार्थ द्विगु भी परविल्लङ्ग होता है। जैसे--पचकपालः पुरोडाशः। पचकपाल हिवः। सभी संख्यावाचक, सर्वनाम सज्ञक तथा जिनके अन्त में सर्वनाम सज्ज शब्द हो, वे शब्द पर-विलक्ष होते हैं। संख्यावाची जैसे-एकः प्रमान्। एक कुलम्। एका स्त्री। द्वी पुमासी। द्वे स्त्रियौ कुले च। त्रय पुरुषाः। तिस्र स्त्रिय । तीणि कुलानि । सर्वनाम जैसे-सर्वो देशः । सर्वा जातिः । सर्वे जलम् । जिनके अन्त में संख्यावाचक राब्द हैं-ऊनत्रय 🛮 ऊनतिस्र , ऊनत्रीणि । सर्वनामान्तक शब्द जैसे-परमसर्वः, परमसर्वा, परमसर्वम् ॥४३ बहुत्रीहिरदिङ्नाम्नामुन्नेयं तदुदाहृतम्।

बहुत्राहिरादेङ्नाम्नामुन्नय तदुदाहृतम् । गुणद्रव्यक्रियायोगोपाधिभिः परगामिनः ४४

दिखाचक नाम से भिन्न बहुत्रीहि अन्य लिङ्ग का हो जाता है। इसके उदाहरण की कल्पना स्वयं कर लीजिए। जैसे—बृद्धा भार्या यस्य स बृद्धभार्यः बहुधनः। बहुधनम्। बहुधना इत्यादि। यदि इस क्षोक में 'अदिइनाम्नाम्' यह वाक्य न रखते तो 'दिन्तिणस्याः पूर्वस्याश्च दिशोरन्तरालं दिक् दिन्तिः स्वृद्धां की बहुत्रीहि मे अन्यलिङ्गता हो जाती। वास्तव मे यहाँ परविलङ्गता होती है। गुणयोग, द्रव्ययोग या कियायोग से जो विशेषण होता है, वह जब जिस धर्मा मे प्रवृत्त होता है तो धर्मी का ही लिङ्ग उस विशेषण का भी हो जाता है। गुण-योग से जेसे—गन्यवती प्रथिवी। गन्धवानश्मा। गन्धवत्तुसुमम्। द्रव्ययोग से जैसे—दिण्डनी छी। कियायोग से जैसे—पाचिका छी। ॥४४॥

॥ श्रीः ॥ स्थय मूलस्थराब्दानामकारादिक्रमेण शब्दानुक्रमणिका

| शस्दः            | वृष्ट्र | यकोके :                | दाद्द'          | ઇપ્ર       | दलोक       | श्रद्ध                 | ŢĿÈ                 | इश्रह |
|------------------|---------|------------------------|-----------------|------------|------------|------------------------|---------------------|-------|
|                  | श्र     | 7                      | विभाइटक         | 160        | 36         |                        | 119                 | 5 *   |
| भ                | 381     | 11                     | निश्चात         | २३४        | યુષ        | भन्नपुरवात             | { 111               | 14    |
| धंश              | 212     | ٤٩ .                   |                 | <b>5</b> € | 4.1        |                        | (22.0               | 40    |
| ভায়             | 10      | <b>43</b> <sup>1</sup> | अक्षीय 🚪        | २०३        | ₩\$        | भप्र                   | 736                 | 161   |
| <b>सद्भेक</b>    | 141     | 114                    | <b>उन्नोट</b>   | 34         | <b>२</b> ९ | <b>अग्र</b> न          | 119                 | 43    |
| વંદાવતી          | 44      | 114                    | जझौहिणां        | 146        | 63         | चन्न<br>अप्रज्ञ≭नन्    | 116                 | **    |
| અંશુમલ્યાટા      | 9.8     | 114                    | संस्कृष         | २३३        | 44         |                        |                     | _     |
| <b>પ્રં</b> મ    | 188     | •6                     | अगान            | 4+         | ₹          | भग्ना सर्              | 164                 | **    |
| नंस्ड            | 124     | થય                     | <u> વ્યક્તિ</u> | 220        | 44         | नद्रवस् }              | <b>२८</b> •<br>२२ • | ₹ 415 |
| धडींड            | 154     | ₹•                     | अम              | 446        | 18         | भद्रतांख               | 11.                 | 4.4   |
| 新疆疆              | **      | 41                     | ध्य*            | 188        | 1.         |                        | 143                 | /1    |
| अग्रि            | 18.     | 43                     | असर्द्रस        | 114        | 43         | હાદિવ 🕴                | 7 8 4               | **    |
| <b>नक्</b> रणि   | 844     | 18                     | भगन             | 54         | 145        | क्रमाध                 | 43.7                | 14.5  |
| भ हेपार          | 44      | 1                      | लगरूम           | 14         | **         | પ <b>ર્ના</b> ફ્રિયા   | 444                 | 13    |
| शर्यक्रम् र      | 424     | 25                     | संस्कृत         | 86         | 94         | लम्बद्धाः<br>लम्बद्धाः | 1 = 4               |       |
| 1                | *4      | 44                     | स्याद           | A a        |            | 6-S-3                  | * * *               | * 4   |
|                  | 4 \$ 2  | < 1                    | Maria.          | 2'43       | 146        |                        | # 4                 | + 2   |
| अध्य 👍           | 363     | * *                    | 414             | 144        | 4 5 4      | सन् 🚦                  | F 15                | 4.4   |
| (                | 4 4 75  | **                     | 1               | 4.6        | 4.4        | the Us ay 14 HE        | 11 名 5              | + &   |
| water            | 4*4     | ¢ à                    | ઋતાર્ધા         | 143        | 7-1        | ng i di                | 3 * 6               | 5.0   |
| <b>अध्यक्षां</b> | \$ 3 4  | nd.                    | Sec. Sec.       | *          | * &        | à                      | 1.                  | 2.0   |

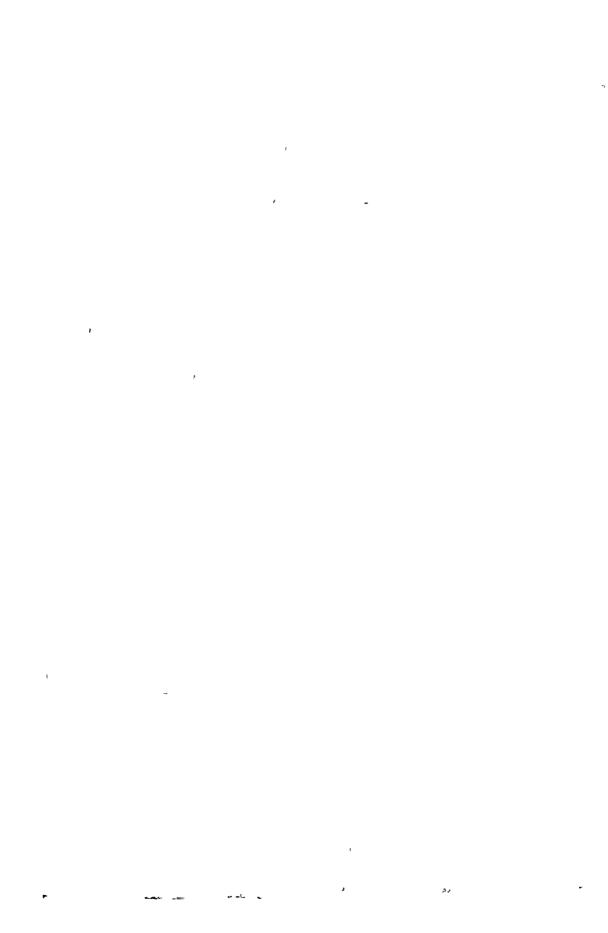

॥ श्रीः ॥ स्थय मूलस्थराव्दानामकारादिक्रमेण शव्दानुक्रमणिका

| दास्यः            | <b>ृ</b> ष्ट्रं | दछोके ।    | श्चरः           | ઇપ્ર       | दहों के | बार्या            | <b>ત્રુ</b> લ્ડે | 军机管                                              |
|-------------------|-----------------|------------|-----------------|------------|---------|-------------------|------------------|--------------------------------------------------|
|                   | श्र             | i          | अक्षि इटक       | 160        | ३८      |                   | 1 19             | 1 4                                              |
| <b>¥</b>          | २९१             | 11         | व्यक्तिगत       | 338        | ४५      | अम् <u>नु</u> खात | 1 2 2 2          | 46                                               |
| <b>यंश</b>        | २१३             | 69         | , असोत र्       | 7 €        | 3.3     |                   | 1243             | ي پ                                              |
| <b>હં</b> દ્યુ    | 10              | 44         | अद्भान          | २०३        | 4.1     | भम                | 435              | 144                                              |
| <b>ल</b> द्यक     | 141             | 114        | <b>अक्षो</b> ट  | \$ -       | २ ९     | भग्रम             | 133              | 4.1                                              |
| जंद्य <b>म</b> ती | ९ 🌡             | 114        | अजीदिणी         | 166        | 41      | -प्राचनभन्        | 114              |                                                  |
| अंशुमस्कका        | 91              | 111        | जन्दर           | २३३        | 44      | भग्नन सर          |                  | -                                                |
| अंस               | 144             | 36         | भगान            | 4.0        | 7.4     |                   | ३८६<br>३८३       | * <del>*</del> * * * * * * * * * * * * * * * * * |
| पगुड              | 130             | **         | भविङ            | २३३        | 516     | जगरम् है          | 24+              | *                                                |
| गहित              | 157             | 4.         | पग              | 346        | 12      | พผลใช             | 11.              | 44                                               |
| भवस्              | ₹₹              | **         | धवर             | 142        | 45.0    |                   | 3 2 9            | g ž                                              |
| अधि               | 18+             | 91         | भग इंद्राह      | 124        | 4.5     | धादियः            | 714              | + ;                                              |
| <b>ધ</b> નાળ      | ñ 44            | <b> </b>   | नगम             | 4.4        | ч       | મધાવ              | 310              | 16.5                                             |
| भर्षार            | 8.4             | 1          | न्सदक्ष्य       | 34         | > €     | મહોદ્દિવ <i>વ</i> | 174              | 4.2                                              |
| <b>电子线操程式</b>     | दे हैं, ≡       | # %        | नगाध            | . 4        | 14      | <b>ત્રો</b> ત્ર   | 114              |                                                  |
| 1                 | +4              | 40         | <u>ध्यात</u>    | £ =        | 74      | F- 14 4           | * * *            | **                                               |
| wur }             | 214             | 4 <b>t</b> | £               | 141        | 2 + 4   |                   | 4.30             | + %                                              |
| 44                | 464             | ٧¥         | अंगुर है        | \$ *\ \d   | 1 * *   | सब है             | £ 55             | + *                                              |
|                   | 4.4.4           | A +        | <i></i>         | 3 <b>a</b> | * * * * | મ નેમ જેંગ        | 115              | + 6                                              |
| भद्धत             | 204             | ¥.         | अधावा           | 182        | * 2     | ₩ ∗ঘঃ             | 4 % ~            | 4.30                                             |
| HUNCLE.           | 1 4 1           | 4          | MIX.            | 4          | < %     | - ·               | -                |                                                  |
| जक्रवेदिन्        | 444             | 4.4        | मान<br>स्ट्रिक् | 4          | , .     | 24                | 6 B<br>中景        | 3 b                                              |

| 2011200                 | <u> </u>       | 10000      | 22222         | ~~~~~                | -          | <u> </u>       | ~~~               | 0000            |
|-------------------------|----------------|------------|---------------|----------------------|------------|----------------|-------------------|-----------------|
| शब्दः                   | <b>ટ્રક્ટે</b> | वलोके      | शब्दः         | ે પ્રશે              | वलोके      | शब्दः          | पृष्ठे            | वलोके           |
| अंगना {                 | 15             | 4          | भजस           | 3 0                  | ६९         |                | ( २९९             | २०              |
| (                       | 118            | ર          | भजहा          | ሪତ                   | ८६         | अणु            | र्र ३३७           | ६२              |
| अंगविक्षेप              | 30             | <b>វ</b> ឱ | अजा           | 210                  | હિંદ       | अण्ड           | 316               | ३७              |
| अंगसं <del>स्</del> कार | 345            | 151        | भजाजी         | २०३                  | <b>ર</b> ફ | अण्डकोश        | 183               | ૭ દ્            |
| अंगहार                  | ₹ ७            | 18         | अज्ञाजीव      | 499                  | 1 33       |                | 86                | 30              |
| अंगार                   | २०२            | <b>Q</b> o |               |                      |            | भण्डज          | 1990              | 33              |
| अंगारक                  | 15             | રપ         | अजित          | २६३                  | ६३         | े भतर<br>े भतर | <b>्र३५</b><br>६४ | ક<br>41         |
| अंगारधानिक              | 1 203          | २९         | अजिन          | 386                  | 80         | अतिईत          | २९०               |                 |
| अंगारवरकरी              | ,              | 86         | अजिनपत्रा     | 114                  | २६         |                |                   | 410             |
| अंगारवरकी<br>अंगारवरकी  | ۷۵             | ९०         | अजिनयोनि      |                      |            | अतलस्पशे       | 98                | 14              |
|                         |                |            | अजि₹          | <b>₹1</b>            | 13         | अतसी           | 299               | <b>₹0</b>       |
| अंगार्शकटी              | 503            | ₹ 9,       | अजिह्य        | <b>(</b> २७८<br>२३८  | १८१<br>७२  | अति            | <b>२८७</b>   २८९  | <b>२४०</b><br>२ |
| अंगीकार                 | 30             | ч          |               |                      |            | अति            | 290               | ų               |
| अंगीकृत                 | ₹ 8 ६          | 106        | अनिद्यग       | 190                  | 6          |                | ( 348             | 33              |
| अंगुळीमान               | 212            | 64         | भज्जुका       | 3.4                  | 33         | अतिक्रम        | र २७४             | 140             |
| अंगु <b>किसु</b> द्रा   | 388            | 106        | भजमरा         | 90                   | 120        | अतिचरा         | 9•3               | 1 ម ម           |
| अंगुकी                  | 385            | ८२         | भज्ञ          | ्र २३३<br>२०१०       | ३८         | अतिच्छत्र      | 100               | 150             |
| अंगुजीयक                | 189            | 100        | 24212         | ( २ <b>६</b> ५<br>२५ | 9 <i>8</i> | अतिष्छन्ना     | 903               | 143             |
| अंगुष्ठ                 | 185            | ८२         | अज्ञान        |                      |            | अतिजव          | 168               | ७३              |
| अंघ्रिनामक              | 40             | 35         | अस्चित        | 588                  | 98         | अतिथि          | 188               | 38              |
| अच्चिपर्णिका            | 66             | <b>९</b> २ | अक्षन         | 18                   | 3          | अतिनिर्हारिन   |                   | 90              |
| अ चण्ही                 | २०९            | 40         | अंजनकेशी      | 96                   | 130        | अतिनु          | . ४७              | 18              |
| अचळ                     | ६३             | 3          | अंजनावती      | 3 5                  | ч          | अतिपथिन        | 46                | 18              |
| अचळा                    | <b>પ્</b> રપ્  | 3          | अंजिक         | 188                  | 64         | 1              | 155               | ₹ ७             |
| अचिक्कण                 | 368            | २२५        | अंजसा -       | <b>२८९</b>           | 15         | अतिपात -       | र् २५४            | ३३              |
| अन्छ                    | 80             | 18         | i             | ( २४७                | <b>२</b>   | भतिप्रसिद      | २८३               | 216             |
| अ <b>च्छम</b> छ         | 109            | 8          | भटनी          | 168                  | 8.5        | अतिमात्र       | 10                | 90              |
| भच्युत                  | 8              | 18         | भटरूप<br>भटवी | <b>૧</b> ૦<br>૬પ     | १०३        | भतिमुक्त       | <b>ક</b> ર્       | હ ધ્            |
| अच्युतामज               | ૪              | 58         |               | 188                  | -<br>3 8   | अतिमुक्तक      | 90                | ₹₹              |
|                         | 5 310          | ৬६         | भटा           | 144<br>{             | 12         | अतिरिक्त       | २३९               | ७५              |
| अज                      | र्र २५९        | 30         | अट्ट          | <b>रे १७२</b>        | 131        | अतिवक्तु       | 233               | રૂપ             |
| अजगन्धिका               | 100            | 129        | भट्या         | 188                  | ३६         | भतिवाद         | ३०                | 38              |
| अजग₹                    | 8३             | 4          | अणक           | २३६                  | પ્રષ્ઠ     | अतिविषा        | 69                | ९९              |
| अजगव                    | Ą              | ३७         | अणब्य         | 380                  | ָ פּ       | अतिवेछ         | 1.                | 90              |
| <b>अजन्य</b>            | 198            | 108        | अणि           | 188                  | 48         | अतिशक्तिता     | 193               | 102             |
| अजमोदा                  | 102            | 184        | अणिमन्        | ६                    | 36         | 1              | 10                | ६९              |
| अज्ञश्रंगी              | ९५             | 119        | अणीयस         | २३७                  | ६२         | अतिशय          | <b>२</b> ४९       | 11              |
|                         |                |            | -             |                      |            |                |                   |                 |

| शब्द                        | યુદ્ધ                      | दकोंके               | वास्त्ः               |   | <b>ૄ</b> વ્દં         | वशके       | वाब्द                                   | <b>યુ</b> ધ્કે | धारे             |
|-----------------------------|----------------------------|----------------------|-----------------------|---|-----------------------|------------|-----------------------------------------|----------------|------------------|
| अतिशस्त                     | 353                        | 81                   | अवनर्ण                |   | 195                   | tag i      | भग्र                                    | 111            | 14               |
| अतिशोधन                     | <b>₹</b> ₹                 | 46                   | अधर                   | 5 | 144                   | 9,0        | માત્રવું                                | 163            | 1.1              |
| भतिसस्कृत                   | 454                        | 61                   | -                     | ł | 308                   | 144        | <b>अन्धर</b>                            | <b>₹</b> ₹     | 31               |
| अधिसर्गन                    | रभव                        | ₹6                   | <b>अधरेयु</b> स्      |   | ₹२३                   | * \$ °     | अन्त                                    |                | ₹ %              |
| अतिसारकिन्                  | 134                        | 48                   | भाषकीय                |   | 250                   | 111        | सवस्य                                   | 9.8            | 1.9              |
| भविद्यौरभ                   | • }                        |                      | अधिकाङ्ग              |   | 164                   | <b>43</b>  | अनपुद                                   | J • •          | ž.               |
|                             | -                          |                      | अधिकार                |   | 136                   | 41         |                                         | 11             | 3                |
| जनाध्य<br>जजीत              | <b>१</b> ६७<br><b>१</b> ९२ | <b>૧</b> ૫<br>  *    | धपिहा                 |   | 101                   | 4          | H17 }                                   | 8.2            | *                |
| जनात<br>अहातनीक             |                            |                      | <b>শ</b> থিখিচ        |   | 333                   | w ₹        | (                                       | 4 \$ 5         | 4.8              |
|                             | 3.2                        | 1 3                  | ખવિલય કા              |   | ६५                    |            | ŧ                                       |                | <i>}</i>         |
| <b>अतीन्दिय</b>             | 480                        | 93                   | अधिप                  |   | 333                   | 1.1        | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | 44             | 4, 4             |
| अगाउँ                       | १८९                        | *                    | સપિન્                 |   | ₹₹\$                  | 7.3        | भनन्तर                                  | 44<br>44       | 151              |
| <b>श्र</b> िका              | 1.5                        | 14                   | अधिसंदिया             |   | 43                    | 3.6        | (                                       | 3 4 4          | 114              |
| भग्यस्तदोत्रन               | 441                        | 43                   | कवि ग्रामन            |   | 145                   | 130        | ત્ર <b>નવ</b> ત્ર                       | · · · · · ·    | ₹ \$             |
| अध्यान                      | 144                        | ¥ ã                  | બાંપવિ <b>યા</b>      |   | 11.                   |            | भनस्यपृति                               | રેવ#           | 33               |
| व्यव्यव                     | 194                        | 335                  | মবিধবলা               |   | 401                   | 44         | अस्ति ।<br>अस्ति वर्ष                   | 434            | 1 H K            |
| संरक्ष                      | કું તેલાક<br>કું           | 140                  | भविष्टान              |   | 101                   | 134        | <b>ધ</b> નપૈદ                           | 14             | # 4              |
| भागाः<br>भागाः              | 44.5                       | ६२                   | লব্যন                 |   | 244                   | 3.5        | બંન ક                                   | X              | <b>4</b> \$      |
| भाषाद्वित                   | 444                        | 9.0                  | पर्धार                |   | 4 🕻 =                 | <b>₹</b> % | લન દ્વાય છ                              | <i>.</i>       | ¥ •              |
| ब्रधि                       | 16                         | 19                   | स शहर                 |   | 101                   | *          | <b>ય</b> -(લા                           | 1 *            | ξ # <sub>3</sub> |
| अध                          | 143                        | * ¥ \$               | મ 141                 |   | 444                   | 2 2        | 20 of 2 of                              | 115            | à ¥              |
| <b>થ</b> નો                 | 443                        | 124                  | ભાર્યક                |   |                       | = H        | सन्दर्भाष                               | 43.5           | * *              |
| <b>भ</b> द्रध               | २३ ४                       | Çį                   | <b>अवाद्य</b> द       |   | 141                   | 133        | धनस्                                    | 143            | w #              |
| अव्योग                      | 1 4 4                      | **                   | कथ, द्वान             |   | 4                     | 41         | mm 1, 414.43                            | 5 4 4          | e                |
| <b>અ</b> ષિ(લગ <b>ગ</b> દ્ય | 4                          | •                    | लत्रंदिवन             |   | 44                    | 1          | अर्थ इर्द                               | 4.4            | 134              |
| HELL                        | 133                        | 5.3                  | श्रवातुः॥             |   | 44.                   | 6.3        | कर, इंटे                                | ₹ \$.          | # 3 #<br># E     |
| #CB                         | 104                        | 1 =                  | 经验                    | í | 1 2 %                 | *          | See of a register                       | \$ ¥ N         | 9L ø             |
| mrin                        | ¥ વ                        | ξ. à                 |                       | ł | + 4.8                 | 美维姆        | # 6., 45 E                              | Lat            |                  |
| ખત્ર                        | 444                        | 5.4                  | વર્ષ તે વર્ષે જેવી વી |   | * *                   | યે જ       | Marie AZ                                | * * *          | • 2              |
| F F                         | 1 24                       | 3.4                  | the beneathak         |   | ***                   | 180        | स्तर (३                                 |                | \$ *             |
|                             | i ic                       | \$ 4,                | enparting a           |   | 1 **                  | *          | Salvan day mg                           | ** \$          | *                |
| G WE                        | 4 4 \$                     | € v                  | <b>क्रम्यू</b> दर     |   | \$ # K                | *          |                                         |                |                  |
| 9K #3                       | 4 % %                      | 3.5                  | - 2/2/48              |   | 3 2 7                 | 4.1        | 城中"春莺<br>山<br>锅,秋水岭生                    | \$ * *         | * *              |
| 配資                          | \$ 42<br>1 124             | \$<br>\$ <b>#</b> \$ | 441                   |   | 144                   | 3.4        | क्षां अपन्य द्वी<br>स                   | 4 · 4          | **               |
| with nite                   |                            | **                   | 献~~~                  |   | <b>{</b> **           | 1 =        |                                         | 4 1            | 1.               |
| 林蟹板                         | * 444                      | 142                  | <b>30</b> 6. 女女       |   | <b>⇔</b> <sub>d</sub> | 7 *        |                                         |                | <b>5</b> • 6     |
| ाका स्थापन्                 | 1 484                      | 7.8                  | 独上日本                  |   | ₹# 3                  | 1.6        | 性性                                      | •              | 4,               |
|                             |                            |                      |                       |   |                       |            |                                         |                |                  |

पकोके

- 4

9 3

**१** 

Ę

₹ ₹

इस

Q to

| <b>शब्दः</b>     | पृष्ठे                 | श्लोके   | शब्द:                   | पृष्ठे                       | वलोके ।      | शब्द:                                 | <b>ટુલ્ડે</b>                           |
|------------------|------------------------|----------|-------------------------|------------------------------|--------------|---------------------------------------|-----------------------------------------|
| भनीक {्          | 160                    | 20       | अनुवर्तन                | 104                          | 13           | अन्तर्वे शिक                          | 108                                     |
| and (            | 193                    | 308      | अनुवाक                  | २९८                          | 20           | भन्तावसायिन्                          | 318                                     |
| अनीक₹थ           | 103                    | 8        | अनुषाय                  | २७४                          | 180          | भन्तिक                                | २३८                                     |
| अनीकिनी ${iggr}$ | 160                    | 20       | अनुष्ण                  | २२०                          | 16           | अन्तिकतम                              | २३८                                     |
| (                | 166                    | 61       | अनुहार                  | २५३                          | 30           | अन्तिका                               | ₹0\$                                    |
| भनु              | २८७                    | ર ૪૭     | अनुक                    | <b>₹</b> ५७                  | 13           |                                       |                                         |
| <b>अनुक</b>      | २३०                    | 43       | अनुचान                  | 140                          | 10           | अन्तेवासिन्                           | 230                                     |
| अनुक <b>म्पा</b> | \$ 6                   | 16       | अनुनक                   | २३७                          | <b>5</b> 4   | अन्त्य                                | 280                                     |
| अनुकर्ष          | 188                    | 40       | अनूप                    | ५७                           | 30           | अस्त्र                                | 136                                     |
| अनुकल्प          | <b>3</b> 8 6           | ₩ 0      | अनूरु                   | 19                           | ३२           | अन्दुक                                | 161                                     |
| अनुकामीन         | 169                    | ७६       | भनृजु                   | २३५                          | 88           | . 3.                                  | 138                                     |
| भनुकार           | २५०                    | 19       | 40                      | <b>ि ३</b> २                 | २१           | भन्ध 🖁                                | २६८                                     |
| अनुक्रम          | 9 ६ ६                  | રૂ હ     | अनृत                    | 199                          | ٠.<br>٦      | अन्धकरिपु                             | . · . · · · · · · · · · · · · · · · · · |
| अनुक्रोश         | ३ ७                    | 36       | अनेकप                   | 103                          | રૂક          | अन्धकार् <u>य</u><br>अ <b>न्धकार्</b> | 85                                      |
| भनुग             | २३९                    | 96       | अने <b>इ</b> स्         | 30                           | - 1          | अन्धत <b>मस</b>                       | 83                                      |
| अनुप्रह          | २५१                    | 13       | अनोक्ह                  | <b>ξ ξ</b>                   | પુ           | भन्धस                                 | २०५                                     |
| अनुचर            | 168                    | ত গ      | जना कह                  |                              |              | अन्ध ,                                | ч.                                      |
| भनुज             | 128                    | 83       | भन्त                    | 194                          | 114          | 41.3                                  | १ २०५                                   |
| भनुजीविन्        | 108                    | <b>લ</b> |                         | ( 48.                        | 41           | <del>স</del> ত্ম                      | २४६                                     |
| अनुतर्पंग        | २२५                    | ४३       | भन्तःपुर                | 4 1                          | 11           | 1                                     | 280                                     |
|                  |                        |          | अन्तक                   | 9                            | 82           | अन्य                                  | 780<br><b>2</b> 80                      |
| अनुताप           | ४०<br>२३६              | २५<br>५७ | अन्तर                   | ३७९                          | 168          | अन्यतर<br>अन्व <b>क्ष</b>             | २३९                                     |
| अनुत्तम          |                        |          | अन्तरा                  | 999<br>Car E Terr            | 90           | अन्वक्                                | २३९                                     |
| अनुत्तर          | २७९                    | 169      | भन्तराभवः<br>अन्तराय    | सुख २७२<br>२५ <b>१</b>       | 1 <b>3</b> 3 | अन्वय                                 | 946                                     |
| अनुनय            | २९३                    | 3.6      | अन्तराल                 | 35                           | - 1          | अन्ववाय                               | 346                                     |
| अनुपद्           | २३९                    | 96       | 1                       |                              | 3            | अन्वाहार्थ                            | 984                                     |
| अनुपदीना         | 355                    | ₹ 0      | अन्तरिक्ष<br>अन्तरीप    | 11<br>88                     |              | अन्विष्ट                              | २४५                                     |
| अनुपमा           | 12                     | 8        |                         |                              | 110          | अन्वेषणा                              | 984                                     |
| भनुप्रव          | १८६                    | 91       | भन्तरीय<br>भन्तरे       | 141<br>290                   | 30           |                                       | २४५                                     |
| अनुबन्ध          | २६८                    | 9.4      | अन्तर                   |                              | ર સ          | अन्वेषित                              |                                         |
| अनुबोध           | 143                    | 125      | भन्तरेण                 | <b>{ २८९</b><br>{ <b>२९०</b> | 10           | अप् (आप)                              | 9.3                                     |
| भनुभव            | २५३                    | २७       | - 0                     |                              | ૮ઘ           | अपकारगिर्                             | 30                                      |
| अनुभाव           | <b>₹</b> ₹ ₹ ₹ ₹ ₹ ₹ ₹ | 21       | अन्तर्गत<br>अन्तर्भा    | २४१<br>१४                    | 2 q<br>1 R   | भवक्रम                                | 198                                     |
|                  |                        | २०६      | 1                       |                              | 12           | अप्रधन                                | 380<br>240                              |
| भनुमति           | 18                     | ٥        | अन्तर्धि<br>अन्तर्द्वार | 18<br>& 1                    | 18           | अपचय<br>अपचायित                       | <b>₹36</b>                              |
| भनुयोग           | ३०                     | 30       | 0                       |                              | 6            | अपचित                                 | २४५                                     |
| अनुरोध           | 104                    | 13       |                         |                              |              | t .                                   |                                         |
| भनुकाप           | 31                     | 14       | t .                     | 158                          |              | अपचिति {                              | 1 <b>4</b> 4<br>2 <b>4</b> 8            |
| अनु <b>लेपन</b>  | 300                    | 73       | भन्तर्वाणि              | २२७                          | ٩            | 1                                     | , 544                                   |
|                  |                        |          |                         |                              |              |                                       |                                         |

| द्यास्त्रः                           | પૃ <b>લ્ડે</b>  | इन्हों के    | शस्य.                     | યુષ્ટે     | दक्षेकि ,    | वाब रू                          | १र्छ              | दक्षेद्र        |
|--------------------------------------|-----------------|--------------|---------------------------|------------|--------------|---------------------------------|-------------------|-----------------|
| अपट                                  | 134             | <b>५</b> ६ ( | अपान                      | 10         | <b>₹⇒</b> ′; | अभारम                           | 396               | 3.6             |
| अवग्य                                | 124             | २८           |                           | 1 141      | 38           | <b>ধনি</b> ত্ৰ                  | २३ •              | <b>4</b> 4      |
| अपयभा                                | <b>3</b> %      | 23           | भवामाग                    | द्ध<br>२२८ | 34,          | भभिष्यत                         | 199               | १६              |
| अवत्रविष्णु                          |                 | ₹6,          | अपातृत<br>अपासन           | 193        | 111          | <b>जिंग्या</b>                  | 724               | \$1478          |
| अपनारान्यु<br>स्राप्                 | 46              | 15           | जनावग<br>अपि              | 266        | 222          | भविष्य:                         | 養領血               | 11              |
| अपधिन्                               | 46              | 13           | नाप<br>अपिधान             | 18         | 745 }        | अभिग्रहरा                       | 140               | 1 1             |
| अपरान्य <b>र</b><br>अपरान्य <b>र</b> | २३४             | \$6 }        | जापनाग<br><b>अ</b> चिनद्  | 164        | 414          | व्यक्षित्रातित्                 | 104               | 71              |
|                                      | ,               | 14           | भाषपद्<br>अ <u>प</u> ्    | रे०५       | 16           | અધિવર                           |                   |                 |
| भपदिश                                | 13<br>( 81      | 11           | अ ६५<br>अयोगण्ड           | 110        | 1            |                                 | 365               | 27              |
| भगवेदा                               | 3 2 2 3         | 44<br>314    |                           | •          | 84           | धनियार                          | 4.4.2             | 3 4             |
| अवस्यस्य                             | 924             | 10           | नव्या                     | 10         | ६३           | મનિવન<br>પ્રતિહાજ               | 146               | *               |
| નવબધ                                 | 5.3             | <b>ર</b>     | भाषास                     | 3          | 4 🛠 🤾        | મહિલ<br>અધિ                     | २६६<br>१२६        | 47              |
| जरू <del>क</del><br>क्षप्रान         | 144             | 111          | समग्रावद                  | ৰ্ 🗷       | ₹.           |                                 |                   | ور              |
| अवस्यर                               | 144             | 1            | <b>अप्रगु</b> ण           | 444        | 1 =          | મહિત્રણ<br>- દ                  | 714               | <b>&amp;</b> #  |
| श्रपशिका                             | 1 0             | 3 0 #        | अप्रस्य 😅                 | 44+        | * 5          | घतित                            | 446               | 4.44            |
| अपराज्या                             | 1104            | 143          | भन्नपान                   | 21.5       | 1.           | <u> ખેનિયાન</u>                 | 有限                | 1               |
| भगराज्यप                             | P\$ \$4等        | 4 4          | संप्रदेश                  | 4, 5       | · ·          | अनिष्या                         | \$4               | 3 4             |
| अपसध्य                               | 100             | 3.5          | भक्राव                    |            | -            | भन्निनय                         | 4.5               | 3.5             |
| ધવાલ                                 | 16              | *            | *****                     | 44.●       | 4 4          | अस्ति।द                         | * 集等              | 23              |
| भर राजाई                             |                 | 38           | भणास                      | 1 4        | 11           | প্ৰিব্যৱিষ                      | •                 | 4               |
| लपद्भाप                              | 11              | 3.0          | M41.18                    | * * *      | نو يه<br>•   | <i>બાર્ના વ</i> નું જ           | \$ * \$           | 2 <b>4</b> , 46 |
| 244.3                                | ₹14             |              | लदद                       | 2.4        | 4 =          | मांगांवदाव                      | 12%               | * *             |
| ખેતે ધાર્યા                          | 564             | 10           | भवदस्य                    | 232        | 2.4          | 40 Feb - 3 12                   | 3 4 4             | 4.4             |
| 4                                    | £ 3 =           | 13           | તંક+ધ્યે                  | 44         | 4            | fal a to                        | · 68              | # <b>#</b>      |
| न्तरनाइ                              | £ +4.0          | 25           | mag!                      | 33%        | i i          |                                 | *#\$              | 着呼吸             |
| Lean Cream                           | 1 12            | 3.4          | ક્ષ હર્યાં                | 424        | 4.2          | म्यास-।स                        | 4 16 \$           | ₹ ₩             |
| लडवारित ।                            | £ 443           | 134          |                           | 1 1 1      | 1 .          | भांचे देव                       | * 4 %             | 8.8             |
| 经成型分类                                | # <b>#</b>      | 4.           | Enforce ill               | 444        | 复业           | 42 E= 41.                       | 448               | 411             |
| MARK                                 | 4 % •           | 4.4          | 232 72 27 6               |            |              | the top on the                  | 3                 | 2 A M           |
| ल्बस्य <b>इ</b>                      | # # 4           | \$ 4         | and the State State State | ( 41       | v 6          | A Sach F                        | 41494<br>5 . a.l. | 1.5             |
| 4 Hills                              | \$ <b>1</b> 8 M | \$ 8         | <b>新</b> 瓦蘭               |            | 4 4          | 如本的技术                           | 1 > 1             | 2 % 4           |
| ed z Ed Red                          | 14.4            | 4. 1         |                           | 148        | 2 5 %        | m 「 m 」 では、 となった。 となった。 となった。 と | < 9 ±             | **              |
| to yet met                           | 142             | 4.5          | Note the sec              | (          | 1            | भ भ भ भ                         | * *               | * 4             |
| THAT EN                              | 443             | 3 4          | -14-4                     | 1 25       |              | and must diffe                  | * % 7             | ₩ 3             |
| 靴 电线                                 | <b>17 % a</b>   | 3.6          | 4.15481                   | # 5 H      | \$4 33       | Wint &                          | 4 1 +             | \$ <b>.</b>     |
|                                      | 4.%             |              |                           | I, m       | ₹ \$         | Vr açı. £ ∎                     | 5 \ 31            | \$ f            |
| a. AT da                             | 1 1 1 1         | 4 #          | ₩ 4 省                     | 2 * *      | .42          | 班 如此 并                          | * 4 +             | F               |
| ₩ 5° 📅                               | 4-2             | 5.3          | Mance 1                   | <b>₩</b> % | ٨ ۾          | 福 电水产管                          |                   | <b>1</b> 2      |
|                                      |                 |              |                           |            |              |                                 |                   | •               |
|                                      |                 |              |                           |            |              |                                 |                   |                 |

| शब्दः                | पृष्ठे      | श्लोके       | शब्दः            | पृष्ठे       | श्लोके           | <b>बाब्दः</b>  | पृष्ठे      | <b>क्लोबे</b> |
|----------------------|-------------|--------------|------------------|--------------|------------------|----------------|-------------|---------------|
| भिक्र {              | 335         | 3.8          | अवदान            | 280          | 3                | भववाद          | 300         | ३५            |
|                      | 338         | २९           | अवदाह            | 300          | 984              | अवश्यम्        | २९२         | 18            |
| अछिक                 | 188         | ९२           | अवदारण           | 386          | 32               | अवश्याय        | 38          | 96            |
| भिलन्                | 336         | २९           | अवद्यीण          | २४२          | 68               | अवष्टब्ध       | ₹ €         | 308           |
| भविञ्जर              | २०२         | ₹ 9          | अवद्य            | २३६          | 48               | अवसर           | २५२         | 28            |
| भक्तिन्द             | € 3         | १२           | अव <b>धार</b> ण  | २७७          | 300              | भवसान          | २५४         | ₹ 6           |
| भलीक                 | २ ५७        | १२           |                  |              | 99               | जयसाग          | પુર         | N             |
| अवप                  | २३७         | ६९           | अवधि             | २६८          |                  | भवसित }        | 288         | 96            |
| अल्पतनु              | 939         | 88           | <b>अवध्वस्त</b>  | २४३          | ९४               | जनादात )       | <b>२४६</b>  | 906           |
| अल्पमारिष            | 96          | १३६          | अवन              | २४७          | 8                |                | 939         | ₹0            |
| अल्पसरस्             | ५०          | 26           | भवनत             | २३८          | 90               | अवस्कर         | ₹७₹         | 380           |
| अविपष्ठ              | २३७         | ६२           | भवनाट            | 350          | 84               | अवस्था         | २ <b>३</b>  | २९            |
| अल्पीयस्             | २३७         | ६२           | अवनाय            | २५३          | २७               | अवहार          | ४९          | 53            |
| अवकर                 | ६२          | 36           | अविन             | પ્યુપ્ય      | 3                | अवहित्था       | 83          | <b>३</b> ४    |
| अवकीर्णिन्           | 909         | ષષ્ઠ         | अवन्तिसोम        | २०३          | ३९               | भवहेलन         | ३९          | 2\$           |
| अवकृष्ट              | २३३         | <b>રૂ</b> જુ | अवन्ध्य          | <b>₹</b>     |                  | अवाक्          | <b>रि३२</b> | 33            |
| अव <b>केशिन्</b>     | <b>६६</b>   | y s          | अवभृथ            | १६४          | २७               |                | ( २२८       | 12<br>942     |
|                      |             |              | अवस्रद           | 330          | 84               | अवाक्पुष्पी    | •           |               |
| अवक्रय               | २११         | ७९           | भवम              | २३६          | ષષ્ઠ             | भवाग्र         | २३८         | 90            |
| अवगणित               | २४५         | 308          | अवमत             | २४५          | 908              | अवाची          | 12          | 1             |
| अवगत                 | २४६         | 308          | अवसदें           | 198          | 908              | <b>अवा</b> च्य | <b>1</b> 2  | <b>₹</b> ‡    |
| अवगीत {              | २४३         | ९३           | अवमानना          | 29           | २३               | भवार           | 84          | 6             |
| (                    | २६५         | ७९           | अवमानित          | २४५          | 304              | भवासस्         | २३३         | ३९            |
| अवग्रह }             | १३<br>१८०   | 99<br>36     | अवयव             | 380          | 90               | 21.41.41       | ( 158       | २०            |
| ्<br>अवग्रा <b>ह</b> | 98          | 99           |                  |              | 80               | अवि            | २८२         | २०६           |
| •                    |             | ९४           | भवर              | १८०<br>१२९   | क्ष <del>र</del> | भविञ्च         | 69          | ६७            |
| अवचूर्णित            | <b>२४</b> ३ | '            | <b>भवर</b> ज     |              |                  | 1              | २४५         | 964           |
| भवज्ञा               | ३९          | २३           | अवरति            | २५४<br>२१७   | <b>३८</b>        | भवित           |             | · · ·         |
| भवज्ञात              | २४५         | 9 0 6        | अवरवर्ण<br>अवरीण | <b>58</b> \$ | 98               | अविद्या        | <b>ર</b> પ  | २३            |
| अवट                  | ४२          | 2            | अवरोध            | 69           | 92               | अविनीत         | २३०         |               |
| अवटीट                | १३०         | ४५           | अवशेधन           | ६१           | 9 9              | अविरत          | 30          | <b>६</b> ९    |
| अवटु                 | 184         | 66           | ł.               | ξo           | 33               | अविङम्बित      | { 3°<br>₹8° | €             |
| अवतंस                | २८४         | २२७          | अवरोह            |              |                  | अविस्पष्ट      | <b>288</b>  | <b>२</b> ३    |
| अवतमस                | 8३          | ą            | अवर्ण            | ₹ 0          | १३               |                |             | 9             |
| अवतो <b>का</b>       | २०९         | ६९           | अवलक्ष           | २६           | 33               | अवीचि          | ខម          |               |
| अवद् <b>श</b>        | <b>२</b> २४ | 80           | अवलग्न           | 185          | ७९               | <b>अवीरा</b>   | 922         | 33            |
| (                    | . 58        | 93           | अवकरिबत          | २६८          | 308              | अवेक्षा        | २५३         | २८            |
| अवदात {              | २६६         | 60           | अवस्गुज          | 66           | વૃષ્             | अब्यक्त        | २६३         | ६२            |
| ·                    |             |              |                  |              |                  |                |             |               |
|                      |             |              |                  |              |                  |                |             |               |

| सम्ब                | યુષ્ટ્રે   | षयोक         | दान्दः                    | <b>રૂ</b> ણ્કું | दशेक       | वस्य                                               | उड़े       | र सी हे |
|---------------------|------------|--------------|---------------------------|-----------------|------------|----------------------------------------------------|------------|---------|
| जम्बद्धात           | + 4        | 14           | जपदशीण                    | 133             | 4.2        | भग्र                                               | 141        | લ કે    |
| न्द्रव् <b>दर</b>   | 6*         | 61           | (                         | 418             | 94         | न<br>भस्त्रकान्द्                                  | 386        | 14      |
| अध्यथा {            | 99         | 43           | नप्टापद 🕴                 | 334             | 84         | नस्यस                                              | 1          |         |
| 1                   | 105        | 158          | सष्टीवल्                  | ) # a           | 7 8        | अगार                                               | 412        | Į a     |
| नम्पय               | 3 • 3      | <b>वैश्व</b> | अ <b>स</b> हत्            | 543             | 1          | अस्त्राम्याय                                       | 120        | 4.9     |
| अन्यत्रदिव          | 216        | 96           | असर्ता                    | 121             | 1.         | <b>अइ</b> च्                                       | १३५        | N. m.   |
| भराग्या             | 304        | લુકુ         | बसवीसुत                   | 134             | 7.5        | बद्दार                                             | 11         | 4.4     |
| <b>भ्रदानायित</b>   | **9        | ₹ •          | अस्त                      | ₩'₹             | 8.4        | अह कार पान्                                        | -          | 40      |
| धर्सान              |            | 15.0         | जसमीश्यका                 | 375             | 3.4        | सहन्                                               | 14         |         |
| भंद <u>ा</u> न      |            |              | जसा₹                      | 444             | 44         | अहमद्देशिका                                        |            | 3+3     |
|                     | વ હવ       | 111          | અંવિ                      | \$ 9.0          | 49         | न्दापविदा                                          | 143        | ] + +   |
| <b>अशिद शै</b>      | 123        | 11           | अधिकती                    | 121             | 14         | <b>अहम्म</b> ि                                     | * *        |         |
| સગુન                | \$00       | ₹ \$         | ત્રસિલ                    | 3.5             | * *        | लक्ताः<br>अह्पंति                                  |            |         |
| स्थाप               | २३७        | 4.           | अस्यपादक<br>अस्यिपादक     | 214             |            | •                                                  | 11         | ž •     |
| લંસી જ              | 61         | 4.8          | र्भागचेनुस्य              | 337             |            | खद्दा <u>च्</u> रा                                 | 16         | *       |
| भशं स्रोहिण         | 126        | 4.1          | -                         |                 | <b>4</b> * | <i>बहर्द</i>                                       | 3.1        | 9.4     |
| <b>अ</b> दस्ययं     | 414        | 94           | <b>अगि</b> शुश्री         | 3 7 7           | 4.8        | 1462                                               | \$ & \$    | 444     |
| <b>सद्</b> तम       | <b>314</b> | 314          | धन्                       | 3 9 4           | 111        | प्रकृष                                             | 53         |         |
| <b>અ</b> દ્યનેન્દ્ર | ₹ 4        | ¥            | लगु सस्य                  | 344             | 115        | w <sup>r</sup> g                                   | 44         | ***     |
| 树絮乱在草               | 4+1        | 3.4          | धनु 🕻                     | Ą               | 1.5        | चिंद्र १                                           | 111        | 112     |
| सहस्रुद्ध           | 4.8        | 124          | अन्द्रभेगः                | 2 4             | \$ \$      |                                                    |            |         |
| अदलस                | 114        | 4.5          | સ્લ <b>ૃ</b> શ(           | 9 %             | 4 ¥        | અદિવૃત્તિ જ                                        |            | 1.7     |
| क्षद्रम् होष्       | 354        | V &          | ન્ય <sup>ક</sup> ્રિયા (1 | t à a           | 1 -        | mitma                                              | 1 +4       | ŧ.      |
| મહોદ્ય              | **         | 4.5          | M. E.F                    | 114             | 4 e        | પ્રદેશું <i>લ</i>                                  | 电场电        | t =     |
| श्रम्               | ***        | 9.8          | जार्ग ब्दरवर              | 433             | 3 #        | 464                                                | 4 %        | ***     |
| र्स्स ६३            | 144        | 4.1          |                           | N.              | *          | G. # E                                             | <b>紫紫水</b> | 4       |
| MARICE              | 4 3        | 25           | 5/13                      | ê s i           | 4.4        | 46 4 1 1 mg                                        | 13         | 事者      |
| 44 8T4              | 163        | e t          | शहकार                     | ***             | 3.4        | A 41.4                                             | 843        |         |
| सद्यक्तांद          | 44         | ¥ e          | •                         | 444             | * 2        |                                                    | <b>41</b>  |         |
| 神聖堂祖                |            | 4.1          |                           | 432             | *          | ut lar)                                            | <b>444</b> | 有限化     |
| <b>संदर्भ क</b> ू   | 1 1        | 複子           | is, "ž                    |                 | # ¥        | 4                                                  | 水型器        | Łĸ      |
| 新者或有權權              |            |              | and had to                |                 |            | 死34.7×4                                            |            |         |
| to k a t            | 344        | <b>\$</b> \$ |                           |                 |            | 4 40                                               |            | *       |
| かななくやもは             | 医囊性        | 43           | 磁液差                       |                 |            | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·              |            | 48-     |
| We wist             | <b>美亚米</b> | * *          | 94 4 4 2 P                | <b>有先</b> 型     | ă Z        | 磁 物学艺                                              | 1.5 *      | 5 *     |
| ****                | •          | ~ 3          | March Start               | 5.4.5           | £ +        | 在 在1 类 数 如 1 年 4 年 4 年 4 年 4 年 4 年 4 年 4 年 4 年 4 年 | የ ሂ ቋ      | à %     |
| 41.15.24.1          |            | <b>Ý</b> 3   | 1                         | £ \$ 76         | \$ £       | The mark                                           | 长龙巷        | 2 8 6   |
| 经大批交通               |            | 4 A          | No. of                    | 3 P N           | **         | MILL R THE                                         | s \$       | \$ P    |
|                     |            |              |                           | 4 36 Bg         | 4.4.5      | at 194 tes                                         | 1, 5       |         |
| that is             | ₹ 4× 1€    | LA           | 高量さ                       | ν               | * *        | - 4 12                                             | 1 1        | 4       |

| 20000                          | <u> </u>   | 22222            | ~~~~~                                 | 0000       | ^^^^        | \^\ <u>\</u> \\\\ | $\sim\sim\sim\sim$ | <u> </u>         |
|--------------------------------|------------|------------------|---------------------------------------|------------|-------------|-------------------|--------------------|------------------|
| वाडदः                          | पृष्ठे     | बलोके            | शब्द:                                 | पृष्ठे     | पलोके       | হাতবৃঃ            | प्रदे              | पकोके            |
| भाकीणै                         | 583        | 64               | भाजक                                  | 233        | 0.0         | भात्रेयी          | 178                | ₹•               |
| भाकुक                          | 286        | ७२               | भाजानेय                               | 161        | 88          | भाथवंग            | 244                | 88               |
| भाकृति                         | २७६        | 153              | (                                     | 198        | 104         | आदुर्श            | 140                | 180              |
| आक्रन्द                        | ₹६७        | <b>९</b> ०       | भानि 🖁                                | २५९        | <b>३</b> २  | आदि               | 480                | 60               |
| आक्री <b>ड</b>                 | 44         | ą                | भाजीव                                 | 194        | •           |                   |                    |                  |
| भाक्रोघा                       | 80         | 34               | आजू                                   | 84         | 3           | भादिकारण          | २३                 | २८               |
| आक्रो <b>रान</b>               | *80        | 8                | आज्ञा                                 | 906        | 24          | आदितेय            | ₹                  | 8                |
| आक्षारण                        | 30         | 9 4              | आज्य                                  | ₹0₹        | પુર         | भादित्य           |                    | 10               |
| आक्षारित<br>आक्षारित           | २३४        | 82               | भाटि                                  | 224        | २५          | जाापुरम           | 98                 | 36               |
|                                |            | ,                | (                                     | 168        | 106         | भादीनव            | २५३                | <b>₹</b> ९       |
| आक्षेप                         | ₹ 0        | 11               | भाडम्बर {                             | 305        | 144         | भाइत              | 244                | 64               |
| भाखण्डल<br>भाखु                | 111        | 8७<br>१२         | भाडि                                  | 3 4 4      | રેપ         | आदेष्ट्र (ष्टा    | ) 140              | •                |
|                                |            |                  | भाढक                                  | २१३        | 46          | भाद्य             | <b>२</b> 80        | 60               |
| भाखुमुन्<br>आखेट               | 110<br>221 | ब<br>२ <b>३</b>  | भाउकिक                                | 990        | 10          | आचमाषक            | <b>२१२</b>         | 44               |
| आखट<br>आख्या                   | 33         | 8                | भाउकी {                               | 96         | 180         |                   |                    |                  |
| भाष्यात                        | ₹8€        | 900              | (                                     | २९६        | •           | भाधून             | २२९                | ₹ 9              |
| भाष्यायिका                     | _          | · •              | आह्य                                  | 250        | 10          | भाधार             | 41                 | २९               |
| आयमात् <i>यः</i><br>क्षागन्तु  | 144        | <b>3</b> 8       | आतंड्र                                | ₹4€        | 30          | भाधि }            | ४०<br>२ <b>६</b> ८ | २ <i>८</i><br>९७ |
| ળાયન્તુ                        |            | •                | भातञ्चन                               | ₹७0        | 114         | <b>आधूत</b>       | 281                | 60               |
| भागस् }                        | 106<br>264 | <b>₹</b> ₹       | भाततायिन्                             | २३४        | 88          |                   |                    | ં પુર            |
| , (                            |            |                  | (                                     | 39         | \$8         | भाषोरण<br>भाष्यान | 80                 | _ <b>२९</b>      |
| भागू                           | <b>ર</b> પ | 43               | भातप {                                | 288        | २०          | 01144(1)          | 34                 | - )              |
| भाग्नीध्र                      | ३६२        | 19               | भातपत्र                               | 308        | 2.5         | आनक {             | २५६                |                  |
| भाप्रहायणि                     |            | 18               | भातर                                  | 80         | 11          | भानकदुन्दुहि      | 7 8                | ₹₹               |
| भाम्रहायणी                     | 94         | <b>२३</b>        | आतायिन्                               | 118        | 21          | भानत              | २३८                |                  |
| भाक्                           | २८६        | २३८              | आतिथेय                                | 184        | 2.2         | भानद              | \$8                | 8                |
| <b>আদ্ধিক</b>                  | 14         | 1 <b>६</b><br>२४ | आतिथ्य                                | 154        | 88          | भानन              | 184                | 69               |
| आङ्गिर <b>स</b><br>आचमन        | 188        | 24               | भातुर                                 | 124        | 44          | भानन्द            | २२ ्               | ર્ષ              |
| भाचाम                          | २०५        | 89               | भातोद्य                               | 28         | · · · · · · | भानन्द्रथु        | ₹₹                 | ३५               |
| भाचार्य                        | 140        | ঙ                | आत्तगर्व                              | २३१        | 80          | भानन्द्न          | 588                | •                |
| आचार्या                        | 112        | 18               | भारमगुष्ठा                            | 60         | 44          | आनते              | 244                | 4.5              |
| भाचार्यानी                     | 122        | 14               | आसमीप                                 | 118        | ₹0          | भानाय             | 28                 | 14               |
| भाचित                          | 212        | 60               | आस्मज                                 | 114        | ₹•          | भानाख             | १६६<br>१३४         | ૨ <b>૧</b><br>પપ |
|                                |            | 12               | आत्मन् {                              | 3.5        | २९          | भाना <b>द</b>     |                    | Į.               |
| आ <sup>च्</sup> छा <b>दन</b> ४ | 141        | 114              | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 249        | 203         | आनुपूर्वी         | 144                |                  |
|                                | 808        | 148              | आसम् {                                | 8          | 11          | आम्धसिक           | ₹•1                | <b>₹</b> ८<br>५  |
| भाष्छुरितक                     | 8 3        | ₹8               |                                       | ч          | 24          | आन्वीक्षिकी       | 35                 | ¥.<br>¥.         |
| भाष्छो <b>द</b> न              | २२१        | ₹₹               | <b>आत्मस्मारि</b>                     | <b>२२९</b> | <b>31</b>   | भाप्यव            | २०५                | •=               |
|                                |            |                  |                                       |            |             |                   |                    |                  |

|                          |                |              |                  |                   |              |                        | _          |               |
|--------------------------|----------------|--------------|------------------|-------------------|--------------|------------------------|------------|---------------|
| वास्युर                  | <b>પૃષ્</b> કે | १ठोके        | शहरू।            | युष्ठे            | <b>र</b> लोक | शस्य                   | पृष्ठे     | रका है        |
| आपगा                     | 11             | ₹०           | आसिष {           | 110               | 44           | आरोच्य                 | 131        | 4.            |
| आपण                      | 49             | 2            | ******           | 448               | 325          | जारोह {                | 141        | 114           |
| <b>ভাব</b> লি <b>ন্ধ</b> | 211            | 94           | आमिपाधिन्        | 238               | 14.          | (                      | 759        | 413           |
| भारत्याष्ठ               | 314            | પ્રસ્        | <b>आ</b> मुद्ध   | 144               | ₹×1 '        | भारोद्दन               | <b>{</b> } | 14            |
| भावद्                    | 148            | 41           | (                | 3.4               | ₹8 }         |                        | 63         | 3.8           |
| आपम्न                    | 428            | ર જ          | भागोद 🖁          | <b>2</b> 4<br>245 | 3 *          |                        | 158        | 31            |
| भावन्तस्था               | 128            | <b>२</b> ३   |                  |                   | 31           | भाज्                   | 40.4       | [ <b>*</b> '4 |
| <b>आयुमित्यक</b>         | 19.5           | ا<br>ن نو    | आमोदिन्          | ₹<br>₹•           | 33 1         | भार्त्र क              | 5 * \$     | 3,4           |
| भापान                    | 258            | ¥\$          | आग्नाय 🖁         | 386               | • 1          | भागे {                 | <b>j</b> 4 | \$ B          |
| <b>आपीड</b>              | 144            | 124          | भाग्न            | 50                | * * *        | ζ.                     | 148        | *             |
| <b>आ</b> र्या <b>ग</b>   | 33.            | 4 %          | जाग्रात€         | • 1               | ₹ •          | भाषां                  | ٠,         | 清井            |
|                          | •              | 12           | भाभेदिय          | 1.                | 13           | सावात्रत               | 44         |               |
| आपूर्विक                 | २०१<br>३५५     | 4.5          |                  | •                 |              | भाषेम                  | 3+4        | 13            |
| •                        | 204            |              | <b>भा</b> यव     | 114               | 44           | धाःड                   | 214        | 1+1           |
| जाप<br>जाप्य             | 200            | 14           | भाषवन            | 4.                | •            | <b>भा</b> डान          | 144        | 3.1%          |
| भाष्यायः                 |                | 11'4         | भाषति 🖁          | \$ <b>4</b> 4     | 44           | धाउप                   | 44         | 1             |
| भागम्बन्ध                | 146            | 33.5         | भावन             | 244               | 14           | माक्याव                | 41         | 33            |
| श्राचप्र                 | 148            | 119          | धावान            | 3 12              |              | भ्योषाया<br>स्थापाय    | * * *      | 10            |
| <b>धाप्रपदीन</b>         | 144            | 115          |                  |                   | 14           | મા <i>રાન</i><br>પાહાર | 11         | 13            |
| MEGT                     | 148            | 341          | धारुप            | 149               | 43           | (                      | *4*        | 1 £           |
| ,                        |                |              | . artification   | 144               | <b>(</b> =   | क्षांद्र 👌             | 3.4        | *             |
| भाष्ट्र <b>य</b>         | 548<br>144     | 171          | आयुवार           | 145               | 1+           | · · · · · · · ·        | 134        | 1.1           |
| जान <b>्य</b>            | 114            | 101          | , भा उपाद        | <b>東京球</b>        | 4            | कांद्रस्य              | 3, 4       | *             |
| <b>ध्रा</b> चापण         | 41             | \$19         | બાર્ <u>યુ</u> ધ | 144               | \$ 5 %       | धार्षिकः               | * *        | 3.5           |
| मामभूर(                  | *              | 1.           | स्त्रभाष         | 111               | 1+1          | 4"VL #                 | \$45       | £ 1           |
| <b>મ</b> ાની દ           | ***            | 4.6          | MILTE            | *14               | 4.0          | # * \$                 | 4 = 4      | 4.3           |
| बाबावका                  | 44             | 10           | 2011年1月2日        | • •               | 4.1          | MIGG.                  | 4 4 5      | Ę             |
| માર્યોદ <u>ા</u>         | 141            | 11           | 明月本              | 4+4               | 1.5          | 89、其2.整理               | 4.4.2      | <b>₹</b> \$   |
| Wi with                  | ₩4             |              | भारति            | 44x               | £ #          | 品的文学者                  | 多电影        | 東東            |
|                          |                |              | all feel         | 有水质               | + 4          | 4,44                   | * 5        | ķ             |
| Disting                  |                | 1 <b>3 ≈</b> | 8, <b>114</b>    | **                | * #          | e ş <sup>€</sup> ⊯     | <b>K R</b> | 1.            |
| <b>新</b> [44]24年         |                | \$ %         | भाष              | 433               | 1.74         | Sec 146 17 178         | 4 6 ¥      | * %           |
| · 100                    | F4             |              | MI FORM          | 美華格               | 424          | Q.L.A.                 | 75 K       | 4 %           |
|                          | * * *          | વર           | distribuit       | <b>特曲等</b>        | \$4.4        | 电 名指表                  | 2 8 %      | 1 ×*          |
| मामधारिक्                |                | 44           | क्या है। जे      | 1.4               | *            | * * *                  | * *        | 19. 15        |
| terfalor-te              | X + #          | <b>1</b> 1   | m15044           | 44%               |              | W 18 sc                | # ¥        | <b>\$</b> *   |
| <b>新沙斯鄉 等点</b>           | * 4            | <b>电</b> 编   | *ICM             | * *               | * 集          | ATTER \$               | 在學士        | * \$          |
| 16 36 18                 | 244            | 5,8          | 外,是原想            | **                | 4.5          | ******                 | ***        | * *           |

|                  | <u>~~~~</u>     | ~~~~       | <u>~~~~</u>        | ^~~                       | ^^^        | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | ~~~~      | ~~~~           |
|------------------|-----------------|------------|--------------------|---------------------------|------------|---------------------------------------|-----------|----------------|
| <b>बाब्दः</b>    | पृ <b>ष</b> ठे  | पकोके      | शब्दः              | પુષ્ટે                    | श्लोके     | হাভবুঃ                                | पृष्ठे    | श्लो <b>के</b> |
| आविध             | 548             | 3,8        | आषवीन              | \$63                      | 8.0        | आहो                                   | २८९       | ષ              |
| भाविळ            | 88              | 38         | भाषाद {            | • ₹■                      | 3 8        | आहोपुरुषि                             | वेका १९२  | 303            |
| आविस्            | <b>₹</b> ९9     | 12         | . (                | 116                       | ४६         | भाह्य                                 | 79        | •              |
| भावुक            | ३६              | 9 8        | भासक               | 220                       | 9          | भाह्ना                                | २९        | 6              |
| भावुत्त          | ३६              | <b>१ २</b> | आसन 🔾              | १५७<br>१७६                | १६८<br>१८  | भाह्वान                               | २९        | 6              |
| भावृत्           | १६६             | ₹ 8        | anda )             | 960                       | 39         |                                       | ₹         |                |
| भावृत            | 585             | ९ ०        | आसना               | २५१                       | 21         | इश्च                                  | 108       | 183            |
| आवेगी            | ९९              | 930        | आसन्दी             | २९६                       | g          | 7.50                                  | ( 69      | 96             |
| आवेशन            | ६०              | •          |                    |                           |            | 7000000                               | 90        | 408            |
| आवेशिक           | 188             | 38         | भासम               | <b>२३</b>                 | <b>8</b> 8 | इक्षुगन्धा ।                          | 99        | 110            |
| भाशंसितृ         | 230             |            | भासव               |                           | 81         |                                       | 808       | 953            |
|                  |                 | ₹७         | भासादित            | <b>384</b>                | 108        | इञ्जर                                 | ९०        | 408            |
| भाशंसु           | २३०             | २७         | भासार {            | 38                        | 9 9        | इक्ष्वाकु                             | 108       | 144            |
| भाशय             | २५१             | २०         |                    | 193                       | ९६         | इंग ∫                                 | २३९       | <b>9</b>       |
| भाशर             | 8               | ६२         | आ <b>सुरी</b>      | 188                       | 18         | इंग {                                 | २५०       | 14             |
| भाषा }           | 12              | 7 0 1      | <b>आसेचनक</b>      | २३६                       | 42         | इंगित                                 | २५०       | 14             |
| ्र<br>आशितंगवीन  | २८३             | २१५        | भारकमद्न           | १९३                       | 808        | इंगुदी                                | ७६        | 8 🕻            |
|                  |                 | ५९         | आ <b>स्क</b> न्डित | 143                       | 88         | इन्डा                                 | 80        | ३७             |
| भाशीविष          | 8 इ             | 9          | आस्त्रण            | 969                       | 85         | इच्छावती                              | 121       | 9              |
| आशिस्            | 828             | २२७        | भास्था             | २६६                       | 40         | इउयाशीक                               | 180       | ۷              |
| भाग्र {          | 10              | ६८         | भास्थान            | 949                       | 14         | इट्चर                                 | 206       | 4 8            |
| (                | 199             | 3 13       | <del>आस्थानी</del> | 188                       | 94         | इदा                                   | 241       | ४२             |
|                  | 1.              | ६५         | <b>आस्पद्</b>      | ₹६७                       | <b>9.</b>  | (                                     | 220       | 14             |
| भाग्रुग 🕻        | 190             | 69         | आस् <b>फोट</b>     | 44                        |            | इतर {                                 | 208       | 199            |
| ,                | २५८             | 19         |                    |                           | 60         | इतरेथस्                               | २९₹       | ₹ \$           |
| आग्रुगुक्षणि     | 8               | 46         | आस्फोटनी           | २२ <b>३</b><br>८ <b>२</b> | # 8        | इति                                   | ₹6♥       | २४४            |
| भाश्चर्यं        | ३८              | 18         | आस्फोटा {          | 90                        | 308        | इतिह                                  | 149       | <b>1</b> 2     |
| <b>आश्रम</b>     | 146             | 8          | भास्य              | 184                       | 49         | इतिहास                                | 26        | 8              |
| भाश्रय           | 104             | 16         | भास्या             | 241                       | 21         | इरवरी                                 | 121       | 10             |
| <b>आश्रयाद्य</b> | <b>२४९</b><br>९ | 99         | भास्रव             | २५३                       | २९         | इरानीम्                               | २९४       | २३             |
| (                | રપ              | ų          |                    | <b>₹</b> ₹                | 21         |                                       | १६        | 13             |
| आश्रव {          | २३०             | २४         | भाहत {             | 481                       | 66         | इध्मा                                 | २६९       | 333            |
| <b>आश्र</b> त    | ₹8₹             | 106        | भाहतलक्षण          | २२७                       | 10         | इन<br><del>राजी</del> क               | ५२        | <b>1</b> 0     |
| भारव             | 163             | 86         | भाइव               | 388                       | 204        | इन्दीवर<br>ीनी                        |           |                |
| <b>आइव</b> स्थ   | ६९              | 16         | आहवनीय             | 143                       | 19         | इन्दीवरी                              | <b>49</b> | 100            |
| भा वयुज्         | 23              | 10         | आहार               | 200                       | પુદ્       | <b>इ</b> न्दु                         | 18        | 12             |
| भाषिवन           | <b>२</b> 1      | 30         | आहाव               | ५०                        | २६         | इन्द्र                                | 9<br>12   | ४४<br>२        |
| आदिवनेय          | 4               | 48         | आ <b>हेय</b>       | 6.8                       | q.         | इन्द्रह                               | 94        | 84             |
| ~1117777         | -               |            | 4164               |                           |            | 4.4Q                                  | - •       | - •            |

| and the same of th |               | ~~ ~         |                |                 |             | <del></del> |            |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|----------------|-----------------|-------------|-------------|------------|------------|
| स्रम्दः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>ર</b> વ્યે | रको के       | सस्या          | દુદદ્દે         | इयोके ।     | यस्यः       | \$13       | हों है     |
| द्रव्या                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 41            | <b>و</b> ع ، | हंस्या         | 3,9             | ₹¥          | उद्येषुंष   | ₹•         | # #        |
| इन्द्रयादगा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | \$08          | 148          | <b>इं</b> डित  | ₹8₹             | 1 . 3       | उप्तेम      | 303        | <b>ì</b> ≢ |
| इन्द्रमुख                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4             | <b>६</b> ८   | इंकी           | 163             | 91          | उपत्य       | ξ.s        | 3 2        |
| हरदागिका                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 63            | 14           | . (            |                 | 38          | उष्ट्राय    | ÷ .        | 3 •        |
| इन्दार्गा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | •             | ¥a '         | इंश {          | 13              | 1           |             | > ₹ &      |            |
| हम्मायुव                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | * \$          | 1 •          | इंतान .        |                 | <b>ફ</b> ર  | 3geX4       | 211        | 3.5        |
| इम्बर्धर                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | *             | 12           | इंचित्         | ्<br>१२७        | 1.          | •           |            |            |
| इन्द्रा वरज                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3             | ₹ 0          |                |                 |             | उप्रतासुन   | 134        | 111        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 414           | 6            | इंग्स 🖁        | <b>६</b><br>२२३ | <b>23</b> / | दरायक       | 4.0        | <b>;</b> • |
| इन्द्रिय {                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 124           | 4.8          | •              |                 |             | ien         | <b>.</b>   |            |
| द्दियार्थ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | २५            | 6            | द्वंद रही<br>* |                 | 14          | I 5         | 3.4        | 52         |
| इस्पन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4.6           | 13           | र्भुषण्        | 44.             | 4           | 324         | ě w        | 3.3        |
| द्वेन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 139           | 34           | इपरमण्डु       | > <b>f</b>      | 2.5         | उ ह्यान     | 114        | 13         |
| द्रय                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 27.5          | 1.           | इंपा           | 194             | 1.8         | 1           | " ફક્ષ     | 1 . 1      |
| इंस्म्बद                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 11            | 3.4          | ईविका 🖇        | 14.             | 14          | 31          | 440        | 4 + 4      |
| <b>इस</b> {                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 853           | # +          | 41361          | 444             | 11          | (           | 141        | •          |
| ξ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 333           | 364          | <b>बं</b> ष्ट  | ¥ ₩             | <b>₹</b> >  | 31115       | 244        | 3≰         |
| द्धरका                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 14            | <b>₹</b> ₹   | दंशस्य         | 11.             | 49          | दर्भ        | 143        | 4          |
| इत<br>इंद                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 49×           | 7.<br>7.a    |                | 3               |             | £14.2       | 4.4        | \$ % *     |
| 17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 130           | 4.4          |                | 444             | 10          | £14.2       | ***        | 44         |
| द्युपि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 19+           | 4.6          | 草化             | ₹ € \$          | 100         | 31年李克里      | * *        | 4.%        |
| ſ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 15 4          | रेट          | 1 Fra          | 14              |             | #.46        | 111        | # 5        |
| zr j                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               | 49           | य <b>े</b> प   | 1+1             | _           | 214         | * * %      | 11         |
| Testan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 144           | 34.5         |                | *               | <b>₹</b> +  | arefaut     | ≰ *        | 15         |
| इस्रास्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4.5           | 7.1          | इस्ट्          | ने क≉           | 44          | ब्रांक रहें | * * *      | k %        |
| reluium.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4 4 3         | 4            | 1431           | ***             | 11          | 0414        | 134        | 有象         |
| <b>e</b> te                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 344           | 4 <          | \$4.1          | £ # #           | K <         | <b>4</b> 15 | 4 2 9      | 1.44       |
| Kreeik                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 145           | at           | <b>(</b>       | \$              | \$ *        | ~?1\$       | 8 + 4      | 2.48       |
| •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | \$            |              | 215 1          | 1.0             | # e.        | X 4 3       | 11 +       |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 114           | 9 &          | '              | 41*             | *           |             |            | <b>*</b> * |
| रेन्यम                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 448           | 4.1          | in tal         | **              | <b>装妆艺</b>  | 444         | # £ A      | * #        |
| इन्धिक                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3 - 4         | 4.5          | \$ <b>4</b> 7  | कुरुव<br>कुरुव  | kan.<br>Ma  | Enom of     | 3.4.5      | *          |
| 2144                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 414           | 21+          | 4431           | 秀 4 年           |             | 1 - M       | ***        | *          |
| 表記物                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 444           |              |                |                 | 4 % *       | J- 20 15    | * * *      | B, 150     |
| Er +                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               | <b>%</b> *   | 名で 17月         | 等弱化             | Æ ž         | 456         | y or e     | ž ~        |
| Çişk                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ***           | * 1          | 节编辑            | 英東京             | % nc        |             | ε ο φε 4 ξ | x 4 %      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ***           | ÷ ₩          | 花桶 電樓          | ***             | * *         | Emer!       | 1 I        | *          |
| ** <b>*</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 141           | ***          | 个工士,制工程        | <b>4</b>        | ž ų         | 赤山く デナ      | 134        | <b>与李柳</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |              |                |                 |             |             |            |            |

|                               | ^                        | ^^^          | ~~~~                  | ^              | ^          | ~~~~                | <u>~~~~</u>         | <u>~~~</u>       |
|-------------------------------|--------------------------|--------------|-----------------------|----------------|------------|---------------------|---------------------|------------------|
| হাতর্ঃ                        | पृष्ठे                   | पकोके        | शब्दः                 | <b>ટ્ર</b> કડે | रलोके      | शब्द:               | વૃષ્ઠે              | <b>प</b> ळोके    |
| उत्तरी <b>य</b>               | 141                      | 116          | <b>र</b> द्पान        | 40             | २६         | उद्भव               | 8.5                 | ३८               |
| <b>उत्तरे</b> युस्            | २९३                      | ₹0           | <b>उद्</b> य          | 43             |            | उद्धान              | 203                 | २९               |
| उत्तर <b>मु</b>               | 88                       | १५           | <b>उद्</b> र          | 182            | 9 9        | उदार                | 198                 | 8                |
| <b>उत्तान</b> शय              | 123                      | 83           | <b>उदक</b>            | 306            | 29         | उद्घत               | 282                 | ९०               |
| <b>उत्तरपत्</b><br>स्थान      | ₹₩0                      | 110          | <b>उदवसित</b>         | 49             | 8          | उद्भव               | <b>२</b> २          | ¥0               |
| <b>ड</b> स्थित                | 244                      | 44           | उद्धिवत्              | २०६            | પર         | ভরিবন               | २३५                 | 43               |
| _                             | 223                      | 28           | <b>उदा</b> स          | 36             | 8          | ভরিবু               | 724                 | 41               |
| <b>स्टरपतितृ</b>              | 22                       | 20           | <b>उदान</b>           | 90             | Ęw         | <b>ग्र</b> ाह्य     | २३५                 | 41               |
| <b>उ</b> रपत्ति               | 289                      | 29           | (                     | <b>३</b> २७    |            | उद्धम               | ₹83                 | 13               |
| <b>उरपतिष्णु</b>              |                          | 64           | <b>उदार</b>           | 209            | 191        | डचत                 | ₹8₹                 | 69               |
| <b>उत्पन्न</b>                | <b>२६६</b><br>५ <b>२</b> | Į.           | <b>उदासीन</b>         | 108            | 30         | <b>उथत</b><br>उद्यम | 288                 | 11               |
| <b>उरप</b> ळ                  | 98                       | 988          | <b>उदाहार</b>         | 28             | ٩          |                     | <b>२</b> ७०         | 115              |
| <b>उ</b> रपक्र <b>बारि</b> वा | -                        | 112          | उत्त <b>र</b><br>उदित | ર ૪ <b>૬</b>   | 300        | उद्यान              |                     | 22               |
| उत्पात                        | १९४                      | 105          | _                     | 12             | 2          | उद्योग              | ₹•₹                 |                  |
| <b>उ</b> त्फुल <b>क</b>       | ६ ६                      | •            | उद्दोची (             | ५६             | 9          | <b>स्ट्र</b>        | . 88                | <b>?</b> 0       |
| उत्स                          | 6.8                      | ч            | वदीच्य                | 9 <b>4</b>     | 122        | <b>उद्वतं</b> न     | १५२                 | 171              |
| उत्सर्जन                      | 348                      | 28           |                       | 90             | 22         | उद्घान्त            | ₹ \$ 8 8<br>\$ 10 6 | <b>३</b> ६<br>९७ |
| (                             | 83                       | 14           | उदुम्बर               | ₹18            | 9.9        |                     | 148                 | 114              |
| सत्सव {                       | २४२                      | 206          | उदुम्बरपर्णी          | 101            | 188        | उद्वासन             |                     | ୳ୡ               |
| <b>डस्माद्</b> न              | 148                      | 1 <b>3</b> 9 | उत्सक                 | २०१            | <b>२</b> ५ | उद्घाह              | 191                 | 188              |
| हत्साह                        | 904                      | 19           | उद्गमनीय              | 140            | 113        | उद्वेग ,            | २४९                 | 13               |
| उस्सा <b>६न</b>               | 200                      | 114          | <b>उ</b> द्गार        | 10             | 90         | उन्दुरु             | 111                 | 13               |
| उरसा <b>हवर्ध</b> न           | 10                       | 16           | उद्गातृ               | 143            | 19         | उम्नत               | २३८                 | 90               |
|                               | 220                      | ٩            | <b>उद्गार</b>         | 248            | ₹ છ        | उन्नवानत            | 286                 | 48               |
| उरसुक<br>सम्बद्ध              | २४५                      | 909          | <b>उद्गीय</b>         | 399            | 19         | उन्नद               | 244                 | 82               |
| उत्सृष्ट                      | 4.                       | 10           | <b>हद्</b> गुण        | २४२            | 69         | उन्नय               | २४९                 | 13               |
| उत्सेघ {                      | ₹ 4                      | 94           |                       | २५४            | ₹ ७        | उन्नाय              | <b>२४</b> ९         | 18               |
| उदक्                          | <b>3</b> 38              | 44           | <b>ह</b> व्याह<br>हद  | ***            | ર હ        | 1                   | 83                  | <b>9</b>         |
| <b>स</b> द्क                  | 84                       | 8            | 1                     | २१२            | 4.0        | उन्मत्त             |                     | <b>Q</b> •       |
| उ <b>द्क्या</b>               | 1 3 8                    | 33           | उद्घाटन               | २५₹            | <b>ર</b> દ | <b>उन्मदि</b> ण्यु  | २२९                 | <b>२</b> ३       |
| <b>स</b> द्भ                  | 214                      | 90           | उद्धात                | १३८            | 24         | उन्मनस्             | २२७                 |                  |
| उदन                           | २५४                      | <b>3</b> 9   | उद्दान                | 9 <b>Q</b>     | 18         | उन्माय              | 198                 | 114<br>२६        |
| <b>उद्धि</b>                  | 84                       | 1            | <b>उद्दा</b> ल        | २४३            | 34         |                     | ( <del>3</del> 21   | ₹ <b>₹</b>       |
| <b>सद्</b> न्त                | <b>₹</b> ९               | 9            | उद्दित<br>            | 198            | 111        | उनमाद्              | ३९<br>३२९           | 28               |
| <b>उदम्पा</b>                 | ₹0 <b>६</b>              | чч           | <b>सर्</b> द्राव      |                | 36         | उन्माद्वत्          | 124                 | 4.               |
| <b>४६म्ब</b> त्               | 84                       | 1            | <b>उद्</b> षे         | 85             | 40         | S.MIRAN             | • • •               | -                |
|                               |                          |              |                       |                |            |                     |                     |                  |

|                      |                 | 20000          |                                   |        |             |                  |                |             |
|----------------------|-----------------|----------------|-----------------------------------|--------|-------------|------------------|----------------|-------------|
| श्रम्                | યુષ્કે          | श्चोके         | शस्य:                             | पृच्डे | श्लोके      | शस्द्र           | વૃષ્કે         | रका के      |
| उप <b>भ</b> ष्ठ      | 316             | 30             | डपनृत्                            | 144    | ₹4          | <b>उपस्कर</b>    | ₹+₹            | 44          |
| डपकारिका             | <b>§1</b>       | 1.             | वपभोग                             | 341    | 9.5         | <b>उ</b> २स्थ    | 181            | *4          |
| उपकार्या             | <b>41</b>       | 1.             | 7777                              | 414    | 18          | उपस्पर्ध         | 144            | 14          |
|                      | 99              | 124            | उपमा है                           | 444    | 11          | वपदार            | 102            | 14          |
| ত্তপকুল্লিচা         | २०६             | 1/4            | उपमानृ                            | देशक   | 244         | उपद्वर           | 4 0 6          | 141         |
| <b>उपकुरपा</b>       | 66              | ९६             | उपमान                             | 3 3 3  | 7.5         | वपश्चि           | 150            | 3.5         |
| (                    | 141             | 111            | <b>ह</b> पपस                      | 1+1    | 4६          | <b>उपा</b> क्रण  | 145            | ¥.          |
| उपाध्य {             | 343             | ₹₹ ,           | उपयान                             | 348    | 44          | उपाइत            | 111            | <b>ર</b> પ્ |
| (                    | £ 0.5           | 119            | (                                 | 28     | 3.0         | 415.4            | , -            |             |
| वपादोबा              | 10              | 13             | उपरक्त {                          | 428    | 8.4         | वगाःवय           | € 144<br>€ 344 | 49<br>44    |
| उपगव                 | 284             | 3 . 9          | <b>उपर</b> भ्रण                   | 109    | 24          | उपादान           | 344            | 15          |
| उपग्रह               | *48             | <b>3</b> 0 - 1 | उपराग                             | 18     | 9           |                  | N.             | 4 &         |
| उपग्रह               | 194             | \$30           | <b>उपराम</b>                      | रेपष   | 3,4         | उपापि {          | **<br>*        | 11          |
| <b>उपाद्धा</b>       | 100             | ₹4             | उपरि                              | 346    | 164         | उराध्याय         | 115            | *           |
| उपभ                  | 348             | 19             | उपङ                               | 48     | <b>1</b>    | उपाधापा          | 144            | 14          |
| उपचरित               | 484             | 103            | उपक्रमायां                        | 3.6    | 4           | <b>उपाप्याया</b> | ते ११६         | 14          |
| उपसारम्              | 143             | ₹• ;           | उपस्रहिष                          | ₹ %    | <b>3</b> 1  |                  | £ 133          | 1 4         |
| वर्णावत              | 243             | 49             | उपछाम                             | 341    | <b>84</b> : | इ सम्बद्धी       | 111            | 11          |
| अप्रतिश              | 4 3             | €=             | उपढा                              | 240    | 394         | बयानह            | 233            | 41          |
| <b>अपना</b> र        | 144             | 31             | उपयन                              | 44     | *           | अराप(पद्भा       | 1# f (F)       | ₹ *         |
| <b>४</b> वश्रा       | 153             | 11.            | उपवर्षन                           | 44     | 4           | उहापन            | 144            | # 4         |
| क्षपद्वरष्           | 340             | ₹₩.            | दावाध                             | 11+    | 14          | rathern          | 4 *            | 3 9         |
| #प्राप               | 135             | 41             | सर्वावपा                          | 48     | **          | प्रकार्यक        | 144            | 4.6         |
| इदायका               | 44              | u i            | avala                             | 544    | 4,8         | इचापुन           | 14.            | 4.4         |
| स्यहा                | \$ + 4          | 34 1           | इत्राहरू                          | 44     | € *         | इस्तव्य          | 144            | 41.         |
| *V-41                | \$ # #          | 4.5            | <b>४</b> वदाव                     | 445    | 15          | त्र शास्त्रका    | 14%            | \$ 4        |
| कें से <b>भरे के</b> | 1==             | ₹ <b>% ⊕</b>   | क्रम्बंब                          | 3 11 5 | ***         | # 917ez-4        | 243            | 集火炭         |
| arrive \$            | N *             | <b>1</b> , e   | <b>गण्डा स्टाम</b>                | 3 43   | 11*         | a mina d         | 11             |             |
|                      | 9.5%            | 43             |                                   | 14x    | * 5         | angen f          | * 4 *          | €.*         |
| 者が必須                 | 14              | *              | क्षत्र हुन्छ।<br>इत्रहानसम्बद्धाः | ***    | 4.4         | 4812             | ₹              | ₹ *         |
| a diman.             | 琴笑娜             | 5.6            | tare                              | 249    | 电线          | 35 64            | 147            | \$ 7 4      |
| <b>अड</b> िक्स्स     | *4.50<br>   *5. | 1 -            | शहसम                              | 2 % &  | 24.8        | \$155.4          | **             | •           |
|                      |                 | 4              | 在直膜吸煙                             | ***    | ŧи          | 安 李香素            | 3.5 %          | •           |
| <b>有技术/设</b>         | 154             | <b>እ</b> %     | \$10 <b>4</b>                     | 4+4    |             | 247年             | 448            | 6.3         |
| \$1.6g               | 14#             | 青花鄉            | इक् <b>र</b> ्यं क                | 1.0    | Ł y         | #==##            | 电光囊            | * \$        |
|                      |                 |                |                                   |        |             | F -              |                |             |

| उमापति<br>उग्य<br>उरःस्त्रिका<br>उरग<br>उरण<br>उरणास्य<br>उरभ<br>उरस | पृष्ठे<br>१९९<br>१९७<br>१९८<br>१९८<br>१९२<br>२११<br>२९६ | क्लिस के कि                | नाहरूः<br>उपणा<br>उपर्दुध<br>उपस्<br>उपा<br>उपापति<br>उपापति<br>उपापति<br>उपाप | पुरुद्धे<br>८८<br>१४<br>२९<br>१४<br>१४४<br>२९०<br>२९० | ष्ठीके<br>९७<br>५४<br>२<br>१८<br>९९<br>७६ | शब्दः<br>उध्वैजानु<br>उध्वैज्ञु<br>उस्में<br>उस्में<br>उस्में<br>उस्में<br>उस्में<br>उस्में | पृष्ठे<br>१३०<br>१३०<br>४६<br>१४९<br>२३४<br>पप | इलोके<br>४७<br>४७<br>५<br>१०७<br>७१ |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------|
| उमापति<br>उग्य<br>उरःस्त्रिका<br>उरग<br>उरण<br>उरणस्य<br>उरभ<br>उरभ  | 199<br>196<br>198<br>198<br>198<br>198<br>198<br>198    | 7 0 0 9 4 0 9 0 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1          | उषबुंध<br>उषस्<br>उषा<br>उषापति<br>उपापति<br>उपित<br>उष्ट्र                    | ९<br>१४<br>२९३<br>५<br>१४४<br>२१०<br>२१               | પ્યુ<br>ર<br>૧ ૮<br>૨ ૮<br>૧ ૯<br>૧ ૯     | कर्ष्वेज्ञ<br>किंम<br>किंमिका<br>किंमित्<br>कप                                              | 1 4 0<br>8 6<br>1 8 8<br>7 8 4<br>4 4          | 98<br>40<br>90<br>9                 |
| उमापति<br>उग्य<br>उरःस्त्रिका<br>उरग<br>उरण<br>उरणास्य<br>उरभ्र      | ृद्धि<br>१९७<br>१९८<br>११३<br>२११<br>१०२<br>२११         | \$ • \$ • \$ • \$ • \$ • \$ • \$ • \$ • \$ • \$ •              | डषस्<br>उपा<br>उपापति<br>उपापति<br>उपित<br>उष्ट्र                              | 9 4<br>2 9 B<br>4<br>4<br>2 8 8<br>2 9 0<br>2 1       | २<br>१८<br>२८<br>९९<br>७६                 | जिम<br>जिमका<br>जिमका<br>जिमका<br>जिमका                                                     | ४६<br>1४९<br>२ <b>३</b> ४<br>५५                | 4<br>1 0 0<br>0 1<br>8              |
| डम्य<br>डरःस् <b>त्रिका</b><br>डरग<br>डरण<br>डरणस्य<br>डरभ्र         | 196<br>986<br>83<br>719<br>707<br>799                   | 9 8 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9                        | उषा<br>उषापति<br>अपित<br>अपू                                                   | २९३<br>५<br>३४४<br>२९०<br>२१                          | 1 ८<br>२८<br>९९<br>७६                     | जिम<br>जिमका<br>जिमका<br>जिमका<br>जिमका                                                     | 18९<br>२३४<br>५५                               | 909                                 |
| डरःस् <b>मिका</b><br>डरग<br>डरण<br>डरणास्य<br>डरभ्र<br>डररी          | 986<br>88<br>819<br>808<br>808<br>899                   | \$ • 8<br>• 9<br>• 9<br>• 9<br>• 9<br>• 9<br>• 9<br>• 9<br>• 9 | उषा<br>उषापति<br>अपित<br>अपू                                                   | 4<br>488<br>290<br>21                                 | ₹ <b>&amp;</b><br>૧                       | ऊर्मिमत्<br>ऊष                                                                              | २ <b>१</b> ४<br>५५                             | ۱<br>او                             |
| डरग<br>डरण<br>डरणास्य<br>डरभ्र<br>डररी                               | ४३<br>२ <b>१९</b><br>१०२<br>२११<br>२८८                  | ৩ হ<br>१ ৮৩<br>৩ হ<br>২ ৬ হ                                    | उषापति<br>उपित<br>उष्ट्र                                                       | 4<br>488<br>290<br>21                                 | <b>९</b> ९<br>७६                          | ऊर्मिमत्<br>ऊष                                                                              | २ <b>१</b> ४<br>५५                             | 8                                   |
| डरण<br>डरणास्य<br>डरभ्र<br>डररी                                      | २13<br>१०२<br>२११<br>२८८                                | હ<br>૧૪૭<br>હ<br>ફ<br>૧ <b>૫</b> ૧                             | डचित<br><b>ड</b> डू                                                            | २१०<br>२1                                             | <b>९</b> ९<br>७६                          | <b>ক</b> ष                                                                                  | ५५                                             | 8                                   |
| खरणास्य<br>खरभ्र<br>खररी                                             | 90 <del>2</del><br>299<br>266                           | <b>१</b> ४७<br>७६<br>२ <b>५</b> ३                              | बहूं (                                                                         | २१०<br>२1                                             | ७ ই                                       |                                                                                             |                                                |                                     |
| डरभ्र<br>डररी                                                        | २ <b>११</b><br>२८८                                      | હ ફ<br>૨ <b>૫</b> , રૂ                                         | (                                                                              | 21                                                    | *                                         | <b>क्रमण</b>                                                                                |                                                | 24                                  |
| <b>उर</b> री                                                         | ₹66                                                     | <b>વ</b> પ્દ્ર                                                 | ष्ठण {                                                                         |                                                       |                                           | ऊषर                                                                                         | ५७५                                            | 44                                  |
|                                                                      |                                                         | 1                                                              |                                                                                | 721                                                   | 19                                        |                                                                                             | <b>પુ</b> પ                                    | ų                                   |
| <b>उर</b> रीकृत                                                      | २४६                                                     |                                                                | <b>उदणर</b> िस                                                                 | 18                                                    | २९                                        | ऊघवत्<br>ऊष्मागम                                                                            | <b>₹1</b>                                      | 19                                  |
|                                                                      |                                                         | ₹06                                                            | उदिणका                                                                         | २०५                                                   | 40                                        | <b>क</b> ह                                                                                  | २४                                             | ą                                   |
| ड रबछद                                                               | 964                                                     | € ४                                                            | उरणीच                                                                          | २८३                                                   | २१९                                       | ઝાઇ                                                                                         |                                                |                                     |
| उरस्                                                                 | 182                                                     | ७७                                                             | उष्णोपगम                                                                       | 29                                                    | 19                                        |                                                                                             | <b>ऋ</b>                                       | 0.0                                 |
| ~~                                                                   | 100                                                     | ৬६                                                             | उष्णापगम<br>उष्मक                                                              | 21                                                    | 16                                        | ऋक्थ                                                                                        | २ <b>११</b><br>१५                              | ९०<br>२ <b>१</b>                    |
|                                                                      | १२५                                                     | 26                                                             | उपाप,<br>उस्र                                                                  | 9 9                                                   | 3.8                                       | <b>乘</b> 籍                                                                                  | 96                                             | 40                                  |
| <b>टरस्वत्</b>                                                       | 969                                                     | 90                                                             |                                                                                |                                                       | ₹ 8                                       | 22.44                                                                                       | 103                                            | 8                                   |
| •                                                                    | २३७                                                     | ବ୍ୟ                                                            | <b>उ</b> द्धा                                                                  | ₹06                                                   | • •                                       | ऋक्षगन्धा                                                                                   | 99                                             | 9 20                                |
| <b>उ</b> रुवृक                                                       | 99                                                      | 41                                                             |                                                                                | ऊ                                                     | _                                         | ऋक्षगनित्रका                                                                                | ९२                                             | 990                                 |
| <b>उव</b> रा                                                         | <b>પ્</b> રુપ્                                          | ષ્ઠ                                                            | <b>ऊत</b>                                                                      | २४५                                                   | 303                                       | ऋच                                                                                          | 36                                             | Ę                                   |
| उर्वं शी                                                             | 6                                                       | ષુષ                                                            | <b>क</b> षस्                                                                   | ₹30                                                   | ७३                                        | ऋजीष                                                                                        | २०२                                            | ₹ ₹                                 |
| उर्वार                                                               | 308                                                     | કૃષ્ણ                                                          | <b>जन</b>                                                                      | २७१                                                   | 120                                       | ऋज                                                                                          | 246                                            | ७२                                  |
| <b>डवीं</b>                                                          | цц                                                      | <b>3</b>                                                       | <b>जम्</b>                                                                     | २९३                                                   | 96                                        | ऋजुरोहित                                                                                    | 13                                             | 30                                  |
|                                                                      |                                                         | 9                                                              | <b>जररी</b>                                                                    | 366                                                   | <b>રૂ</b> પર                              | ऋण                                                                                          | 198                                            | ą                                   |
| <b>ड</b> कप                                                          | <b>६७</b><br>19२                                        | 94                                                             | ज <b>र</b> व्य                                                                 | 194                                                   | 8                                         | 4(4)                                                                                        | ३२                                             | <b>ą</b> ?                          |
| <b>उल्ह्रक</b>                                                       | <b>२५</b> ६                                             | <b>ξ</b>                                                       | <b>जरी</b>                                                                     | 200                                                   | इ ५ इ                                     | ऋत 🚪                                                                                        | 194                                            | ₹                                   |
| <b>उ</b> ल्लब्ब                                                      | २०१                                                     | રપ                                                             | <b>जरीकृत</b>                                                                  | २४६                                                   | 106                                       | ऋतीया                                                                                       | 248                                            | ३२                                  |
| उल्लंबक                                                              | ও ই                                                     | 38                                                             | करु                                                                            | 180                                                   | ७३                                        | (                                                                                           | 20                                             | 12                                  |
| <b>उ</b> ॡिषन्                                                       | 86                                                      | 16                                                             | <b>क</b> रज                                                                    | 184                                                   | 3                                         | ऋतु {                                                                                       | २६३                                            | 48                                  |
| <b>स्टका</b>                                                         | <b>२</b> ९ <b>६</b>                                     | 6                                                              | करपर्वेन्                                                                      | 380                                                   | ७२                                        | ऋतुमती                                                                                      | 148                                            | <b>₹1</b>                           |
| <b>स्त्रम्</b>                                                       | २०२                                                     | <b>B</b> o_                                                    | <b>कर्ज</b>                                                                    | 4.8                                                   | 16                                        | ऋते                                                                                         | 368                                            | <b>1</b>                            |
| <b>सल्ब</b>                                                          | १२८                                                     | ३४                                                             | <b>कर्जस्वळ</b>                                                                | 160                                                   | <b>૭</b> ૫                                | ऋितज्                                                                                       | 145                                            | 10                                  |
| उत्वण                                                                | <b>२</b> ४०                                             | 61                                                             | ऊर्जस्वन्                                                                      | 120                                                   | ৬৬                                        | ऋख                                                                                          | ₹00                                            | * 3                                 |
| उछाघ                                                                 | १३५                                                     | ५७                                                             | ऊर्णनाम                                                                        | 112                                                   | 12                                        | ऋदि                                                                                         | 33                                             | 113                                 |
| <b>उ</b> छोच                                                         | 145                                                     | 140                                                            | ऊर्णा                                                                          | २६२                                                   | 88                                        | ऋसु                                                                                         | 2                                              | 6                                   |
| <b>र</b> छोल                                                         | 84                                                      | व्                                                             |                                                                                | 211                                                   | 9.0                                       | ऋभुक्षिन्                                                                                   | •                                              | 80                                  |
| <b>उ</b> शनस                                                         | 16                                                      | ३५                                                             | ऊर्णायु {                                                                      | २१६                                                   | 100                                       | ऋदय                                                                                         | 333                                            | 10                                  |
| उर्शार                                                               | 209                                                     | <b>1</b>                                                       | <b>क</b> वंक                                                                   | \$8                                                   | <b>u</b> , l                              | ऋष्य हेतु                                                                                   | ч                                              | ३€                                  |

| 200000            | 22000             | 20000         | ~~~~~         | <u>^^^</u>         | <u> </u>         | <u> </u>           | ^^^         | ~~~~             |
|-------------------|-------------------|---------------|---------------|--------------------|------------------|--------------------|-------------|------------------|
| शब्दः             | <i>વૃષ્ઠે</i>     | <b>ब्लोके</b> | शब्दः         | <del>પ</del> ૃષ્ટે | वकोके ।          | शब्दः              | पृष्ठे      | वलोके            |
|                   | क                 | {             | कटक {         | ६४                 | 4                | क॰हुरा             | 60          | 68               |
| क                 | २५६               | પુ            | (             | 186                | 300              | कण्डोळ             | २०३         | २६               |
| कंस               | 303               | <b>३</b> २    | कटभी          | 103                | 340              | कण्डोळवीणा         | <b>२</b> २२ | <b>३</b> २       |
| कंसारात <u>ि</u>  | . 8               | 21            | कटंभरा {      | 64                 | ે <b>પ</b>       |                    | 900         | 188              |
| ककुद              | २६७               | 91            | Ç             | 903                | 3 4 ই            | 4                  | 26          | 4                |
| ककुग्नति          | 181               | ७४            | कटाक्ष        | 388                | 3.8              | कथा<br>कद्ध्वन्    | 46          | 9                |
| ककुभ              | 12                | 1             | कटाह          | २९९                | 23               | •                  | હપ્         | 8 2              |
|                   | રૂ પ્ય            | ی             | कटि           | 183                | 08               | कद्∓व              | -           |                  |
| ककुभ {            | ७६                | 84            | कटिशोथ        | 381                | <i>હ</i> ષ્      | कद्म्बक            | 196<br>199  | 30<br>30         |
| ( कक्कोलक         | ) 948             | 930           | कटी           | ३०३                | ३८               |                    | •           |                  |
| ( 34144           | 188               | હવ            | <b>\</b>      | ₹ ₹                | ९                | कद् <b>र</b>       | 99          | 40               |
| कक्षा }           | २ <b>८</b> ३      | २३८           | कटु 🖁         | 6                  | 64               | कदयं               | २३५         | 28               |
| (                 |                   | ४२            |               | <b>२६०</b>         | ર્ <b>પ</b>      | कदछी {             | <b>९३</b>   | ११३              |
| कक्ष्या }         | १८१<br>२७५        | 340           | कटुतुम्बी     | 308                | १५६              |                    | 333         | 9                |
|                   |                   | 18            | कटुरोहिणी     | ८६                 | ८५               | कदाचित्            | २८९         | 8                |
| कङ्क              | ११३<br>१८५        | 4 8<br>4 8    | कर्फक         | ७४                 | 80               | कदुष्ण             | 90          | 34               |
| कङ्कटक<br>कङ्कण   | 189               | 306           | कटुङ्ग        | 96                 | પક્              | कहु                | २७          | 3 &              |
| कङ्कतिका          | 946               | 938           | कठिअर         | ८५                 | 98               | कद्वद              | २३२         | ₹ 9              |
| _                 |                   | ६९            | कठिन          | १३९                | હ€               | कनक                | 518         | ९४               |
| कङ्कोळ            | 139               |               | कठिक्छक       | 308                | ૧૫૪              | कनकाष्यक्ष         | 103         | 9                |
| <b>कङ्कोलक</b>    | १५४<br>१५४        | 120<br>20     | कठोर          | २३९                | ଓସ               | कनकालुका           | 109         | ₹ <b>₹</b><br>७७ |
| <b>क</b> ड्ड      |                   |               | कडङ्गर        | 200                | <b>२</b> २       | कनकाह्नय           | 88          | કર               |
| क्च               | 188               | લ<br>જ        | कहरव          | २०३                | ३५               | कनिष्ठ }           | 129<br>289  | 83               |
| <b>कच्चर</b>      | २३६               |               | कडार          | ₹ છ                | 14               | कनिष्ठा            | 981         | 68               |
| कचित्             | २९१               | 3.8           | क्य }         | २३७                | <b>६</b> र       | काग्रहा<br>कनीनिका | 381         | ९२               |
| क्ष्छ             | पुष               | 90            |               | २६१                | ४५               |                    | २३७         | ٠.<br>٤٦         |
| (                 | ( ९७              | 376           | कणा {         | 33                 | 9,6              | कनीयस् {           | 208         | २३४              |
| कश्यप             | 28                | 21            |               | २०३                | 3,4              | कस्था              | ₹ ९६        | - S              |
| कच्छपी<br>कच्चमा  | २७२<br>८७         | 12 9<br>3 7   | कणिका }       | ८ <b>१</b><br>२९६  | ६६               | _                  | 308         | 940              |
| कच्छुर।<br>कच्छुर | 128               | 46            |               |                    | 2                | कन्द {             | ३०३         | 34               |
| क <i>च्</i> लू    | 333               | પર            | कणिश<br>कण्टक | ₹00<br>₹0२         | २ <b>१</b><br>३२ | कन्दर              | 88          | •                |
| A.55              | ( 88              | 9             |               |                    | 93               | कन्दराल {          | 94          | 84               |
| कञ्चुक            | 1 364             | ६३            | कण्टिकफल      | 60                 | 81               | `                  | ७२          | २९               |
| कञ्जुकिन          | -                 | 6             | क्रवह         | 384                | 66               | कन्दर्प            | ч           | 24               |
| 4-9140            | ( 381             | 80            |               | 388                | 308              | कन्द्छी            | 111         | 9                |
|                   | 960               | ₹ o           |               | ৫৩                 | ८६               | कन्दु              | ₹0₹         | ₹°               |
| कट                | 300<br>209<br>280 | 24            |               | 123                | ५३               | कन्दुक             | <b>૧૫</b> ७ | 136              |
|                   | ( २६०             | ₹8            | कण्ड्या       | 133                | 4રૂ              | कन्धरा             | 388         | 66               |
|                   |                   |               |               |                    |                  |                    |             |                  |

|                     |                         | , سه شي    | ्र के अन्यानुष्      | દનાનથા      | . 5 <b>12</b>  |                 |                                         | » ~£          |
|---------------------|-------------------------|------------|----------------------|-------------|----------------|-----------------|-----------------------------------------|---------------|
| शस्त्रः             | 7ુવ્યું                 | तीक        | शस्यः                | ŢĖ          | इश्रंह         | <b>अ</b> -१:    | ŢŮ                                      | 2-31-5        |
| <b>स्थ्यमात्रात</b> | 154                     | 축보         |                      | 84          | 1 · · · ·      | কানব্ৰ          | 41                                      | 4.2           |
| रन्या               | 171                     | 4          | समय 👌                | 53          | 装单             | <b>६</b> १३म    | 7 . 4                                   | 第三            |
| रूपद                | ¥ o                     | ₹ •        | <b>(</b> 7           | 42          | 138            | <b>本₹€</b> 覧    | 28.5                                    | 13            |
| વપદ                 | ą                       | ą,         | <b>হনতা</b>          | ч           | 42 1           | THE STATE       | 84.4                                    | \$ 3,         |
| क्परिन्             | Ę                       | <b>4</b> 3 | क्तवाधन              | *           | 1 w - !        | करवाणिका        | 197                                     | 4.3           |
| क्षाह               | <b>₹</b> ₹              | 17         | क्य होतर व           | 111         | 1+5            | erme            | es 🕏                                    | 4.7           |
| दगाङ                | 129                     | 40         | क्ष्मिष्ट -          | 30          | 43             | स्थावा          | 2.9.5                                   | <b>4</b>      |
| कसंदर्भूष्          |                         | देव        | 444                  | a e         | \$ 6           | क्रमाष्ट्       | 14*                                     | <b>3</b> *    |
| <b>क्षि</b>         | 168                     | 1          |                      | ₹₹          | **             | क्रहाट          | * \$                                    | 4.5           |
| क्षाकरत             |                         | _          |                      | 124         | ) is           | 431714          | 3.36                                    | 3.5           |
| -                   | 64                      | 6.9        |                      |             |                | 4.17.#          | 121                                     | 4 4 1         |
| र्ध्यस्य            | 3.9                     | * 1        | कस्यम }              | 3 4 3       | 112            | दासगदि∗         | 147                                     | \$ 7 3        |
| £113                | 考 \$                    | 1 2        | , ·                  | •           |                | इतिया           | 4.4%                                    | 1.4           |
| (                   | 14                      | 4          | <b>रावाक्त्राधाः</b> | 1 5 %       | * <            | क्स ह           | \$ 5 %                                  | 4 €           |
| क्षिका 👌            | 4.                      | 有為         | र्राव व              | 4 * *       | के वें         | क विकिश्य स्थ   | ng 186                                  | ۲.            |
| (                   | % <b>1</b>              | 1 • 0      | 12.2 4               | 4 4         | 4.1            | *167514         | 1 + %                                   | <u>\$</u> ~   |
| कवि २५वी            | 6.5                     | 生す         |                      | ¢ * 5       | 1 1 2          |                 | ~ 4                                     | . 4           |
| <b>द्रिध</b>        | ÷ 3                     | \$ 8       | कर्द्धाः             | \$ 4.5      | <              | ueit }          | 4 4 4                                   | \$ ± 7        |
| 1                   | * +1                    | ٠,         | 417                  | + 2 4       | 1 6            | 11 4            | 4 + 5                                   | < \$          |
| - कशका है           | - 68<br>38<br>18        | ₹\$        | (                    | 1.          | 4.4            |                 | 1.7                                     | 4 +           |
| 1                   |                         | 8.8        | ALK {                | 184         | 4.9            | 4.8,22          | 4.3                                     | ١,            |
| 4411                | 144                     | 4.4        |                      | * %         | ***            | 4.1 7           | + 3 3                                   | 3.6           |
| % पं. प्रयोक        | 41 34                   | 14         | 4 16,                | 2 <b>5</b>  | * 4            | 417             | 4 4 0                                   | 4 *           |
| क संभिति            | 4.4                     | 144        | भूतिहाँ<br>भूतिहाँ   | * 44        | \$<br>\$4      | 447.4           | 2.3 %                                   | * =           |
| 電子以來                | 154                     | W W        | 4 5 19 6             |             | **             | sk 2            | 5 4 7                                   | £             |
| <b>1</b> €4 43      | 114                     | X e        | uta j                | A %<br>1: 4 | * *            | 5 + 1 %         | 14                                      | # \$          |
| <b>४</b> ,५.४       | 52.5                    | 5, 16      | 42 \$K               | 11.4        | **             | 414             | 1                                       | * = *         |
| <b>क्ष्या</b> र्थ   | 3 % %                   | ₩ ₩        | 400                  | 3 3 =       | r h            | B-344 .         | . 4                                     | \$ 5          |
| i                   | ₩*                      | ×          | दक्ष है              | **=         | * "            | Buch !          | € ± ₹                                   | 4.4           |
| € like              | 194                     | 2 5 c      |                      | 414         | A <sup>c</sup> | 五省中省            | * * *                                   | 4 4           |
| <b>f</b>            | 348                     | м ж        | WE US                | ckr         | 4 <b>#</b>     | £ \$ £ \$       | 有着最                                     | 2 *           |
| F)34                | 1 4 R<br>1 h e<br>2 a 2 | 218        | 建发光醇                 | 1 B V       | £ ,            | 1               | 8 - 7                                   | 8 p. %        |
| 1                   | 203                     | £ *        | 海牙兰 基定               | 26 Jz       | <b>\$</b> >    | 4.90            | 1 1 N                                   | . t           |
| <b>4</b> -4         | 444                     | $k \neq k$ | 44.4                 | 3 + E       | 其子             | )<br>(          | * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * | 5 <b>%</b> \$ |
| 看好品                 | ¥ <b>*</b>              | * \$       | <b>满有水 100 3/1</b>   | 2 + 2       | • ‡            | u quir <b>t</b> | \$ 7 \$                                 | a.            |
| *well               | <sup>2</sup> 16 S       | n t        |                      | 532         | •              | n gild.         | 2 ≠ %                                   | <b>*</b> *    |
| <b>本</b> ( 本本 ) 2   | 28.2                    | m 4,       | gi-E w               | A.Y         | # %            | <b>发</b> 7 场    | * *                                     | 4 \$ 4        |
| ቚ፟፞ኍቝ               | <b>克莱米</b>              | € ■        | द व न्यू भूता        | 1 >         | te,            | ្រ្តី           | 4 6 %                                   | f             |

| ~~~~~                                 | ^^^            | $\sim\sim\sim$ | $\sim$   | ^^^    | ^~~~          | $\sim\sim\sim$ | ~~ | ~~~        | ~~~~             |
|---------------------------------------|----------------|----------------|----------|--------|---------------|----------------|----|------------|------------------|
| शन्दः पृष्ठे                          | इकोके          | शब्द:          |          | पृष्ठे | <b>ब</b> ळोके | शब्द:          |    | पृष्ठे     | <b>बळो</b> के    |
| कर्णज्ञेकस् ११                        | २ १३           | ACCEPTAGE.     | 5        | 18     | 9 9           | कवपना          |    | 169        | 83               |
| कर्णधार ४                             | ७ १२           | कलङ्क          | l        | २५६    | ક             | कल्पनृक्ष      |    | 6          | ષર               |
| कर्णपूर २८                            | प ३२६          | कलत्र          |          | 500    | 106           | कल्पान्त       |    | २२         | <b>२२</b>        |
| कणवेष्टन १४                           |                | कलघौत          |          | ३६५    | ७६            | कल्मप          |    | <b>₹</b> ₹ | 73               |
| ( )                                   |                | कलस्ब          | <b>∫</b> | 190    | 60            | कलमाप          |    | २७         | <b>বৃ</b> ৩      |
| कर्णिका } र                           |                |                | L        | २०३    | ३५            |                | -  | 96         | ર                |
| कर्णिकार "                            | ९ ६०           | कक्स           |          | 308    | 34            | क्टब           | Į  | 938        | ५७               |
| कर्णीस्थ १८                           | <b>રૂ </b>     | कलम            |          | 300    | 58            |                |    | २७५        | 949              |
| कर्णेजप २३                            | પ યુષ          | कलम्बी         |          | 904    | 140           | कल्या          | •  | 3 1        | 96               |
| •                                     | २३ ३४          | कलरव           |          | 117    | 18            | क्हयाण         |    | 22         | રૂપ              |
| _ '                                   | <b>&amp;</b> 9 | कलक            |          | 128    | ₹6            | कछोळ           |    | 8 🖡        | Ę                |
| _                                     | -              | कलविंक         |          | 113    | 36            | कवच            |    | 964        | ६४               |
| कपँट { ३०                             |                | कलश            |          | २०२    | ३१            |                |    | -          | 48               |
| कर्पर १३                              |                | कलशी           |          | 66     | ९३            | कवल            |    | २०६        |                  |
| कपॅरी २१                              |                | क्रहंस         |          | 114    | २३            | कवि            | {  | 98         | રપ               |
|                                       |                | क्कह           |          | 193    | 808           |                | (  | १५९        | ч                |
| कर्पूर १५                             | .५ १२०<br>९ ६३ |                | 1        | 18     | કૃષ્          | कविका          |    | 163        | ४२               |
| कर्डुर                                | े वर<br>१७ ३७  | क्ला           | ₹        | 18     | 11            | कविय           |    | ३०३        | ३५               |
| \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ |                |                |          | २८०    | 990           | कवोष्ग         |    | 90         | ३५               |
| कर्मन् २६                             | _              | कलाद           | •        | 286    | 6             | कृहय           |    | १६६        | ₹8               |
| . ( 55                                |                | कछानिधि        | r        | 38     | 3.8           | क्या           |    | २२२        | # 3              |
|                                       | २९ १९          | (              | •        | २७१    | 939           | कशाह           |    | २३४        | 88               |
| कर्मकार २३                            | १९ १९          | क्लाप<br>क्लाय |          | 999    | 18            | कशिपु          |    | २७२        | 120              |
| कर्मक्ष <b>म</b> २३                   | 29 16          |                | (        | 198    | 3 . 4         | कशेर           |    | २९७        | 13               |
| कर्मंठ २                              | 18 16          | क्रिक          | į        | 260    | 993           | कशेरका         |    | 180        | ६९               |
| कर्मण्या २३                           | ३६ ४९          | कछिका          |          | ६८     | 18            | क्सल           |    | 188        | 108              |
| कर्मनिद्नु १६                         | ७ ४२           |                | (        | 61     | 89            | 4410           |    | 163        | ૪૭               |
| कमंशीक २                              |                | कलिङ्ग         | į        | 333    | 98            | क्रय           | Į. | २२४        | 80               |
|                                       | 28 96          | किहुम          |          | 96     | 46            |                |    | २३४        | 88               |
|                                       |                | किमारव         | Б        | ७ ୱି   | 88            | क्ष            |    | २२२        | ३२               |
|                                       | १ १            | कलिक           |          | 281    | ८५            |                | (  | २५         | ٩                |
|                                       | ०६ १६०         |                | C        | २२     | २३            | कपाय           | į  | २७५        | १५३              |
|                                       | २५ ट           | कलुप           | 1        | 86     | 18            | æn             | 5  | 84         | 8                |
|                                       | 12 68          | कलेवर          | -        | 380    | 99            | कष्ट           | į  | २६०        | 38               |
|                                       | <b>९६</b> ६    | कस्क           |          | २५७    | 3.8           | कस्तूरी        |    | 348        | 179              |
| · ·                                   | ७९ ५८          |                |          | ₹₹     | ₹ \$          | कहार           |    | ५२         | 3,4              |
| Δ.                                    | ८४ २२१         | करप            | }        | २२     | ₹२            | कह्य           |    | 338        | २ <b>१</b><br>२७ |
|                                       | ₹8 २           | मध्य           |          | 9 90   | 80            | काङ्घा         |    | 80         |                  |
| क्लक                                  | ३३ २५          | 1              | L        | 300    | <b>२</b> ४ '  | करियताल        |    | ₹8         | 8                |
|                                       |                |                |          |        |               |                |    |            |                  |

| वास्तिम्बुक वस १९ काल्येय १६ क्यांत्र १९ काल्या १९ क्यांत्र १                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>र</b> माके | पुष्पे                       | #1 # 4 F                              | दशेक  | हरूं          | श्रद्ध.           | रहोर्द        | રુપ્ટે         | दारदः            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------|---------------------------------------|-------|---------------|-------------------|---------------|----------------|------------------|
| वास्तिम्बुक वस १९ काल्येय १६ क्यांत्र १९ काल्या १९ क्यांत्र १                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1             | 240                          | ( सान्यश्रम                           | 94    | <b>च्</b> चेष | <b>इ</b> ।दृश्वरा | > 3           | 114            | 112              |
| कारमासिका देश १९८ स्थाना १९५ १ वास्ता १९६ स्थाना १९६ स्याना १९६ स्थाना १९६ स्थाना १९६ स्थाना १९६ स्थाना १९६ स्थाना १९६ स                                                                                                                                                                                                                                                                   | * }           | * 3 *                        | 事[程                                   | £     | 3 %           | <b>काशन्यनी</b>   | ९८            | 43             | का इचिन्धा       |
| कारनासिका एक १९८ छाना ६५ १ वाप्ता १९<br>कारपाल १४७ १६ छाना १२६ २३६ ५० छाना १६<br>कारपाल १९६ १९३ छाना १३५ ६<br>कारपाल १९६ १९३ छाना १३५ ६<br>कारपाल १९६ १९३ छाना १३५ ६<br>कारपाल १९६ १९६ १९६ १६३ छाना १६६<br>कारपाल १९६ १९६ १९६ १६३ ६००<br>कारपाल १९६ १९६ १९६ १९६ १९६ १९६ १९६<br>कारपाल १९६ १९६ १९६ १९६ १९६<br>कारपाल १९६ १९६ १९६ १९६ १९६ १९६ १९६<br>कारपाल १९६ १९६ १९६ १९६ १९६ १९६ १९६<br>कारपाल १९६ १९६ १९६ १९६ १९६ १९६ १९६ १९६<br>कारपाल १९६ १९६ १९६ १९६ १९६ १९६ १९६ १९६ १९६ १९६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | * \$          | 1) 100                       | काप ( गोर्घ                           | 3     | <b>* *</b>    | ' काड्बेप         | 19            | কয়            | अक्तिन्दुक       |
| सान वर्ष हम साम ( २००० १० वर्ष १०० वर्                                                                                                                                                                                                                                                                   | બર્ફ ઇ        | •                            |                                       | 1     | £4.           | -                 | 114           | ९ ₹            | <b>काइनामिका</b> |
| सान करने हुन मान करने पर निर्माण करने करने करने करने सान करने करने करने करने करने करने करने करन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3 4           | <b>\$2</b>                   |                                       | ₹ ₹   | 124           | कानीन             | 4 €           | 142            |                  |
| सान करने हुन प्राप्त करने हुन प्राप्त करने वर्ण करने वर्ण करने करने करने करने करने करने करने करने                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7             | •                            |                                       | 34.50 | 234           | 4171              | 88            | 3.9            | शहपीलुक          |
| स्थान करने देन प्रांत करने देन स्थान करने वास्त्र देन स्थान करने स्थान करने स्थान करने स्थान करने स्थान स्थान करने स्थान स्था                                                                                                                                                                                                                                                                   |               | ,                            |                                       | 330   | ۹.>           | 李节君子紫             | 1 11          | 303            | कारमाचा          |
| सान करते हुन साम क्रिक्ट कर                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | *             | 4 4 %                        |                                       | I.    | 114           | <b>471</b>        | 513           | જ ફ            | काकनुद्रा        |
| स्रोत वर्ष हुन पाल क्षित प्रमुख्य करू<br>स्रोता प्रमुख्य प                                                                                                                                                                                                                                                                 | ₹ ≵           | 110                          | \$ 25.31.3                            | 1.3   | 1 42          |                   | w             | 1 2            |                  |
| कारिका नर्ष प्राचित १०६ १६६ १६६ १६६<br>प्राचिता नर्ष १०६ १६६ १६६ १६६ १६६६<br>प्राचिता नर्ष १६६ १६६ १६६६<br>प्राचिता नर्ष १६६६ १६६ १६६६<br>प्राचिता १६६६ १६६ १६६६<br>प्राचिता १६६६ १६६ १६६६<br>प्राचिता १६६६ १६६ १६६६<br>प्राचिता १६६६ १६६६<br>प्राचिता १६६<br>प्राचिता १६६<br>प्राचता १६६<br>प्राचिता १६६<br>प्राचिता १६६<br>प्राचिता १६६<br>प्राचिता १६६<br>प्राचि | \$ \$         | 3.4                          | द्राहरूम                              |       | {             | #15-11 <b>4</b>   | 316           |                |                  |
| साव करते हुन साम क्रिक्ट कर करते ।<br>क्राक्ट कर कर कर्म क्रिक्ट कर कर्मक्रिक्ट कर ।<br>क्राक्टि कर कर्मक्रिक्ट कर ।<br>क्राक्टि कर्मक्रिक्ट कर ।<br>क्राक्टि कर क्राक्टिक कर ।<br>क्राक्टि कर क्राक्ट कर क्राक्टिक कर ।<br>क्राक्टि कर क्राक्ट कर क्राक्ट कर ।<br>क्राक्ट कर्मक्रिक कर ।<br>क्राक्ट कर्मक्र कर ।<br>क्राक्ट कर्मक्रिक कर ।<br>क्राक्ट कर कर्मक कर ।<br>क्राक्ट क             | 233           | 3 *                          | 1                                     | 7年年   | \$ + 5        | \$i~11(4          |               |                |                  |
| स्वति । स्वतः । स्व                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3, Se . 4     | ***                          | 1 to 1 to 1                           | \$ +  | 3.4           |                   |               | - •            |                  |
| सान करते हुन साम क्रिक प्रमुख्य प्रमुख                                                                                                                                                                                                                                                                   | k a           | 4 * \$                       | 418 44 3                              | *     | ₹34           | \$11-4 \$         |               |                | •                |
| व्हर्णा दुर्विहरू त्र विश्व व                                                                                                                                                                                                                                                                   | \$ >          | $\mathcal{F}=\mathbb{Z}_{p}$ | <b>t</b>                              | • *   | - 61          | હારમાં શ્રહ       |               |                | -                |
| सान केन्द्र हम साम किन्न केन्द्र हन<br>काकाविद्र त्रेत्र केन्द्र हम साम किन्न काकाविद्र केन्द्र<br>काकाविद्र त्रेत्र केन्द्र हम साम किन्न काकाविद्र केन्द्र                                                                                                                                                                                                                                                         | 8 + 4         | 1 + 2                        | <b>福建</b> 等 7                         |       | •             |                   | \$ 12         |                | ₩.               |
| सान केन्द्र हम साम किन्न रहे वहार हत<br>काशाय प्रेस १५५ में १६ १६० वहार १६०<br>काशाय १६५ १६० वहार १६०<br>काशाय १६५ १६०<br>काशाय १६५ १६०<br>काशाय १६०<br>काशाय १६०<br>काशाय १६०<br>काशाय १६०<br>काशाय १६०<br>काशाय १६०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 134           | 13.                          | 4 133                                 |       | -             |                   | <b>å</b> 3    | 1 4 5          | श्कीतुश्वरिक     |
| सार्थ हेन साम ( २०० ताहात है । १०० ताहात है । १०० ताहात सम्बद्ध ।                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1 .           |                              |                                       | •     |               | ξ                 | à.            | *2             | का का पर         |
| साम क्षेत्र हम साम क्षिण का प्राप्त हत                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | •             |                              |                                       | ,     |               | काराज है          | * *           | <b>K</b> #     | wheter \$        |
| सारक केन्द्र है के जहां कि का अपने केन्द्र के का अपने केन्द्र के का अपने केन्द्र के का अपने का अपने के का अपने का अपने के का अपने क                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | * 3           |                              | ,                                     | tsa   |               | - अस्तिम स्त्र    | 3.3           | 110            | 4. \$100         |
| स्थित के देश हैं के अपने अपने के स्थाप<br>अपने के देश हैं के अपने अपने के स्थाप                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -             | * \$ 2                       | 436                                   |       |               |                   | 13.1          | 46             | 4व्या            |
| Alta \$ 648 \$ 54 Alea \$ 54                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | * x           | * * *                        | けん せき                                 |       | 4.0           |                   | 15, 54        | 新東北            |                  |
| and the second of the second o                                                                                                                                                                                                                                                                  | Ł,            | 19                           | च ₹,८३                                | •     | * u k         | 414               | ž 4           | \$ <b>4</b> \$ | 1614 C           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | p ¥           | ***                          | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | 2.8 % | ય કર્         | 1                 | <b>≠</b> à    | 有效失            | ŧ                |
| # \$ 4 T                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | F *           | 4 2 %                        |                                       |       | 1 + 5         | j                 | ** <b>3</b> 2 | 4.4            | 1414.41          |

| शब्दः पृथ्ठे बळोके शब्दः पृथ्ठे बळोके शब्द: पृथ्ठे<br>कादमीर १०२ १४५<br>१७ " कादमीर जन्मन् १५६ १२४<br>२६ १४<br>२८० १९३ कादयपि १४ ३२<br>कादयपी ५५ २ किसुत २८९<br>काछ ६८ १३ | इस्त्रीके<br>२५०<br>५<br>१<br>१<br>१<br>१<br>१<br>१                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| काल                                                                                                                                                                       | 4 4 4 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8                                                          |
| कालक १३१ ४९ काइयपि १४ ३२ कि.म. २९०<br>कालक १३१ ४९ काइयपि ५५ ३ कि.म. २९०                                                                                                   | પ<br>૨<br>૧<br>૧<br>૧<br>૧<br>૧<br>૧<br>૧<br>૧<br>૧<br>૧<br>૧<br>૧<br>૧<br>૧<br>૧<br>૧<br>૧<br>૧ |
| स्थ १४ काश्यपि १४ ३२ किमुत २९०<br>कालक १३१ ४९ काश्यपी ५५ २ किमुत २९०                                                                                                      | ર<br>પ<br>૪૮<br>૭૪<br>૨૩                                                                         |
| कालक १३१ ४९ काइयपी ५५ ३ किसत १२९०                                                                                                                                         | પ<br>૪૮<br>૭૪<br>રૂ ક                                                                            |
| कालक १३१ ४५ हमा ६८ १३                                                                                                                                                     | ४८<br>७४<br>३३                                                                                   |
| 410 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1                                                                                                                                 | 98<br>₹\$                                                                                        |
| काळकण्टक ११४ २१ काष्ठकुद्दाळ ४७ १३९ किम्पचान २३५                                                                                                                          | ₹ 3                                                                                              |
| कालकूट ४४ १० काष्ठतक्ष २१९ ९ किम्पुरुष ११                                                                                                                                 | _                                                                                                |
| काळखण्ह १३८ ६६ े १२ । किरण १७                                                                                                                                             | 3                                                                                                |
| काळधर्म १९५ ११६ काष्ठा { १९ ११ किरात २२०                                                                                                                                  | ₹0                                                                                               |
| कालपृष्ठ १८९ ८३ (२६१ ४० किरातिक १०१                                                                                                                                       | 183                                                                                              |
| कालमेशिका ८७ ९० काष्टाम्बुवाहिनी ४७ ११ किहि १०९                                                                                                                           | <b>ર</b>                                                                                         |
| कालमेपिका ९१ १०९ काष्ठीका ९३ १११ किरीट १४८                                                                                                                                | 103                                                                                              |
| कालमेषी ८८ ९६ कास १३२ ५२ किमीर २७                                                                                                                                         | 9.9                                                                                              |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                  |
| कालम्ब १११ ३ कासर ११० ४                                                                                                                                                   | २५३                                                                                              |
| ७४ इंड कासार ५० २६ किलास १३२                                                                                                                                              | ષર                                                                                               |
| कालस्कन्ध रिर ६८ कास् २६४ ६६ किलासिन् १३६                                                                                                                                 | <b>६</b> 1                                                                                       |
| (८८ ९४ किवदन्ती २९ ७ किकिंनक २०१                                                                                                                                          | ₹ ₹                                                                                              |
| काला रे ९१ १०५ हिलाक रि०० रे१ किल्ला                                                                                                                                      | २३                                                                                               |
| र २०३ ३७ किमार र २७६ १६३ किल्प र २८४                                                                                                                                      | २२३                                                                                              |
| काळागुरु १५३ १२७ किंशुरु ७१ २९ किशोर १६८                                                                                                                                  | ४६                                                                                               |
| , (९६ )२२ किकीदिवि ९४ १६ कि क २५६                                                                                                                                         | 9                                                                                                |
| कालानुसाय (१५६ १२६ किंकर २२० १७ किंसळय ६८                                                                                                                                 | 18                                                                                               |
| कालायस २१४ ९८ किंकिणी १५० ११० कीकस १३९                                                                                                                                    | € 6                                                                                              |
| कालिका २५७ १५ किंचित् २९० ८ कीचक १०६                                                                                                                                      | 3 & 3                                                                                            |
| कालिन्दी ५। ३२ हिन्स्य १० ३३ कीनावा २८२                                                                                                                                   | 518                                                                                              |
| कालिन्द्रभिद्रन ५ ३५ ८ ।                                                                                                                                                  | 39                                                                                               |
| कीति ३०                                                                                                                                                                   | 99                                                                                               |
| (10)                                                                                                                                                                      | €0<br>9 <b>९</b> €                                                                               |
| काळावक रिवर्ड विष्ठ विष्ठ रिवर                                                                                                                                            | <b>0 2</b>                                                                                       |
| कविपक ९९ १३५ किया २,३५ १६                                                                                                                                                 | 3                                                                                                |
| काल्या २०९ ७० किणिही ८७ ८९ कीलाल २८०                                                                                                                                      | २९९                                                                                              |
| काविषक १८५ ६६ किएव २२४ ४२ कीव्वित २३४                                                                                                                                     | ४२                                                                                               |
| कावेरी पर ३५ कितव ८४ ७७ कीश १०९                                                                                                                                           | 3                                                                                                |
| काव्य 14 रप ( ररप 88                                                                                                                                                      | <b>ર</b>                                                                                         |
| निवर                                                                                                                                                                      | २३९                                                                                              |
| 3.70                                                                                                                                                                      | 86<br>44                                                                                         |
| कादमय ७३ ३६ किंबरिया ११ ७२ किंकुन्द्र १४१                                                                                                                                 |                                                                                                  |

| <u>.</u> |             |                  | S 44                 |               |                           | 4                                       |                | ***           |
|----------|-------------|------------------|----------------------|---------------|---------------------------|-----------------------------------------|----------------|---------------|
|          |             |                  |                      |               |                           |                                         |                |               |
|          | રૂપ્ડે      | सं€              | शब्द:                | पुण्डे        | म्डाके                    | श्रास्त्र,                              | पृथ्वे         | इड़ों दे      |
|          | 261         | २०२              | कुड्मल               | <b>ब्रि</b> ९ | 12                        | <b>कुरम</b>                             | 131            | 38            |
|          | 112         | 33 '             | <b>कु</b> ट्य        | 43            | A                         | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·   | >              | 43            |
|          | 312         | 34               | हुमप {               | 124           | 116                       | दुनार {                                 | 15             | 13            |
| <b>{</b> | 96          | 11=              | हुजप र्              | २५९           | ₹७                        | ुक्तस्क                                 | 3 2            | ર્ષ           |
| ŧ        | २२१         | 31               | मृणि {               | 45            | 258                       | कुमारी {                                | 43             | **            |
|          | 185         | 3.5              | प्रणि {              | \$ 🗦 \$       | 84                        | Zanter &                                | 131            | 4             |
|          | २२५         | <b>₹</b> 3       | कुण्ड                | 336           | 10                        | इनुद                                    | 17             | ž.            |
|          | 1.2         | 123              | {                    | 123           | <b>1</b> 4                | •                                       | પર્            | 3.3           |
|          | 185         | 43               | Tak 1                | 305           | 23                        | उस्तराव                                 | ·* \$          | ž.            |
|          | 143         | 335              | <b>गुष्ट्र</b> स     | 348           | 103                       | कृत्र । बारध्य                          | 3.8            | 13            |
|          | २३२         | 2 3              | रूपद्र <b>क्षिन्</b> | #3            | 73                        | द्वाद <del>का</del>                     | > ₹            | ∉+            |
|          | 188         | 9.5              | <b>उ</b> ण्डा        | 156           | 34                        | <b>કુસુ</b> દિનો                        | 44             | \$ \$         |
|          | २३८         | <b>3</b> 3       | 3,104                | 154           | 1)                        | स्या र                                  | 44             | *             |
|          | 3 5         | २५               | हुनव }               | ३५२<br>३३२    | 144                       | #स <b>्</b> त्र                         | 11             | \$ 2          |
| 5        | Ę vą        | 4                | 5.332                | 43            | 41                        | <i>ू</i> २ ५ इ                          | 集長さ            | 16            |
| - {      | 244         | = 1              | \$4x                 |               |                           | (                                       | >₹             | ¥ 4           |
| •        | 2 2 9       | 1.2              | 3-34                 | २०२<br>२०२    | 2 <b>2</b><br>3 3         | ्राम 💲                                  | 14*            | 3. 4          |
| Ę        | 224         | 48               | . इन्हें<br>इन्हें क | 4.4           | 2.3                       | ζ.                                      | ₹#₹            | 134           |
|          | ६३          | ₹0               | ुर्खा<br>इन्द्रिक    | 2.            | 13                        | [ [ + +2 4 ] T                          | 414            | 75            |
| •        | ₹०३         | 34               | इंग्लिव              |               |                           | हुरसंख्या                               | 3.5            | 4 8           |
|          | * 4 4       | t q              |                      | ₹ <b>१</b> ६  | 43                        | દૂરિના હા                               | 84             | 12            |
| 1        | ₹ 5 ₹       | 1 3              | દુધ }                | ધ્ર<br>દ્રા   | 284                       | 墨金州市                                    | ₩ 4            | * +           |
| •        | 544         | 13               | 5 SH-100             |               | ¥ 40                      | \$ 34'E                                 | €₹.            | * 2           |
|          | 41          | 4.6              | <b>登成17</b> 建        | 4 %           | * *                       | 312                                     | \$ 9 .         | 4.            |
| ٤        | 4.4         | 34.35            | इनदी                 | 5 % &         | 1=6                       | 養精業                                     | 4.4.4          | 4 2           |
| <b>§</b> | 4.6         | 133              | fort<br>fotely       | 111           | <b>₹</b><br>9. <b>₹</b>   | 11464                                   | 4 %            | * *           |
| •        | <b>电影大</b>  | 4.3              | 2,00 (1)A            | 1 4 4         | ¥. 4                      | •                                       |                | £ 48          |
| 1        |             | ŧ,               | (                    | 4. %          | A \$                      | 3 E 2 W                                 | * 1            | * * *         |
|          |             | 27               | 4-3                  | 444           | 1 4 3                     | 316                                     | 110            | 4.5           |
| it.      |             | 2.5              |                      |               | 2 4                       | 211242                                  | 3 4 4          | <b>生</b> 成化   |
| Ē        | 584         | £                | ***                  | 4, 14         | 2 * \$                    | · 19 /46 / 14                           |                |               |
|          | 2 ÷ 25      | 12               | 2+34 #3              | <b>∜</b> n    | 多专家                       | 资 A 1.增 6 編                             | 4 5 4          | a *           |
|          | 美山東         | 美兴               | 9 24                 | 五景笔           | 44                        | 44                                      | <b>基</b> 克女    | 7.            |
|          | <b>X3</b> = | é +              | g <sup>k</sup> rok   | 433           | ~ \$                      | 3 3                                     | <b>美华</b> 或    | 2 4 12        |
|          | 181         | 3 <sub>€</sub> € | Fre?                 | 2.9           | ,36 °{ <sub>2</sub><br>•• | 400                                     | 3 4 4<br>4 4 4 | 2 4 4.<br>44. |
|          | ች f         | <b>₩</b> 5.      | 4                    |               |                           |                                         | 1+5            |               |
|          | ***         | ° (\$<br>* ° €_  | 7 24 4 4             |               | 4.8.4                     | Lander H                                |                | **            |
|          | 7 ( 6       | * 5              | 第4.7 (**)            | A *           | *%                        | n 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 | 有貨化            | <b>† =  †</b> |

| ~~~~~                                 | ^^^^       | ^^^^       | ^^^^             | ^^^^        | 2222                     |                                | <u> </u>   | ~^^^              |
|---------------------------------------|------------|------------|------------------|-------------|--------------------------|--------------------------------|------------|-------------------|
| शब्दः                                 | पृष्ठे     | इलोके      | शब्दः            | વૃષ્ઠે      | <b>न</b> लोके            | शब्दः                          | पृष्ठे     | दलोके             |
| <b>कु</b> लपालि <b>का</b>             | 121        | હ          | कुस्रति          | 80          | ३०                       | कृतह₹त                         | ३८६        | 3.8               |
| कुल <b>श्रेष्ठिन्</b>                 | २१८        | પ          | क्रतुम्बुरु      | २०३         | ३८                       |                                | ዓ          | ह्य ३             |
| <b>कु</b> ळसंभव                       | 14%        | २          | कहना             | 001         | પર                       | कृतान्त {                      | 2 8 8      | ६४                |
| कुक्वी                                | 151        | છ          | कहर              | 85          | 3                        | कृतामिषेका                     | 350        | ષ્                |
| कुळाय                                 | 316        | ₹ ७        | -                | 99          | g                        | कृतिन् {                       | 949        | Ą                 |
| कुळाळी                                | 385        | ६          | कुहू"<br>ककद     | २२८         | 18                       | कृतिन् {                       | २२६        | 8                 |
| कुळाळी                                | <b>२१५</b> | 105        | 339              | 48          | 8                        | कृत                            | २४५        | १०३               |
| ক্তিকা                                | 6          | ५०         | कृट {            | 399         | ४२                       | कृति                           | 386        | ૪૭                |
| <b>कुर्की</b>                         | 66         | 3.8        | ~ (              | ₹ 6         | 30                       | कृतिवासस                       | Ę          | ३३                |
| <b>कुळीन</b>                          | 146        | 3          | कृटयन्त्र        | 213         | २६                       | कृत्या                         | २७५        | 946               |
| कुंबीर                                | ४९         | 21         | कूटशावमिक        | હ ફ         |                          |                                |            | -                 |
| कुल्माष 🖁                             | १९९<br>२९९ | १८<br>२१   | कूटस्थ<br>कूटस्थ | २३९         | છ <b>છ</b><br>હ <b>ે</b> | कृत्रिमधू <b>एक</b><br>कृत्स्र | 348        | 126               |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |            | 1          | कूप              | ५०          | <b>२</b> ६               | कृपण                           | २३७<br>२३५ | ६५<br>४८          |
| कु <b>ल्मायाभिषु</b> त                |            | ३९         | ۵.               | ४६          | 90                       | कृपा                           | 30         | 38                |
| कुल्य                                 | 933        | ६८         | कृपक {           | ०५<br>४७    | 35                       | कुपाण                          | 330        | 69                |
| कुल्या                                | पर         | 38         | 544              | 383         | છ પ્ય                    | कृपाणी                         | २२३        | 38                |
| कुवल                                  | ७३         | <b>३</b> ६ |                  | 398         |                          | कृपालु                         | २२८        | 9 43              |
| <b>कुवलय</b>                          | 45         | ३ ७<br>३ ७ | कूबर<br>—-°      |             | 40                       |                                |            |                   |
| कुवाद                                 | २३२        | - 1        | कूर्च            | 186         | ९२                       | कृपीटयोनि                      | 9          | <b>५६</b>         |
| कुविन्द                               | 216        | <b>.</b> 6 | कृचँशीर्ष        | 301         | 185                      | कृमि (क्रिमि)                  | 135        | 3 3               |
| कुवेणी                                | 8 ¢        | 18         | कूर्चिका         | २०४         | 8.9                      | कृतिकाशोध्य                    | 940        | 333               |
| <b>***</b> }                          | 100        | 1६६        | कूदंन            | 83          | ३३                       | क्रमिन्न                       | ९ १        | 304               |
| कुश {                                 | २८३        | २१६        | कूर्पर           | 185         | 60                       | कृमिज                          | १५३        | 128               |
| (                                     | २२         | २६         | कूर्पासक         | 149         | 996                      | कृश                            | २३७        | ६१                |
| कुवाल }                               | २२६        | W          | क्रम             | ४९          | ÷ 3                      | कृशानु                         | <b>ዓ</b>   | ५७                |
| , (                                   | 261        | २०४        | নুক<br>কুক       | 8६          | ٠<br>ن                   | कृशानुरेतस                     | Ę          | ३५                |
| कुर्वा                                | 538        | ९९         | क्रमाण्डक        | 308         | ૧૫૫                      | कुशाविवन्                      | 238        | 12                |
| कुशीलवं                               | २१९        | 35         | कुक्ण            | 912         | 39                       |                                |            | Ę                 |
| कुशेशय                                | પર         | 80         | कृक्लास          | 999         | 18                       | कृपक(कृषिक)                    | १९६<br>१९८ | 93                |
| (                                     | ९७         | 174        | क्रकवाक          | 993         | 90                       | कृषि                           | 994        | २                 |
| कुष्ठ {                               | १३३        | ५४         | कुकारिका         | 984         | 66                       | कृपीवक                         | १९६        | Ę                 |
| C                                     | ३०२        | इंध        | (                | 84          | 8                        | कृष्ट                          | 330        | 6                 |
| कुसीद                                 | 334        | 8          | कृष्क् <u>र</u>  | 200         | ષ્                       | छीकु                           | १९५        | ६                 |
| कुसी <b>दि</b> क                      | 188,       | ખ          | कृत              | <b>२६</b> ५ | ৩ ৩                      |                                | ક          | 36                |
| कुसुम                                 | ६९         | 90         | कृतपुंख          | 568         | ६८                       | कृष्ण                          | २०         | १२                |
| कुसुमांनम                             | २१५        | 303        | कृतमाल           | 90          | ₹9                       | }                              | २ ६        | 38                |
| कुसुमेषु                              | 4          | २७         | कृतमुख           | २२६         | ક                        |                                | २०३        | 3,₹               |
| कुसुस्म {                             | २१६        | १०६        | कृतलक्षण         | २२७         | 30                       | कृष्णपाकपळ                     | 63         | ६७<br>०. <b>॰</b> |
| 3.3                                   | २७२        | १३६        | कृतसापनिका       | 150         |                          | कृष्णफळा                       | 66         | ९६                |
|                                       |            |            |                  |             |                          |                                |            |                   |

| 200000                     |                |            |                              |                 |                |              |                    |             |
|----------------------------|----------------|------------|------------------------------|-----------------|----------------|--------------|--------------------|-------------|
| भन्दः                      | <b>પૃ</b> છ્કં | इटोके      | सबदः                         | गृष्ठे          | <b>ब</b> ला है | सन्दर        | र्धे               | षदोके       |
| ह्रणमेदी                   | 4 .            | 61         |                              | * *             | 20             | े होड्स      | 399                | 25          |
| हप्यक्ष                    | 63             | 96         | 677                          | <b>२२</b> ५     | 314            | 1            | Y 34 3             | 13          |
| हणाडोहिन                   | 3.5            | 9 &        | के गरक                       | 134             | 17             | Birt .       |                    | - ,<br>- 4  |
| हण्यामंत्                  | Q.             | 4.5        | <b>े</b> दारिक               | 194             | 1.1            | , 1011       | 1=2                | 3           |
| ह्याबुन्ती                 | 96             | 44         | कैशव                         | 386             | 11             |              | 144                | 1+2         |
| हणसार                      | 711            | 10         | <b>चे</b> ।व                 | લર              | ŧ s            | नोक्स        | ने ⇒ ३             | 3.4         |
| हुप्शा                     | 64             | ક્ ક       |                              |                 |                | दी र देख     | 30                 | \$ Z =      |
| हस्मि <b>दा</b>            | 199            | 19         | कंडाम                        | 13              | 38             | 405518       | 3,4                | •           |
| ध् <b>टर</b>               | 121            | યુવ        | इस्ते ।                      | 3.4             | 3.4            | होत्यवजी     | 44                 | 4.8         |
| •                          |                |            | के उती चुम्बक                | ५८              | 115            | कार <b>ा</b> | 44                 | 3.5         |
| · ~                        | 198            | <b>31</b>  | र्ववच्य                      | 34              |                | क्रीन्स्स    | 12                 | देख         |
| <b>केकिन्</b>              | 334            | 3, =       | र्रीशह                       | 188             | 9,5            | 47est        |                    | 34          |
| । तदी                      | 3 = 4          | 14+        | पंदव                         | 196             | 24             | भाविद        | 144                | 4           |
| क्ष्म {                    | 135            | ५२         | . (                          | 11.             | 3              | ,            |                    |             |
| , C                        | न् क्र         | 132        | क्षक र्                      | 11%             | 3 %            | कारिदार      | 3 4                | 4.4         |
| FI                         | स्युक्         | € *        | धक्तद                        | 14.3            | 44             | धेश          | 114                | * *         |
| <b>इंद्र</b>               | 224            | 2 4        | चार-स्वय                     | 414             | 2.%            | enthes       | 14+                | 4.          |
| <b>ં</b> ગાર               | 386            | 3.3        | ঞাহত                         | 335             | 13             | री गानकी     | 4.55               | 4           |
| इतिवातक                    | *              | 13         | कंक्षियादा                   | ₹ 4             | 300            | भोप          | ११ <b>१</b><br>२८४ | 4.2<br>4.28 |
| के <b>दृ</b> €             | 3 8 9          | 2 = 3      | कांद्र                       | 40              | 34             | વાંઢ         | ્ મહત<br>કૃષ્      | चर्ड<br>#¥  |
| <b>ત</b> ્લ                | *1             | १२         | चौरवि                        | 193             | 1.4            |              |                    |             |
| £456                       | 161            | म + मे     | , -0,01-                     | 169             | 4.0            | द्धारम       | 1.4                | ₹ <b>%</b>  |
| <b>华料</b>                  | 3 4 4          | 4.4        | valle }                      | 131             | 4.8            | कीव्यदिक     | # <b>%</b> \$      | 1 *         |
| કે નામ્યુનાયન              | C 44           | 1-7        | (                            | をない             | 3,4            | की धेरक      | 144                | 44          |
| ≼दायर्था                   | 45             | 44         | बोदि । भी                    | 9.4             | 244            | 0.14 1.4     | 9.8%               | *           |
| क्ष्या राज्य<br>इ.स. राज्य | 143            | 4.4        | 4) 47[                       | 346             | 1 €            | कीर्देशक     | ₹ ₩                | 3.3         |
| į.                         | ٧.             | 1.         | 41716                        | 2.55            | 34             | वर् १३       | rej.               | § *         |
| क्षाव है                   | 4 % 24         | <u>х</u> ч | # <b>!</b> ! !               | 124             | 4.8            | #11 B        | # #                | 養養          |
| <b>५ क्षावेस</b>           | 5 + 4          | 4.₩        |                              |                 | 3              |              | . •                | \$ \$       |
| 419.4                      | 224            | 245        | क्रोण है                     | \$ n<br>\$ % \$ | ×3             | 272330       | 32.5               |             |
| _                          | 114            | 1.4        | 41204                        | 3 - 4           | Mr. Mr.        | N            | 4 4 4              | 4 %         |
| Visini                     |                |            | # I E I                      | \$ 2 1L         | 1 %            | 4, 4, 4,     | * 4                | 484         |
|                            | el 🖷           | 2 7 %      | 16.7 d                       | **              | 音集             | ******       |                    |             |
|                            | 48             | e <b>3</b> | 3.1 4 x I                    | * * *           | ¥              | ###±1#1      | <b>7.5</b> T       | 3.4         |
| W to the                   | **             | * *        |                              |                 |                | 4.351        | \$ ¥L              |             |
| ١                          | <b>€</b> %     | 14.2       |                              |                 |                | A)+,542      | ų                  | **          |
| वस्रीत्                    | . #X<br>3+K    | * 4        | भडेल्ड<br>ब्रोक्टक<br>स्टेशक | = R ~,          | 3 =<br>5 w.    | Admirka      | 2 K W              | * *         |
| £\$#{\$4.                  |                | R          | 中,明 高量                       | # 4 #F          | <b>₹</b> %     | atora 3      | 4 4-7              | * »         |
|                            |                | * 4        | 本政策                          | € 4             | 4 %            | man y        | \$ 1 %             | **          |
| 43                         | * 1            | t.+        | 本社群                          | 4.4             | 484            | The Built    | <b>∦</b> ₹ 74      | <b>李笺</b>   |
|                            | 1              |            |                              |                 |                |              |                    |             |

|                       | $\langle \wedge \wedge \wedge \wedge \rangle$ | ~~~~  | ^^ ^^          | ·^^^             | 20000      | 00000        | ~~~~~          | ~~~~               |
|-----------------------|-----------------------------------------------|-------|----------------|------------------|------------|--------------|----------------|--------------------|
| शब्द:                 | पृष्ठे                                        | वलोके | গাৰ্ব:         | पृष्ठे           | पकोके      | शब्द:        | <b>પૃષ્</b> ઠે | श् <del>ठोके</del> |
| कौळीन                 | २७०                                           | 338   | क्रेतच्य       | 211              | 61         |              | 826            | ५९                 |
| कौलेयक                | 221                                           | 21    | क्रेय          | 231              | 63         | क्षत         | 230            | ३                  |
| ,                     | હ                                             | ર્વ ૪ | (              | 908              | ર          | 6            | र १६३          | ६२                 |
| कौशिक {               | २५६                                           | 90    | क्रोड {        | 185              | ৩৩         | क्षत्रिय     | 303            | 3                  |
| कौशेय                 | 340                                           | 9.1   | क्रोध          | ३९               | २६         | क्षत्रिया    | 122            | 18                 |
| कौस्तुभ               | પ્યુ                                          | 30    | क्रोधन         | २३३              | ३२         | क्षत्रिया    | १२३            | 94                 |
| क्रकच                 | * ? 3                                         | 3,4   | कोशयुग         | 44               | 96         | क्षत्रियाणी  | 125            | 3.8                |
| क्रकर {               | 98                                            | ૭ ૭   | क्रोब्द्व      | 110              | v,         | क्षपा        | 38             | 3                  |
| **** }                | 118                                           | 38    | क्रोण्डुविन्ना | 66               | <b>લ્ક</b> | क्षपाकर      | 13             | 3 14               |
| क्रतु                 | 3 4 3                                         | १३    | कोष्ट्री       | ९२               |            | क्षम         | २७३            | 385                |
| क्रतु <b>ध्वंसिन्</b> | ξ                                             | ३६    | •              |                  | 330        | क्षमा        | ₹ 0 ₹          | 185                |
| कतुभुज                |                                               | ٩     | कौञ्च          | 118              | ₹ २        | क्षमितृ      | २३१            | <b>₹</b> 9         |
| ऋथन                   | 3 48                                          | 334   | ऋौद्धदारण      | Ø                | 8 इ        | क्षमिन्      | २३१            | <b>3</b> 3         |
| वायम                  | 199                                           | 300   | बलम            | २४९              | 30         | क्षन्तृ      | २३१            | ₹ १                |
| ऋन्द्न -              | 340                                           | 173   | क्लम्थ         | २४९              | 10         | 4. 8         | ( 47           | 22                 |
| क्रन्दित              | នរ                                            | રૂ પ્ | विखनन          | २४५              | १०५        |              | १३२            | 43                 |
| क्रम                  | 140                                           | 80    | विकन्नाक्ष     | १३६              | Ęo         | क्षय         | १७६            | 18                 |
| (                     | • 4                                           | 83    | क्ळिबात        | 388              | 96         |              | २४८            | 9                  |
| क्रमुक 🗸              | હુપ                                           | 81    |                | 2.4              | 19         |              | 508            | 184                |
|                       | 909                                           | 388   | विछप्ट {       | २४५              | 96         | क्षव         | ११३२           | ५२                 |
| क्रमेलक               | 210                                           | ७५    | क्लीतक         | 91               | 308        |              | 1 366          | 99                 |
| क्रयविक्रयि           | 5 <b>२</b> ११                                 | 96    | क्लीतिकका      | 66               | 9.8        | क्षवधु       | 133            | ५२                 |
| क्रयिक                | 533                                           | ७९    | क्ळीब {        | 186              | ३९         | क्षान्त      | २४४            | ९७                 |
| क्रय                  | <b>₹</b> \$\$                                 | 63    | _              | २८२              | २१३        | श्चान्ति     | 3,9            | 78                 |
| क्रस्य                | 150                                           | ६३    | <b>र</b> छेश   | २५६              | <b>₹</b> 9 | क्षार (सा    | र ) २१५        | ५९                 |
| क्रध्याद्             | 9                                             | 43    | क्लोम          | १३८              | ६५         | झारक         | 46             | 9 4                |
| कव्याद                | 9                                             | ६२    | क्वण {         | <b>३३</b><br>२४८ | 88<br>88   | क्षारमृत्तिक | ा ५५           | 8                  |
| कायिक                 | 213                                           | ७९    | <b>व</b> वणन   | 33               | <i>\$8</i> | क्षारित      | २३४            | 83                 |
|                       | 885                                           | 9     | <b>क्वियत</b>  | <b>२४</b> ३      | 94         | 1            | ( 44           | 3                  |
| क्रिया                | र् २७५                                        | 2 40  | <b>क्वा</b> ण  | 23               | 28         | िक्षति       | र्वे २६४       | 90                 |
| क्रियावत्             | २२९                                           | 16    |                | च                |            | क्षिपा       | २४९            | 19                 |
| क्रीडा                | 81                                            | ३२    |                | 39               | 11         | क्षिष्ठ      | 281            | <b>4</b> 9         |
|                       | ( 81                                          | 33    | Serrit         | 83               | ₹6         | क्षिम -      | }              | ६८                 |
| কক                    | 118                                           | २२    | क्षण {         | 241              | ४७         |              | ( २४६          | 112                |
| कथ्                   | ३९                                            | ₹ ₹   | क्षणदा         | 16               | 8          | क्षिप्तु     | २३ १           | ३०                 |
| ऋष्ट                  | 83                                            | રૂપ્ડ | क्षणन          | 338              | 338        | क्षिया       | 288            | 9                  |
| ~                     | ( २३५                                         | 80    | क्षणप्रभा      | 35               | \$         |              | ( 84           | 100                |
| क्र                   | <b>₹ २</b> ३९                                 | ৩६    | क्षतज          | 130              | इष्ट       | क्षीर        | र २०६<br>२०६   | ५3<br>3∠₹          |
|                       | र २७१                                         | 19 0  | श्चतवत         | 141              | 48         | •            | ( २७४          | 744                |

|                                       |              |            |                            | -        | -            |                    |                    |        | -                     |
|---------------------------------------|--------------|------------|----------------------------|----------|--------------|--------------------|--------------------|--------|-----------------------|
| दाब्द-                                | पृष्टे       | श्रोके     | <b>भा</b> वद्              |          | યુષ્કે       | बकोंके ।           | संस्कृत            | पूर्ण  | लोहे                  |
| धारविकृति                             | ¥0¥          | ਬਰ (       |                            | (        | <b>સ્</b> ર  | 24                 | न्त्रण्डविद्यार    | 203    | 43                    |
| क्षीरचित्रासी                         | 97           | 110        | क्षेम                      | {        | 83           | 354                | संदिग              | * >    | 4 %                   |
| धीरञ्चा                               | <b>વ</b> રૂ  | 222        | 14                         | 1        | ₹ 0 ₹        | <b>₹</b> ₩         | खतिरा              | 290    | 391                   |
| श्रीसवी                               | 69           | 100        | क्षेत्र                    |          | 196          | <b>\$3</b>         | खर्चान             | 111    | 14                    |
| धारि <b>का</b>                        | <b>5</b> ₹   | પ્રપ્      | क्षोणि                     |          | 44           | ₹ (                | म्बनि              |        |                       |
|                                       |              |            | श्रोद                      |          | 188          | 99                 |                    | 44     | **                    |
| <b>सोरोद</b>                          | 84           | *          | क्षोदिष                    |          | 7 48         | 111                | ঘটিল               | 334    | 15                    |
| धीय                                   | २३ •         | २३         | धीम                        | 1        | 1 3          | 12                 | ध्राप्त            | 1 = 6  | \$ 0 ₹<br>\$ 4        |
| शुन                                   | 133          | कुन्       |                            | ł        | 140          | 112                | खर }               | ₹1;    | 4 4                   |
| 31                                    | 133          | 45         | धीव                        |          | ₹1₹          | 3 * * *            | धरवम               | 124    | 44                    |
| ध्रम {                                | 334          | 88         | धौम                        |          | 140          | 113                | ચરળસે              | 31.    | 25                    |
|                                       | 250          | 3 14 54    | ' क्ष्णुन                  |          | ¥85          | 41                 | धर द्वित           | 14=    | 124                   |
| भुप्पांच्य <b>का</b>                  | 140          | 110        | <b>इस</b> 1                |          | 44           | 1 .                | खस्मन्तरी          | 2.3    | 14                    |
| बुदशहू                                | 88           | २३         | द्वाभूप                    | <b>{</b> | 4.3          | 1                  | भ्रसः              | 8 4    | 4 .                   |
| श्चरा है                              | ८८<br>२७७    | 8.8        |                            | Ł        | 201          | 1                  | -स्सार स           | જ્ ને  | 333                   |
| श्चायाण्ड-                            | 4            | 1 * 5      | ५-वेड                      |          | 48           | * 1                | 相音                 | 111    |                       |
| <b>अस्यस्यात्</b>                     | \$ ¥4        | 14         | व्यवस                      | }        | 182          | 100                | . (                | 1 5 4  | 4 <b>)</b><br>5 20 24 |
| शु                                    | 205          | 44         |                            | £        | 243          | **                 | W.                 | > 9 2  | 44                    |
| शुद्रोधियम्                           | , 22d        | 19         | <b>द्वेदित</b>             |          | 4+4          | *4                 | ` <b>ជ</b> ក្សីរំ៖ | 852    | 3 # *                 |
| <b>ુ</b> ોંચન                         | <b>५</b> २६  | <b>3</b> % |                            |          | e.f.         |                    |                    | 330    | マモ                    |
|                                       | <b>Q</b> 3   | ٠,٠        |                            | -        | 17           | 1                  |                    | 4 % 4  | **                    |
| ग्रेप                                 |              |            | <b>43</b>                  | 5        | 344          | 14                 | ላ¥ <sub>4</sub> 8  | 4 A A  | * *                   |
| : रैगाइ                               | 3 % ¢        | ***        |                            | 3        | 444          | 44                 | 34 KF              | 100    | 3 4                   |
| धर है                                 | <b>₹</b> ₹0, | ***        | 436j                       | Į        | * 5 5        | \$ 4<br>4 <b>%</b> | क्षांक्रवर         | ***    | £ 4                   |
| 314                                   | (de 15       | X.v        |                            |          | *44          | 1 14               | Maint.             | * 7 *  | 7.8                   |
| ग्निस्<br>ज                           | £ 44 m       | * *        | NO 7英位星                    | •        | *            | 1.5                | 44 3               | 排出电    | €3%                   |
| કુમિન્<br>કુમિન્                      | 414          | 1.         | श्रासी                     |          | 4 < 4        | ξ¢                 | Marina 9           | न् गला | £.#                   |
| કુપથ્<br><b>દ</b>                     | * * *        | 3 %        | धान                        |          | 344          | *4                 | <b>%</b> 1 t       | 4.4    | में क                 |
| <b>235 ₹</b>                          | 424          | <b>F</b> 1 | 4, 44                      |          | ***          | **                 | ar is a            | 137    | 124                   |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | ***          | 7 4        | 4.5.3.4.1.2<br>4.5.3.4.1.2 |          | 211          |                    | वस्                | * * \$ | <b>#</b> ~            |
| भोधा है                               | 192          | 3.5        | es &                       |          | 442          | \$ %<br>\$ #       | 好多事                | 生態。    | 3 e                   |
| ₹                                     | <b>**</b> *  | 14%        | 434                        |          | 1 1 2        | 116                | 🕶 रीकाव            | 350    | * 14                  |
| MAKE }                                | * %          | 4.5        | >                          | 1        | <b>\$5</b> 6 | A A A              | बिह                | r k    | *4                    |
| •                                     | * - (        | 奏集         | €.≱                        | ŧ        | 7.4 K        | *                  | 4                  | •      | \$ 1. 4               |
| <b>लेकामा</b> ब                       | 158          | *          | wifer                      |          | 114          | 24                 |                    | 2 × 1  | èΫ                    |
| 其中的                                   | * * *        | * *        | 2.59                       | Phot see | 3.4          | 9 &                | m Furt             | \$ F 4 | <i>i w</i>            |
| 福州市                                   | <b>\$</b> *  | 多菱         |                            | _        | * 1          | 2 4                | 12 th              | 为莫林    | \$ ×4                 |
| かなな                                   | 423          | 111        | 。 ##+.# #33                | Ç.       | ¢            | 4.1                | **                 | 1 € ∰  | 7 %                   |
|                                       |              |            |                            |          |              |                    |                    |        |                       |

| 200000            |             |                          |                        |                |                |               |             |             |
|-------------------|-------------|--------------------------|------------------------|----------------|----------------|---------------|-------------|-------------|
| शब्दः             | पृष्ठे      | श्लोके                   | হাত্ত্ব:               | पृष्ठे         | <b>क्</b> लोके | भाबद्:        | पृष्ठे      | श्लोके      |
| खेय               | 49          | २९                       | गण्डशैक                | ६३             | 4              | गम्भारी       | ७३          | ३५          |
| खेळा              | 83          | 33                       | गण्हाळी                | 304            | <b>૧</b> ૫૬    | गम्भीर        | 86          | રૂ પ        |
| खोड               | 121         | 88                       | गण्डीर                 | 108            | 940            | गस्य          | २४२         | ९२          |
| ख्यात             | २२७         | ٩                        | गण्डूपद                | ४९             | 23             | गरक           | 88          | 5           |
| ख्यात्तगर्हण      | २४३         | ९३                       | गण्डूपदी               | 40             | રક             | गरण           | <b>ર</b> ५8 | <b>રૂ</b> ૭ |
| ख्याति            | २४४         | 96                       | गण्डूषा                | २९६            | 30             | गरा           | ८२          | ६९          |
|                   | ग.          |                          | गतनासिक                | 330            | ષ્ઠફ           | गरिष्ठ        | २४६         | 312         |
| गगन               | 32          | 9                        | गद                     | 123            | પવ             |               |             |             |
| गङ्गा             | 49          | 39                       | गरा                    | 302            | 39             | गरी           | ८२          | ६९          |
| गङ्गाधर           | इ           | 38                       |                        |                | ષર             | गरुड          | ч           | ३ १         |
| गज                | 303         | ₹8                       | गन्त्री                | १८३            | 9              | गरुडध्वज      | 8           | 13          |
| गजता              | 109         | 38                       | गन्ध                   | २५             |                | गरुहायन       | 9           | ३२          |
| _                 |             |                          | गन्धकुरी               | ९६             | १२३            |               | 990         | 38          |
| गजबन्धनी          | 163         | ४३                       | गन्धन                  | २७०            | 194            | गरुत्         |             |             |
| गजमध्या           | 9,8         | १२३                      | गन्धनाकुळी             | ९ ३            | 338            |               | ų,          | <b>31</b>   |
| गजानन             | 9           | 83                       | गन्धफळी                | \$ ७८          | ५६             | गरुरमत्       | 996         | इ४          |
| गक्षा,            | <b>§</b> o  | 6                        |                        | (60            | 8 3            | *0            | ् २६३       | 40          |
| गडक               | 86          | 30                       | गन्धमादन               | 43             | 9              | गर्गरी        | <b>२१०</b>  | ७४          |
| गहु               | २९९         | 36                       | गन्धमूळी               | 308            | 348            | गर्जित }      | 92<br>960   | ३६          |
|                   | १३०         | ૪૪                       | गन्धरस                 | <b>२</b> १५    | 108            | गत            | ४२          | ેર          |
| गडुक              | 336         | ४०                       | [                      | 3              | 19             | गर्दम         | 211         | 99          |
| ेगण {             | 166         | 68                       |                        | ۹              | ५५             |               |             | ४३          |
| *** {             | २६१         | 84                       | गम्धर्व 🖁              | 333            | 19             | गर्दमाण्ड     | <i>৬ ५</i>  |             |
| गणक               | 904         | 18                       |                        | 3 & 3<br>2 & 2 | 88             | <b>ग</b> र्धन | २२९         | २२          |
|                   | 3           | 30                       |                        |                | १३३<br>५०      | 2             | 188         | 34          |
| गणदेवता           |             |                          | गन्धवंहस्तव            |                |                | गर्भ ;        | २७२         | 9 2 4       |
| गणनीय             | २३७         | <b>६</b> ४               | गन्धवह                 | 38             | ६५             | गर्भक         | ૧ પદ        | १३५         |
| गणराश्र           | 36          | 4                        | गन्धवहा                | 184            | ८९             | गर्भागार      | ६०          | 6           |
| गणहास=            | ८५<br>९७    | ००<br>१२८                | गम्धवाह                | 10             | ६५             | गर्भाशय       | 826         | 26          |
| गणहासक<br>गणाधिप  | ,,,         | 80                       | गन्धसार                | 144            | 939            | गर्भिणी       | 158         | २२          |
| (                 | 43          | હ શ                      | गन्धावमन्              | २१५            | 305            | गर्भोपघाति    | नी २०९      | ६९          |
| गणिका }           | 123         | 99                       | गन्धिक                 | २१५            | 305            |               | 300         | 944         |
| गणिकारिका         |             | <b>६</b> ६               | गन्धिनी                | ९६             | 123            | गर्भुत्       |             |             |
|                   |             | ् .<br>६४                | गन्धोत्तमा             | २२४            | 80             | गर्व          | રૂ લ        | <b>२२</b>   |
| गणित              | २३७         |                          | गन्धोकी                | 334            | २७             | गईण           | <b>₹</b> 0  | 93          |
| गणेय              | <b>२१</b> ७ | <b>૧</b> ૪<br><b>૧</b> ૦ | गभस्ति                 | 10             | 3 3            | गर्हा         | २३६         | પુષ્ઠ       |
| गण्ड }            | 984<br>\$60 | ५०<br>३७                 | गमास्त<br>गभी <b>र</b> | Ne.            | 14             | गह्यंवादिन्   | २३२         | ঽৢড়        |
| ग् <b>ण्यक</b>    | 110         | ४                        | गमर                    | 191            | 94             | गळ            | 388         | 66          |
| गण्डक<br>गण्डकारी | 100         | 383                      | गमन                    | 199            | 94             | गककस्बक       | ₹06         | ६३          |
| -1-45151          | •           | • • •                    | 1                      |                |                |               |             |             |

| प्रस्ता १७० १४% तस्ता ए० १ १३% तस्ता १०० १८% १८% त्राधिका २०२ १३ तिए ०० १ तुरु १०० १५% वर्ष १०० तिर्व १५% १०० तिर्व १०० |                  |               |         |                  | <del></del> |             |               |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|---------|------------------|-------------|-------------|---------------|--------------|
| मिलित रेश' १०० मिरि रिशे रा मुस रिशे रेश में स्वाधित रहे दे दे मिरिका रहे रेश से मिरिका रहे रेश में से मिरिका रहे रेश मिरिका रेश मिरिका रेश मेरिका रेश मिरिका रेश मिरिक | दाब्दः           | <b>ક</b> ષ્ટે | दशके    | सम्बः            | યુજે        | इश्रोके     | शहर १छ        | इस्रो ई      |
| मिलित रेश' १०० मिरि रिशे रा मुस रिशे रेश में स्वाधित रहे दे दे मिरिका रहे रेश से मिरिका रहे रेश में से मिरिका रहे रेश मिरिका रेश मिरिका रेश मेरिका रेश मिरिका रेश मिरिक | गङ्गिका          | २०२           | 2.1     | गिर              | # <b>3</b>  | 1           | हास्ता ∫ अर्थ |              |
| सार्वाच्या १८२ ८३ विक्ति स्व १०५ प्राप्त १३० ०० व्याप्त १५५ प्रमुख १३३ १२ विक्ति १० १०५ प्राप्त १६५ ०० व्याप्त १३३ १२ विक्ति १३५ ३०० प्राप्त १६५ ०० व्याप्त १३५ १०६ विक्ति १३५ ३०० प्राप्त १६५ ०० व्याप्त १५५ १०६ विक्ति १३५ ३०० प्राप्त १६६ १३६ १३६ १३६ १३६ १३६ १३६ १३६ १३६ १३६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  | રેક્ષ્ય       | 1 a d : | ,                | ₹ \$        | 7           | A 300         | 114          |
| सब्दा स्थम धर सिहिंद्धा १३३ १२ सुम्म १६६ १३० ३०० १८६ १३० १०० सिहिंद्रा १३३ १२ सुम्म १६६ १३० १०० सिहंद्रा १३३० १०० सुम्म १३३० सुम्म १३४० सुम्म १४४० सुम १४४० सुम्म १४४० सुम |                  |               | c 4 1   |                  | 443         | 71          | nn } 240      |              |
| सवस १३३ १२ सिरिका ३३१ १२ सुस २६६ ३६ १३ १६ १३ १६ १३ १६ १३ १६ १६ १६ १६ १६ १६ १६ १६ १६ १६ १६ १६ १६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |               | ١       | गिरिकर्णी        | 3.4         | 108         | 30 / 39A      | 7+5          |
| सबक रहें प्रक सिरिया है इस प्रक रूप रूप रूप रूप स्थाप सिरिया के प्रक स्थाप सिरिया के प्रक स्थाप सिरिया के प्रक स्थाप सिरिया के रूप सिरिया | -                | -             |         | निरिद्धा         | 231         | 13          | गुर्गेष २६५   | . ≱ ≩        |
| सवास्त्र के विश्व कि |                  |               |         |                  | 314         | 3           | गुरूत २४१     | 13           |
| स्वाहारी ३०४ १५६ सिस्मिहिक्स ८३ ६६ हिस्स १२४ १६२ १६२ १६२ १६२ १६२ १६३ १६३ १६३ १६३ १६३ १६३ १६३ १६३ १६३ १६३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |               | ,       | (                | 214         | 1+4         | ( 33          | 2.2          |
| स्वाह्म १०४ १५६ सिम्माइका ८० ६६ (२०६ ६६२ १६२ १६२ १६३ १६३ १६३ १८३ १८३ १८३ १८३ १८३ १८३ १८३ १८३ १८३ १८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |               | 1       |                  |             | 8.          | पुर र ११३     |              |
| सारेपु के के रूप मिलिय के के पुरुष प्रका के से स्वार्थिय के के से पुरुष के से से स्वार्थिय के के से पुरुष के से                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |               | 344 ;   | वितिमाहिका       | 4.3         | 13          | -             | 117          |
| सबेश के के देन शिश्या के इस गुर्के शिक्ष के ते शिश्या के के ते शिश्या के के ते शिक्ष के के ते शिक्ष के ते ते शिष्य के के ते शिक्ष के ते ते शिष्य के के ते शिष्य के के ते शिष्य के ते ते ते शिष्य के ते ते ते शिष्य के ते                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  | रेळ्ळ         | 46      | गिरिष            | •           | 2 %         | गुरियो १०५    | \$ <b> </b>  |
| सारे प्रश्न हे वह से सिक्षित हे है                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | गवेषु            | 4 + 3         | 414     | विसंध            | •           | **          |               | 1 1 1        |
| सहिता है है । से प्रतिस्थित है  | गरेतुका          | ₹०\$          | 34      |                  | *14         |             |               |              |
| स्विति । १८० १०० सार्चित १८० १६० वृद्धि १८० १६० १६० १६० १६० १८० १८० १८० १८० १८० १८० १८० १८० १८० १८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ग्रंथनम          | 3 5 '4        | 24      |                  |             |             |               |              |
| प्राट्ट ते. से वर्ष क्षेत्र केंद्र क | भविष             | ১৪৭           | 140     |                  |             |             | 1 12m         |              |
| श्राहित कर देर कर लिंदि कर लिंदि कर लिंदि कर कर लिंदि कर लिंद  |                  | चें क '≉      | 4.94    |                  |             |             | <u>_</u>      | 193          |
| प्रारं प्राप्त कर कर ति विद्या कर कर ति विद्या कर कर ति विद्या कर कर ति विद्या कर कर कर ति विद्या कर कर कर ति विद्या कर कर कर विद्या कर विद्या कर विद्या कर कर विद्या कर कर विद्या कर विद्य |                  | 4+9           |         |                  |             |             | स्रोतिकार ११  | . e,         |
| प्राचित्रम इस्स कर स्था कर स्था कर स्था प्राचित्रम इस्स कर स्था कर स् |                  | 44.6          |         |                  | \$%         | * 4         | राधक ३०४      | 243          |
| प्राचित्रम् इत्यं क्ष्यं प्राच्यं क्षणं व्यक्षं व्यकं व्यक्षं व्यकं व |                  |               |         | 15121524         | *           | ۹,          | •             |              |
| प्रतिस्था केस्स क्ष्म प्रतिस्था क्षम स्था प्रतिस्था क्षम क्ष्म प्रतिस्था क्षम क्ष्म प्रतिस्था क्षम क्ष्म प्रतिस्था क्षम क्ष्म प्रतिस्था क्षम क्षम क्षम क्षम क्षम क्षम क्षम क्षम                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 51€ •4           | र् २४१        |         | ग्रीको इ         | 2 \$        | * 5         |               |              |
| प्राचित्रम् इत्तं क्ष्रं प्राचित्रम् वर्षे क्ष्रं प्राचित्रम् इत्तं क्ष्रं प्राचित्रम् इत्तं क्ष्रं प्राचित्रम्  प्राचित्रम् वर्षे  | 45.00 ·          | ₹ "           | *       | ग्रेन्ड (ग्रेम्स | ) 195       | 李林林         | रोद्वा है ५६  |              |
| प्रारं साम क्या क्या क्या क्या क्या क्या क्या क्या                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | -1/24            |               |         | 42.24(4]4        | 14) 4c      | 54          | TICZ Y +      | 137          |
| भारत प्राप्त के                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 机造工              | <b>₹</b>      | •       |                  |             | 344         | <del></del>   | 3.1          |
| भारताताल करने कर रहा कर रहा कर रहा कर रहा कर रहा है । स्वास्त कर रहा कर रहा है । स्वास्त कर रहा है । स्वास कर  | மாக்கள்          |               |         |                  |             | 2.4         | -             |              |
| भारतकाम केवन कर तहाँ  |                  |               |         | 50.70            | 451         | ¥ ¢         | I'm had       | • €          |
| सहित्रकार कर के प्रतिकार कर के प्रत |                  |               |         |                  | 45          | 4.4         | _             | ; <b>y</b> ø |
| ारिक्षा केवल कर रहे कर कर कर दूर कर कर कर दूर कर अपने कर कर कर दूर कर कर कर कर दूर कर कर कर कर दूर कर कर कर दूर कर कर कर दूर कर कर दूर कर कर कर दूर कर कर कर दूर कर दूर कर दूर कर कर दूर कर द  |                  |               |         |                  |             |             | • • • •       |              |
| पहाले के के कि के के कि | •                |               |         | *                |             |             |               | 6.4          |
| विश्व के क्षेत्र के क |                  | 444           | 4.4     | क्रुई वर्षे      |             |             | •             |              |
| रहारा पुरेश के सुरा क | 料計學              | 144           | 2 M     |                  |             | -           |               | F * 4        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | सामाधुके         | \$61 144      | 111     |                  | 164         |             | 发展 45         | ± 4          |
| रेनेतिकारी देव विकास क्षेत्र  | 471年             |               | A=      | * 43             | 1 4 3       |             | 150           | 7 }          |
| कार्य के कि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1, 1 to 198 1 to | 2.8           | ħ       |                  | 413         |             | 人物 海 水气管      | , § 6        |
| न्दिक्ति के कि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ક , આ ગાઉ        | - F           |         | 4                | 183         | 4.9         |               | 1 4 7        |
| रहिंद्रांस इंस्स क्ष्म १६० १६० १६० १६० १६० १६० १६० १६० १६० १६०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | and the wart     | ,             |         | <b>计小型图象</b>     | 4.4         | 1.4         |               | <b>\$</b>    |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |               |         | r bear           | 1 K *       | 4 40        | *             |              |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |               |         | न, ब्रह्म        | 4 9 1       | 4.卷         |               | . #1+        |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |               |         | •                | 9 W %       | * }         |               |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | त (च्ह्रीक्      | **            | 43      | The second       | <b>₹</b> ★卷 | <b>计比</b> 书 | 47472         | * 4          |

| ~~~~~       | ~~~~       | ~~~        | ^^^       | <u> </u>    | ^^^^          | ^^^^             | 0000                      | ~^^^       |
|-------------|------------|------------|-----------|-------------|---------------|------------------|---------------------------|------------|
| হাহবঃ       | पृष्ठे     | इलोके      | शब्दाः    | वृष्ठे      | <b>इ</b> लोके | शब्दः            | <b>પૃ</b> ષ્ઠે            | इलोके      |
| गृहयालु     | २३०        | 1 20       | गोधिका    | ४९          | २२            | गोष्ठपति         | २७३                       | 930        |
| गृहस्थूण    | इ १ १      | ३०         | गोधिकारमज | 910         | ą             | गोष्ठी           | 3 8 3                     | 94         |
| गृहागत      | 144        | ২ ৪        | गोधूम     | 999         | 16            | गोष्पद           | ₹.                        | 93         |
| गृहाराम     | <b>६</b> ५ | 3          |           |             |               |                  |                           | _          |
| गृहावप्रहणी | 89         | 13         | गोनर्द    | 96          | 112           | गोसंख्य          | २०७                       | 6 m to     |
| गृहिन्      | 946        | Ę          | गोनस      | ध३          | 8             | गोस्तन           | 3 8 6                     | १•५        |
| TT 5        | 919        | 83         |           | १७३         | U             | गोस्तनी          | ८९                        | 300        |
| गृह्यक {    | २२८ ।      | <b>1</b> Ę | गोप {     | 200         | 40            | गोस्थानक         | ५७                        | १३         |
| गेन्दुक     | 140        | १३४        | गोपति     | २७२         | 130           | गौतम             | 3                         | ૧ુષ        |
| रोह         | ५९         | 8          |           | २०८         | ६२            | गोधार            | 990                       |            |
| गौरिक {     | ६५         | 6          | गोपरस     | २१५         | 308           | गौधेय            | 910                       | Ę          |
| Allen S     | २५७        | 15         | गोपानसी   | ६२          | 3 4           | गोधर             | 330                       | Ę          |
| गैरेय       | <b>२१५</b> | 108        | गोपायित   | २४५         | १०६           |                  | २६                        | <b>₹</b> ३ |
|             | २०७        | 80         | गोपाल     | २०७         | પ્યહ          | गौर {            | २ स्                      | 38         |
| गो (गौ) {   | २०८        | ६६         | गोपी      | ९२          | 335           | (                | २७९                       | 366        |
|             | २५८        | <b>३</b> प | (         | ६२          | 18            | गौरव             | १६६                       | ₹8         |
| गोकण्टक     | 68         | ९९         | गोपुर     | 96          | 132           | गौरी {           | •                         | ३८         |
| गोकर्णं {   | 111        | 30         |           | २७८         | १८२           | and S            | १२१                       | 6          |
| आकल र्      | 188        | ૮३         | गोप्यक    | 220         | 30            | गोष्ठीन          | ep                        | <b>१३</b>  |
| गोकर्णी     | ८६         | 48         | गोमत्     | 200         | 46            | ञन्धि            | १०इ                       | १६२        |
| गोकुछ       | २०७        | 46         | गोमय      | २०५         | ५०            | <b>ग्र</b> िथत   | *88                       | 4          |
| गोध्रुरक    | 49         | ९९         | गोमायु    | 330         | પ             | प्रनिथक          | २१६ ं                     | * * *      |
| गोचर        | २५         | 6          | गोमिन्    | 209         | 46            | <b>जनिथ</b> पणे  | 96                        | १३२        |
| गोजिह्ना    | 98         | 119        | गोरस      | ₹ o §       | પુર           | . (              | 9 H                       | इंफ        |
| गोडुम्बा    | 9 0 8      | ૧૫૬        | गोर्द     | 936         | 44            | च्रिन्थिक {      | 6                         | 99         |
| गीण्ड       | २९९        | 96         | गोल       | २९९         | २०            | ग्रस्त {         | 12                        | ₹0         |
| 41108       |            | _          | गोलक      | 130         | <b>1</b> E    | ****             | २४६                       | १११        |
|             | ६३<br>१५८  | 9          | गोछा      | २१६         | 306           | <b>\</b>         | १९                        | ٩<br>6     |
| गोत्र {     | 305        | 960        | गोछीढ     | હજ          | ३९            | <b>अह</b>        | २४८<br>२८६                | २३५        |
| गोत्रभिद्   |            | 84         | 111010    | ۵۹<br>دع    | 305           | <b>अह</b> णीरुज् | १३४                       | પ્યુપ      |
| गात्रामद्   |            | 3          | गोळोमी 🖁  | 304         | 949           |                  | १६                        | ३०         |
| गोत्र।      | ५५<br>२०७  | ર<br>ફ ૦   |           | २१७         | 999           | <b>प्रह्</b> पति |                           | ٦.<br>۲.a  |
| (           |            |            | गोविन्दनी | 20          | પુષ           | प्रही <b>तृ</b>  | २३०<br>६ <b>३</b>         | र∾<br>१९   |
| गोदाहरण     | 196        | 18         | गोविन्द { | 8           | 98            | ग्राम }          | વ <b>ર</b><br>૨ <b>૭૨</b> | 988        |
| गोदुह्      | 200        | ५७         |           | ३१७         | 63            |                  |                           | પ્રવ       |
| गोधन        | 1005       | ५८         | गोविप्    | २०५         | ५०            | ग्रामणी          | २६२                       |            |
| गोधा        | 968        | 68         | गोशाळ     | ३•३         | 80            | ग्रामतक्ष        | <b>२१९</b>                | 8          |
| गोधापदी     | 28         | 199        | गोशीर्प   | <b>૧૫</b> ૫ | 121           | ग्रामता          | २५५                       | ध≹         |
| गोधि        | \$88       | ९२         | गोष्ठ     | 40          | 12            | ग्रामाधीन        | <b>२१</b> ९               | 9          |
|             |            |            |           |             |               |                  |                           |            |

| भरद:               | <b>પૃ</b> દે      | <del>८८८८</del><br>स्रोके <sup> </sup> | ্<br>হাত্ <b>র:</b> | વૃહે                                                     | <b>र</b> ळीके | सब्दः ह            | प्टं बढ़ोह      |
|--------------------|-------------------|----------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------|---------------|--------------------|-----------------|
| प्रामान्त          | 6. <del>3</del>   | 5.4                                    |                     | કર્<br>કર્                                               | 3.            | (                  | . इंद्          |
|                    |                   | 1                                      | *                   |                                                          | 3             | 1 1                | 3'4 88          |
| प्रामील<br>हरान    | 66<br><b>2</b> 2  | ९४<br>१९                               | घस्र                | 36                                                       | *             | 4                  | 45 45           |
| piłd               |                   | 1                                      | घाटा                | 183                                                      | 14            |                    | 63 35           |
| <b>ग्राम्यधर्म</b> | 101               | 43                                     | चाष्टिक             | १९२                                                      | 4.3           | į,                 | 128             |
| प्रावन् }          | ६ <b>६</b><br>६ ३ | 1 ¦                                    | घात                 | 138                                                      | 114           | वाहराहर            | ९७ १२३          |
| H14-3, )           | २६९               | 104                                    | (                   | 121                                                      | ₹6 '          | चक्रपाणि           | 4 45            |
| នាម                | ₹•4               | 48                                     | घानुङ {             | 234                                                      | 33            | •                  | • • • • • •     |
| (                  | યુર               | <b>२</b> ३                             | <b>यास</b>          | 300                                                      | 340           | -                  | ek 15           |
| चाह्र र्           | 286               | 6                                      | पुरिका              | 140                                                      | 3.4           |                    | ·               |
| प्राह्नि           | 3.4               | <del>२</del> ३                         | •                   |                                                          |               |                    | of Jta          |
| प्रांवा            | 188               | 66                                     | घुग                 | २९६                                                      | 3.6           |                    | ** *            |
| र्धाध्य            | ₹1                |                                        | चू जित              | 533                                                      | 13            | ध ध्वर्तिमा ।      | के १ रहे        |
| <b>ग्रेंबैयक</b>   | 184               |                                        | (                   | <b>(</b> 3.5                                             | 34            | प्रस्याक १         | 13 × 2          |
| 124T               |                   | 108                                    | ्रपृणाः ।           | र २५३                                                    | ¥ 70          | पड्याड ।           | 1.4             |
|                    | रे ४ ६            | 111                                    | ,                   | २६५                                                      | 43            | ξ                  | 51 1            |
| 410 E              | २२५               | 814                                    | पृश्चि              | 30                                                       | 7.3           | वद्धाः १           | *** +4          |
| ग्छान              | 124               | 46                                     |                     | 704                                                      | 47            | પ્રામાર્થી         | 48 48           |
| ग्झारनु            | 124               | 46                                     | 7्त                 | र्दे २६५                                                 | ¥ 4           | पश्चित्            | ध के            |
| स्थी               | 18                | 1.8                                    | ule                 | 1 + %                                                    | ب             | यक्षेत्रम् ।       | ** ##           |
|                    | ਧ.                |                                        | धारक                | 1/1                                                      | * 2           | ' चतु सवस्         | # A # P         |
| 3 <b>)</b>         | ₹♦₹               | <i>‡</i> 3                             | । संजा              | 184                                                      | 4%            | ध पुष १            | 44 48           |
| પટના               | 192               | 144                                    | <u> ના</u> જિન      | 104                                                      | *             | ex Just 4          | 11 124          |
| भटा                | 358               | 3 **                                   |                     | j + i                                                    | 1.4           | ,                  | 15 44           |
| પ્રદેશનન           | क्रद              | 7.3                                    | <u>'</u> ዜያዋሩያ      | 1 100                                                    | 114           | 17.4 3.1           | 3 £ £           |
| なな                 | 444               | 14                                     | 1214                | ¥.4                                                      | **            | 4                  | **              |
| ■特益省               | **                | 五叉                                     | 113<br>124          | * * *                                                    |               | and f              | 7 - F +         |
| 化制作序               | 44                | 14                                     |                     |                                                          | * *           | *-24 3             | 1 i             |
| चन्द्रस्य          | 4.3               | 多水母                                    | 44 <b>4</b> #       | 4.4                                                      | 114           | wisi :             | 1 4 4           |
|                    | 11                | *                                      | 4.                  | ই 🕶                                                      | 李奖            |                    | 3               |
|                    | # ¥               | ¥                                      | all flat            | \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ | ž br          | ,                  |                 |
| क् <sub>र</sub> औ  |                   | * *                                    |                     |                                                          | % <b>₽</b>    |                    | , ,             |
|                    | 1 2 2             | ÷. *                                   | 12(中午ます             | ₹ 3 k                                                    | 2.3           |                    | · まち - 養木       |
|                    | 1 888             | 174                                    | 五十                  | ₽ ■ マ                                                    | * *           |                    | * # 英 英 # 辛     |
| HATE               | **                | ~                                      |                     | vt.                                                      |               |                    | (双致 ) 多数<br>· · |
| <b>भवाद्यक्ष</b>   | \$ 11 M           | 24.0                                   |                     |                                                          | 共興事           | marana 🛔           | :               |
| 正产黄豆               | * * *             | 4.5 =                                  | #                   | £ 24 m                                                   | * # # #       | 2014年1日日本本語 42 4   | the te          |
| t<br>byt det       | ¥ \$              | Ł                                      | ※ 養養養職              | \$ & m                                                   | ,<br>**       | wing of            |                 |
|                    | •                 | •                                      |                     | ę - <u>-</u>                                             | 74            | More Trially May 4 | k F.            |

| 700000              |                | ////////////////////////////////////// | ^^^^           | $\sim\sim\sim$ | / ヘノヘン ヘノン                 | ^^^^                  | $\sim\sim\sim$ | ~~~~          |
|---------------------|----------------|----------------------------------------|----------------|----------------|----------------------------|-----------------------|----------------|---------------|
| <b>बा</b> ठदुः      | पृष्ठे         | वलोके                                  | शब्दः          | पृष्ठे         | वलोके                      | शब्द:                 | पृष्ठे         | <b>को</b> के  |
| च <b>तुःशा</b> ळ    | <b>&amp;</b> o | દ્                                     | \              | ५९             | 3                          | चारकैर                | ११३            | 36            |
| चतुर                | २२०            | 98                                     | चय {           | 196            | 80                         | चाण्डाळ               | २२०            | . २०          |
| चतु <b>रङ्गुळ</b> ् | 90             | २३                                     | <b>चर</b> {    | 304            | 3 \$                       | चाण्डाळिका            | 228            | <b>ર</b> ર    |
| •                   | ъ              | 9.8                                    | (              | २३९            | 68                         |                       |                |               |
| चतुरानन             |                |                                        | चरक            | ३०२            | ३३                         | चातक ,                | 913            | 10            |
| चतुर्भद्र           | १७३            | 46                                     | चर्ण           | 180            | 93                         | चातुर्वर्ण्य          | 146            | *             |
| चतुर्भुंज           | 8              | २०                                     | चरणायुध        | 333            | 30                         | चाप                   | 169            | ८३            |
| चतुर्वर्ग           | 303            | 46                                     | चरम            | 280            | 61                         | चामर                  | १७९            | 3.1           |
| चतुष्पथ             | 46             | 10                                     | चरमङ्मासृत्    | 43             | 2                          | चामीकर                | 518            | <b>૧પ</b>     |
| चतुर्हायणी          | २०९            | ६४                                     | चराचर          | २३९            | 98                         | चाम्पेय {             | 60             | ६३            |
| चस्वर {             | ₹9             | 98                                     | चरिष्णु        | 223            | 98                         | 10.11                 | ₹ 3            | ६५            |
| (                   | १६२            | 16                                     |                |                |                            | चार {                 | 104            | 92            |
| चन                  | २८९            | *                                      | चर             | 9 4 3          | २२                         | (                     | २५०            | 18<br>18€     |
| चन्दन               | 944            | 121                                    | चर्चरी         | २९६            | 10                         | चारटी                 | १०२            |               |
| •                   | 18             | 9.8                                    | चर्चा }        | २४<br>१५२      | २<br>१२२                   | चारण                  | २१९            | ૧૨<br>૧૨      |
| चन्द्र 🟅            | 305            | 186                                    | चमैकपा         | 303            | 185                        | चारु<br>_ ८           | २३६            |               |
| ====                | २७८<br>११६     | 162<br>31                              | •              |                | 6                          | चार्चिक्य             | १५२            | 9             |
| चरद्रक              |                | <b>3</b> 8                             | चर्मकार 🦯      | 296            |                            | चालनी                 | २०१            | २६            |
| चन्द्रभागा          | 42             |                                        | चमेन् }        | 184            | <b>છ</b> ા<br><b>૧</b> ૦ ∣ | चाष                   | 193            | १६            |
| चन्द्रमस्           | 38             | 13                                     |                |                | - 1                        | विकि!सक               | <b>1</b> 34    | ५७            |
| चन्द्रवाका          | ९६             | १२५                                    | चर्मप्रभेदिका  | २२ <b>६</b>    | ३५                         | <b>चिकि</b> स्सा      | 121            | 40            |
| चन्द्रशेखर          | Ę              | <b>ર ર</b>                             | चमें प्रसेविका | २२३            | <b>₹</b> ₹                 | चिकुर }               | 384            | <b>લુપ્ત</b>  |
| ( चन्द्रसंज्        | १५५            | 930                                    | चिंमेन् {      | ૭ ફ            | 8 E                        |                       | २३४            | <b>8€</b>     |
| चन्द्रहास           | 190            | 69                                     | चर्या          | 1८६<br>188     | 38                         | चिक्कण                | २०४ -          | <b>४</b> ६    |
| चन्द्रिका           | 18             | 98                                     |                |                | 310                        | चिकस                  | ३०३            | 3,4           |
| (                   | 10             | ६८                                     | चर्चित         | २४६            |                            | चिद्धा                | 94             | ४३            |
| चपळ 🟅               | 234            | ९९                                     | বক             | २३९            | 98                         | चित् {                | 58             | <b>3</b><br>3 |
| Ç                   | २३४            | ४६                                     | चलदल           | ६९             | २०                         | •                     | १८९<br>१९५     | 330           |
| चपका }              | 13             | 9                                      | चलन            | २३९            | 98                         | चिता                  |                | 330           |
| चपेड                | 188            | <b>९</b> €<br>८४                       | चला <b>च</b> ल | २३५            | #8                         | चिति                  | 9 <b>9 4</b>   |               |
| चमर                 | 199            | 9.                                     | चिकत {         | 388            | 98                         | चिस                   | २४             | <b>3</b> 9    |
| चमरिक               | 90             | २२                                     | (              | २४१<br>८९      | 96                         | चित्तविभ्रम           | 80             | <b>२</b> ६    |
| चमस                 | 308            | 3,43                                   | चविका          |                | 1                          | <b>चित्तसमुञ्ज</b> ति | ३९             | २२            |
| चमसी                | २९६            | 30                                     | चर्य           | 68             | 86                         | विसाभोग               | ₹8             | 3             |
| (                   | 160            | 30                                     | चपक            | २२४            | 61                         | चिरया                 | १९५            | 190           |
| चमू {               | 166            | 63                                     | चपाळ           | १६२            | 36                         |                       | २७             | 30            |
| चम्र                | 331            | 9                                      | चाक्रिक        | 197            | ९७                         | चित्र {               | ३८             | 19            |
| चम्पक               | 60             | 43                                     | चाह्नेरी       | 100            | 380                        | Ĺ                     | 5#0            | 106           |
|                     |                |                                        |                |                |                            |                       |                |               |

| 500005         | ~~~~        |               | ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~                    | < < < < < < < < < < < < < < < < < < < | <u> </u>                      | · · · ·      |          |               |            |
|----------------|-------------|---------------|----------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|--------------|----------|---------------|------------|
| श्वस्द्रः      | પૃષ્ડે      | दलोके         | शब्दः                                  | पृष्ठे                                | बलोके                         | सब्द्र       |          | <b>ृ</b> ष्टे | क्रिंह     |
| (              | 0.3         | 43            | चुल्बि                                 | 203                                   | <b>3</b> 4                    |              | (        | ९ ०           | 104        |
| ভিশ্নহ         | 64          | 60            | <b>च्</b> चुक                          | 143                                   | ভাষ                           | च्या         | }        | \$ 6 9        | 16.0       |
| J              | 145         | 193           | (                                      | 114                                   | 33                            |              | ţ        | २•३           | £ 3        |
| चित्रकर        | 216         | •             | च्डा {                                 | 130                                   | 0, 9                          | प्रयाची      |          | ₹\$           | 114        |
| चित्रकृत्      | <b>19</b> 1 | ર ૭           | <b>नृ</b> वामणि                        | 186                                   | <b>5 • </b> 2                 | 63           | {        | ६८            | 3.4        |
| चित्रवण्डुका   | 93          | १०६           | च् <b>दा</b> छ।                        | 108                                   | 150                           |              | - (      | 316           | <b>44</b>  |
| चित्रपर्जी     | 66          | <b>વર</b>     | ~                                      |                                       | Į.                            | <b>उद्</b> न |          | 43            | # W        |
| _ (            | \$          | 49            | च्त                                    | 35                                    | 11.2                          | उदिम्        |          | 12            | 25         |
| चित्रभानु 🕻    | 18          | ३०            | चूर्ण }                                | १५६<br>१९२                            | 2 <b>3</b> 8                  | उपन्         |          | 80            | 4.*        |
| , , ,          | २६८         | 108           |                                        |                                       | લ્લ                           | सम्ब         | Ş        | ₹'41          | 40         |
| वित्रशिक्षण्ड  |             | २४            | - चूणंतुंतक                            | 184                                   | 38                            | Aba. d       | ŧ        | 449           | <4         |
| चित्रशिख्यि    | न् १६       | २७            | , चूर्नि                               | २९६                                   | Q.                            | उन्दस्       | S        | 152           | <b>२</b> २ |
| धिन्ना }       | 610         | 64            | चूछिका                                 | 165                                   | 3 €                           | 4.45         | (        | 764           | २६॥        |
| रिक्ता         | 40 W        | 144<br>49     | <b>घट</b> ह                            | <b>२२</b> •                           | 3 > '                         | 13 W         | <b>{</b> | 122           | 4.4        |
|                |             |               |                                        | 481                                   | 113                           |              | L        | 202           | ₹4         |
| ियपिटक         | २∙५         | \$ m          | चतकी                                   | 20                                    | 44.                           | 13-22        |          | 344           | 7 * 4      |
| चित्रुइ        | 384         | ₹ ≎           | , धेमन                                 | ₹\$                                   | ₹• ;                          | धि           | <b>{</b> | 14            | 19         |
| धिरिषय         | ₹ ₹ ६       | 1 16          | े <b>पेशना</b><br>- देशक               | 9 2                                   | * '                           |              | (        | 19            | ¥.         |
| विश्वास्त्रा   | 444         | > 1           | ्षतस् _                                | 4.4                                   | ¥ \$                          | नुस्य        |          | 434           | # <b>%</b> |
| (उत्सन्त्राय   | 244         | •             | चेक                                    | 1 41                                  | 114                           | अभी          |          | 310           | 3 %        |
| षिभव           | 424         | 1             | , <u> </u>                             | 441                                   | 5.48                          | दाव          | -{       | 3.5           | # 4        |
| विश्वय         | */*         | 1             | ા ધૈય્ય<br>ચૈત્ર                       | **                                    | <b>*</b> ****                 | -4.          | £        | 445           | 5.4.3      |
| िसंस्टो        | 151         | 4             | , चेत्रस्य<br>,                        | 3 *<br>1 \$                           | \$ <del>५</del><br><b>३ ६</b> | 314          |          | 15+           | 1 \$       |
| i बांसीटला     | * \$        | 4.4           | ้ พี่ใน <b>ย</b>                       |                                       |                               | अस्वि        |          | 444           | 4.4        |
| ब्रिस्स        | २३५         | **            | -diste                                 | **                                    | 3 %                           | 斯拉索特         |          | 3.44          | ¥          |
| থিতিথিন        | ¥£          | 14            | ভাষ                                    | **                                    | \$ \$ d (                     | 18,2         |          | * * *         | 1 4 4      |
| lace }         | \$ 2 ×      | <b>*</b> *    | MATERIAL A                             | ***                                   | <b>X</b> W                    | 648          |          | 84%           | % = %      |
| 1.000          | \$ 6.5      | <b>%</b> =    | न्याद्वस्था                            | 4 3                                   | 358                           | 144          |          | # 4           | R          |
| ing.           | 3.8         | 1.4           | THE VE                                 | \$ 54.9                               | 114                           | 1144         |          | 4 # #         | 4.8        |
| الميدكي مسائل  | 111         | ٩             | **! <b>(</b>                           | 中簡單                                   | 6.4                           | F . 44       |          | ₹ € 9         | 等主義        |
| 4.4            | 2+1         | 2.4           | प्रतिस् <b>याः</b>                     | 444                                   | હ પ્                          | THER         | <b>5</b> | 4.8           | 4.4        |
| 5,163          | 115         | **            | 4                                      | ***                                   | > 4                           | द्धिका       |          | 5 % \$        | 专业         |
| क्र,य≰<br>-    | £ # 3       | * *           | *2.5                                   | * 4 *                                 | 209                           |              |          |               |            |
| *** {          | ***         | \$ v \$       |                                        | 罐                                     |                               | \$10 Mg.     |          | 115           | <b>有</b> 集 |
| Alter )        | <b>发生</b> 基 | 24            | เล้ามี ⊯≉                              | * 3 *                                 | <b>3 %</b>                    | 214          |          | 養養養           | *          |
|                |             | y M           | wer ili est                            | * <b>4</b> ,                          |                               |              |          | **            |            |
| "大水"事品<br>"安本唯 | 144         | * <b>%</b> ** |                                        |                                       | * <b>*</b> =                  | 本政           |          | 领有<br>发集权     | 3.         |
| ¥****          | 4 4 4       | 4.20          | ************************************** | 集中制                                   | 美电                            |              | ₹        | 装集场           | • *        |

| <u> </u>                    | V J J/11        | クランクへ       | \                | $\triangle$ | $\Delta C \Delta \Delta C$ | ^ /        | $\wedge \wedge \wedge \wedge \wedge \wedge \wedge$ | <u>^ ^ ^ ^ </u>     | <u> </u>          |
|-----------------------------|-----------------|-------------|------------------|-------------|----------------------------|------------|----------------------------------------------------|---------------------|-------------------|
| <b>बा</b> ब्दः              | पृ <b>ष्</b> ठे | षकोके       | शब्दः            |             | વ્ર <i>થકે</i>             | वलोके      | शब्दः                                              | પ્ર <b>લ્</b> ઠે    | पलोके             |
|                             | <b>પ્</b> રક્   | Ę           | जनन              | 5           | २६                         | 30         | जयन                                                | <b>789</b>          | १२                |
| ्रजगती {                    | <b>२ं६</b> ४    | હ           |                  | l           | 146                        | 3          | जयन्त                                              | 6                   | ४९                |
| जगस्त्रा <b>ण</b>           | 3 =             | ફ <b>પ્</b> | जननी             | }           | ्1२६                       | २९         | जयन्ती                                             | 61                  | ६५                |
| जगर                         | 164             | ६४          | जनपद             |             | પ્રક્                      | 6          |                                                    |                     | ક્ પ્             |
| अगळ                         | २२४             | <b>કર</b>   | जनियम्री         |             | 124                        | २९         | जया                                                | 61                  |                   |
| नम्ध                        | २४६             | 333         | जनश्रति          |             | .३९                        | 9          | जय्य                                               | , १८७<br>२३९        | <b>⊌</b> 8<br>⊚8  |
| जग्धि                       | ₹04             | <b>પૃષ્</b> | जना <b>द</b> न   |             | ક                          | 19         | जठर<br>जरण                                         | २०३<br>२०३          | 34                |
|                             |                 |             | जना <b>श्र</b> य |             | ą٥                         | g,         |                                                    | २९                  | ृष्ठ२             |
| जघन<br>जघने <b>फ</b> ळा     | 181             | 80          | जनि              |             | २३                         | ३०         | जरत्                                               |                     | -                 |
| जवनफळा<br>(                 | ८•<br>२४०       | <b>49</b>   |                  | (           | 103                        | 143        | जरद्भव                                             | २० <b>।</b><br>,१२९ | នង<br>៩ង          |
| <sup>॰</sup> जघम्य {        | २७५             | 346         | <b>जनी</b>       | <b>}</b>    | 929                        | ٩          | जरा                                                | 926                 | 36                |
|                             | १२९             | 85          | जनुष्            |             | २३                         | ३०         | जरायु                                              |                     |                   |
| जघन्यज 🖁                    | २१७             | 9           | जन्तु<br>जन्तु   |             | २३                         | ३०         | नरायुज                                             | २३५ ;               | ५०                |
| जङ्गम                       | २३९             | ७४          | -                |             | 90                         | २ २        | नल                                                 | 84:                 | 3                 |
| जङ्गमेत्रर                  | २३९             | ७३          | जन्तुफळ          |             | २६                         | રૂ ૦       | जळजन्तु                                            | ४९                  | <b>२</b>          |
| नङ्घा                       | 380             | ७२          | जन्मन्           |             |                            | <b>Q</b> o | जळधर                                               | 93                  | •                 |
|                             | 169             | ७३          | जन्मि <b>न्</b>  | _           | २३<br>१७१                  | 40         | जळनिधि                                             | 84                  | ?                 |
| जङ्काक <b>रिक</b><br>जङ्काल | 939             | ७३          | जन्य             | Į.          | १९३                        | 308        | <b>जळ</b> निगैम                                    | 8                   | 9                 |
| ুলঙ্ক্ৰাক                   | ે ६७            | 3 3         | ole-d            | 1           | २७५                        | 146        | जलनीकी                                             | ષર                  | इट                |
| जटा 🖁                       | 180             | ९७          | जन्यु            |             | २३                         | 30         | नळपुष्प                                            | 300                 | २३                |
| (                           | 1085            | 38          | जप               |             | 158                        | 80         | जळप्राय                                            | ५७                  | 90                |
| ज <b>टामांसी</b>            | 36)             | 858         | जप्य             |             | १६६                        | 88         | जळसुच्                                             | 13                  | •                 |
| न <b>िन्</b>                | ७२              | ३२          | नपापुरप          |             | 88                         | ७ ६        | जलग्याल                                            | ४३                  | ч                 |
| नरिका                       | 86              | 138         | जस्पती           |             | 376                        | ३८         | जलशायिन्                                           | 8                   | २३                |
| जहरू {                      | 183             | 99          | नम्बाक           |             | ४६                         | 9          | जलशुक्ति                                           | ४९                  | २३                |
|                             | २७९             | 358         |                  | 5           | <b>60</b>                  | ₹8         | i                                                  | чо                  | રપ                |
| बद {                        | १५<br>२३३       | 99<br>169   | जम्बीर           | 1           | 64                         | ७९         | जळाधार (                                           | ५०                  | 24                |
| जदल                         | 939             | 88          | बम्बु            |             | 49                         | ` 18       | जळाशय {                                            | 100                 | 888               |
|                             | १५३             | ૧૨૫         | ज∓बुक            | <b>{</b>    | 110                        | 4          | जङोच्छास                                           | 8 ≰′                | 30                |
| बतु                         | २०३             | 80          |                  | (           | २५६                        | <b>ર</b>   | जलौकस्                                             | ક્ષર્               | २२                |
| <b>जतुक</b>                 |                 | २६          | जम्बू            |             | 49                         | 18         | जलौका                                              | ४९                  | २२                |
| जतुका                       | 114             | 143         | जम्भ             |             | 90                         | ₹8         | जदपाक                                              | २३२                 | ३६                |
| जतुकृ <b>त्</b>             | 302             |             | जम्भभेरि         | देन्        |                            | 8 🐔        | जिंदपत                                             | २४६                 | 300               |
| <b>सत्</b> का               | 102             | १५३<br>७८   | जम्भल            |             | 90                         | २४         | जव {                                               | 30                  | 86                |
| षत्रु                       | 185             |             | जम्भीर           | _           |                            | 58         |                                                    | 160                 | ૭ <b>રે</b><br>૪૫ |
| <b>जन</b> क                 | 124             | ₹6          |                  | (           | 61                         | ξ₹         | <b></b>                                            | 169<br><b>1</b> 69  | ७३<br>७३          |
| जमङ्गम                      | <b>२२०</b> ,    | <b>1</b> 9  | जय               | 1           | १९४<br>२४९                 | 330<br>330 | जवन {                                              | 348<br>348          | 26                |
| जनवा                        | २५५             | 83          | 1                | •           | 145                        | 4.5        |                                                    | , , , ,             | ·                 |

|                   |                    |                |                                       |                    | ~~~                                   |                                          | *************************************** |                 |
|-------------------|--------------------|----------------|---------------------------------------|--------------------|---------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------|
| शस्त्रः           | पृष्ठे             | बस्के          | दास्य:                                | गुप्दे             | र्वाहर                                | 414.40                                   | 143                                     | र प्रोडे        |
| <b>बबनिका</b>     | 145                | 170            | जाएन {                                | • २ ॰              | 18                                    | उनुम्बा                                  | 1 -                                     | 15              |
| वद्दनगा           | 44                 | 1.5            | ξ.                                    | ३२८                | 1.3                                   | 14                                       | 8.                                      | 220             |
| <b>जागरा</b>      | २५१                | 13             | विवासु                                | 548                | ₹ 3                                   | 27                                       | 191                                     | <b>₹</b> •      |
| जागरितृ           | <b>२३</b> १        | 30             | विद्वी                                | 4.5                | 82                                    | स्व                                      | 2 4 2                                   | 2 %             |
| जागर <b>ः</b>     | 738                | <b>2</b> >     | जित्वर                                | 143                | 2.3                                   | म <b>े</b>                               | ₹ 4 ≩                                   | 2.2             |
| ज्ञान <b>र्या</b> | 241                | 18             | <b>जिन</b>                            | 3                  | 3.5                                   | . जुस्स                                  | 家老                                      | Ž 28            |
|                   |                    |                | निष्णु {                              | 3                  | £ 4                                   | ######################################   | 4.1                                     | ¥ \$            |
| आद्गुलिक          | # 4                | 13             | m 3 (                                 | 143                | 3.5                                   | , ~                                      | 24.8                                    | 2.2             |
| बाह्यिक           | 165                | 2 \$           | शिज्ञ {                               | <b>₹</b> ₹८        | 3.1                                   | - T                                      | 144                                     | * 3             |
| वात               | 33                 | 3 3            | िखन                                   | ₹ <b>5 ફ</b>       | 3.4.3                                 | े देतन                                   | 4 % 10                                  | • 1             |
| भातरूप            | ₹ <b>1</b> €       | વૃષ્           |                                       | 43                 | 4                                     | चे <b>य</b>                              | 1 6 4                                   | # 4             |
| वातवेदस्          | ٩,                 | 4 দ্ব          | विद्या                                | 1 4 4              | च् १                                  | 41.1                                     | 163                                     | <b>■</b> 2      |
| जानावाया          | 124                | 14             | वान                                   | 155                | * 3                                   |                                          | 1.1                                     | 1 4             |
|                   | 53                 | <b>4</b> 1     |                                       | 14                 | <b>.</b>                              | ्नेसहक र्                                | × 3. ±                                  | *               |
| जारि 🟅            | ८६<br>१६४          | 3 <del>2</del> | -जीसूत 🟅                              | ऽ⊁<br>२ <b>६</b> ६ | 5.4                                   | (                                        | » 9 <b>3</b>                            | 3.3             |
| নাবীধার           | 144                | 123            | जीसक<br>-                             | रक्र<br>२०३        | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 3 2 6                                    | なっま                                     | 1 4 %           |
| असरीफ्ड           | \$ 44              | 127            | जारक<br>जोर्ज                         |                    |                                       | uks 👯                                    | *                                       | * # \$          |
|                   |                    |                |                                       | 343                | V. de                                 | 3                                        | \$ * <del>\$</del>                      | * *             |
| 4( }              | 769                | *              | ลัยจิ๋ <b>น</b>                       | 141                | 213                                   | 7.41                                     | 112                                     | *4              |
| आनुष              | £ £ £              | 33             | રાદિક                                 | ₹¥८                | 3                                     | 34.5                                     | 多年量                                     | ₹.              |
| जा तथा            | न्द्र 🛊            | 4.5            | ગાં ક                                 | 3 14               | * 4                                   | 작사                                       | 光蘭                                      | 1               |
| अस्यु             | \$ 40              | <b>3</b> }     | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | 3 4 4              | 135                                   | ल इतिहास                                 | 5 7 * 5                                 | * =             |
| ग्राबाद           | <b>₹</b> ₹ <b></b> | F 🛣            | - ភាព -                               | 101                | \$ W m                                | \$ 7 <sub>7</sub>                        | 曹華 東                                    | <b>1</b> 4      |
| श्रामार्वे        | 1 4 %              | 3 4            | का स्थाप                              | 154                | ± •                                   | 7                                        | 6 F L                                   | ¥ *             |
| क्रांनि           | 4.44               | 100            |                                       | 4.74               | 1                                     | ** IM                                    | 3 * .                                   | \$ 12           |
| अस्तितार्         | 4.4                | 14             | न्दादन है                             | 544                | ŧ                                     | * 1                                      | ę t                                     | ŧ               |
| कार देनाइ         | 414                | 84             | ज्यस्यक्ष                             | 3 x 3              | 424                                   | **                                       | l a 4                                   | * <b>*</b>      |
| 東は春               | 3 4 8              | # # nd         | जीवनावः                               | 1 • 1              | 養爾斯                                   | en e | યુપાદ                                   | * *             |
| 弹。在背              | 154                | 34             | m dulkes                              | 53.5               | 1:-                                   | e to \$                                  | 1 1                                     | <b>†</b><br>± ~ |
| 规,截正构设置           | 4.2.4              | \$ 4           | 77 F F 1 B                            | 1 7 6              |                                       | * * * * * * * * * * * * * * * * * * *    | 8 3 4 %                                 | = *             |
| # L KING!         | ten                | 24             | 3 2000                                | -                  | . E                                   | الله الله الله الله الله الله الله الله  | 6 4 5                                   | <b>%</b> .      |
| 1000              | 茅着草                | A M            |                                       | 3 4 3              | 866                                   |                                          | 124                                     | * 7             |
| ₹ \$              | 美虫蜂                | 7. s           | * T 44<br>A ₹                         | 4 " "<br>5 u. k    | * 1:                                  | "" *" {                                  | 313                                     | 935             |
| ation :           | 4                  | 3 %            | Med mile                              | ** "               | # N T                                 | ***                                      | * 14 %                                  | % ₹             |
| a tu b            | \$ 4 ¥ ]<br>• يا   | ** ,           | 4° 4.4° €                             | 3724               | 3 " *                                 | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·    | 12. Mg                                  | * *             |
|                   | 8 4 4              | * 3,           | griff matient                         | 7,42KA             | 9 20                                  | 如 多如吃菜                                   | £ ' k                                   | *               |
|                   |                    | 4.5            | ma white                              | 3 1/               | J.                                    | as stuck                                 | 3 6 %                                   | 1 * *           |
| क्राप्य           | 4 #                | * \$ #         | それ かはおり歌                              | \$ ~9              | \$ 4 m                                | or 14 th                                 | 444                                     | <b>≱</b> , ⅓    |

|                        |              |              |                     |          |                  |            |                         |             | -                |
|------------------------|--------------|--------------|---------------------|----------|------------------|------------|-------------------------|-------------|------------------|
| शब्द:                  | पृष्ठे       | श्लोके       | वाब्दः              |          | વૃષ્ટે           | षलोके      | वाबदः                   | पृष्ठे      | इलोके            |
| ज्योर <del>स्</del> ना | \$8          | ₹ ६          | डिग्ब               |          | २५०              | 18         | तनुत्र                  | 164         | €४               |
| ज्यौतिषिक              | 904          | 18           | दिस्स               | <b>{</b> | 116              | ३८         | तनू                     | 180         | • 3              |
| ज्यौस्स्री {           | 16           | ч            |                     | (        | २७२              | 138        | तन्कृत                  | २४४         | ९९               |
| ज्यात्स्रा र           | 68           | 116          | डिस्सा              |          | 353              | १४         | }                       | 9           | ৸য়              |
| ज्वर {                 | १३४          | 4 ફ          | हुण्हुभ             |          | 83               | 4          | तन्त्रपात्              | 1 110       | 34<br><b>3</b> 8 |
| (                      | 548          | 36           | हुकि                |          | 40               | 78         | तन्रह                   | 980         | 33               |
| उवलन                   | 9            | ५६           |                     |          | ਫ                |            | तन्तु                   | 222         | २८               |
| <b>हवा</b> ळ           | ٩            | 80           | बक्षा               |          | ३५               | Ę          | तन्तुभ                  | 388         | 19               |
|                        | ¥ñ.          |              |                     |          | त                |            | 3223111                 | 5 912       | 13               |
| सम्भावात               | 90           | ६ ६          | तक                  |          | ₹0₹              | ५३         | तन्तुवाय                | रे २१८      | Ę                |
| झटामला                 | ९७           | 970          | तक्षक               |          | २५६              | 8          | तन्त्र                  | २७८         | 942              |
| झटिति                  | 269          | ₹            | तक्षन्              |          | २१९              | g          | तन्त्रक                 | \$ '4 o     | 115              |
|                        | 48           | 1            | तट                  |          | 8 द              | <b>y</b>   | तन्त्रिका               | ८५          | ८२               |
| झर<br>—••              |              | પ            | त्तरिनी             |          | 41               | 30         | तन्द्री                 | <b>१</b> २  | ३७               |
| झझर                    | <i>3 r</i> 3 | 6            | तडाग                |          | 40               | 26         | 1                       | ( २७७       | <b>३७५</b>       |
| झल्ळर                  | २९६          | 10           | त्र <b>रि</b> त्    |          | र ६              | ٩          | तप                      | २०          | 98               |
| झष {                   | 28           | 90           | तदिश्वत्            |          | 12               | હ          | तपःक्छेन्नस्            |             | ४३               |
| भ्रषा                  | ४८<br>९४     | 39           | त्रण्डक             |          | ३०२              | 33         | तपन -                   | 88<br>88    | <b>₹</b> 9       |
| •                      |              | - (          |                     |          | *                |            | वपनीय                   | <b>२</b> १४ | ९४               |
| झारळ                   | 98           | ₹९           | तण्डुक              |          | 9.8              | 108        | 1 4                     | ्र<br>१     | 14               |
| झाटिल                  | ३०३          | 3.6          | तण्डुकीय            | r        | ९९               | 138        | तपस्                    | २८५         | 23               |
| झावुक                  | 0 B          | 80           | तव                  | }        | ३४<br>२४१        | ¥<br>\$S   | तपस्य                   | २०          | 84               |
| झिण्टी                 | 83           | w <b>v</b> g | तत्रस्              | •        | 265              | ą          | तपस्विन्                | 389         | ४ २              |
| <b>झिविकका</b>         | १२८          | ₹6           | तस्काळ              |          | 106              | २९         | तपस्विनी                | 96          | 9 2 8            |
| झीरका                  | 176          | 36           | तस्व                |          | , 3 G            | ۹ .        | त्रम                    | 15          | ₹६               |
|                        | ₹.           |              | तस्पर               |          | २२७              | ٩.         | (                       | 28          | ३९               |
| (                      | 223          | 38           | त <b>था</b>         |          | 390              | 9          | तमस् 🔇                  | ४२          | <b>ર</b>         |
| टक्स {                 | 303          | ३३           | तथागत               |          | 3                | 13         | . (                     | २८५         | ₹ <b>३</b> ०     |
| <b>टि</b> डिमक         | 310          | 34           | त <b>ध्</b> य       |          |                  | <b>२</b> २ | तमस्विनी                | 16          | 8                |
| टीका                   | ₹9₹          | •            | त <b>्</b> य<br>तद् |          | <b>३३</b><br>२८९ | 3          |                         | ८२          | 46               |
| <b>दुण्दु</b> क        | 96           | 46           | _                   |          |                  | <b>२२</b>  | तमाळ {                  | 208         | 23               |
| 9.0                    | ड.           |              | तदा                 |          | <b>₹₹</b> 8      | i          | तमालपत्र                | 342         | 123              |
| डमर                    | २५०          | 3.8          | तवात्व              |          | 306              | २९         | तमिम्र                  | 8₹          | 3                |
| ⊀सरु                   | 34           | 6            | तदानीम्             |          | <b>२९</b> ४      | 22         | तमिस्रा                 | 16          | ų                |
| <b>इ</b> यन            | 163          | पर           | तनय                 |          | १२५              | 20         | तमी                     | 16          | 8                |
| बहु                    | 98           | ₹0           |                     | 1        | \$80             | 41         | तमोजुद                  | 34 ■        | 48               |
| िड पि <b>ड</b> म       | 34           | 6            | तनु                 | {        | २३७<br>२३७       | 41         | तमानुद<br>समोप <b>ह</b> | २८६         | २३७              |
| किण्डीर<br>-           | 214          | 904          |                     | {        | २६९              | 193        | तरञ्ज                   | 109         | 3                |
| 12.414                 | 747          | 4 1          |                     | •        |                  | -1.        |                         | ,           |                  |
| 1 7 7                  | ••           | y - 1        |                     | •        | •                | • -        | ~                       |             |                  |

| <b>भ</b> ग्दः    | विष्ठे               | मको छै        | <b>भा</b> टद्रः                       | <b>गृष्ट्रं</b> | संके              | श्रद्धः              | યુપ્તે       | पत्रों है      |
|------------------|----------------------|---------------|---------------------------------------|-----------------|-------------------|----------------------|--------------|----------------|
| त्राष्ट्र        | 28                   | <b>4</b> , }  | तात                                   | 328             | ₹4                | तिष्म क              | \$04         | 1'44           |
| <b>वर्ताम</b> णी | પ્રશ                 | 3્ ૦          | वान्त्रिक                             | 134             | 14                | विक्रमाइ             | 3 8          | £ 14           |
| (                | <b>A</b> P           | 3.0           | तापस                                  | <b>ଓ</b> ଦିଓ    | ٧ŧ                | तिन्म                | 7.3          | 3,4            |
| वर्राण {         | 3 E<br>8 G           | ३० ,<br>११    |                                       | 3E              | 35                | े सिवद               | 501          | 48             |
| ſ                | 3 🖤                  |               | तापस्तर -                             |                 | -                 | वितिमा               | 48           | ₹ ३            |
| तरणी             | ८३                   | ⊅ই ;          | वाषिष्य                               | 63              | \$ 6              | নিনিয়               | 424          | 41             |
| त्र्वयम          | 83                   | 11            | सामरच                                 | ५३              | 8.                | निधिम                | 110          | * 7            |
| वरक {            | 305                  | 100           | तामस्की                               | 9.5             | 252               | विचि                 | 14           | ,              |
| (                | २३ ९                 | **            | वामस्रो                               | 16              | 4                 | विनिध                | 31           | 3.5            |
| वर्ग             | २०५                  | પક            | ताम्यूकवर्द्धाः                       | ور ادم          | 330               | विनियी               | # 14         | 72.3           |
| <b>तरस</b> }     | \$ 0                 | ध्य<br>१०१    | वान्दर्ध                              | <b>લુ</b> પ્    | \$ <del>3</del> 4 | तिनिद्धाः            | 3 * 3        | * 1            |
| र<br>वस्य        | १९३<br>१३७           | 19°           | বায়ক                                 | 314             | 9.5               | 13-,75               | 19.19        |                |
| (                | 864                  | - 4           | ताध्रकर्णी                            | 13              | •                 |                      |              | ₹६             |
| धरस्यिन् {       | २७१                  | 121           | BRIZE                                 | २३५             | •                 | तिन्द्रभा            | 4 5 4        | *              |
| <b>धरि</b>       | 8.5                  | 10            | वाप्रसूद                              | 113             | 3 *               | તિનિ<br>દાર્જી ===   | £ &          | **             |
| सद               | #4                   | Na.           | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | 3 g             | ₹                 | বিভিন্ন              | 董 章          | ₹*             |
| वदण              | 124                  | પ્રસ          | वार {                                 | 4 > 4           | 35.               | friar                | 4.44         | \$ 10.78       |
| सदणी             | <b>{</b> ₹ }         | ۷,            | नारकवित्र                             | 3               | % rd              | शिविद                | 13           | %<br>%         |
| सम्ब             | * ¥                  | 4             | ner {                                 | 3 4             | 52                | विषय 🖁               | * . *        | <b>₹ 4.4</b> 6 |
| वर्ष <b>िया</b>  | ₹∢                   | Sar .         | L.                                    | 335             | ધર્               | હિલ્લા કોલ્સ         | ₹ % =        | *              |
| धकारी<br>धकारी   | 41                   |               | तास                                   | 2.5             | ٠.٠               |                      | યુવ્ય છ      | ***            |
|                  |                      | <b>4</b> 4 ;  | द्रारा <sup>क्ष</sup> र               | 144             | * *               | विमिन्स              | \$ 4<br>**   | 4 8            |
| ยน์ค์ใ           | 1 64                 | ¥ %           | गध्य 🖁                                | ۳.<br>سمد       | કૃક<br>1 તલ્લ     | feris \$             | # 1          | \$ &<br>2 *    |
| กที่ฉ            | ₹ • 4                | 8.5           | अंद्र सिंह                            | 434             |                   | iman                 | 1 #          | 13             |
| 12               | * * **               | 2.8           | 3334 4 3 4 MB                         | 117             | 3 4 4             | Tarata e             | 35.0         |                |
| वर्षेष र्        | } 4 P                | \$ s          | <b>(</b>                              |                 | 7 2 45            | The VE               |              | 711            |
| and }            | % H #<br>            | મક્<br>ક      | 3.44                                  | 100             | 41.               | 1144                 | * <b>*</b> * | 夏本             |
| સનંત             | ३५<br>३६४            | h 3.          | *                                     | *29             | 2 2               |                      | 3 / k        | 9 5            |
|                  |                      | 4 *           | 内14年第                                 | 3.50            | まっる               | ·连春本 1               | 370          | ,<br>, 4       |
| सर्थ 🚦           | 444                  | w, *E         |                                       | ₹1.             |                   | 1                    |              | 3 4 2          |
| 1544             | 744                  | * *           | 44492                                 | 4, 4            | * * *             | l <sub>an</sub>      | # 4 p        | * 4            |
|                  |                      | <b>建石型</b>    | S. S Bute                             |                 |                   | isu safa             |              | 2 a 2          |
| <b>中华山</b> 镇     | 4+5                  | 6 + 1/2       |                                       |                 |                   | 24-44-14             | \$ 古有        | \$2 *          |
| ए दुई<br>ए दुई   | # <b>- ≱</b> *;<br>% | 1 2 2         | , 41.E                                | *<br>* 4        | 1 4 as            | 1/200                |              | \$ %           |
| S School         | द्ध्<br>सिक्स        | عرب عود<br>عن | -421.5                                | <br>2.4. ■      | **                | 10 20 2 4            | 5 6 9        | 14             |
| स्थ <b>्</b>     | <b>电影</b>            |               | ا<br>خریان                            | 3 4 ~           | 6 %               | 12 + 45 AF           |              | ➡,.            |
| r                | 7                    | 2. %<br>3. u  | 200                                   |                 | * 4 7             | ५ <del>१ धी</del> षी |              | \$ ×           |
| cria \$          | 2.4                  | π **<br>€ ∡   | 19.                                   | x ¥.            | 63.               |                      | 4g 4         | ţ£             |

| <b>शब्द</b> :     | વૃષ્કે      | श्लोके      | भाब्द:                 | પૃષ્ઠે | श्लोके | शब्द.                 | पृष्ठे       | षकोके            |
|-------------------|-------------|-------------|------------------------|--------|--------|-----------------------|--------------|------------------|
| तिष्य {           | 3 03        | २२          | तुरङ्गम                | 188    | 85     | नृष्ठ                 | २४५          | 103              |
|                   | २७४         | 388         | तुरङ्गवदन              | 11     | ७४     | ਰੁਬਿ                  | २०७          | 44               |
| तिष्यफ्ला         | 36          | <b>५</b> ७  | तु(प)रायण              | २४७    | 3      | 810                   | ४०           | ₹ <i>७</i>       |
| ſ                 | 10          | રૂપ         | तुरासाह                | ૭      | 80     | तृष् ⊀                |              |                  |
| तीक्ष्ण 👌         | 518         | ९४          | तुरुष्क                | 148    | 136    | 1                     | २०इ          | <i>પુપ</i>       |
| (                 | <b>२</b> ६२ | પર          | तुका                   | ₹१३    | 60     | तृष्णक्               | २२९          | २२               |
| तीक्ष्णगन्धक      | ७२          | 81          | तुकाकोटी               | 186    | 108    | तृष्णा                | २६२          | , 43             |
| वीर               | 88          | 9           | तुलामान                | 397    | 64     | तेजन                  | 108          | 1 8 1            |
| तीर्थं            | २६६         | ८६          | तुल्य                  | २२३    | ३७     | तेजनक                 | १०६          | १६२              |
| तीव               | 90          | 90          | _                      |        |        | तेजनी                 | / <b>3</b> 5 | 48               |
| तीव्रवेदना        | છપ્         | 3           | तुल्यपान               | २०६    | પુષ    | >                     | 1३६          | 4 2              |
|                   | २८७         | રષ્ઠશ       | तुवर                   | २५     | ٩      | तेजस्                 | २८५          | २३३              |
| ₹ {               | २९०         | પ્          |                        | ७९     | 20     | 20                    |              |                  |
| • (               | २९२         | 3 14        | तुष                    | 200    | २२     | वेजित                 | ₹8₹          | 91               |
|                   | ७०          | ર પ્        |                        |        |        | वेम                   | २५३          | <b>२९</b>        |
| ন্তর্জ }          | २३८         | <b>19 0</b> | तुषार 🖁                | 14     | 19     | तेमन                  | ₹08°         | 88               |
| तुङ्गी            | 200         | १३९         |                        | 18     | 36     | तैजसावर्तिः<br>तैत्तर |              | <b>३</b> ६       |
| নুভ্জ             | २३६         | 45          | तुधित                  | ą      | 10     |                       | 999          | ४३               |
| নুত্ত             | 184         | ८९          | तुहिन                  | 38     | 96     | तैळपणिक               | ધ નાપ્ય      | 933              |
| तुण्डी            | 9           | ४३          | तूण                    | 330    | 66     | तैलपायिक              |              | ₹ ₹              |
| (                 | ९३          | 138         | तूणी                   | 990    | 66     | तैकीन                 | 190          | 9                |
| तुष्डिकेशी 🖁      | 100         | १३९         | तुणीर                  | 990    | 64     | ्तैप                  | २०           | 34               |
| ć                 | 66          | <b>લ</b> પ  | तूर्ण                  | 30     | ृ६८    | तोक                   | 124          | <b>२</b> ८       |
| तुस्था 🖁          | ९६          | 924         | (                      | ७२     | 8.5    | तोकक                  | 993          | <b>1</b> 0       |
| <u>त</u> ्रथाञ्जन | २१५         | 303         | तूळ 🕆                  | २१६    | 9 0 6  | तोक्म                 | 199          | <b>9</b> €<br>३० |
| तुन्द             | 183         | ৩ ৩         | तुखिका                 | २२३    | ३३     | तोटक                  | ३०१          |                  |
| तुन्दपरिसृज       | २२०         | 16          |                        | २७६    | 184    | तोन्न {               | 160          | 81               |
| _                 |             | 8.8         | तृबर                   | _      |        | ain                   | 196          | 12               |
| तुन्दिन्          | 930         | 1           | तूर्धांशीळ             | २३३    | રે ૧   | तोदन                  | 996          | 38               |
|                   | 120         | 8.8         | तूष्णी <b>क</b>        | २३३    | ₹९     | तोमर                  | 991          | ९३               |
| तुन्दिभ {         | 134         | ६१          | तृष्णीकाम्             | २९०    | ٩      | तोय                   | ४५           | 8                |
| 7                 | 4.D.        | 88          | तूष्णीम्               | २९०    | ٩      | तोयपिष्पकी            | ९२ '         | 213              |
| तुंदिक            | 130         | • •         | तृण                    | 306    | 980    | <b>तोरण</b>           | ६२           | 3 &              |
| 3134              | १३६         | ६१          | नृणहु म                | 308    | 90     | तौर्यमिक              | <b>३</b> ६   | १०               |
| নুম               | ९७          | १२७         | तृणधान्य               | २०१    | 64     | <b>स्थ</b> क्त        | २४५          | 200              |
| तुष्मवाय          | 316         | ξ           | तृणध्वज                | 308    | 980    | स्याग                 | १६४          | २९               |
| तुव (ब) रिव       | हा ९८       | 133         | तृणराज                 | 106    | 186    | त्रपा                 | ३९           | २३               |
| तुमुळ             | 193         | 108         | तृणशुस्य               | ८२     | ६९     | त्रपु                 | २१६          | 104              |
| तुम्वी            | 108         | ३५६         | तृष्या                 | 106    | ६८     |                       | २८           | 3                |
| तुरग              | 161         | 8.\$        | तृती <b>या</b> श्रकृति |        | ३९ ।   | श्रयी 🕇               | ₹८;          | 3,               |
| तुरङ्ग            | 161         | ४३          | तृतीया <b>कृत</b>      | 160    | ९      | (                     | •            | •                |
| •                 |             | ·           |                        |        |        |                       |              |                  |

|                    | •               |           | 1                 |                  | _              |                    |          |               |
|--------------------|-----------------|-----------|-------------------|------------------|----------------|--------------------|----------|---------------|
| शब्द:              | <b>પ્ર</b> પ્ડે | पछोकं     | शब्द.             | एष्डे            | रङोहे          | द्राच्यू.          | १इंड     | दनाक          |
| त्रस               | २३९             | \$ 2      | <b>बिर्</b> गुता  | <b>4.3</b>       | 106            | इंस्नि             | 368      | ₹             |
| शसर                | २५२             | ₹ 8       | त्रिसम्ध्य        | 3.6              | 3              | <sup>'</sup> ददर   | 350      | 3.6           |
| त्रस्त             | २३०             | २६        | <b>ग्रिसीस्य</b>  | 135              | Q.             | र्दाशम             | 436      | \$            |
| त्राण {            | २४५             | 708       | त्रिश्रोवस        | 18               | ξì             | इजित्रस्य          | 358      | <b>§</b> •    |
| (                  | २३८             | 6         | त्रिह्द्य         | 193              | q              | इदिया              | 13       | 7             |
|                    | २३५             | 3 - 4     | चिद्धायण <u>ी</u> | २०२              | 43             | र्दावामि           | 168      | 14            |
| प्रावन्ती          | 803             | 140       | 1401441           | <b>२६</b>        | 17:            | दक्षिणारुध         | 2 4 2    | ₹ €           |
| त्रापुष            | 4 2 2           | 30        | र्वाद             | ગ્રું ક          | £ =            | द्धिगाह            | 488      | 4             |
|                    | 102             | 340       | 1                 | २६०              | ž s            | द्भिगाय            |          | _             |
| वास                | 20              | 51        | त्रेवा {          | 145              | ₹ 4            |                    | 444      | *4            |
| ষৈক                | 485             | • 4       | (                 | 848              | ₹6             | दक्षियमं <b>न्</b> | 4 - 1    | * 4           |
| प्रिकनुष्          | 4.3             | 3         | त्रोटि            | 116              | 3.7            | বুলিকক             | २३६      | 4             |
| विषदु              | 230             | 717       | क्रमस <b>्</b>    | Ę                | 4.4            | पुरे के<br>वर्ष    | 李七年      | * 2           |
| विधा               | 40              | 73        | , इरम्पकसध        | 11               | * 1            | इतिवस              | 204      | # 5           |
| विदृर              | 44              | ą         | , <b>अ्यू</b> पम  | 413              | 111            |                    | 1 1 2    | 4.7           |
| <b>प्रिकट</b>      | <b>₹</b> +¥     | 43        | ध्यस्त्रीसी       | ₹\$₹             | ***            |                    | 12+      | <b>₹</b> #    |
| त्रिपरी            | ३-४             | ¥1        | खक्ष              | 2.6              | કર્યું ક       | * "                | 164      | 4 \$<br>3 4   |
| विन् <b>णा</b> कृत | 134             |           | रक्षसर            | 2 - 4            | 14.0           |                    | (44)     | 2 1           |
|                    |                 | *         | 14                | 440              | 41             | वयस्यस             | ₹.       | 4.3           |
| রিন <b>ধ্য</b>     | ই • ম           | 9.3       | ∥ दथ्यू }         | 14               | * *            | पुरदक्तिशि         | ₹ #      | <b>ግ</b> ቂ    |
| श्रितक्षी<br>ए     | \$08            | 8.2       | ***               | 23.4             | 4.4            | Analters.          | 44.      | <i>&gt;</i> 1 |
| विश्व              | 3               | 4         | र्वाच्छार         | 9¢               | 9 % d<br>9 % m | न-हादम             | * * 4    | 13            |
| विद्याक्य          | •               | ą         | 144               | * 4.2            | * 5            | * 2 A              | * * *    | 禁笋曲           |
| विदिय              | 4               | •         | relace }          | 3 *              | 3.4            | 果香味                | 144      | * *           |
| विद्धिम            | ħ,              | 4         | *                 | 1 a              | ă m            | प्रदुशी ल          | \$24     | 我是            |
| lasunt             | • }             | 2, 5      | त्यांच्यां वर्ष   | ž #              | t +            | E 1819             | * #      | - 1           |
| lager {            | 9.1             | 1.44      |                   | ***              | * \$           | £ 364              | **       | <b>李</b> *    |
| Edita              | 4,4             | 144       | Lake }            | * \$ %<br>\$ % * | *              | र् देख्य           | E & 4    | 4 3           |
| inizione<br>Compa  | <b>ξ</b> ,      | 1 1       | \<br>\{           | 3 =              | 美化             | て言葉                | *        | h x           |
| विद्या             | 41#             | 338       | F PE I            | 144              | <b>11.</b>     | 2+3                | 2 20     | % }           |
| ない 大変 いっぱん         | × 1             | 142       | Tadah "           | 14               | **             | 76 × 44 4          | A 1      | 4.5           |
| THE ME             | 14              | ¥         | * **              |                  |                | 有下一般。              | 7 4 4    | 赛馬            |
| (基本) 布城            | •               | A *       | •                 | ##<br>**         | -              | 4×+ 4 }            | **       | <b>⊁</b> }    |
| रक्ष्यमं है        | 3.0             | ₩ m       | #1x               |                  | <b>₩</b>       |                    |          | * *           |
| ta beblie          | 2 m 2           | 34        |                   |                  |                | *                  |          | 黄色化           |
| \$67,684           |                 |           |                   |                  |                | \$37 C.4           | ge de Se | ěμ            |
| 2786賽2獎            | 4.8             |           | h h h ma th       |                  |                | Lary Ed            |          | \$ \$ *       |
| p. 44              | **              | 4 10 12 1 | · Section of      | 3 4 %            | 4 * 1          | £14.5 €            | £ = \$.  | <b>8</b> *    |

| ~~~~~                  | $\sim\sim\sim$ | $\sim\sim\sim$     | ~~~~~~~            | <u>^</u> ~~~           | <u> </u>                             |
|------------------------|----------------|--------------------|--------------------|------------------------|--------------------------------------|
| शहद:                   | पृष्ठे         | <b>बळोके</b>       | शबदः पृष्ठे        | <b>प</b> ळोके          | शब्दः प्रष्ठे वळोके                  |
| दन्दशुक                | 8 💐            | 6                  | ( 141              | 118                    | दारुहरिद्रा ८९ १०२                   |
| दभ्र                   | २३७            | ६१                 | दशा { २८३          | २१५                    | दारुहस्तक २०२ ३४                     |
| दम {                   | १७६            | ₹9                 | दशानीकिनी १८८      | 61                     | दार्वाघाट ११३ १७                     |
| . (                    | २४७            | 3                  | दस्यु } ३७४        | 33                     | दार्विका ९५ ११९                      |
| दमथ                    | <b>480</b>     | , <b>3</b>         | . ( 441            | 58                     | दार्ची ८९ १०२                        |
| दमित                   | 588            | ९७                 | दस्त 4             | 48                     | दाव २८१ २०५                          |
| दमुनस्                 | 9              | પુષ્               | द्द्दन ९           | ५८                     | दाविक ५२ ३६                          |
| दुम्पती                | 326            | ३८                 | दाक्षायणी } 🖁      | 80                     | दाश ४८ १५                            |
| दुझ्य                  | 80             | ३०                 | ( , ,              | २१<br>२१               | दाशपुर ९६ १३१                        |
| दुम्भोकि               | 6              | ष०                 | 6 43               | 88                     | दास २२० १७                           |
| दुरय                   | २०८            | ६२                 | दाडिम { ३०४        | ४२                     | दासीसम ३०१ २७                        |
| द्या                   | ३८             | 14                 | दासिमपुष्पक ७७     | ४९                     | दासी ८४ ७४                           |
| दयालु                  | २२८            | 94                 | दाण्डपात २९६       | Ę                      | दासेय १२० १७                         |
| द्यित                  | २३६            | ષ્                 | दात २४५            | 903                    | दासेर २२० १७                         |
| (                      | 36             | २४                 | •                  | 21                     | दिगम्बर २३३ ३९                       |
| <b>दर</b> {            | २७८            | 168                | 3. 4.              | 93                     | दिगान १२ ४                           |
| दरत्                   | २९६            | 8                  |                    | `                      | ( 190 //                             |
| दरिद                   | २३५            | ४९                 | ्रान { १७६         | २ <b>०</b><br>२०       | दिग्ध { २४२ ९०                       |
| दरी                    | ₫8             | Ę                  | दान { १७६<br>( १८० | ३७                     | दित २४५ १०३                          |
| दहुँर                  | 40             | 28                 | दानव ६             | 12                     | दितिसुत ३ १२                         |
| दर्पैक                 | 4              | २६                 | दानवारि ३          | ٩                      | दिधिषु १२४ २३                        |
| दुर्पण                 | 940            | 380                | दानशौण्ड २२६       | ξ                      | दिधिषु १२४ १३                        |
| दभै                    | 900            | 199                | दानशाण्ड ररर       | 83                     | दिन १८ २                             |
| दर्वि                  | २०२            | <b>\$8</b>         | दान्त र २४४        | ९७                     | दिनास्त १८                           |
| दवीकर                  | ४३             | ,6                 | दान्ति २४७         | 3                      | ( 3                                  |
|                        | 1,9            | ć                  | दापित २३३          | ४०                     | ादव् { । २                           |
|                        | 188            | 88                 |                    | ও ই                    | दिवस १८ २                            |
| दशैक                   | 808            | β                  | 1                  | ⊌રૂ                    | दिवस्पति ४५                          |
| दर्शन                  | २५३            | a, <b>1</b><br>1 ⊌ |                    | 96                     | दिवा २९० ६                           |
| दळ                     | ६८<br>२८३      | २०५                | 2000030            | 30                     | दिवाकर १६ २८                         |
| दव<br>दविष्ठ           | 246            | ६९                 |                    | 69                     | ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 40 40                  |
| दवीय <b>स्</b>         | २३८            | ६९                 | दायाद २६७          |                        | दिवाकाति (२२० १९                     |
| दशन                    | 184            | 9.1                | दार १२०            | ६                      | दिविषद् ३ 6                          |
| दशनवासस्               |                | ९०                 | दारद ४४            | 13                     | हिनोक्स { ३ ७                        |
|                        |                | 18                 | दारित २४५          | 100                    | दिविषद् ३ ८<br>३ ७<br>दिवौकस २८४ २२५ |
| दशबळ<br>दशसि <b>ब्</b> |                | ४३                 | दारु { ६८          | 9 <del>1</del> 2<br>43 | दिव्योपपादुक २३५ ५०                  |
|                        | 244            | 60                 | दारुण १८           | 30                     | दिख १२ १                             |
| द्वासीस्थ              | 744            | •                  | #4 # ·             |                        |                                      |

| शहरू:                | पृष्ठे              | क्यों के     | शस्त्र                        | ્યુ <b>પ</b> કે | 粉碎           | व्याद्या             | क्ष           | TH18        |
|----------------------|---------------------|--------------|-------------------------------|-----------------|--------------|----------------------|---------------|-------------|
| दिवासकी              | 17                  | 1            | दूरां र                       | <b>24.</b> 5    | υŖ           |                      | £ 124         | 3.%         |
| दिस्य                | 3.8                 | - 1          | बुर्गात                       | <b>≟</b> ≡      | 1            |                      | रे १८६        | 214         |
| (                    | 3.0                 | 1            | ्<br>इगेरत                    | 4.4             | 51           | ददद                  | 4 :           | ¢           |
| दिष्ट 👌              | 42                  | 24           | द्ग <b>सं</b> थर              | સ્વ#            | 3.4          | ##                   | 194           | **          |
| 1                    | 24.                 | 14           | 2.0 E                         |                 | 3.4          | रप्रस्प              | 1 7 1         |             |
| दिशान                | 194                 | 253          | , <b></b> , .                 | ,               |              | K5'#4                | 141           | 43          |
| दिष्णा               | 791                 | 1 4          | दुवेन                         | 484             | **           | -E.                  | 1944          | - 53        |
| दाश्चित              | 14+                 | 4            | दृद्धि                        | \$ 4            | 13           | *fig                 | <b>1 44</b> 0 | 14          |
| वादिपि               | 8=4                 | 86           | दुर्भावक                      | 123             | 48           | ४६५-दु               | 7.4           | *           |
| रोधित                | 2 *                 | 12           | दुर्शमन्                      | 4.              | <b>19.94</b> | gir aga              | 5 4           | •           |
| -                    | **                  |              | ूंचे ड                        | 135             | 4.4          | हुँद                 | ₹ N#          | * *         |
| <b>धीन</b>           |                     | 84           | हमसम्                         | > <b>?</b> .x   | ¢            | "这些"明年               | व 🖸           | 17          |
| र्ष्ट्रिय<br>स्टेश्य | 34*                 | 11c          | युग्ध                         | * 2 *           | £ 4,         | प्रमृष्ट्य <b>्र</b> | ***           | ***         |
| दोपड                 | ***                 |              | दुषंण                         | <b>₹1</b> 9     | 3.8          | 113 A E              | e4 *          | **          |
| धानि<br>संध्य        | 44                  | 1            | glia                          | 2 \$ %          | હ ધ          | दनकाताँ              | 14 14         |             |
|                      | _                   |              | 144                           | 126             | 1.           | \$120,228            | 124           | 3           |
| द्धि                 | 4\$4                | 4.4          | <u>प</u> ुरस्ययज्ञ            | *               | 2 %          | 212135               | 1 . 9         | 181         |
| दार्पक्षींचका        |                     | ***          | 13/2                          | ¥ #             | 1 %          | 4114                 | *             | 4.2         |
| दार्वस्थित           | 7.4%                | 4            | 14                            | ₹ 4.2           | 13           | देशस                 | 1             | 机           |
| दान्स्य              | * 4                 | ď,           | 4 1 4                         | * *             | \$ 44        | ₹३11€                | 故中            | 4.%         |
| E4\$ \$117           | 44                  | 74.₩         | रुष्ट चर्चला                  | * \$            | 114          | " ज ४३ क             | **            | **          |
| ६।र्पत्य             | 444                 | 3.4          | 2128                          | 14*             | 童乐           | 488.49               | 有基本           | 1.4         |
| ष् विका              | Ng 44               | *4           | 14                            | 205             | 3.4          | •                    | { **+         | **          |
|                      | 84                  |              | 境内を                           | 144             | 3.4          | \$ 2 M               | <b>₹ +#</b> + | \$ \$ #     |
| in f                 | <b>₹</b> ≈ <b>*</b> | 4.4          | 4.4                           | \$ # B          | 14           | 专有小孩不辞               | **            | 4.4         |
| 等性数据                 | 147                 | 3 4          | <b>बू</b> भा                  | 製造機             | ***          | \$ 500               | <b>**</b> *   | * 1         |
| १ १६६६               | 2 #                 | 4 8          | 7,8                           | <b>电影</b> 症     | £c           | · 安安林 清樂             | * #           | 資本          |
| ig « e ige#          | 64                  | 4.9          | \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ | 364             | *            | 異なる。「精               | ŧ             | \$ 2        |
| Sea<br>Sea           | \$ 4.4<br>\$ 4.5    | 1 1 2<br>4 k | AT Sept.                      | \$ 44           | 126          | 大學者                  | \$ = \$       | 主奏          |
|                      | 4 T T               |              | Stan de la                    | 14%             | 集礦           | P##                  | * * *         | t 2         |
| TAM.                 | 3 × 4               | ***<br>\**   | A ROLL S                      | ६ च म           | 货币和          | <b>有有物 ◆</b> 第       | 4             | ~ 3         |
| 1                    | 2.1                 | 45           | * 64.3                        | 集化学             | 李章           | 蒙古部本                 | * # *         | <b>\$</b> 3 |
| 1750                 | <b>\$ 32 %</b>      | ¥ 3 z        |                               | <b>*</b> *      | 養養           |                      |               | 1 1/2       |
| 4 4-4                | *4                  | 3.4          | 74 X                          | 414<br>415      | #书           | <b>等基本</b>           |               | • 12        |
| 富い本的                 | <b>*</b> *          | 3,€          | ي\$<br>داريندد                |                 | \$ E         |                      | -             | * \ \       |
| 7 474                | 4 %                 | 青電           | 数数据                           | 老鹿戏             | ac at        | \$ <b>8</b>          | 皇 5 九         | \$ 40       |
| ्यं देवे<br>१        | ***                 | 1.45         | 沙埃                            | <b>* 5 5</b>    | \$4          | As all               | 多集            | <b>#</b>    |
| ***                  | 養養物                 | 7.66         | () &                          | ***             | 4, 4,        | ~##E                 | 发车里           | * *         |
|                      | <b>a</b>            |              |                               |                 |              |                      |               |             |

| देह १४० ७१  देहळी ६१ १६ छ्वण रिष्ट १९६ १०० हाए ६२ १६६ हेलेख १२१ १२०६ १६६ हाए ६२ १६६ हा ६२६ १६६ हा ६२६ १९६ हा ६२६ हा ६२६ १९६ हा ६२६  | शब्दः            | पृष्ठे | पलोके      | पाढद:           | વૃ <b>ષ્</b> દે | <b>प</b> लोके | घाव्द:    | पृष्ठे       | पछोके      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------|------------|-----------------|-----------------|---------------|-----------|--------------|------------|
| वेहकी हर 12 हैलिंग रिश्व पर होर होर होर होर होर होर होर होर होर हो                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | _                |        | v <b>3</b> | (               |                 | 902           |           |              | ₹          |
| सेतेय                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  | 4.8    | 13         | 767             |                 | ९०            | द्वापर    |              | 188        |
| देख १ १२ तेख १ १२ ते तेख १ १२ ते                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |        |            | स्थिण ]         | 245             | પુર           | द्वार     | ₹ ₹          | 3.5        |
| देखार                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |        |            | (               | २९९             | 33            |           |              | 34         |
| वैरथा १                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |        |            | त्रस्य          | 212             | _             |           |              | •          |
| विध्यारि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | पुरमशुर<br>जैन्य | •      |            | . (             | \$ 0 V3         | 148           |           |              | 8          |
| देशा १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |        |            | अध्य            | <b>₹</b> ८९     | 8             |           | •            | વે         |
| स्था १५६ ११४ हिला २५६ ११४ हिला १५५ हिला १५५ हिला १५५ हिला १५५ हिला १५८ १५८ १५८ १५८ १५८ १५८ १५८ १५८ १५८ १५८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  | _      |            | द्राक्षा        | 61              | 900           | . (       | 110          | इ२         |
| सैव (तीर्थ) १६६ पा ह से से से ह से                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |        |            | द्राषिष्ट       | ₹8₹             | 113           |           | ३५९          | ₹•         |
| चैवच १०५ १६ हिकिस                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  | _      |            | व्रविषक         | ९९              | 114           | द्विजराज  | 18           | 314        |
| चैवजा १२४ २० हिमण १९१ ९१ हिजिह २०२ १३६ हिजल १९१ ९१ हिजल १९० १९१ हिजल १९० १९० हिजल हिजल १९०० हिजल हिजल १९० हिजल हिजल हिजल १९० हिजल हिजल हिजल हिजल हिजल हिजल हिजल हिजल                                                                                              |                  | ) 144  | 49         | 再               | 44              | ч             | द्विजा    | <b>લુ</b> ખુ | 140        |
| चैवजा १२४ र हुँचण १९१ ९१ द्विजिद्ध २०२ ११६ देवत                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | देवज्ञ           | 904    | 3.8        |                 |                 | ષ્            | द्विजाति  | 146          | 8          |
| हैवत                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>देवज्ञा</b>   | 158    | ₹•         | _               | 191             | 91            | द्विजिह्न | २७२          | 128        |
| दोला { १८६ परे हुत { १०० ६८ हिपा १०८ २७ हिपा १०८ १७ हिपा १०८ १० हिपा १०८ १०८ १०८ १०८ १०८ १०८ १०८ १०८ १०८ १०८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | हेवत र्          | -      |            |                 | 115             | 18            | द्वितीया  | 120          | ч          |
| दोक्ज                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3                | •      |            | हुणी            | ₹९₹             | 9             | -         | 199          | <b>३</b> ४ |
| दोषण १५६ प हुत                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | दोका 🖁           |        |            | (               | 8 •             | 88            | _         | 306          | २७         |
| वोषा २९०   ज्ञम ६६ प हिरेफ ११६ २९ विषेक्षण १६४ ४६ हमामय १५६ १२५ हिप्प १७७ ११ हिप्प १७७ ११ हिप्प १७७ १९ हमासय १५६ १२५ हमास्य १५६ १५६ हमास्य १६६ हमास्य १६ | •                | •      |            | द्वुत }         |                 | •             |           | 308          |            |
| दोषेकहरा १६४ ४६ हिमानम १५६ १२५ हिए १७४ ११ हिप १७४ १० हिप १०० १०० हिप १०० १० हिप १०० १०० हिप १०० १० हिप १०० १०० हिप १०० १०० हिप १०० १०० १०० हिप १०० हि |                  |        |            | •               |                 | 400           |           |              |            |
| दोस १४६ ८० हुमोरपक ७९ ६० द्विष्ठ १०४ १० दोस्य ४० १७ हुमोरपक ७९ ६० द्विष्ठ्वती १२४ ११ हृदिण ४ १० द्विष्ठ्वती १२४ ११ हृदिण ४ १० द्विष्ठ्वती ५१ ११ १० होण ११६ १८ द्विष्ठ्वती ५१ १० होण ११६ १८ द्विष्ठ्वती ५१ १० होण ११६ १० द्विष्ठ्वती ५१ १० ११ हेषण १७४ १० होणहास ११० ७२ द्विष्ठ्व १०६ १८ होणहास ११० ७२ द्विष्ठ्व १८६ १८६ १८६ होणहास ११० ७२ द्विष्ठ्व १८६ १८६ १८६ १८६ १८६ १८६ १८६ १८६ १८६ १८६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |        |            | द्रम            | -               |               |           | •            | •          |
| दोहद                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  | •      |            | द्धमामय         | ૧ પર            | 124           | - "       |              |            |
| दोहदवती १२४ २१ द्विण ४ १० द्विण ४६ ८ द्विण ४६ ६ द्विण ४६ ६ द्विण ४६ द्विण १०९ १९ द्विण १०९ १९ द्विण १०९ १९ द्विण १०९ १९ द्विण १०९ १०९ द्विण १०८ १०० द्विण १०० १०० १०० द्विण १०० १०० द्विण १०० १०० द्विण १०० १०० द्विण १०० १०० १०० १०० १०० १०० १०० १०० १०० १०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | •                |        |            | <b>हुमो</b> खक  | 98              | €0            |           | •            |            |
| हाः (स्) १२ २ होएण १६६ ८८ होपवती ५१ ३० होण १६६ १८ होपवती ५१ १० १ होण १६६ १८ होपवती ५१ १० १ होण १६६ १० होणकाक ११४ ११ हेएण १७४ १० होणकाक ११४ १० होण १७४ १० होण १६६ १८ १८ १८ होण १६६ १८ १८ १८ १८ १८ १८ १८ १८ १८ १८ १८ १८ १८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | _                |        |            |                 | २१२             | ८५            |           |              |            |
| चिति                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |        |            | द्रहिण          | 8               | 1.0           |           |              |            |
| चात                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | धः।स्र           |        |            | होता ∫          | २१३             | i             |           |              |            |
| सुमणि १६ ६० द्रोणकाक ११४ छ छ छ छ छ छ १६ छ १५ छ छ १६ छ १६ छ १६ छ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | धति 🖁            | 18     |            | HIM (           | २६२             | 86            | •         |              |            |
| होत २१५ ४५ होणहुरधा २१० ७२ हैं घ १७६ १८ छत्त २२५ ४५ होणी १८८ ९५ हैं प १८३ ५३ छत्तकारक २२५ ४४ होणी १८८ ९५ हें मातुर ७ ४० छत्तकात २२५ ४५ होहिंचतन २४ ४ ह्रधष्ट २१४ ९७ छो १२ १ होणिक १९० १० घर २९८ १० छोत १० ३० ह्रह्ह ११८ ३८ घर २९८ १० ह्रह्म २०६ ५१ ह्रातिम १६८ ४५ घन २१३ ९० ह्रह्म १९४ ११ ह्रयातिम १६८ ४५ घन २१३ ९० ह्रह्म १९४ १११ ह्रयातिम १६८ ४५ घन २१३ ९० ह्रह्म १९४ १११ ह्रयातिम १६८ ४५ घन २१३ ९०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ज र्             | 11     |            | द्रोणकाक        | 118             | 53            |           |              | -          |
| ह्मंत २२५ ४५ द्वीण दुग्धा २१० ७२ द्वी १८६ ५३ छ्वा १८६ ५३ छ्वा १८६ ५३ द्वीण १८६ ५३ द्वीण १८६ ५५ द्वीण १८६ ५५ द्वीण १८६ ५५ द्वीण १८६ ५५ द्वीण १८६ १८६ १८६ १८६ १८६ १८६ १८६ १८६ १८६ १८६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | शासन             |        | i          | द्गोणक्षीरा     | 530             | 90            |           |              |            |
| चतकारक २२५ ४४ द्रोणी { 26 ११ है मातुर ७ ४० च्रोतकृत २२५ ४४ द्रोहिवितन २४ ४ द्रेषट २१४ ९७ च्रोतकृत ११० १० च्रोतकृत ११० १० च्रोहिवितन २४ ४ द्रेषट २१४ ९७ च्रोत १७ ३४ द्रेष्ट ११८ ३८ घ्रा २९८ १७ व्राप्त २०६ ५१ द्रेष्ट ११८ ११८ घ्रा २०६ ११ द्रेष्ट प्राप्त १६८ ११ व्राप्त १६८ ११ द्रेष्ट व्राप्तिम १६८ ४५ घ्रा २१३ ९० द्रव ११४ ११४ द्रादवााकृत १४४ ८४ घ्रानंष ९ ५६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ela.             |        |            | द्रोणदुग्धा     | 210             | છ₹            |           |              |            |
| धो                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |        | •          |                 | ४७              |               |           | 163          |            |
| धो                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | यूतकारक<br>रातकत |        |            |                 | 46              | ९५            | द्वेमातुर |              |            |
| धोत १७ १४ हुन्द्व ११८ १८ धर २९८ १७<br>द्रम्य २०६ ५१<br>द्रम्य १९६ ११ ह्यातिग १६८ ४५ धन २११ ५७<br>द्रव १९४ १११ द्वादवाङ्गुळ १४४ ८४ भ्रनंजय , ९ ५६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |        |            | द्रोहचितन       | २४              | 8             | द्रवष्ट   |              | <b>९७</b>  |
| द्रांत १७ ६४ हर्स २८२ २१२ धत्त् ८४ • द्रम्स १०६ ११ ह्रयातिम १६८ ४५ धन २१३ ९० द्रव १९४ १११ ह्रयातिम १६८ ४४ धनं ९ ५६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | था 1             | 18     | 1          | दौणिक           |                 | - 1           | CT TP     |              | 9 10       |
| द्रच २०६ ५१<br>इयातिग १६८ धर धन २१६ ९०<br>द्रव १९४ १११ द्रादशाङ्गुक १४४ ८४ भनंजय , ९ ५६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | चोत              | 30     | ₹8         | द्वन्द्वः {     |                 | 1             |           |              |            |
| वव र १९४ १११ द्वादशाङ्गुक १४४ ८४ भनजब ,९ ५६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | द्रस्            |        |            |                 |                 | 1             |           |              |            |
| Kidania .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | द्रव             | ł.     |            |                 |                 | 1             |           |              |            |
| म्पन्ता == का प्रावृत्तालम् वय प्रावृत्तालम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  | •      |            | _               |                 | 1             |           |              |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | त्यन्ता          |        | 40         | । प्राद्यात्मम् | 14              | ** ]          | नुगयु     | 4 4          |            |

| عن الله البراغير الد | A             | 7 7 7              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                     | * *         | ر دون              |                |                |
|----------------------|---------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|--------------------|----------------|----------------|
| क्षस्तुः,            | यूचे          | TENT               | <b>स्था</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | વહ                  | 1414        | i giant            | 震構             | <b>第</b> 冗号 20 |
| धनद्शी               | 9.4           | 136                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ગ્રૄ                | 172         | पुन                | * # T          | r >            |
| धनाबिक               | 17            | # <del>7</del> 2 ; | पानभा [                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ₹ 9 %               |             |                    | 43             | ą »            |
| पविन्                | ***           |                    | (                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>\$15</b>         | 4           |                    | 141            | 44             |
| र्धानदा              | 14            | **                 | धाः {                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 348                 | <b>\$4</b>  | मुख्या             | 7 * 4          | € 4            |
| पनुपर                | 144           | 19                 | धानुपुन्धिका                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 9.8                 | \$49        | भुग                | 3+4            | <b>\$</b> 74   |
| बन्-पट               | эξ            | 2 4                | MIT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | *                   | 1.          | 44                 | 3.47           | * +            |
| धमुध्यम्             | 144           | 88                 | ঘ,শ্বা                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 443                 | \$ 19.19    | -                  | 444            | ***            |
| ખતુમ્                | 148           | 43                 | प्राना                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 200                 | (1)         | प्राप्तिक          | કેપ પ          | 1+3            |
| भ्रम्भ               | 444           | <b>1</b> .         | धानुरह                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 758                 | 4.5         | ध्रीनार            | A 4.74         | 14.            |
|                      | 44            | **                 | <b>पाय</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4.4                 | 3.1         | •                  | 4 \$ \$        | ***            |
| पन्धर्द <u>्</u>     | 148           | 63                 | चान्यग्यम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ₹ • ■               | 4.4         | ्रिस्सङ्ग<br>क्षर  |                | •              |
| भन्यवास              | 4.0           | 9.1                | धा-पाक                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ₹ # \$              | <b>4</b> 7  | ् प्रविधि          | £ \$           | 4              |
| 4633                 | 144           | **                 | 121+474排                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Pga Mg<br>Dan       | \$ <b>7</b> | Full Co            | 老蜂             | 3.4            |
| पसन                  | 1 = 4         | 153                | भागन्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ₹ ≥ \$              | 等等          | भूग शर             | * 4 4          | # 4            |
| นสโส                 | 11.4          |                    | भाग-भव                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>₹</b>            | <b>4</b> 3  | 4 4 2              | 333            | 4 5            |
| 'यानगी               | •             | <b>44</b>          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | **                  | * 2 *       | , E <sup>4</sup> ₹ | 4.4            | 14             |
| 1444498<br>143444918 | 9.0<br>160    | 克莱加                | चार्चा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1 4 2               | **          | भूतेर              | 4              | \$ *           |
| 4.55~ 5.05           | 183           | 4.0                | 1211-71                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3 4 6               | 4.5         | . 9                | <b>*%</b>      | 4 \$           |
| धर्माल               |               | 3                  | प्राप्त<br>प्राप्ताम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | \$ < <del>1</del>   | 4.          | 15                 | 3. 第 45        | ₹ ¥            |
|                      | 28,18         | *                  | भागम्<br>भागमंत्रा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3.3                 | 2.2         |                    | 434            | <i>¥</i>       |
| 441                  | 44            | *                  | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                     |             | ५ व द              | લેક મન         | \$ 4           |
| किर्माक              | *5 *4         | #                  | No start                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 774                 | 传统          | t t                | 1 <b>%</b> #   | 54             |
| . (                  | * 4           | * ¥                | - अविकास<br>ज                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2 % ·               | 41          | , ₹\$ <b>₹</b>     | 8 &            | ξ k            |
| પત્તે કુ             | ₹ 4           | *                  | i a in                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 9 6 4               | * \$ %      | 4 (1)              | 4.6.5          | ₩ ₽            |
| ٤                    | ₹ ७ ¥्        | 114                | 1-47 B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 有見管                 | \$ K        | ¢ €                | 装藏水            | 类性             |
| પર્નાવા              | **            | 44                 | 1,02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 7 % <b>4</b><br>3 ~ | ₹ #<br>**   | A Meterial         | 專屬法            | 4 *            |
| HALLETAG             | \$ 4 *        | <b>ች</b> ፈ.        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                     |             | 12 a               | 845            | ط ي            |
| म् ६ ५ मान           | 44€           | 3.6                | 1-421                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 黄芹                  | 1           | Harris &           | 某集集            | 11.            |
|                      |               |                    | England                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 专业性                 | \$ 74.3     | - A                | <b>**</b>      | \$ "           |
| प्राथम है            | ¥.            | 43                 | N.E                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 教献                  | 1,          | 中益解析               | * * 4          | 卷光             |
|                      | 444           | 7.1                | ~ X &                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | £ 195               | •           | を受験                | 1+*            | 8 *            |
|                      |               |                    | is sectional.  Sale E  The The E  The The E  The | 148                 | *           | 4, 4,              | * 2 *          | # \$           |
| ra<br>Grant          | * * *         | ¥ *                | A \$1.45                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 茅牟米                 | * 4         | *67                | £ #            | ž              |
| k-A !                | 28*           | 表面                 | to de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 128                 | F 4 W       | <b>以</b> / #       | \$ 4 m         | * *            |
| ***                  |               | <b>7</b> , ≈ % _1  | चर ∤ू                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 7, 10               | ×           | 41 44              | 3 % 6          | <b>*</b> +     |
| 明护发                  |               | # £                | 新 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | N 4                 | 144         | 英信子等數              | * <u>\$.</u> # | * •            |
|                      |               | 養血                 | <b>~</b> 4 <b>4</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | א עי ג              |             | 粮卡姆                |                | <b>*</b> ~     |
| <b>4.15</b>          | \$ <b>6 B</b> | £\$                | 44. J. + 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | \$ # \$             | er.         | #\$ C              | ~ * <b>%</b>   | 1 # 18         |
|                      |               |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                     |             |                    |                |                |

| <del>700000</del> |              | 30000            | 000000             | 0000        |               | ~~~~~          | ~~~             | <del>~~~</del> |
|-------------------|--------------|------------------|--------------------|-------------|---------------|----------------|-----------------|----------------|
| द्याढदुः          | वृष्ठे       | पकोके            | षाढदः              | पृष्ठे      | <b>ब</b> कोके | वाब्द:         | પૃ <b>ષ્</b> ઠે | बलोके          |
| (                 | 18           | २०               | नट {               | 104         | 244           | नर             | 118             | 1              |
| Mer               | ₹७           | ٥                | 4. S               | ३०२         | 22            | नरक            | 9.0             | 1              |
| भ्रव              | 488          | u-₹              | नदप्राय            | ५६          | <b>S</b>      | नरकान्तक       | 18              | * *            |
| J                 | 444          | 211              | नदसंहति            | 306         | 146           | नरवाहन         | 13              | ५९             |
| भ्रवा {           | ९३           | 114              | नड्या              | 106         | 146           | नर्तक          | 24              | 11             |
| 3 J               | 163          | રપ               | नडुत्              | ৸ঀ          | 9             | नतंकी          | 1 મુખ           | - 4            |
| ध्वज              | 198          | 98               | नडक                | ५ ह         | 4             | नतंन           | 38              | 30             |
| ध्वजिनी           | 140          | 96               | न<br><b>नत</b>     | २३८         | 99            | नमैदा          | પર              | इ२             |
| ध्वनि             | 2.2          | २२               | नतनासिक            | 130         | 84            |                | •               | . 33           |
| ध्वनित            | २४३          | ૧૪               | नदी                | 43          | * 9           | नर्भन्         | 89<br>19        | 93             |
| <b>ध्वस्त</b>     | 284          | 108              | नदीमातृक           | цъ          | 12            | नळकूबर<br>नळद  | 900             | 148            |
| (                 | 118          | ₹٥               | नदीसर्ज            | <b>७</b> ₹  | 84            | नकमीन          | 86              | 16             |
| ध्वांक्ष {        | 269          | 236              | नधी                | <b>₹₹</b> ₹ | 2.7           |                |                 | 39             |
| ध्वान             | 22           | * ?              | ननान्द्र न्द्)     | 3 2 8       | 39            | निकन           | ય રૂ            |                |
| ध्वान्त           | ४३           | 3                | (                  | ₹60         | ₹80           | निलनी          | ५३              | <b>३</b> ९     |
| ediaci            |              | •                | ननु }              | 291         | 18            | नली            | 30              | 129            |
|                   | ন.           |                  | नन्दक              | 4           | <b>R</b> o    | नरव            | 380             | 16             |
| ન                 | 388          | 11               | नन्द् <b>न</b>     | 9           | 86            | नव             | २३९<br>५३       | 88             |
| मकुछेष्टा         | ९ 💐          | 114              | 1                  | 9           |               | नवद्छ          |                 |                |
| नक्तक             | 141          | 114              | नन्दिक             | _           | 88            | नवनीत          | २०६             | ५२             |
| नक्तम्            | ₹९0          | Ą                | नन्दिकेषवर्        | 9           | ४३            | नवम।छिका       | <b>4</b>        | ७२             |
| नक्तमाळ           | <b>ଓ</b> ଣ୍ଟ | 98               | नन्दिवृक्ष         | 9.0         | 128           | नवस्तिका       | २०९             | 91             |
| ্লক               | 88           | 21               | नन्धावत            | 41          | 10            | नवास्बर        | 140             | 115            |
| नक्षत्र           | 34<br>• 100  | <b>₹</b> 9       | नपुंसक             | 186         | <b>१</b> ९    | नवीन           | २३९             | •3             |
| नक्षत्रमास्रा     | 188          | 9•€              | नप्त्री            | 124         | ₹ ९           | नवोद्धत        | २०६             | 43             |
| नक्षत्रेश         | 18           | 94               | (                  | 15          | 1             | नव्य           | २३९             | D-M            |
| नस्र }            | 3.9          | 120              | नमस् {             | 110         | 14            | नष्ट           | 168             | 335            |
| •                 | 388          | 88               | - (                | २८५         | २३१           | नष्टचेष्टता    | 88              | 22             |
| नसर               | 188          | 48               | नभसङ्गम            | 110         | 88            | नष्टामि        | 300             | <b>પ</b> ્રફ   |
| नग                | २५८          | 15               | नभस्य              | २ <b>१</b>  | 3 to          | नप्टेन्दुकळा   | 88              | 4              |
| नगरी<br>*         | ५९           | 3                | नभस्वत्<br>नमस्    | 293         | 16            | नस्तित         | २०८             | 41             |
| नगौकस्            | 110          | <b>3</b> 3       | नमसित              | २४५         | 101           | नस्योत         | 305             | 41             |
| मप्त              | २३१          | <b>\$</b> 9      | नमस्कारी           | 100         | 191           | नहि            | 233             | 11             |
| नप्ततृ            | 258          | ४२               | नमस्या<br>नमस्या   | 144         | રૂપ           | -116           | B               | •              |
| দয়িকা            | 141          | 4                | नमस्यित            | २४५         | 101           | नाक {          | 12              | - 1            |
| मट {              | 30           | 48               | नमुचिस् <b>द</b> न |             | શ્રફ          | 1              | २५ <b>६</b>     | २              |
| •                 | 719          | 9 <b>२</b><br>१० | नमु चिस्दुन        | ₹86         | 9             | नाकु           | 46              | \$8            |
| नटन               | 34           |                  | नय <b>न</b>        | 184         | વર્ષ          | नाकु <b>की</b> | 92              | 118            |
| मधी               | 96           | 139              | । प्रथम            | 107         | 24 .          | 413/41         | • •             | - •            |

| ~~~~                     | 22222          | 0000  | 20000              | 000000                 | 0000          | 000000                 | 2222       | 2222       |
|--------------------------|----------------|-------|--------------------|------------------------|---------------|------------------------|------------|------------|
| হাতব:                    | पृ <b>ग्ठे</b> | बलोके | <b>হা</b> ढदृः     | प्रच्ठे                | <b>घ</b> लोके | शब्दः                  | पृष्ठे     | वलोके      |
| _ (                      | 23             | 19    |                    | ( २५                   | પ્            | निर्मुक                | ४३         | ६          |
| निदाघ {                  | 6.9            | ३३    | नियम -             | 140                    | ३८            | निर्मोक                | 88         | <b>ς</b>   |
| निदा <b>न</b>            | २३             | 3.5   | C                  | 288                    | 88            | निर्याण                | 160        | ξ£         |
| निदिग्ध                  | 281            | 49    | नियामक             | 80                     | 35            | निर्यातन               | 200        | 119        |
| निदिग्धिका               | 64             | 98    | नियुत्त<br>चित्रक  | ३००                    | 58            | नियुंह                 | २८६        | २३६        |
| निदेश                    | 100            | २५    | नियुद्ध<br>जिल्लोक | 193                    | <b>\$</b> 08  | निवैषण                 | ₹ € છ      | ३०         |
| निद्रा                   | ४२             | 24    | नियो <b>ज्य</b>    | 220                    | 30            | निवंगंन                | २५३        | 3 3        |
| निद्राण                  | 737            | ३३    | निर्               | २८८                    | २५२           | निर्वेष्ठण             | ₹ •        | <b>9</b> 4 |
| _                        |                | 22    | निरन्तर            | ₹30                    | ६६            | निर्वाण {              | 24         | ६          |
| निद्राछ                  | २३१            |       | निरय               | 88                     | 3             |                        | २४३        | ९६         |
| निधन {                   | 194            | 334   | निरगंक             | 580                    | # ই           | निर्वात                | २४३        | 98         |
| •                        | २७०            | 122   | निरर्थंक           | 780                    | 63            | निर्वाद }              | <b>₹1</b>  | 13         |
| निधि                     | 33             | 99    | निरवग्रह           | २२८                    | 14            | निर्वाण                | <b>२६७</b> | 29<br>918  |
| निधुवन                   | 301            | ५७    | निरसन              | २५३                    | ३ १           | निर्वार्थ<br>निर्वार्थ | १९४<br>२२८ | 118        |
| निध्यान                  | २५३            | 31    |                    | ्र ३३                  | २०            |                        |            | -          |
| निनद                     | 3.8            | २२    | निरस्त 🚽           | 190                    | 46            | निर्वासन               | 198        | ११३        |
| निनाद                    | 33             | २२    |                    | ( २११                  | 80            | निर्देश्त              | 588        | 100        |
| निन्दा                   | 30             | 12    | निराकरिष्          | _                      | 30            | निर्देश                | 258        | ₹ <b>९</b> |
| निप                      | २०२            | ३२    | निराकृत            | २३३                    | 80            | ।गद्श                  | २५१<br>२८२ | २१४        |
| निपठ                     | <b>२</b> ५३    | २९    | निराकृति -         | 900                    | 48            | निर्वेथन               | ४२         | ,,,        |
| निपाठ                    | २५३            | २९    | निरामय             | <b>ૄ ર</b> ષ્ફ<br>1રેષ | થું વુ<br>વુ  | निर्द्वार              | २५०        | ? ७        |
| निपातन                   | २५३            | २७    | निरीधा             | 136                    | 3 R           | निर्हारिन्             | <b>२</b> ६ | 11         |
| निपान                    | 40.            | 24    | निऋति              | 84                     | 3             | निर्दाद                | <b>₹</b> ₹ | २३         |
| निपुण                    | 224            | 8     | निर्गुण्डी         | ∫ ८२                   | ६८            | निकय                   | પુરુ       | ų          |
| निबन्धन                  | 34             | 9     |                    | <b>८</b> ८२            | 90            | निवह                   | 116        | 39         |
| निबहैण                   | 198            | 932   | निर्मन्थन          | 188                    | 112           | निवात                  | २१६        | 68         |
| निभ                      | २३३            | ३४    | निर्घोष            | ३३                     | २३            | निवाप                  | 148        | 2.1        |
| निभृत                    | 280            | રૂપ   | निर्जर             | રૂ                     | w             | (                      | 140        | 112        |
| निमय                     | 231            | 60    | निर्जितेन्द्रि     | यग्राम १६८             | 88            | निवीत {                | 300        | 40         |
| (गमन<br>निमित्त          | २ <b>६</b> ५   | 90    | निर्झर             | ₹8                     | 4             | निवृ <b>त</b>          | २४१        | 66         |
| निमेष                    | 18             | 11    | निर्णय             | २५                     | 3             | निवेश                  | 108        | 2.5        |
| निस्न                    | 86             | 14    | निर्णिक्त          | २३६                    | ५३            | निशा                   | 36         | ક          |
| ति∓न <b>गा</b>           | 41             | ३०    | निर्णेजक           | 215                    | 10            | निशास्त                | ५९         | ч          |
| निस्य                    | ઢ૰             | वर    | निर्देश            | 100                    | રપ            | निशापित                | 1.8        | 18         |
| ।नरम<br>निस् <b>व</b> तर | 90             | 24    | निवन्ध             | २८६                    | २१६           | निशायया                | २०३        | 81         |
| नियति                    | २३             | ₹4    | निभर               | 1 0                    | y o           | निशित                  | ₹8₹        | 9,9        |
| नियन्त <u>ु</u>          | 168            | પુર   | निमेंद             | १७९                    | <b>2</b> 4    | निक्ती <b>थ</b>        | 16         | . 4        |
|                          | ·              |       |                    |                        |               |                        |            |            |

| 4年第            | ्राच्ये      | 不可能        | शहरूर             |     | 70          | 1737             | all ext                   | 213        | ध्योदे      |
|----------------|--------------|------------|-------------------|-----|-------------|------------------|---------------------------|------------|-------------|
| निक्रीयना      | 14           | 3          | . शिन् <b>र्</b>  |     | ने च 🕽      | <b>₹</b> €       | Pirme                     | 2143       | 314         |
| निध्य          | * *          | 3          | - हिन्दान         |     | 234         | 13               | ATT IT                    | 3 #        | <u> </u>    |
| ন্যিকা (দি     | 1 <b>%</b> * | 16         | िम्बद्धि          |     | 123         | 323              | -I                        | * & *      | 334         |
| र्बय#          | 32+          | *4         | বিভিন্ন           |     | 180         | 43               | નું હૈય<br>સું હૈય        | <b>4</b> × | 3.3         |
| া-খটিনু<br>-   | 164          | 43         | नियाद             |     | 2 * 5       | A 15             | नुषा<br>सं                | 241        | ٠.          |
| *              |              |            | निक्यन            |     | * 1         | 4.4              | 4                         | + #1       | 专业          |
| निषदा          | 48           | 3          | विध्यान           |     | 13          | <b># 2</b>       | न् १४                     | 355        | <b>*</b> &  |
| निषद्भ         | 3 %          | 9          | विद्वनन           |     | 194         | 114              | 4.4                       | રુ ⊪ ય     | * 15        |
| विषय व         | 4.8          | ą.         | निद्राका          |     | * 4         | * *              | 41                        | <b>*</b> * | 五字          |
| निधान 🖇        | r 💐          | 1          | निद्धिय           |     | 120         | 375              | नुसन्                     | ***        | ने २५       |
| (              | 44.          | * *        | िद्धांथ           |     | * * *       | 16               |                           | है ३६%     | 1.1         |
| न्यादिन्       | 763          | 14.14      |                   | £   | * *         | 1.0              | 4.15                      | \$ 4%      | \$ 6 \$     |
| (न रूपन        | 134          | 112        | िद्ध म            | ŧ   | 368         | <del>\</del> = = | 1                         | 333        | 3           |
| First to       | 4.44         | 3.2        | 41年17月            | •   | * * *       | 2.3              | 74                        | 3 E<br>E+E | \$ b        |
| facture        | 112          | 41         | नीष               | £   | <b>4</b> 44 | 7 🐧              | 74<br>34 may 77 f         | 1-1        | £ £         |
| किन्द्रास्ति १ | 111          | 4.4        |                   | ξ   | 4 \$ 4      | # %              | ्र्यस्य स्<br>- हरकदस्य इ | 2 + 3      | **          |
| theight.       | 4 4          | 1          | , जावेग्र         |     | 49.5        | u #              | પ્રાથમ<br>પ્રાથમ          | 3.4%       | 1 1         |
| -              |              | ,          | <b>स्ट्रे</b> दें |     | 114         | <b>\$</b> *      |                           | + 2 4      | * 4         |
| 'सम्बुद्ध      | 4 4          | 145        | 人名法里              |     | 1 当 :       | ž 4              | ्रतंत्र                   | •          |             |
| बिक्ट्रह       | 44           | 李晨         | Ls en             |     | <b>ξ</b> †  | 3 *              | 1.4                       | 3 + 2      | e #         |
| 好學不            | 185 vag 40   | * *        | =, Σ              |     | * 4         | <b>a</b> ¥       | · ·                       | 美麗樓        | * 4         |
| Ingi }         | # 🚜          | \$ 16      | 48                |     | ¥ 4         |                  | ~ž <b>š</b>               | £ 344      | <b>*</b> \$ |
| *              | * 4 *        | 4.2        |                   |     |             | #                | TO BE                     | 7 RA1      | 3 4 4       |
| ३कद्वे 💐       | 4 = 4        | <b>♦</b> ∯ | 42; <b>4%</b>     | ad. | 5 <b>\$</b> | 1.4              | est in                    | 1 4 5      | * ₹         |
| 机袋 黃母          | <b>8</b> 5 ¥ | 4.1        | 可可可用              | 3   | 111         | £ 4              | * 47                      | 有争为        | ž e         |
| lact }         | 1,1          | 15         | 414 <b>5</b> 3    | Ļ   | \$ 3 E      | 44<br>12         | अंद्रभद्व                 | 1 . 4      | 為大          |
| (              | 4 4 4        | 4.5        | 4 A4 MIN          |     | ₹ %         | F 7.             |                           | e * #      | 1 ~         |

| ~~~~                  | $\sim\sim\sim$     | ~~~~        | ~~~~            | $\sim\sim\sim$ | $\sim\sim\sim$ | <u>~~~~</u> | ~~~~           | <u>~~~~~</u> |
|-----------------------|--------------------|-------------|-----------------|----------------|----------------|-------------|----------------|--------------|
| शब्दः                 | पृष्ठे             | इलोके       | शब्दः           | पृष्ठे         | वलोके          | शब्दः       | <b>પૃ</b> ષ્ઠે | क्लोके       |
| नैविकक                | 108                |             | पक्षिणी         | 10             | પુ             | पहिवा       | 799            | २१           |
| नैसिंशिक              | 944                | 90          | पक्षमन्         | 700            | 120            | 1           | 238            | 66           |
| नो                    | <b>२</b> ९१        | 11          | (               | ₹₹             | २३             | पुण {       | 258            | 35           |
| नौ                    | 80                 | 10          | पञ्च {          | 84             | ٩,             | 4-1         | 185            | 84           |
| नौकाद <b>ण्ड</b>      | 80                 | গৃহ         | पङ्केरह         | ષક્            | 80             | 1           | ् २१५          | 84           |
| नौतार्य               | 8 द                | 10          | (               | ६ ६            | ¥              | पणव         | ३५             | 6            |
|                       |                    | l l         | , (             | २६५            | ७२             | पणायित      | २४६            | 1 • 5        |
| न्यक्ष                | २८४<br><b>६</b> ७२ | २२४<br>३१   | पङ्ग            | 121            | 88             | पणित        | २४६            | १०९          |
| न्यग्रोघ              | र्वे २६८           | વુપ         | पचंपचा          | 68             | 305            | पणितब्य     | 211            | 41           |
| न्यग्रोधी             | 69                 | 69          | पचा             | 385            | c              | वव्हा       | 126            | 15           |
| न्यच                  | २३८                | <b>60</b>   | पञ्चनन          | 119            | 1              | पण्डित      | 149            | ч            |
| न्यङ्क                | 111                | ₹ 0         | पद्धता          | 994            | 114            | पण्य        | 311            | 68           |
| े छ<br>न्य <b>स्त</b> | ₹81                | 46          | पञ्चदशी         | १९             |                | पण्यवीधिका  |                | 3            |
| स्या <b>द</b>         | २०७                | ५६          | पञ्चम           | ३३             | 1              | पण्या       | 303            | 140          |
| न्याय                 | 3 90               | 38          | पञ्चकक्षण       | ₹ 6            | ч              | पण्याजीव    | 211            | <b>७ €</b>   |
| म्याख्य               | 100                | 24          | पञ्चशर          | ч              | 24             | पतग         | 119            | 3.8          |
| न्यास                 | 211                | 63          | पञ्चशास्त्र     | 185            | 61             | (           | 115            | 3.5          |
| न्युह्य               | 236                | 30          | पञ्चाडुक        | **             | 41             | पतङ्ग {     | 246            | २०           |
| म्यु <b>ट</b> ज       | 134                | ६१          | पञ्चास्य        | 109            | 1              | पत्रङ्गिका  | 115            | २७           |
| न्यून                 | 201                | 120         | पक्षिका         | २९६            | te.            | पतत्        | 110            | 2.5          |
| •                     | प                  |             | पट              | 141            | 115            | पतस्त्र     | 120            | ३६           |
| पक्वण                 | 43                 | २०          | पटचर            | 141            | 114            | पतम्रिन्    | 330            | 2.2          |
|                       | ₹88                | 91          |                 | ₹ 3            | 18             | . (         | 140            | 129          |
| पक्व                  | रे २४६             | ९ ६         | पटळ {           | ₹0\$           | 200            | पतद्ग्रह {  | २९९            | 21           |
|                       | 130                | \$ 8        | परक्रप्रान्त    | 41             | 18             | पत्तयालु    | २३१            | ₹ 9          |
| पक्ष                  | 180                | 3.9         | पटवासक          | 140            | 123            | पताका       | 185            | 95           |
| •                     | २८३                | 20<br>119   | पटह             | 34             |                | पताकिन्     | 164            | <b>41</b>    |
|                       |                    |             | 450             | 148            | 306            | पति {       | 120            | <b>1</b> 4   |
| पक्षक                 | ( 10               | 18          |                 | 308            | <b>1</b> 44    |             | २२७            | 1.           |
| पक्षति                | 220                | 3.5         | पट्ड            | 220            | 19             | पतिंवरा     | 151            | •            |
| 14                    | र १६५              | ७२          | पदुवर्णी        | १००            | 23             | पतिवझी      | 155            | 13           |
| पश्चद्वार             | 41                 | 3.8         | 1               |                | 136            | पतिव्रता    | 15.            | 4            |
| पक्षमाग               | 160                | 80          | पटोळ<br>पटोळिका | 108            | 944            | पत्तन       | ५९             | 1            |
| पक्षमुक               | 110                | 24          | पदााळका         | ९४<br>२९८      | 116<br>{*      |             | 164            | 44           |
| पक्षान्त              | 18                 |             | पहिका           | *30            | **             | पत्ति }     | 166<br>284     | ۷٠<br>٧٦     |
| पश्चित्               | 110                | <b>\$</b> ? | पहिन्           | 94             | 83             | पत्तिसंहति  | 164            | 49           |
|                       | • •                | , ,         | 1               | - 4            |                | **********  |                | •            |

|                  |             |            |              |             |      | -              | <del></del> | -                 |
|------------------|-------------|------------|--------------|-------------|------|----------------|-------------|-------------------|
| <b>hiri</b> i    | दुर्छ       | 有些证        | शस्त्र:      | 455         | 5.14 | eirl:          | 103         | \$13.1%<br>\$1.1% |
| प्रवी            | 120         | 4          | (            | 4           | ₹4   | वस्यक्ष        | ₹ \$ ■      | 4.4               |
|                  | 50          | 3 4        | रहा ।        | 4 =         | 4,4  | यस्यास {       | 132         | 1 2 2             |
|                  | 11+         | 4.4        | - (          | 1+4         | 245  | नरामान ह       | £+ £        | 334               |
| पध्य             | 142         | 40         | griet        | 4.0         | ₹4   | पराम 🕻         | <b>₹</b> *  | 1.0               |
| ļ                | 324         | 116        | <b>२घा</b> द | 1+1         | 133  |                | 312         | * 1               |
| वयसञ्            | <b>३३</b> ३ | 2.7        | THURST       | 4           | **   | नगाम् सुन      | 有美麗         | 1.1               |
| द्रव्यक्षाद्रस   | 1 1 4 4     | 1 - 5      | विद्यम्      | 105         | 4.4  | वसमित्र        | 47.         | 1 4               |
| वधस्य            | 11=         | <b>Q</b> B | पश्चिता      | 44          | 4%   | भाश्य          | 2.14        | 7.7               |
| प्रयोग           | 24%         | 3 4 8      | वृद्ध        | t+3         | 4.7  | इस दब          | 144         | 333               |
|                  | ( 144       | 189        | -            | 44.2        | 3 15 | प्राधित        | 134         | 314               |
| युक्ताङ्क        | £ 49 =      | 115        | act          | •           |      | Witness A      | 245         | 15                |
| <b>५८</b> ०हुं।ड | \$48        | 384        | प्रश्        | 4.          | * *  | इंद्रोन्स      | 4 8 4       | † <b>•</b>        |
| ۶                | ( 111       | 1 %        | प्रमाधित     | 486         | 1+5  | प्रसम्ब<br>-   | 150         | * ? *             |
| <b>ब्रा</b> य-ह  | 11.         | 2.3        | र्शन ४       | * - 4       | 2+5  | च र चाम        | 711         | **                |
| 343.743          | 11.         | 4.         | শ্বস্থ       | 多维力         | 164  | #\$5,E         | 111         | * *               |
|                  | F 484       | 1=1        | Werest.      | 41          | 4    | •              |             |                   |
| quant.           | \$ **       | 物量         | 中国行动。4万      | *           | 1,1  | dien           | 4 # 4       | • <               |
| 4 24.74          | £ 140       | * * *      | (            | <b>%</b> *  | *    | 418184         | \$4.6       | 111               |
| ৰ নিৰ্দ্ৰ        | 3 4 5       | 5.0        | 1911         | 3 = 4       | * 1  | ·(14)          | \$ e rg     | * * *             |
| 4148             | 44          | 13         | 1            |             | 有其有  | 有利 电压电流发光      | # 4 5       | 4 5               |
| ig to g t        | 4%          | 46         | -41          | <b>克力</b> 療 | 34.3 | 41848          | 2.4.4       | 7 % 4             |
|                  |             |            | Pat all      | マ金集         | 148  | ह हर्मा है     | 124         | \$ <b>%</b> +     |
| पर्              | \$ + *      | •1         | Í            | ¥ <b>%</b>  | *    | = 11 Chaf      | 養性病         | 1.5               |
| ₩.               | 普勒特         | 4.1        | 45           | 3 + E       | 2.3  | s strat        | * 4.5       | * *               |
| 年号诗              | \$44        | 8.4        |              | 205         | 34.4 |                |             |                   |
| <b>有类似</b>       | <b>%</b> +  | 意志         | →炭→(等        | ***         | * -  | 7,14 214       | を発言         | ÿ +               |
| यस्य             | \$ 4 %      | 44         | युव १८८%     | ***         | **   | 2. T. A. A. E. | * 8         | * *               |

| शब्द:                    | पृष्ठे            | पकोके                 | वाब्दः     | <b>१</b> ण्डे       | पलोके        | द्यास्य:      | पृष्ठे      | <b>प</b> को के |
|--------------------------|-------------------|-----------------------|------------|---------------------|--------------|---------------|-------------|----------------|
| परिणाय                   | २२५               | 84                    | परिसर्प    | २५१                 | ₹0           | (             | 144         | 30             |
| परिणा <b>द</b><br>परिणाह | 141               | 118                   |            |                     |              | पर्यय 🖁       | २५४         | 11             |
|                          |                   |                       | परिसर्या   | <b>₹</b> ५ <b>१</b> | 73           | पर्यवस्था     | 241         | 31             |
| परितस्                   | 568               | 12<br>'4              | परिस्कृत्व | 440                 | 16           | पर्याप्त      | ₹019        | 49             |
| परित्राण                 | 580               |                       | परिस्तोम   | 101                 | 8.5          |               | ·           |                |
| परिदान                   | 211               | 40                    | परिस्यन्द  | 140                 | 170          | पर्याप्त      | 580         | 4              |
| परिदेवन                  | 33                | 9 4                   | परिस्नत्   | २२४                 | 39           | पर्याय }      | 144         | ą.             |
| परिधान                   | 343               | 110                   | परिस्नता   | ₹38                 | 8•           | n 1           | 805         | 184<br>3       |
| परिधि {                  | 3 0               | ३२                    | परीक्षक    | 220                 | <sub>9</sub> | पयुदञ्चन      | 198         |                |
|                          | २६८               | २ ह्                  | परीभाव     | ३९                  | <b>२२</b>    | पर्येषणा      | 114         | \$ 5           |
| परिधिस्थ                 | 164               | ६ २                   | परीवर्त    | 211                 | 60           | पर्वत         | 4.5         | •              |
| परिपण                    | 231               | 60                    | परीवाद     | ₹•                  | 13           | पवन् {        | 1-4         | 142            |
| परिपक्त्थिन्             | 308               | 1 2                   | 1          |                     | •            | , (           | 200         | 353            |
| परिपाटी                  | 255               | ३७                    | परीवाप     | २७१                 | 123          | पर्वन् (पर्वस | धि) १९      | •              |
| परिपूर्णता               | 140               | 130                   | परीवार     | ₹७७                 | 184          | पशुंका        | 18•         | ६९             |
| परिपेळव                  | 36                | 181                   | परीवाह     | 8₫                  | 90           | पक {          | 212         | 6              |
| _                        |                   |                       | परोष्टि    | 144                 | 33           | •             | 263         | २०२            |
| परिवर्ह                  | २४ <b>६</b>       | २३८                   | परीसार     | <b>२५</b> १         | <b>₹</b> 1   | पळगण्ड        | 216         | 8              |
| परिष्ठव<br>परिभव         | २३९<br><b>३</b> ९ | છ પ્ય                 | परीद्वास   | 81                  | <b>\$</b> ₹  | पर्छकपा       | 68          | 96             |
|                          |                   | 22                    | परुत्      | 793                 | ₹0           | पळळ           | 130         | 43             |
| परिभाषण                  | ३०                | 3.8                   | परुष       | <b>\$ ?</b>         | 19           | पढाब्द्       | 903         | 380            |
| परिभूत                   | २४५               | ₿0₽                   | परुस्      | 9.4                 | 183          | पळाळ          | ₹0•         | ₹?             |
| परिमङ {                  | २६                | 10                    | परेत       | 194                 | 210          | (             | 46          | 3.8            |
| •                        | २४९               | 3.8                   | परेतराज    | 3                   | <b>41</b>    | पकाश 🐇        |             | २९             |
| परिश्रम                  | २५३               | ₹ 0                   | परेद्यवि   | २९३                 | <b>₹</b> \$  |               | 3 • 8       | 148            |
| परिवर्जन                 | 168               | 118                   | परेष्ट्रका | ₹09                 | 9.           | पछाशिन्       | 4 6         | ų              |
| परिवादिनी                | <b>3</b> 8        | ą                     | परैधित     |                     |              | पल्किती       | 144         | 18             |
| परिवापित                 | 281               | 64                    |            | २२०                 | 9 &          | पकित          | 133         | 83             |
| परिवित्ति                | 303               | <b>પ</b> ્ર           | परोष्णी    | 14                  | ₹₹           | प्रवयङ्क      | 140         | 116            |
| परिवृद                   | 239               | 11                    | पर्कटी     | ७२                  | ₹ ?          | परकव          | 46          | 38             |
| परिवेत्तृ                | 3 . 3             | <b>પ</b> ્ર <b>દ્</b> | पर्जनी     | 68                  | 103          | पद्चल         | 40          | 36             |
| परिवेष                   | 19                | ३२                    | पजैन्य     | 805                 | 184          | पव            | १५२         | 28             |
| (                        | ७२                | ξo                    |            | ( 44                | 2.8          | 44            | 10          | 48             |
| परिच्याघ {               | <b>■</b> 9        | 4.                    | पर्ण -     | <b>∤ •</b> 1        | २९           | पवन 🖁         | <b>२५</b> २ | २४             |
| परिमाज्                  | 3 8 0             | 85                    |            | ( २९९               | ₹ ₹          | पवनाशन        | 88          | 6              |
| परिषद्'                  | 353               | 14                    | पर्णवाला   | <b>₹</b> o          | 4            | पवसान         | 10          | <b>बृ</b> ष्   |
| परिष्कार                 | 184               | 101                   | वर्णास     | 64                  | <b>9</b>     | पवि           |             | ५०             |
| परि <b>य्कृ</b> त        | \$80              | 300                   | पर्यंङ्क   | 140                 | 116          | 419           | 1.4         | 149            |
| =                        | २५३               | ₹0                    | पयंटन      | ३ व्                |              | पवित्र        | 186         | 1/4            |
| परिष्वंग<br>परिसर        | 46                | 18                    | पर्यन्तभू  | 46                  | 18           | 1177          | 784         | भूष            |
| पारसर                    | 10                | 4.0                   | · 44.004   | •                   | •            |               | , •,•       |                |

| <del> </del>     | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | JU C 0 0 |                   | 70 77                    |                   | 7                  | <b>42.700</b> | <del>~~~</del>              |
|------------------|-----------------------------------------|----------|-------------------|--------------------------|-------------------|--------------------|---------------|-----------------------------|
| <b>घा</b> ढदः    | વૃષ્ઠે                                  | बलोके    | व्हारुषु:         | પૃશ્કે                   | वलोके             | शब्दा              | પ્રશે         | इलोक                        |
| पारी             | २९६                                     | 90       | पिचुक             | 18 W                     | 80                | पित्त              | 234           | 43                          |
| पारुष्य          | <b>Q</b> o                              | 18       | विष्यट            | 714                      | 104               | पित्र्य (तीर्य)    | 300           | 41                          |
| पार्थिव          | 309                                     | •        | पिच्छ {           | 114                      | 11                | विरसत्             | 230           | 28                          |
| पावैती           | •                                       | 29       | (1.0)             | Ros                      | ₹ o               | विधान              | 18            | 13                          |
| पार्वतीनन्दन     | G                                       | 88       | पिष्छा 🖁          | <b>७६</b><br>२ <b>१६</b> | <b>४७</b><br>९    | <b>पिनद्ध</b>      | 164           | 44                          |
| c                | 181                                     | 66       | पि <b>च्छिक</b>   | 308                      | <b>४</b> ६        | पिनाक {            | •             | 7,10                        |
| पादर्व {         | 244                                     | 83       |                   | <b>9 8</b>               | 88                |                    | 240           | 38                          |
| पाइवैभाग         | 1 0                                     | 80       | पिच्छिका 🖁        | 60                       | 82                | विनाकिन्           | •             | 22                          |
| पादर्वास्थि      | 180                                     | 88       | <b>पिक्ष</b>      | 198                      | 224               | पिपासा             | \$08          | ५५                          |
| पार्दिण          | 180                                     | 90       | (                 | 314                      | 108               | पिपीकिका           | २९व           | 8                           |
| पारिंगमाह        | 108                                     | 30       | पिआर {            | 301                      | 21                | विष्वल             | ६९            | ₹0                          |
| पाछघ             | 100                                     | 180      | पिञ्चक            | 193                      | ९९                | विष्वली            | 46            | 8.                          |
| पालङ्की          | 94                                      | 153      | पिट               | ₹01                      | ₹ ६               | <b>पिप्पकीमू</b> ळ | २१६           | 110                         |
| पाळावा           | ₹ ६                                     | 18       | पिटक {            | २२३                      | ३०                | विष्छ              | 151           | ४९                          |
|                  | 191                                     | 98       | 1450              | 322                      | પ્રક્             | पिछ                | 184           | ₹ 0                         |
| पाक्रि {         | 960                                     | 194      | पिठर {            | ₹0₹                      | 11                | विश <b>क्त</b>     | ₹७            | 14                          |
| पालिन्दी         | 9.1                                     | 106      | 1404 }            | 303                      | 166               | पिशाच              | Ŗ             | 31                          |
| पाछ्चा           | २९६                                     | ų        | (                 | 418                      | 96                | पिशित              | 120           | 4.8                         |
| पावक             | 9                                       | 40       | विवह              | 214                      | 808               | (                  | 148           | 158                         |
| पाश              | \$ 80                                   | 9.4      | Some .            | <b>२</b> ९६              | 96                | पिश्चन 🗧           | व्देप         | 80                          |
| पाचाक            | 450                                     | ४५       | विष्हक            | 148                      | 176               |                    | २७१           | 970<br>982                  |
| पाशिन्           | 10                                      | 8 8      | विण्डिका          | 148                      | 41                | विश्चना            | 96            | 96                          |
| पाज्यपत          | 44                                      | 41       | विण्डीतक          | 99                       | 4.5               | पिष्टक             | २०५           | _                           |
| पाशुपावय         | <b>9</b>                                | 3        | विण्याक }         | २५६<br>६०१               | લુ<br><b>શ્</b> વ | पिष्टपचन           | 205           | **                          |
| पादया            | <b>₹</b> ५५                             | 8 है     | विवरी             | 186                      | R w               | विष्टात            | 340           | 129                         |
| पाश्चात्य        | 280                                     | 61       |                   | 8                        | 14                | पीठ                | 140           | ₹ <b>₹</b> €<br><b>१</b> ०९ |
| पावाण            | ₹8                                      | 8        | पितामह            | 130                      | 33                | पी <b>ड</b> न      | 198           | <b>.</b>                    |
| पापाणदारण        | २२३                                     | § 8      | 5                 | 186                      | ₹ 9               | पीडा               | श्रुष<br>२६   | 18                          |
| पिक              | 112                                     | 19       | विन् {            | 124                      | 2.6               | पीत                |               | પર                          |
| पिङ्ग            | ₹७                                      | 18       | पितृदान           | <b>3 4</b> 8             | ₹1                | पीतदार (           | <b>99</b>     | ۳.<br>و ه                   |
| पिङ्गळ }         | 19<br>33                                | 23       | षितृपति {         | ٩.                       | 6.3               | पीतम् }            | 41            | 303                         |
| विङ्गका          | 13                                      | 14       |                   | 18                       | •                 |                    | wi            | २७                          |
| (                | 107                                     |          | पितृपितृ          | 150                      | 51                | पीतन 🕻             | 148           | 358                         |
| पिचण्ड {         | 299                                     | 16       | पितृषस्           | 16                       | Ą                 | t                  | 214           | 102                         |
| पिचिण्डिळ        | 120                                     | 88       | पितृवन            | 194                      | 116               | पीतसारक            | ७५            | ४३                          |
| पिचु             | 214                                     | 108      | वितृब्य           | 124                      | 4.2               | पीता               | ₹0₹           | 81                          |
| <b>पि</b> जुमन्द | 60                                      | 7.7      | पितृस <b>शि</b> भ | 224                      | 12                | पीताम्बर           | 8             | 19                          |
|                  |                                         |          |                   |                          |                   |                    |               |                             |

| *************************************** |             |            |               |         |            |                            |            |             |
|-----------------------------------------|-------------|------------|---------------|---------|------------|----------------------------|------------|-------------|
| med;                                    | 70          | र शेक      | Zieds.        | Soi     | धका के     | 出せ着と                       | द्भार      | रहा है      |
| र्षान                                   | 410         | 4.1        | বৃশিক্ষা      | 114     | 3.8        | 1451                       | *          | # #         |
| पानम्                                   | 113         | 4.1        | पुत्री        | 194     | 3.4        | दुर्गम                     | 345        | **          |
| पालेपी                                  | *16         | * 1        | 773           | 433     | **         | द्वारान                    | 144        | **          |
| ব্যবুখ                                  | 5 6         | 48         | पुन पुनम्     | 768     | 3          | पुरागकन                    | 365        | * *         |
| 44.24                                   | £ 1+4       | 15.4€      |               | ( 244   | 1.11       | Ribert                     |            | 9.1         |
| เรื่. ราช                               | <b>}</b> *1 | 7.6        | पुनस्         | 1 424   | 3.3        | -                          | 438        | # 1         |
| पंतर्                                   | £ 4 60      | 144        | पुत्रदेश      | 1+2     | 342        | द्रावस                     | 3 # 夏      | 74          |
| याकुषणी                                 | £ 44        | 48         | , बचेब        | 144     | **         | दुधे नर्राधन्              | 4 % 4      | <b>8</b> 1, |
| 41,734,44                               | 4 ***       | 318        |               |         |            | Zuler                      | 172        | **          |
| द  वस्                                  | क्रे क      | <b>1</b> 1 | इत्रद्        | \$ 7.4  | ₹ ₹        |                            |            | -           |
| 4tar                                    | 5 33 1      | 4.3        | Jan 1         | * * ·   | \$ 5       | Easter .                   | 4 44       | ~\$         |
| 4144                                    | ( 444       | 339        | <b>?</b> \$   | 44      |            | <b>पुंक्रिय</b>            | 2 %        | *           |
| पावरक्षमा                               | 416         | ¥1         |               | 章 复     | A #        | <b>透现市</b>                 | *5 *       | * =         |
| યું માર્ચી                              | 111         | 1+         | 7£ {          | 4.44    | 143        | T#144#1                    | *          | 4 #         |
| पूंध                                    | 212         |            | पुराधर ।      | 145     | # ₹        | ু'বর                       | 有去篇        | 4*          |
| ું જ્યાં<br>વાર્                        | ₹₹+         |            | भूगवस्य       | 4.5 %   |            | 4 1 7                      | ( )        | 1           |
| 32<br>24.4                              | * * * *     | 3.0        |               | 4.3     | 11         |                            |            |             |
|                                         |             | -          | 34+44         | •       | % <b>₹</b> | G#48 -                     |            | e 1         |
| 2 開 年                                   | 5. h K      | 4.8        |               | - *     |            | 3 '4"                      | ***        | 114         |
| 14.                                     | 143         | 15.0       | 1404          | 23.4    | 4          |                            | ***        | 144         |
| ¥ #                                     | 23%         | 当有         | 25.2          | 脊线 ★    | *          | 7441 K                     | 337        | **          |
| प्रक्रीद                                | **          | •          | ्रेडक्ट क     | 4 8 9   |            | 3 sa. (H)                  | 4.4        | **          |
| पूर ने सूच                              | 14g 8g      |            | 1. 计数字线性      | *       | 1.4        |                            |            | ह क         |
| 241                                     | 复业金         | 非權         |               | ,       |            | <b>"有效"</b>                | ***        | ** *        |
| .,                                      | £ 11        | *          | " <u>,</u> 13 | 866     | 9.18       | 3.4                        | * 1        | * #         |
| 408614                                  | 41          | * 1        | क्षेत्रम      | 1 1 2 4 | 46         | * <sub>2</sub> <b>4</b> \$ |            | 3 +         |
| •                                       | £ 1.0       | 1, 3       | سطه هام       | · k     | * *        | 2 . 10                     | 3.44       | 1.1         |
| ्रक्षर् <sub>दिस्</sub> रू              | 3 W         | 1%         | 41.47         |         | 有专         | · 全省 · 基                   | <b>t</b> » | • Þ         |
| HEE                                     | 5.9         | 3 K m      | 当15世中         | * % *   | **         | 10,47                      | * 4 1      | 5 = \$      |

| 20000             | 22222                                        | 20000            | 22222                    | 20000          |                   | 200000           | <u> </u>     | 2000           |
|-------------------|----------------------------------------------|------------------|--------------------------|----------------|-------------------|------------------|--------------|----------------|
| वाब्दः            | पृष्ठे                                       | वलोके            | शबदः                     | પ્રજ           | मको है            | शब्द:            | पृष्ठे       | बलोके          |
| प्ग               | \$ 100                                       | 989              | पृथक्                    | २८९            | *                 | पेलव             | 256          | 44             |
|                   | ( २५८                                        | 79               | पृथक्पर्णी               | 66             | ९२                | पेशक             | § 242        | १०५            |
| पुजा              | 144                                          | ३५               | HVITHADET                | ₹8             | 4.3               |                  | ( २१०        | 15             |
| पूजित             | 588                                          | ९८               | पृथगात्मता               | रे १६७         | ₹6                | पेशी             | 114          | 10             |
| पूज्य             | ्र २२६<br>२७४                                | 4<br><b>1</b> 40 | पृथाजन                   | <b>₹₹0</b>     | <b>१ १</b>        | पैठर             | 805          | ४५             |
|                   | 16 400<br>8 18 2                             | 84               | पृथग्विध                 | र् २६९<br>२४३  | 104               | पैतृष्वसेय       | 174          | <del>2</del> 4 |
| प्त               | 200                                          | 28               | <del></del>              |                | <b>९</b> ३        | पैतृष्वस्रीय     | 1 124        | <b>₹</b> 4     |
|                   | ( २१६                                        | ખુખ              | पृथिवी                   | 44             | 4                 | पैत्र (अहो       |              | 31             |
| पूतना             | ७९                                           | પ્યુવ            |                          | 203            | 20                |                  | (108         | 143            |
| पूतिक             | ७६                                           | 88               | पृथु                     | २०३            | 80<br>80_         | पोटगङ            | 1 204        | 153            |
| -2-               | 6 90                                         | ખુષ્ટ            |                          | 288            | 112               | पोटा             | 121          | १५             |
| पूतिकाष्ठ         | \$ 68                                        | 80               |                          | (116           | ₹ 6               |                  | £ 116        | 36             |
| पुतिगन्धि         | २६                                           | 13               | पृथुक                    | } २०५          | s 8.a             | पोत              | रिवर         | 49             |
| पूतिफळी           | 66                                           | 98               |                          | ( २५६          | 1                 | पोतवणिज          | 99           | 13             |
| पूप               | ३०५                                          | 86               | पृथुरोमन्                | 86             | 1 10              | पोतवाह           | 80           | 18             |
| पूर               | २९९                                          | २०               | पृथुक                    | २३७            | 40                | पोताधान          | 88           | - 0            |
| पूर्णी            | હ ફ                                          | 88               | . 3                      | ( 44           | - 8               | पोन्न<br>पोन्न   | ₹७८          | 160            |
| पूरित             | 288                                          | 96               | पृथ्वी                   | 4 208          | ₹७                |                  |              | <b>1</b> 00    |
| •                 |                                              |                  | पृथ्वीका                 | (२०३<br>९६     | 80<br><b>१</b> २५ | पोन्निन्<br>-१-० | 303          | <b>२</b> ९     |
| पुरुष             | 133                                          | 3                |                          | ४३             | 8                 | <b>वौन्नी</b>    | 124          |                |
| पूर्ण             | <b>₹</b> ₹ ₹ ₹ ₹ ₹ ₹ ₹ ₹ ₹ ₹ ₹ ₹ ₹ ₹ ₹ ₹ ₹ ₹ | <b>६</b> ५<br>९८ | पृदा <b>कु</b><br>पृक्षि |                | <b>\</b>          | पौर              | 300          | 144            |
|                   |                                              |                  | _                        | 121            | 28                | पौरस्स्य         | 989          | <b>6</b> 0     |
| <b>पूर्ण कुरम</b> | 109                                          | 33               | प्रश्चिवर्णी             | 66             | 9.8               | <b>पौरुष</b>     | { 18≹<br>२८४ | १२२            |
| पूर्णिमा          | <b>१९</b>                                    | 9                | प्रषत्                   | 84             | 4                 | <b>पौरोग</b> व   | 201          | ₹0             |
| प्त               | 148                                          | २४               | पृषत                     | 1111           | 10                | वौर्णमास         | 149          | 86             |
| पूर्व             | <b>२४०</b><br>२७२                            | 00               | <b>पृष</b> स्क           | 190            | 68                | पौर्णमासी        | 18           | B              |
|                   |                                              | 122              | <b>पृपद्</b> चव          | 30             | <b>દ્</b> ષ્      | पौद्धस्य         | 15           | ७२             |
| प्वज              | 133                                          | 88               | पृषदाज्य                 | 183            | 88                | पौक्रि           | २०५          | 8=             |
| पूर्वदेव          | •                                            | 3.5              | <b>দূপ্ত</b>             | 183            | 96                | पौष              | ₹0           | 94             |
| प्वंपर्वत         | द३                                           | ?                | पृष्ठवंशाधर              | 182            | 48                | पौदपक            | <b>₹</b> 1%  | 103            |
| पूर्वा            | 12                                           | 1                |                          | [161           | 8.6               |                  | \$60<br>412  | •              |
| प्रेंचुस्         | <b>3</b> 93                                  | 21               | पृष्ट्य                  | र्र २५५        | ४२                | प्याट्           |              | 44             |
| पूषन्             | 14                                           | ₹9               | पेचक                     | { 111<br>{ 24¶ | 914               | प्रकरपन          | 10           | 112            |
| प्रक्रि           | 288                                          | ٩                |                          |                | <b>₹</b>          | प्रकर्प          | 588          | 1.             |
| पुण्छा            | ३०                                           | 10               | पेटक                     | 248            | í                 | प्रकाण्ड         | { <b>40</b>  | २७             |
| <b>प्र</b> तना    | 140                                          | 64               | पेश<br>- ३-०             | <b>२</b> २२    | 20                | (TREY)           | 200          | 49             |
| • • • •           | ( )46                                        | 41               | इ <b>पेटी</b>            | 805            | 85                | प्रकाम           | 444          |                |
|                   |                                              |                  |                          |                |                   |                  |              |                |

|  |  | ed. |
|--|--|-----|

| ~~~~                 | ~~~~           | ~~~~         | ~~~~              | ~~~              | ~~~               | ~~~~                    | <u>~~~~</u>                 | ····              |
|----------------------|----------------|--------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------------|-----------------------------|-------------------|
| घाटदुः               | વૃષ્ટ          | षलोके        | घाटदः             | પૃષ્ઠે           | वलोके             | घाटस्:                  | पृष्ठे                      | पछोके             |
| प्रतीकाषा            | २२३            | ३८           | प्रथा             | 288              | g                 | प्रमथन                  | 198                         | 114               |
| प्रतीक्ष्य           | 424            | 4            | प्रथित            | ₹२७              | ٩                 | प्रमथाधिष               |                             | 22                |
| प्रतीची              | 12             | 1            | प्र <b>द्र</b>    | २७६              | 348               | प्रमद                   | २३                          | રેષ્ઠ             |
| प्रतीत               | <b>∫ २२७</b>   | ٩            | प्रदीप            | 14+              | 184               | प्रमदवन                 | 44                          | R                 |
|                      | ( २वद          | 68           | प्रदीपन           | 88               | 1.                | प्रसदा                  | 119                         |                   |
| प्रतीप दिशे          | नि ११९         | 4            | प्रदेशन           | 104              | २७                | प्रमनस्                 | <b>२</b> २७                 |                   |
| प्रतीर               | 84             |              | प्रदेशिनी         | 188              | § 41              | प्रमा                   | २४९                         | 10                |
| 0                    | 48             | 18           |                   |                  | ( 63              | प्रमाण                  | २ <b>६</b> २                | ৸ঽ                |
| प्रतीहार             | 1 102          | Ę            | प्रदोष            | 16               | Ą                 | प्रसाद                  | ४०                          | 30                |
| प्रती <b>द्वारी</b>  | 6400           | 1 <b>६</b> ९ | प्रयुक्त          | ч                | 28                | त्रमापण                 | 198                         | <b>११</b> २       |
|                      | 100            |              | <b>प्रदा</b> व    | 168              | 311               | प्रसिवि                 | २४९                         | 10                |
| प्रतोकी              | પુર            | g            | प्रधन             | 183              | 102               | अस्ताव                  | _                           | _                 |
| प्रल                 | <b>२</b> ६९    | 99           |                   | 1 38             | २९                | प्रमीत                  | <b>₹ 148</b>                | २ <b>६</b><br>११७ |
| प्रत्यक्             | <b>₹</b> ९४    | 33           | प्रधान            | 308              | ч                 |                         |                             |                   |
| प्रस्यक्पर्ण         | र्भ ८७         | ८९           |                   | २३६              | পুত               | प्रमीछा                 | ४२                          | Į o               |
| प्रत्यक्श्रेण        | n { . 60       | 64           | प्रधि             | 16               | 122               | प्रमुख                  | २ <b>३</b> ६                | ५७                |
| •                    | ( 1 . 1        | 188          | प्रपञ्च           | २५३              | <b>4</b> ફ<br>૨૮  | प्रमुदित                | २४५                         | 1●₹               |
| म्ब्रिश              | 480            | ७९           |                   | 180              | • 9               | <b>प्रमोद</b>           | २३                          | २४                |
| प्रस्यप्र            | २३९            | ***          | प्रपद्<br>प्रपा   | ₹0               | 9                 | प्रयत                   | 186                         | 84                |
| प्रस्य∓त             | . પ <b>દ્ય</b> | •            |                   | ₹8               | 8                 | प्रयस्त                 | २०४                         | ४५                |
| प्रत्यन्तपर्व        | ति ६५          | •            | प्र <b>वात</b>    | -                | _                 | प्रयाम                  | २५२                         | २३                |
| प्रस्यय              | ₹७४            | 180          | प्रिवामह          | 920              | <b>३</b> ३        | प्रयोगार्थ              | २५२                         | ₹                 |
| प्रस्यिकत            | 304            | <b>\$</b> ₹  | प्रयुक्ताब        | १०२              | 180               | प्रवस्वध                | ч                           | २४                |
| प्रस्यर्थिन्         | 108            | 33           | प्रयोण्डरीक       | 8.0              | <b>1</b> 2#       |                         | ( २२                        | २२                |
| प्रस्यवसित           |                | 310          | <b>স</b> फुछ      | 48               | •                 | प्रक्य                  | 89                          | <b>₹</b> ₹        |
| प्रस्याच्यात         |                | 80           | प्रबन्धकर्पन      |                  | Ą                 |                         | [ १९५                       | ११६<br>१५         |
| प्रस्याक्या          |                | ३१           | प्रबोधन           | 142              | <b>1</b> २२       | प्र <b>काप</b><br>प्रवण | ३१<br>२ <b>६</b> ३          | 43<br>५ <b>६</b>  |
| प्रस्यादि <b>ष्ट</b> |                | 8 0          | <b>प्रभक्षन</b>   | १०               | <b>६</b> ६        |                         |                             | 82                |
| प्रत्यादेश           | <b>२</b> ५३    | 21           | प्रभव             | २८२<br><b>१७</b> | ૨૦ <b>૬</b><br>૨૪ | प्रवयस्<br>प्रवह        | १२ <b>९</b><br>२ <b>३</b> ६ | ५७                |
| प्रत्याकी उ          |                | ८५           | <b>यभा</b>        |                  |                   |                         | 243                         | 16                |
| प्रत्यासार           |                | <b>૭</b>     | प्रभाकर<br>प्रभात | 18<br>१८         | २८<br><b>३</b>    | प्रवह<br>प्रवहण         | 148                         | ٧ą                |
| प्रत्याहार           | २५•            | 14           | त्रमाव<br>त्रभाव  | \$ <b>9</b> 8    | ₹ 0               | <b>अवहिका</b>           | २९                          | Ę                 |
| प्रत्युकम            | 244            | २६           | अभिन्न            | १७९              | 24                | प्रवारण                 | २४७                         | Ħ                 |
| प्रत्यूषस्           | 16             | •            | मसु               | 22●              | 21                |                         | 24                          | 19                |
| प्रस्यूप             | 16             | 3            |                   | र≹७              | व३                | प्रवाक                  | ₹ २१४                       | 9.2               |
| प्रस्यूह             | 448            | 19           | प्र <b>भू</b> त   |                  | i                 |                         | (२४१                        | २०६<br>१४         |
| प्रथम                | { ₹8•          | €0           | प्रअष्टक          | <b>14¶</b>       | 124               | प्रवाह                  | 241                         |                   |
|                      | 6 408          | 188          | प्रमथ             | Ą                | 80                | प्रवासन                 | 188                         | 212               |

|                              |            |               |                |              | 44400                | <del>,000</del>    | $\sim\sim$    |
|------------------------------|------------|---------------|----------------|--------------|----------------------|--------------------|---------------|
| षाब्दः पृष्ठे                | बलोके      | चाउदः         | पृष्ठे         | वलोके        | शब्द:                | पृष्ठे             | <b>ब</b> ळोबे |
| प्रतीकाषा २१३                | 36         | प्रथा         | 286            | ٩            | प्रमथन               | \$98               | 114           |
| प्रतीक्ष्य १२९               | ų          | प्रथित        | 220            | ٩            | प्रमथाधिप            |                    | u             |
| प्रतीची १२                   | 3          | <b>श</b> व्हर | २७६            | 348          | प्रमद                | २३                 | 28            |
| ( 2219                       | ٩          | प्रदीप        | 140            | 186          | प्रसद्वन             | 44                 | *             |
| प्रतीत { २१६                 | 68         | प्रदीपन       | 88             | 1.           | प्रसदा               | 119                |               |
| प्रतीपदर्शिनी ११९            | 4          | प्रदेशन       | 104            | ₹७           | प्रमनस               | <b>₹</b> २७        |               |
| प्रतीर ४६                    |            | प्रदेशिनी     | <b>3</b> 88    | 5 41         | <b>प्र</b> सा        | २४९                | 10            |
| 18                           | 14         |               |                | ( ८२         | प्रमाण               | २६२                | ৸ঽ            |
| प्रतीहार 📢 🤋 🔍               | B          | प्रदोष        | 16             | Ą            | प्रमाद               | 80                 | <b>३</b> 0    |
| ( \$00 mm                    | 149        | সমুদ্ধ        | 4              | 58           | त्रसापण              | 198                | 112           |
| प्रतीहारी २७७                | 149        | प्रद्राव      | 168            | 111          | प्रसित्ति            |                    |               |
| प्रतोकी ५९                   | Ą          | प्रधन         | 193            | 108          | अस्मात               | २४९                | 1.            |
| प्रत २६९                     | 99         |               | 1 38           | २९           | प्रमीत               | 148                | २६            |
| प्रत्यक् 🖣 🤏 🤏               | 23         | प्रधान        | 308            | ч            |                      | ₹ १९५              | 110           |
| प्रस्यकपणीं ४७               | 69         | 2411          | २३६            | <b>५</b> ७   | प्रमीछा              | धर                 | 10            |
| प्रत्यक्श्रेणी 🖁 🐫           | 64         | -c-           | (200           | <b>\$</b> २२ | प्रमुख               | २३६                | ५७            |
| , , ,                        | 388        | <b>স্থি</b>   | 168            | ષ્ફ          | प्रमुदित             | २४५                | 1•3           |
| प्रदेगक्ष २४०                | 99         | प्रवञ्च       | ર પૃક્         | 26           | प्रमोद               | २३                 | રક            |
| प्रत्यम २३९                  | **         | प्रपद         | 180            | <b>■</b> 8   | प्रयत                | 184                | 84            |
| प्रस्य <b>स्त</b> ५ <b>६</b> | •          | प्रपा         | € 0            | 9            | प्रयस्त              | २०४                | કુલ           |
| प्रत्यन्तपर्वत ६५            | 9          | प्रवात        | € 8            | 8            | प्रयाम               | २५२                | २ <b>३</b>    |
| प्रस्यय २७४                  | 3 80       | प्रितामह      | 320            | 22           | प्रयोगार्थ           | २५२                | ર <b></b> ₹   |
| प्रस्यविक्त १७५              | 33         | प्रयुक्ताद    | १०२            | 180          | प्रवस्त्रव्          | ų                  | २४            |
| प्रस्पर्थिन् १७४             | 11         | प्रयोण्डरीक   | 9.0            | 124          |                      | ( २२               | २२            |
| प्रस्यवसित १४६               | 110        | प्रफुछ        | 4 5            | 6            | प्रकथ                | } 89               | 22            |
| प्रत्यास्यात २३३             | 80         | प्रबन्धकरपन   | ॥ २४           | Ą            |                      | (१९५               | ११६           |
| प्रस्याक्यान १५६             | 31         | प्रबोधन       | 142            | <b>1</b> 22  | प्रकाप               | 2 T                | 14<br>44      |
| प्रस्यादिष्ट २३३             | 8 0        | प्रभक्षन      | १०             | ६६           | प्रवण                | 2 <b>41</b>        |               |
| प्रत्यादेश १५३               | <b>R</b> 1 | प्रभव         | २८२            | २०९          | प्रवयस्              | १२९                | 8२<br>५७      |
| प्रत्याक्षीढ १८९             | 64         | प्रभा         | <b>?</b> 9     | ₹ ¥          | प्रवह                | २३६                | 16            |
| प्रस्यासार १८४               | 20         | प्रभाकर       | 3 4            | २८           | प्रवह                | २५१<br>१४ <b>६</b> | uą            |
| प्रत्याहार २५०               | 14         | प्रभात        | \$ 6<br>8 10 B | <b>२</b> ०   | प्रवहण<br>प्रवह्निका | 7 <b>.4</b>        | Ę             |
| प्रत्युक्तम २५१              | २६         | प्रभाव        | 308            | 1            | प्रवा <b>र</b> ण     | <b>૨</b> ૪૭        | ધ             |
| प्रत्यूषस् १४                |            | प्रभिन्न      | १७९            | 3 4          |                      | ( ३५               | <b>o</b>      |
| प्रस्यूष १८                  | ₹          | प्रभु         | २२७            | 11           | प्रवाक               | र २१४              | ९३            |
| प्रस्यूह २५१                 | 19         | प्रभूत        | २ <b>३</b> ७   | द३           |                      | (268               | २∙१           |
| प्रथम {२७४                   | 40         | সমূহক         | 144            | 1३५          | प्रवाह               | 241                | 16            |
| र रे रे प्र                  | 188        | । प्रमथ       | Ą              | ३७           | प्रवासन              | १९४                | 112           |
|                              |            |               |                |              |                      |                    |               |

| ~~~~              | 00000                                        | 20000             | ~~~~                 | 200000              | <u> </u>                   | ^^^^^               | <u> </u>                              |
|-------------------|----------------------------------------------|-------------------|----------------------|---------------------|----------------------------|---------------------|---------------------------------------|
| <b>पाठदः</b>      | रुष्डे                                       | बलोके             | शबद्:                | પૃષ્ઠે              | इस्रोके                    | शब्दः पृष्ठे        | पलोके                                 |
| प्रवाहिका         | 158                                          | ષષ                | प्रसित               | <b>२</b> २७         | ९                          | प्राग्दक्षिणा ४     |                                       |
| प्रविदारण         | 192                                          | 102               | प्रसिति              | 240                 | 18                         | प्राग्वंश १६१       |                                       |
| प्रविश्लेष        | 249                                          | ₹ •               | गसिद                 | <b>२६</b> ९         | 808                        | प्राप्रहर २११       |                                       |
| प्रवीण            | २२६                                          | 9                 |                      | 1764                | २२८                        | प्राप्नय २३५        |                                       |
|                   | 6 88                                         |                   | प्रसू                | रे १२६              | २९                         | प्राचार २४९         | •                                     |
| प्रवृत्ति         | र् २५१                                       | 16                | प्रस्ता              | 3 4 \$              | 18                         | प्राघुणक १६६        |                                       |
| ম <b>দূত্</b>     | ∫ २३९                                        | <b>B</b> <i>e</i> | प्रसृति              | <b>३</b> ४ <b>९</b> | 30                         | प्राघूणिक १६६       |                                       |
|                   | ( 383                                        | 64                | प्रसृतिका            | 122                 | 14                         | प्राचिका २९६        |                                       |
| प्रवेक            | २३६                                          | 49                | प्रसृतिज             | ४५                  | 3                          | प्राची १२           |                                       |
| प्रवेणी           | \$ \$80                                      | 96                |                      | 5 49                | 10                         | प्राचीन ५९          | , <b>3</b>                            |
|                   | ( 161                                        | ४२                | प्रस्न               | 1 200               | <b>123</b>                 | प्राचीना ८६         | 64                                    |
| प्रवेष्ट          | 185                                          | <0                | प्रस्जनिय            | तारी। • ८           | રૂ ૭                       | प्राचीनावीत १६९     | , Ye                                  |
| प्रयक्त           | <b>२</b> 8०                                  | 61                | प्रसृत               | ₹8\$                | 46                         | प्राच्य ५६          | U                                     |
| प्रश्त            | ₹ o                                          | 30                | प्रसृता              | 180                 | ७३                         | त्राजन १९४          | 12                                    |
| प्रश्रय           | <b>3</b> 45                                  | २५                | <b>मस्</b> ति        | 188                 | ८५                         | प्राजितृ १८४        | ५९                                    |
| प्रभित            | २३०                                          | 44                | प्रसेव               | \$0\$               | ₹ €                        | माज्ञ ( प्रज्ञ )१५९ | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
| អម                | 108                                          | 50                | प्रसेवक              | રૂપ                 | 9                          | माञ्चा १२२          |                                       |
| श <b>ष्टवाह</b> ू | 206                                          | ६३                | प्र <del>स्</del> तर | 4.8                 | ય                          | प्राज्ञी १२२        | १२                                    |
| प्रहोही           | २०९                                          | 90                | प्रस्ताव             | २५२                 | २४                         | प्राज्य २६७         |                                       |
| प्रसन्न           | 86                                           | 3.8               |                      | 18                  | ч                          | प्राद्विवाक १७३     | ų                                     |
| <b>मसन्नता</b>    | 18                                           | 14                | प्रस्थ               | २१३                 | <b>∢</b> ९                 | ( 10                | ξþ                                    |
| प्रसंखा           | 228                                          | <b>5.</b> 0       | <b>मस्थ</b> नुष्प    | ८ २६६               | ८७                         | प्राण १३३           | ,                                     |
| प्रसभ             | 198                                          | 104               | प्रस्थ <b>मा</b> न   | 717                 | 44                         | 1199                |                                       |
| <b>यसर</b>        | २५२                                          | ₹ 9               | प्रस्थान             | 131                 | 94                         | (214                | 103                                   |
| भसरण              | 199                                          | 98                | प्रस्फोदन            | ₹01                 | २१                         | प्राणिन् २३         | -                                     |
|                   | 1 388                                        | 10                | प्रस्तवण             | <b>§8</b>           | ų                          | मावर् १९६           |                                       |
| श्सव              | रे २८२                                       | ₹00               | त्रसाव               | 129                 | र्७                        | प्रातिहारिक २१९     | . 13                                  |
| प्रसम्बन          | 44                                           | 14                | महर                  | 16                  | Ę                          | शायसकस्थिक १६०      | 11                                    |
| <b>असम्ब</b>      | २४०                                          | 43                | . सहरण               | 149                 | 43                         | प्रादुम् {२८९       |                                       |
| पसदा              | २९ <b>१</b>                                  | 10                | मध् <b>र</b> ा       | 188                 | 48                         | . (                 | 12                                    |
| <b>मस्</b> ।द     | <b>{                                    </b> | 15                | प्रहि                | 40                  | ₹ ₹                        | मादेश १४४           | ६ ३                                   |
| शसापव             | र २६७                                        | 81                | प्रदेखिका            | ર્વ<br>સ્પ્રપ       |                            | प्रादेशन १६५        |                                       |
|                   | 180                                          | 99                | प्रहिन्न             |                     | 101                        | प्राप्तम् २८३       |                                       |
| मसापनी<br>        | \$ 14 W                                      | 149               | সান্ত                | २३८<br>(२९२         | 14                         | प्रान्तर ५८         | 4 4                                   |
| प्रसाधित<br>      | 184                                          | 300               | মাক                  | 238                 | 32                         | भाष्ठ रिंद          | jo¥<br>,                              |
| पसारिजी<br>       | 308                                          | 143               | प्राकार              | પવ                  | *                          | मास्राज्ञांव १९५    | 110                                   |
| मसारिक्           | 441                                          | 42                | भाइत                 | १२३                 | \$ <b>4</b> - <sup>3</sup> | भावस्य २ वर         | 131                                   |

| ~~~~                   | ^^^^        | ~~~~                | ~~~~                       | ^^^             | ~^^^                | ~~~~ <u>~</u>    | <u>~~~~</u>    | <u>~~~~</u>                 |
|------------------------|-------------|---------------------|----------------------------|-----------------|---------------------|------------------|----------------|-----------------------------|
| <b>दा</b> बदः          | वृष्ठे      | वलोके               | शब्दः                      | ર્જ             | वलोके               | शब्दः            | વૃષ્ઠે         | बलोके                       |
| মান্তি                 | ₹8          | 46                  | प्रेह्मित                  | 281             | 60                  | फणिन्            | 8\$            |                             |
| प्राप्य                | 285         | <b>९</b> २          | प्रेत                      | <b>∫ १९</b> ५   | 110                 |                  | (199           | ९ ०                         |
| प्राभृत                | 106         | 20                  |                            | (२६३            | ५९                  |                  | 196            | 13                          |
|                        | 6800        | 48                  | प्रेता                     | 8.8             | ₹                   | फळ               | 1 261          | २००                         |
| प्राय                  | र् २७५      | 148                 | प्रेस्य                    | २९०             | 6                   |                  | (300,          | ₹ ₹                         |
| प्रायस्                | 292         | 9 19                | प्रेमन्                    | ₹ 80            | 20                  | फलक              | 190,           | ९०                          |
| प्रार्थित              | 588         | 30                  |                            | 805             | 141                 | फक्कवाणि         | 165            | 30                          |
| प्रालम्ब               | 164         | 124                 | मे <b>छ</b>                | २४६             | 111                 | দক <b>িরক</b>    | 210/           | 113                         |
| प्राकस्बिका            | 184         | 108                 | प्रैष                      | २८३             | २१९                 | फलपुर            | 64             | 94                          |
|                        |             | - (                 | प्रैच्य                    | 440             | 10                  | फलवत्            | **             |                             |
| प्रालेय                | 18          | 14                  | प्रोक्षण                   | 158             | 7.5                 | •                | 98             | 84,                         |
| प्रावार                | 141         | 310                 | प्रोक्षित                  | 148             | २६                  | फलाध्यक्ष        |                | •                           |
| प्रावृत                | 141         | 918                 | प्रोथ                      | 163             | ४९                  | फिल्             | 44             | 9                           |
| प्रावृष्               | 21          | 18                  | त्रोष्ठपदा                 | 15              | २२                  | फिलन             | 44             | ५५                          |
| प्राष्ट्रपायणी         | <b>4</b> 9  | 64                  |                            | 88              | 16                  | फिलनी            | {              | 1 <b>2</b> 8                |
| प्रास                  | 199         | <b>९</b> इ          | मो <b>छी</b>               |                 |                     | দত্তী            | #6             | પુષ                         |
| प्रा <b>सङ्ग</b>       | 168         | 40                  | <b>मौ</b> ष्ठपद            | 23              | १७                  | <b>फ</b> ळेम्रहि | 8 8            | •                           |
| प्रास् <b>र</b> ्ग्य   | 206         | 48                  | प्रौढ                      | २३९             | 9                   |                  |                | -                           |
| प्रा <b>साद</b>        | 4 9         | ٩                   | इक्ष                       | { ७२<br>७५      | <b>३</b> २          | फळेरुहा          | 96             | 48                          |
| प्रासिक                | 168         | 90                  |                            | ( 80            | સ્થ<br>11           | फच्गु            | 3 40           | લ્ <b>૧</b><br>પ્ર <b>લ</b> |
| प्राह्म                | 96          | 3                   |                            | 40              | 28                  |                  | रे २३६         |                             |
| •                      | (120        | <b>ર</b> પ          | प्रव                       | 110             | \$8                 | फाणित            | २०४            | 88                          |
| प्रिय                  | र २३६       | પથ                  |                            | 96              | 132                 | फाण्ड            | २४३            | 38                          |
|                        | 104         | 8 र                 |                            | (450            | 13                  | দাত              | 5 140          | 111                         |
| <b>प्रियक</b>          | 1 04        | 88                  | ष्ठवग                      | 109             | 3                   |                  | ( 196          | 12                          |
| (मज्युद्ध)             | 96          | પ્ર€                |                            | (२५८            | ₹8                  | फाल्गुन          | ₹•             | 14                          |
|                        | (133        | 8                   | प्रव <b>म</b>              | 106             | 3                   | फाल्युनिक        | ₹•             | 14                          |
| प्रियंगु               | 199         | <b>પ</b> ્રપ્<br>૨૦ | प्रवह्मम                   | , २⊪३           | 940                 | फास्गुनी         | ₹ 39           | •                           |
| त्रियता                | 80          | २७                  | प्राक्ष<br>प्रीहन्         | 49<br>186       | 16<br>88            | <b>फु</b> छ      | <b>40</b>      | द<br>१०५                    |
| प्रिया <del>ङ</del>    |             | 34                  | ,                          | ्र <b>१ र ट</b> | 4 q<br>8 <b>q</b> 1 | फेन              | { २१५<br>{ २९९ | 197                         |
| <b>शियंवद</b>          | <b>२३</b> २ | 3,4                 | प्रो <b>हश</b> मु<br>प्लुत | 163             | 86                  |                  | 6 03           | 23                          |
| प्री <b>णम</b>         | २४७         | 8                   | प्छुष्ट                    | २४४             | 99                  | फेनिछ            | 80 \$          | 3,6                         |
| ज्ञान<br>श्री <b>त</b> | २४५         | 103                 | प्लोघ                      | २४८             | 9                   | फेरव             | 110            | - 3                         |
| मीत <u>ि</u>           | २२          | ₹8                  | प्सात                      | ₽8€             | 110                 | फेरु             | 110            | ч                           |
| সন্থ                   | 588         | ९९                  |                            | <b>√95.</b> †   |                     | फेळा             | 7.0            | 44                          |
| प्रेक्षा               | ∫ २४        |                     | फणधर                       | 8.5             | टि॰                 |                  | न.             |                             |
|                        | 1 468       | 548                 | फणा                        | 88              | ૧                   | वक               | , 118          | 43                          |
| मेङ्का                 | 143         | <b>પ</b> ર          | फणिकाक                     | 64              | <b>49</b>           | बहुछ             | 4.             | 84                          |
|                        |             |                     |                            |                 |                     |                  |                |                             |

| ~~~             |                | ~~~~                       | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | ~~~                | ~~~~              | ~~~~~                                  | <del>00000</del> | <del></del>  |
|-----------------|----------------|----------------------------|---------------------------------------|--------------------|-------------------|----------------------------------------|------------------|--------------|
| चाब्द:          | પૃષ્ઠે         | षकोके                      | शब्दः                                 | पृष्ठे             | <b>ब</b> कोके     | शब्द:                                  | पृष्ठे           | वलोके        |
| वस्थिश          | 88             | 3 🖣                        | वलभद्र                                | ч                  | 5.8               | (                                      | २३७              | 43           |
| , <b>पत</b>     | 360            | ₹8₹                        | बलमदिका                               | 102                | 140               | बहुक {                                 | 288              | 112          |
| बदर             | ક્ર            | ₹७                         | (                                     | 130                | 88                | (                                      | 740              | 196          |
| 72770           | 5 98           | 114                        | बळवत् {                               | 269                | ₹                 | बहुका {                                | 94               | 154          |
| बद्रा           | 1 1 2          | 149                        | यळविन्यास                             | 164                | ७९                | •                                      | २८०              | 196          |
| वद्ररी          | nu.            |                            | वना                                   | 81                 | 200               | बहुकीकृत                               | 500              | २३           |
| वद              | <b>∫ २३३</b>   | 85                         | वळाका                                 | 114                |                   | बहुवारक                                | 08               | ₫ 8          |
| ·               | ( २४३          | ९५                         | वळात्कार                              | 168                | <b>२</b> ५<br>१०८ | वहुविध                                 | 188              | ९३           |
| बधिर            | 151            | 84                         | बळाराति                               | -                  |                   | वहुषेतस                                | ५६               | 3 9          |
| वन्दिन्         | 185            | ९७                         |                                       |                    | 86                | बहुसुवा                                | <b>6</b> 9       | 100          |
| बन्दी           | 194            | 119                        | यकाहक                                 | 13                 | ह                 | यहुस्ति                                | ₹0 <b>९</b>      | 90           |
| बन्धकी          | 3 7 3          | 30                         | बिक 🕽                                 | 363                | 18                | वाकुची                                 | 44               | 94           |
| बन्धन           | € 10€          | 24                         | )                                     | 106<br>260         | २७<br>१९४         |                                        | 10               | 40           |
| भग्वन           | र् २५०         | 18                         | -0                                    |                    |                   | वाढ }                                  | २६३              | 88           |
| बन्धु           | 130            | <b>३</b> ४                 | बिक्षंसिन्                            |                    | 21                | -                                      | 19.              | 61           |
| वन्धुजीवक       | 43             | •₹                         | विकन                                  | 130                | 1 84              | नाण {                                  | 241              | 84           |
| बन्धुता         | 120            | <b>ર</b> પ                 | विखपुष्ट                              | 118                | ₹0                | वाणा                                   | 5.8              | 98           |
| बन्धुर          | 216            | <b>4</b> 9                 | विक्रभ                                | 150                | 84                | वादर                                   | 140              | 111          |
| वम्धुळ          | 124            |                            | विस्मुज्                              | \$ \$ B            | २०                | वाधा                                   | 84               | ą            |
| चन <u>्</u> युक | 43             | २ <b>६</b><br>७३           | विवर                                  | 131                | ४९                | वान्धकिनेय                             | 124              | <b>२</b> इ   |
| बन्ध्कपुरव      |                | ४४                         | विवस्यान्                             | 8₹                 | 1                 | यान्धव                                 | 130              | 38           |
| यभ              | 200            | 100                        | वळीवदे                                | 500                | પવ                | याहँत                                  | 49<br>49         |              |
| व्यर            |                |                            | पश्च {                                | 301                | २७                | भावत                                   | 93               | १९<br>१२२    |
| वर्षरा          | 100            | ९०<br><b>१३</b> ९          | यस्वज्ञ (                             | २०७                | <b>وب</b>         | वाळ {                                  | 123              | 44           |
|                 |                |                            | बष्कविणी                              | १० <b>६</b><br>२०९ | <b>१</b> ६३<br>७१ |                                        | 241              | ₹04          |
| षर्द            | र् ११६<br>१२८६ | ર <b>૧</b><br>૨ <b>૧</b> પ | बस्त                                  | 214                | 9.5               | बाछगर्मिणी                             | २०५              | 4 9          |
| वर्षिः          | •              | 40                         | यस्ति                                 | 181                | • 3               | पाकसनय                                 |                  | 48           |
| वहिंण           | 115            | 30                         | विद्वार                               | 42                 | 11                | बाद्धनृज                               | 104              | 14+          |
| वहिन्           | 114            |                            | वहिष्ठ                                | ्रथर               | 111               | बाळमूपिडा                              | 111              | 13           |
| वहिंतुष्य       |                | <b>Q</b> o                 | विद्स                                 | 242                | ŧ                 |                                        |                  |              |
|                 | 9.6            | 128                        |                                       |                    | 15                | वाछ।                                   | 4.5<br>4.8 %     | 12<br>84     |
| <b>यहिंमु</b> स | 3              | 8                          | बहु                                   | ₹\$₩               | 42 1              | यान्त्रिश                              | 244              | ₹ <b>1</b> ● |
| वरिष            | 9.4            | १२२                        | यहुकर                                 | २२८                | 10                | बाह्य                                  | 341              | 3.0          |
|                 | 6              | ર્પ                        | <b>बहुगश्चेवाक्</b>                   | 214                | 44                | याखेपश्चाक                             | 43               | 9.           |
|                 | 150            | 3.0                        | बहुपाव्                               | <b>4</b> 3         | <b>ર</b> ર '      | वास्य                                  | 334              | ¥+           |
| <b>**</b> ***   | 193            | \$ • ₹<br>\$ <b>\$</b> \$  | बहुपद                                 | ₹₹€                |                   | साप                                    | ₹#1              | 110          |
|                 | 1888           | 22                         | बहुम्स्य                              | 154                | 111               | वास्त्रिका                             | 1+1              | **           |
| <b>प</b> डदेश   | 4              | 48                         | बहुस्य                                | 141                | 174,              | 444 4 44                               | 143              | 4 <b>*</b>   |
| 1               |                |                            | *                                     | •                  | 7 . 1             | ************************************** | - 4.             | • •          |
|                 |                |                            |                                       |                    |                   |                                        |                  |              |

| ~~~~               | $\sim\sim\sim$             | $\sim\sim\sim$   | ~~~~                    | ^^^            | $\sim\sim\sim$ | ^^^                  | ~~~~         | ~~~~                      |
|--------------------|----------------------------|------------------|-------------------------|----------------|----------------|----------------------|--------------|---------------------------|
| वासदः              | पृष्ठे                     | <b>क्</b> लोके   | शब्दः                   | पृ <b>र</b> ठे | पलोके          | शब्द:                | पृष्ठे       | क्रिक                     |
| बाहुज              | 101                        | 1                | बुका                    | 130            | इ ४            | ब्रह्मबिम्दु         | 140          | 49                        |
| बाहुदा             | 43                         | - <b>3</b> \$    | ====                    | <b>.</b>       | 13             | <b>महाभूय</b>        | 100          | પ્ર                       |
| बाहुमूल            | 183                        | ७९               | बुद्ध {                 | २४६            | 306            | व्रह्मयज्ञ           | 141          | 18                        |
| बाहुयुद            | १९३                        | १०६              | <b>बुद्धि</b>           | २४             | 1              | वसवर्चस              | 140          | <b> 2</b> 9               |
| वाहुक              | २ १                        | 14               | <b>बुद्</b> बु <b>द</b> | २९ <b>९</b>    | 18             | <b>महासायुज्य</b>    | ₹७०          | ५२                        |
| बाहुछेय            |                            | 8२               |                         | 11             | ₹ ₹            | व्रध्य               | , y          | 24                        |
| वाह्निक            | 161                        | 84               | बुध                     | 149            | vg.            | <b>महासूत्र</b>      | 300          | чo                        |
|                    | ३०२<br>१५३                 | <b>३</b> १       |                         | ८ २६८          | 100            | <b>मह्याक्षि</b>     | 180          | 49                        |
| - 1                | ३५२<br>१८३                 | 1 <del>2</del> 8 | <b>बुधित</b>            | ₹४६            | 308            |                      |              |                           |
| बाह्वीक 🕇          | २०३                        | 80               | बुध्न                   | ६७             | 13             | व्रह्मासन            | 140          | 8.                        |
| {                  | २५8                        | g                | बुभुक्षा                | २०६            | ५४             | व्राह्म              | <b>२३</b>    | 21                        |
| वाद्य              | २९२                        | 30               | <b>बु</b> भुक्षित       | <b>₹</b> ₹0    | ₹•             | (                    | 100          | 41                        |
| बिढाळ              | 330                        | •                | बु <b>स</b>             | 4.0            | <b>२</b> २     | न्राह्मण             | १५४          | v                         |
|                    |                            |                  | <del>बुस्त</del>        | 305            | \$ 8           | <b>ब्राह्मणय टिक</b> | 1 60         | 69                        |
| बिडौज <b>स्</b>    | <b>(9</b>                  | 88               | न्नुंहित                | 198            | 150            | ब्राह्मणी            | €9           | 69                        |
| बिन्दु             | 8 ક્                       | Ę                | बृषी (सी                | ) 146          | 8 €            | <b>झ</b> ।ह्यण्य     | २५५          | 81                        |
| बिन्दु <b>जालक</b> | 360                        | ३९               | बृहत्                   | २३७            | <b>§</b> o     |                      | દ્           | 3 0                       |
| बिम्ब              | 18                         | 94               | बृहतिका                 | 141            | 110            | ब्राह्मी             | ₹७           | 1                         |
| विस्विका           | 100                        | १३९              |                         | 64             | <b>લ્</b> ક    |                      | 1 ***        | 144                       |
| बिछ                | ४२                         | 3                | बृहती {                 | २६५            | *8             |                      | भ            |                           |
| बिलेशय             | ४३                         | ٤                | <b>बृह</b> रकुक्षि      | 130            | 88             | भ                    | <b>₹</b> %   | 21                        |
| बिह्व              | ७२                         | ३२               | वृहज्ञान<br>वृहज्ञानु   | 9              | પુહ            | भक्त                 | २०५          | 88                        |
| . (                | પર                         | 8 3              |                         | 14             | <b>38</b>      | भक्षक                | 258          | 40                        |
| विस {              | 4 ક્                       | 8.5              | बृहस्पति                |                |                | <b>भक्षित</b>        | २४६          | 110                       |
| विसकण्ठिका         | 314                        | २५               | वोधकर                   | 197            | ९७             | भक्षकार              | २०१          | 14                        |
| बिसप्र <b>स्</b> न | પર્                        | 명 🕽              | बोधिद्यम                | <b>६</b> ९     | ्२०            | भग {                 | 185          | υĘ                        |
| बिसिनी             | ৸ঽ                         | ३९               | बोक                     | *94            | 108            | (                    | २५९          | <b>? ?</b>                |
| विस्त              | २ ३ २                      | 48               | व्रध्न                  | 14             | २४             | भगन्दर               | 128<br>4     | ५ <b>६</b><br>\$ <b>३</b> |
| षीज {              | २ <b>३</b><br>१ <b>३</b> ६ | <b>२८</b><br>६२  | वहाचारि <b>न्</b>       | 1946           |                | भगवत्                |              |                           |
|                    |                            |                  | व्रह्मण्य               | ७५             | 8.8            | मगिनी                | 5 <b>₹ ₹</b> | યુવ<br>પ્                 |
| <b>बीजको</b> वा    | ५३                         | ৪ ব              | व्रह्मख्य<br>ब्रह्मख्य  | 100            | पर             | भङ्ग<br>भङ्गा        | 199          | ₹•                        |
| <b>बीजपुर</b>      | 64                         | 96               | व्रहादभी                | 909            | 984            | भक्ति<br>भक्ति       | ₹94          | 6                         |
| बीजाकृत            | 300                        | 6                | Fintaire                | 16.10          | 8.1            | मह्म<br>सङ्ग्रह्म    | 190          |                           |
| षीज्य              | 146                        | २                |                         | В              | 3 8            | मजमान                | 300          | २४                        |
| · ·                | 3 -                        | 10               | ध्रतान् {               | 200            | 118            | भद                   | 398          | ६१                        |
| ुंबामस्स 🕇         | ર <b>4</b><br>૨૮૫          | 233<br>75        | बहापुत्र                | 88             | 30             | <b>सटित्र</b>        | २०४          | 84                        |
| धीज्य<br>ुवीभस्स { | 44,                        | 61               | व्रह्मनम्               | २६८            | 108            | भहारक                | 44           | 72                        |
|                    |                            |                  |                         |                |                |                      |              |                           |

| ~~~~               | $\sim\sim$                  | 00000      | 0000000                     | ,000             | ,00000           | 00000     | 00000      | 0000            |
|--------------------|-----------------------------|------------|-----------------------------|------------------|------------------|-----------|------------|-----------------|
| शब्दा              | पृष्ठे                      | पछोके      | दाढदः                       | पृष्ठे           | बलोके            | शब्दः     | पृष्ठे     | बळोके           |
| महिनी              | 2.4                         | 13         | ) Jan                       | Ę                | ३६               | भागवी     | 104        | 146             |
| भण्टाकी            | ९३                          | 118        | भव {                        | ₹61              | २०५              | भागी      | 20         | 49              |
| भण्डिल             | 49                          | 4 4        | भवन                         | ५९               | 4                | भार्या    | 130        | •               |
| भण्डी              | 60                          | 91         | भवानी                       | •                | 18               | भार्यावती | 124        | 16              |
| भणकीरी             | وي                          | 9.9        | भविक                        | 22               | ₹ ₹              | (         | *4         | 13              |
|                    | <b>₹</b> ₹                  | રૂપ        | भवितृ                       | २६१              | <b>२</b> ९       | माव 🗸     | 26         | ₹\$             |
| भद्र               | ₹00                         | પવ         | भवि <b>ण्</b> य             | २३१              | २९               |           | 242        | ₹0\$            |
| भद्रकुम            | 109                         | 22         | भन्य                        | <b>२</b> २       | <b>२</b> ६       | (         | 148        | 128             |
| भद्रदार            | <b>9 9</b>                  | પર         | भपक                         | 221              | **               | भावित 🕻   | २०५        | 84              |
| भद्रवर्णी          | uş                          | <b>2</b> 8 |                             | <b>₹</b> २३      | 22               | (         | २४५        | 108             |
| भद्रवला            | 103                         | 143        | भस्रा<br>                   |                  | }                | भावुक     | <b>२२</b>  | 24              |
| भद्र <b>मुस्तक</b> | 904                         | 140        | भस्मगन्धिनी                 | ९५               | 150              | भाषा      | . २७       | 1               |
| भद्रयव             | 61                          | Ęo         | भस्मगर्भा                   | 60               | <b>६ ३</b>       | मापित     | ₹84        | 103             |
| भद्रश्री           | 144                         | 121        | भा                          | 10               | <b>4.8</b>       | भाष्य     | 301        | 41              |
| मद्रासन            | 300                         | 43         | भाग                         | 218              | 49               | भास       | 10         | 38              |
| भय                 | 16                          | 21         | भागधेय 🖁                    | 3.4              | 35               | मास्कर    | 18         | 36              |
| भयकर               | 36                          | ₹•         | भागिने <b>य</b>             | 300              | २ <b>७</b><br>३२ | भास्वत्   | 3 4        | 39              |
| भयहुत              | २६४                         | ४२         |                             |                  |                  | भारतप्    |            |                 |
| भयानक {            | 20                          | 30         | भागीरथी                     | પ <b>૧</b><br>૨૧ | <b>1</b> 1       | भिक्षा }  | 486<br>468 | <b>₹</b><br>२२४ |
| •                  | ₹ ८                         | २०         | भाग्य }                     | 494              | 144              | - (       | 146        | 3               |
| भर                 | 1.0                         | 49         | भाजन                        | 202              | 11               | भिधु }    | 143        | ४२<br>४२        |
| <b>भर्</b> ण       | ₹ <b>₹</b> ₿                | 19         | भावद {                      | 707              | 31               | મિત્ત     | 9.9        | 7 4             |
| भर्ण्य             | <b>२२</b> ४                 | <b>३</b> ९ |                             | 241              | 38               | मित्ति    | પવ         | ¥               |
| भरष्यभुज्<br>भरत   | २३ <b>९</b><br>२ <b>१</b> ९ | 19<br>13   | भाद                         | 33               | 13               | भिदा      | 480        | ų               |
| भरद्वाञ्च          | 113                         | 14         | भा <b>द्रपद</b><br>भाद्रपदा | ર ૧<br>૧પ        | 10 ;<br>24 !     | भिदुर     |            | ч•              |
| સર્ય               | <b>q</b>                    | 34         | गान्यपा                     | 24               | <b>41</b>        | मिन्दिपाछ | 191        | _               |
| _                  | 130                         | રેપ        | भानु }                      | 3.0              | 12               | . (       | ₹84        | ५ १<br>४ २      |
| મતૃ {              | 248                         | 48         |                             | 348              | 104              | निज {     | 388        | 100             |
| भत्दारक            | **                          | 12         | सामिनी                      | 130              | ¥                | भिषन      | 124        | 43              |
| भर्त्वारिका        | 3.5                         | 13         | भार                         | 311              | 43               | निस्सदा   | 204        | ¥ <b>9</b>      |
| મરસંન              | * *                         | 18         | भारत                        | 44               | <b>4</b>         | निस्सा    | 244        | ¥4              |
| भसँज् {            | 218                         | વય         | भारती                       | ₹ =              | 1                | भी        | <b>ξ</b> 4 | 41              |
| , (                | 448                         | 3.0        | नारद्वाजी                   | 94               | 214              | भौधि      | 14         | 41              |
| મક                 | 399                         | 33         | <b>मारप</b> ष्टि            | 343              | <b>4.</b>        | r         | - 4        | રેદ             |
| भछात <b>ी</b>      | 44                          | 8.4        | भारवाइ                      | ₹₹+              | 14               | भौम       | \$c        | ₹ =             |
| <b>म</b> स्तुर     | 3 4 4                       | *          | भारिक                       | र २०             | 15.              | नीह {     | 115        | 4               |
| मस्द्र्€           | 304                         | ¥          | , नार्यंत                   | \$4              | 34               | नीह {     | 44.        | 4.6             |
|                    |                             |            |                             |                  |                  |           |            |                 |

| <b>धारदः</b>    | ્ <b>છજે</b>         | इलोके       | <b>घाड</b> त्:   | पृष्ठे       | बकोके             | वाब्दः             | <b>ર</b> છે | बकोबे      |
|-----------------|----------------------|-------------|------------------|--------------|-------------------|--------------------|-------------|------------|
| मीरक            | <b>₹ ₹</b> 0         | २६          | भूमि             | dd.          | ર                 | भैरव               | 16          | 19         |
| भीलुक           | ₹₹0                  | २६          | भूमिजम्बुक {     | @B           | ३८                | भैपज्य             | 3 ₹ 3       | 40         |
| भीषण            | 36                   | २०          |                  | 88           | 116               | भोग                | २५८         | ₹1         |
| भीष्म           | ,36                  | ₹0          | भूमिस्पृक्       | 194          | 3                 | भोगवती             | ₹ \$        | 90         |
| भीष्मस्         | 49                   | 41          | भ्रयस्           | २३७          | ₹3                | भोगिन्             | 88          |            |
| <b>भुक्त</b>    | 284                  | 111         | भूयिष्ठ          | <b>२३७</b>   | 44                | भोगिनी             | 120         | . ·        |
| (               | २३९                  | • 1         | मूरि             | <b>₹</b> \$0 | वश्               | भोस                | 29.         |            |
| भ्रम {          | 484                  | 9.9         |                  | २७४          | 163               | नास्<br>मौम        |             |            |
| भुज             | 183                  | 60          | भूरिफेना         | 303          | 185               |                    | १६          | <b>2</b> 0 |
| भुजग            | , ৪ই                 | Ę           | भूरिमाय          | 110          | ч                 | मौरिक              | 148         | 4          |
| भुजंम           | ४३                   | <b>, 4</b>  | <b>मूरुण्डी</b>  | 63           | ६९                | अंध                | 140         | २३         |
| भुजंगभुज        | 198                  | 30          | भूज              | <b>9 §</b>   | 84                | भ्रकुंस            | 24          | 11         |
| <b>भुजंगम</b>   | ४३                   |             | भूषण             | 186          | 101               | अुकुटि             | 88          | 14         |
| भुजंगाक्षी      | 9.                   | 114         | भृषित            | 180          | 300               |                    | 58          | 8          |
| भुजितारम्       | 183                  | 19 £        | भूष्णु           | २३।          | 28                | अस 🕺               | 8 €         | 9          |
| ~               | -                    | 60          | भूस्तृण          | 100          | \$ 8 0            |                    | 586         |            |
| भुजान्तर        | 188                  |             | स्ग              | ₫8           | 8                 | भ्रम₹              | 115         | <b>3</b> 9 |
| सुनिष्य         | <b>२२</b> ०          | <b>)</b> (3 |                  | 9.6          | 128               | अमरक               | 18₫         | 98         |
| भुवन            | છપ<br>પ <b>ર્</b>    | <b>ξ</b>    | 老帝               | 912<br>994   | 1 <b>६</b><br>२ ९ | अमि                | 288         | <b>~</b> Q |
| मू<br>मू        | પુષ                  | રે          | <b>मृ</b> ङ्गराज | 308          | 141               | अष्ट               | 584         | 108        |
| ٦. (            | 3                    | 13          | मुङ्गार          | 109          | ३२                | भ्राजिष्णु         | 188         | 101        |
| भूत {           | 586                  | \$08        | <b>म्ह्यारी</b>  | 115          | 26                | भ्रातरौ            | 176         | \$ 6       |
| - (             | 444                  | 99          | मृक्तिन्         | •            | 8\$               | भ्रातृज            | 176         | 11         |
| भूतकेश          | 230                  | 133         | न्द्रतक<br>मृतक  | 280          | 14                | भातृनाया           | 184         | ₹•         |
| भूतवेशी         | હ રે                 | ₩₹          | <b>स्</b> ति     | 128          | 24                | आतृभगिन्यौ         | 126         | \$ 8       |
| भूताःमन्        | '249                 | 704         | मृति भुज         | 220          | 94                | भातृष्य            | 805         | 184        |
| भूतावास         | 90                   | 44          | <b>मृत्या</b>    | 428          | 14                | भात्रीय            | 326         | 44         |
| भूति            | 284                  | <b>1</b> 6  | भृत्य            | * 40         | 10                | भ्रान्ति           | २४          | ¥          |
|                 | 248                  |             | स्वा             | 30           | 90                | <b>आ</b> ष्ट्र     | 2 • ₹       | <b>å</b> 0 |
| भूतिक           | २५ <b>६</b>          | 6           | भुष्ट्रयव        | २०५          | 30                | अकुंस              | 24          | 11         |
| भूतेक्ष         | ş<br>a a             | 2.8         | भेक              | ५०           | 58                | भुकुरी             | ४२          | ą w        |
| मूदार           | 109                  | 2           | <b>मेकी</b>      | 40           | 58                | 357                | 184         | - 93       |
| भूषेश           | Ę                    | <b>१</b> २  | भेवु }           | 104          | ૨૧                | भू कुंस            | 1)<br>2 4,  | 11         |
| भू निस्य        | 101                  | 182         | भेदित            | १७७<br>२४५   | ₹0.0              | भू <b>क</b> ्षी    | 83          | 10         |
| भूप             | 101                  | 1           | मायुत<br>मेरी    | 34           | •                 | भू करता<br>भू करता | 176         | 19         |
| भूपदी<br>भूमृत् | बर्;<br><b>२६</b> ३, | 4.          | सरा<br>सेषत्र    | 121          | 40                | भ्रण               | 241         | 94         |
| भूमन् -         | 333                  | 10          | मैक्ष            | 149          | 80                | भ्रूण              | 242         | 124        |

| .00000         | ススネスス       | VVVV             | $\wedge \wedge \wedge \wedge \wedge \wedge$ | AAAA           | 100000            | 00000              | ******       | ~~~              |
|----------------|-------------|------------------|---------------------------------------------|----------------|-------------------|--------------------|--------------|------------------|
| भाग्दः         | पृष्ठे      | पळी के           | शब्दाः                                      | વૃષ્ઠે         | इलोके             | शब्द:              | पृष्ठे       | श्लोके           |
| भ्रेष          | 100         | २३               | सप्रक्रक                                    | 122            | પક                | मद्गुर             | 84           | 15               |
|                | म.          |                  | मण्डलाग्र                                   | 190            | <b>6</b> 9        | मध                 | २ <b>२</b> ४ | ¥ •              |
| मकर            | ४९          | २०               | मण्डलेब्बर                                  | 3 4 3          | ₹                 |                    | ( 30         | 14               |
| सकर्थ्यम       | ų           | २७               | मण्डहारक                                    | 719            | 10                | मधु                | ) २१६        | 200              |
|                | <b>ξ Q</b>  | 10               | मण्डित                                      | 180            | 100               |                    | २२४          | 81               |
| मकरन्द         |             |                  |                                             | 40             | 78                | मधुक               | 91           | 903<br>901       |
| मकुष्डक        | 199         | 13               | मण्डूक                                      |                |                   |                    | 116          | २९               |
| मक्षक          | 403         | 188              | मण्ड्कपण                                    | <b>6</b> 0     | <b>५</b> ६<br>९१  | मधुकर              | 2 <b>3</b> 8 |                  |
| मक्षिका        | 115         | 28               | मण्ड्≉पणी                                   |                | ļ                 | मधुकम              |              | 81               |
| सम्ब<br>सग्ध   | 141         | 28               | मण्डूर                                      | 518            | 9,6               | मधुद्रु म          | *1           | ₹७               |
|                | 193         | 90               | मत <b>ङ्ग</b> ज                             | 108            | ₹8                | मधुप               | 90           | 24               |
| मघवन्          | •           | ₽.               | मतिल्का                                     | २३             | २७                | मधुपर्णिका         | { ∪₹         | 34               |
| स <b>र्</b> शु | २४९         | ?                | मति                                         | 58             | 1                 | मधुपर्णी           | 48           | <b>૧</b> ૪<br>૮૨ |
| मङ्गळ          | 33          | 34               |                                             | 108            | 34                | मधुमक्षिक          | _            | ₹4               |
| मङ्गरूपक       | 199         | 10               | मत्त                                        | { २६०<br>  २४५ | २ <b>६</b><br>१०६ | मधुयष्टिका         |              |                  |
| म <b>हस्या</b> | 148         | 130              | मत्तकाश्चिनी                                | -              | 8                 | <b>सं</b> ध्रपादका | <b>41</b>    | 109              |
| मचर्चिका       | <b>२३</b>   | २७               | मस्सर                                       | २७७            | 501               | मधुर               | 239          | 190              |
| मज्जा          | 40          | 13               | मस्य                                        | 84             | 10                | मधुरक              | 105          | 185              |
| मञ्ज           | 140         | 356              | मरस्यण्डी                                   | 808            | 8.1               | मधुरसा             | 5 68         | 63               |
| मक्षरी         | 46          | 14               | मरस्यपित्ता                                 | 64             | 4                 |                    | ₹ 91         | 104              |
| मिशका          | 69          | ९०               | मस्मवेधन                                    | 86             | 18                | मधुरा              | 3 • 1        | 143              |
| मञ्जीर         | 188         | १०९              | नश्स्पाक्षी                                 | 100            | 130               | मधुरिका            | . 8          | ₹0               |
| मन्जु          | 2 % 4       | ५२               | मस्यास्त्रग                                 | २८३            | 236               | मधुरिषु            | 90           | 1 • 4            |
| सम्बुद्ध       | 284         | ખુર              | मस्याधानी                                   | 86             | 14                | मञ्जिह             | 114          | *9               |
| सम्भूषा        | 777         | ₹ •              | मियव                                        | 304            | 44                | मधुवार             | २२४          | Aa               |
| सड             | 4.          | ٤                | मियन्                                       | 310            | # B               | मधुझत              | 114          | <b>? 4</b>       |
| मद्द           | 14          | 4                |                                             | (14-           | eş                | मधुशिष्            | 33           | 43               |
| मणि            | 518         | 93               | मद                                          | २४९            | 15                | ं मधुश्रेणी        | 64           | 48               |
| मणिक           | ₹ • ₹       | \$ 9             | }                                           | (880           | <b>91</b>         | नधुष्टिक           | 91           | 34               |
| मणिबन्ध        | 185         | 41               | मव्कळ                                       | 199            | ३५<br>२ <b>व</b>  | मधुखवा             | 303          | 188              |
| iia e          | \$ 00       | 41               | सद्व                                        | 4.3            | 48                | सप्र               | *1           | £ 3              |
|                | 6 408       | *4               |                                             | LCN            | *4                | सप्धिष्ठष्ट        | 474          | ₹++              |
| सम्बद्ध        | 186         | 103              | <b>मदस्यान</b>                              | 428            | 8.8               | मप्टब              | * 1          | 36               |
| संबद्धव        | £ ₹₹1       | ∓ <b>લ</b><br>લુ | मदिरा                                       | २२४            | 놯ㅎ                | मपुष्टिका          | 64           | 44               |
| .,             | ( 11        | 4                | ं निदरागृ€                                  | Ę.s.           | ¢                 |                    | 5 242        | **               |
| मध्यक          | 11          | 14               | मबोस्बट                                     | 345            | 34                | <b>सम्ब</b>        | रे २४६       | 15.              |
|                | <b>( 1=</b> | ₹ ₹              | सद्गु                                       | 11.            | 1, 2              | सम्बद्ध            | 41           | •                |
|                |             |                  |                                             |                |                   |                    |              |                  |

|                         | 0000                             | <del></del>     | <del>,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,</del> | 00000       | 00000          | 200000       | 111111001          | VVV 000          |
|-------------------------|----------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------|-------------|----------------|--------------|--------------------|------------------|
| शब्दः                   | વૃ <b>લ્ડે</b>                   | <b>प्र</b> कोके | হাত <b>্</b> ঃ                                   | પૃથ્ઠે      | पलोके          | शब्द         | <b>પૃષ્ઠે</b>      | बळोके            |
|                         | ( 11                             | , •             | मन्दगामिन                                        | 764         | ७२             | मर्कट        | 9.9                |                  |
| सध्यम                   | ५६                               |                 | मन्दाकिनी                                        | ` 6         | ५२             | मकटक         | 112                | 13               |
|                         | 183                              | 98              |                                                  | <b>३</b> ९  | २३             |              | ( 0%               | 84               |
|                         | 183                              | 6               | मन्दाक्ष                                         | ( 4         | પ્ર            | मकँटी        | 60                 | 40               |
| मध्यमा                  | 185                              | ८२              | सन्दार                                           | { 43        | 24             | मर्स्थ       | 118                | ٠,               |
| मध्याह                  | 16                               | 3               | or get                                           | ( •         | 43             | मदेन         | 242                | 44               |
| <b>सध्वासव</b>          | <b>\$58</b>                      | 8.3             | मन्दिर                                           | 40          | ч              | मदैक         | 34                 | 6                |
| मनःशिळा                 | ₹ १ €                            | 306             | मन्दुरा                                          | €0          | •              |              | ŕ                  |                  |
| मनस्                    | ₹8                               | 21              | -                                                | •           |                | मर्भन्       | ₹•1                | \$ 0             |
| मनसिज                   | Vg.                              | २७              | सन्दोषण                                          | 10          | ३५             | मर्भर        | 2.5                | 44               |
| मनस्कार                 | ₹8                               | 2               | सन्द्                                            | 8           | 2              | मर्मस्प्रवा् | 280                | <b>૮</b> ર       |
|                         | ३९०                              |                 | मन्मथ                                            | <b>}</b> '4 | २ ६            | मर्यादा      | 106                | 24               |
| <b>मनाक्</b>            |                                  | i               |                                                  | ( 00        | ₹1<br><b>.</b> |              | § 130              | ६५               |
| मनित                    | ₹8₹                              | 306             | मन्या                                            | ११८         | ** 4<br>24     | मल           | रे २८०             | 190              |
| मनीषा                   | ₹8                               | 3               | मन्यु                                            | 204         | 148            | मछदूषित      | २३६                | પુષ              |
| मनीषिन्                 | १५८                              | 44              | -                                                | ₹2          | 22             | मलयज         | 144                | 121              |
| <b>म</b> जु             | ३०३                              | ₹८              | सन्वन्तर                                         |             | 1              | मल्यू        | 60                 | 5.3              |
| मनुज                    | 118                              | 1               | मय                                               | 230         | ७५             | मिछिन        | २३६                | પુષ્             |
| मनुष्य                  | १ <b>१</b> ९'                    |                 | मयु                                              | 71          | ७४             | मिकिनी       | 3 2 8              | ₹0               |
| सनुष्यधर्मन्            |                                  | <i>\$ 4</i>     | मयुष्ठक                                          | 199         | 30             | मिल्ग्छिच    | 221                | રપ               |
| मनोगुष्ठा               | <b>२१६</b>                       | 196             | मयूख                                             | 19          | ३३             |              | -                  | પુપ              |
| मनोजवस                  | 236                              | 12              |                                                  | ( 91        | 119            | मकीमस        | २३६<br>२९९         | <b>₹1</b>        |
| मनोज्ञ                  | २३ <b>६</b> ,                    | पर              | मयूर                                             | 1118        | 30             | मञ्ज         | 308                | 30               |
| मनोरथ                   | 80                               | ঽৢ৽             | ,                                                | 6 40        | 46             | मछक          | 63                 | ء<br><i>ق</i> رم |
| मनोरम                   | २३६                              | 42              | मयूरक                                            | 1 214       | 101            | मिछिका       |                    | 28               |
| मनोहत                   | २३३                              | 8 1             | मरकत                                             | 213         | 42             | मिछिकाक्ष    | 3 3 13             |                  |
| मनोह्ना                 | २१६                              | 906             | सर्ण                                             | 194         | 114            | मिछिगनिध     | 148                | 120              |
| सन्तु                   | 306                              | २६              | मरीच                                             | २०३         | 3.4            | मसी          | २९ :               | 3 •              |
| संत्र                   | २७६                              | 144             |                                                  | 18          | 20             | <b>मस्र</b>  | 999                | 1 4              |
| <b>मंत्रव्यास्या</b> र् | हत्। ¶०                          | •               | मरीचि                                            | 10          | 12             | मस्रविद्छ    | 91                 | 109              |
| मन्त्रिन्               | 102                              | ષ્ઠ             | मरीचिका                                          | 80          | ३५             | मस्ग         | २०४                | 8 8              |
| सन्थ                    | 290                              | ७४              | TIT                                              | § 44        | 4              | मस्कर        | 1 - 4              | 141<br>87        |
| सन्धर्ण्डक              | 310                              | 98              | मरु                                              | ₹ २७६       | 885            | मस्करिन्     | १६७<br>१४ <b>द</b> | ુ પ્             |
| मन्थन्                  | 430                              | ७ ४             |                                                  | 10          | 84             | मस्तक        |                    | <b>ξ</b> '9      |
| सन्धनी                  | 310                              | # B             | मरुत्                                            | 12          | ٦<br>ا         | मस्तिष्क     | 136                | પથ               |
| मन्धर                   | 165                              | ৬২              | THERE                                            | (२६६        | 38<br>88       | मस्तु<br>मह  | २० <b>६</b><br>७२  | 16               |
|                         | 230                              | 98              | मरुखत्<br>सरुन्माळा                              | ९४          | 928            |              | ( रंश्य            | 4.               |
| सन्धान                  |                                  | 14              | Ì                                                | ( 00        | પર             | महत्         | 2 444              | <b>9</b> 4       |
| सन्द                    | { २ <b>१</b> ०<br>{ २ <b>६</b> ७ | 98              | <b>मरुवक</b>                                     | 4 44        | •9             | महती         | ₹ ₹ 8              | 49               |
|                         |                                  | -               | 1                                                | -           |                |              |                    |                  |

| <del>৩০০কেই</del> | <del>~~~</del> | - <del></del> | ~~~~           | ~~~~           | ~~~~        | ~~~~                    | ~~~~          | ~~~~~         |
|-------------------|----------------|---------------|----------------|----------------|-------------|-------------------------|---------------|---------------|
| शब्द:             | पृष्ठे         | <b>ब</b> ळोके | <b>घा</b> डदुः | पृष्ठे         | प्लोके      | वाढदः                   | पृष्ठे        | <b>इ</b> ळोके |
| महस्              | २८५            | २३०           | महोचम          | <b>२</b> २६    | ₹           | मातुलुङ्गक              | ८५            | 96            |
| सहाकन्द           | 103            | 186           |                | 68             | 900         |                         | 7             | ξo            |
| महाकुळ            | 146            | ર             | महौषध          | 104            | 386         |                         | 3 10          | 18            |
| महाङ्ग            | 210            | ত ধ্ব         |                | (२०३           | ₹८          | भातृ                    | 3 3 8         | २९            |
| महाजाळी           | 48             | 113           | मा             | <b>§</b> 4     | २९          |                         | (306          | 44            |
| महादेव            | Ę              | ३४            | ***            | ( २९१          | ₹ 9         | मातृष्वस्त्रीय          |               | 54            |
| महाधन             | 340            | 113           | मांस           | 110            | 43          | मातृष्वसेय              | 184           | રૂ પ          |
| <b>महानस</b>      | ₹0\$           | ₹७            |                | ( २९९          | २२          | मात्रा                  | <b>रि३</b> ०  | ६२            |
| महामात्र          | \$ 6 \$        | ų             | मांसङ          | <b>\$ \$ 0</b> | 8.8         |                         | १ २७७         | 100           |
| महायज्ञ           | 181            | <b>9</b> 9    | मांसात्पशु     | २६ :           | ४२          | माद                     | २४९           | 13            |
| महारजत            | 8 \$ 5         | 34            | मासिक          | 240            | 3.8         | माधव                    | {             | 9 6           |
| महारजन            | 534            | 104           | माक्षिक        | 238            | 100         |                         | ( २०          | 14            |
| महारण्य           | 44             | 1             |                | ( 393          | 90          | माधवक                   | 468           | 8 \$          |
| महाराजिक          | 3              | 10            | मागध           | र २१७          | ą           | माधवी                   | 88            | 65            |
| महारौरव           | 88             | 1             |                | 503            | 9           | माध्वीक                 | 448           | 83            |
| महाशय             | 214            | 3             | मागधी          | 66             | ९ ह         | मान                     | <b>र् ३</b> ९ | 25            |
| <b>महाशूदी</b>    | 122            | 12            | माघ            | २०             | 14          |                         | ( २१२         | 44            |
| महाइवेता          | 93             | 110           | माध्य          | ८३             | ७३          | मानव                    | 119           | 3             |
|                   | 68             | હર            | माठर           | 1 9            | 21          | मानस                    | <b>3</b> 8    | 43            |
| महासहा            | 100            | 136           | माडि           | 498            | 4           | मानसौक्स                |               | * *           |
| महासेन            | હ              | 83            | माणवक          | <b>{ १२९</b>   | 84          | मागिनी                  | 119           | ર             |
| महिला             | 119            | 7             |                | (183           | 308         | मानुप                   | 119           | 3             |
| महिलाद्धवा        | 96             | પુપ           | माणव्य         | 444            | 81          | मानुष्यक<br>मापा        | २५५<br>२१९    | 3 1<br>3 1    |
| महिप              | 110            | 2             | माणिवय         | 201            | 21          | माया<br>माया <b>कार</b> | 212           | 3 3           |
| महिपी             | • •            |               | माणिमन्ध       | ₹08            | ४२          | गायादेवीसु              |               |               |
|                   | 130            | 4             | सातक           | <b>{ २२०</b>   | 19          | _                       |               | 24            |
| मही               | पुष            | 3             |                | <b>(</b> 346   | 71          | मायु                    | 224           | 43            |
| महीक्षित्         | 191            | *             | मावरपिवरौ      |                | ३७          | मायूर                   | 335           | ٧₹            |
| वद्यीध            | 4.5            | 3             | मावरिश्वन्     | 1.0            | £8 1        | मा <b>र</b><br>मार्जित् | ب.<br>ع       | 34            |
| <b>सहीरह</b>      | 44             | 4             | मातिङ          | la.            | 8 4         | मारण                    | 154           | 12<br>114     |
| गद्दीछता          | 88             | 31            | मातावित्तरी    |                | 1.          |                         | 2.3           | 11            |
| महीतुत            | 14             | ३५            | सावामद         | 153            | <b>₹</b> ₹  | nea                     | 1.            | દ પ્ય         |
| सद्देश्य          | ₹₹.            | 3             | , सानुङ        | \$ 64          | 94 ,        | នាស់។                   | 162           | 141           |
| सहेरुणा           | 9.4            | # 🕏 X         | मानुकपुन र     | 44             | 41 ,<br>96  |                         | <b>1</b> 30   |               |
| महेर्यर           | •              | 2.5           |                | 156            | ક્રે દ      | भागं                    | 44            | 1             |
| नदोश              | 409            | <b>§ 3</b>    | मानुकारी       | 144            | 3.0         |                         | ( * * *       |               |
| महोस्दङ           | 41             | 18            | मानुकादि       | *£             | 4           | सार्थन .                | 2 2 2 4       | 44<br>44      |
| नहोस्पाइ          | ***            | 1             | माउँथी         | 194            | <b>4.</b> , | रक्क वंटर               | 248           | 4.            |
| •                 |                |               |                |                | •           |                         |               | **            |

सिष्यामियोग ३०

| <b>१६</b><br>        |               |                 |                     | ब्दें।नुक्रमणि             | <b>€</b> 14        |                             |                                                   |                          |
|----------------------|---------------|-----------------|---------------------|----------------------------|--------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------|
| वाडदः                | <b>પૃષ્ઠે</b> | <b>इ</b> ळोके   | शब्दा               | <del>૦૦૦૦૦</del><br>વૃષ્ઠે | र छो है<br>इस्रोके | <del>२००००</del><br>  शब्दः | <del>ॅं                                    </del> | <del>०००००</del><br>इस्र |
| मार्गशीर्ष           | 90            | 18              | मिध्याभिद           | ांसन ३०                    | 100                |                             | ( 3                                               | 700                      |
| मार्गित              | ₹84           | १०५             | मिध्यामति           |                            | 8                  | मुनि                        | 180                                               | 8                        |
| मार्जन               | 50            | 11              | मिश्रेया            | 90                         | 104                |                             | 103                                               | 3                        |
| माजिना               | १५२           | 123             | मिशी                | 96                         | 128                | मुनीन्द्र                   | ર                                                 | 1                        |
| मार्जार              | 110           | Ę               |                     | ( 90                       | 104                | मुरन                        | # 8                                               |                          |
| मार्जिता             | ₹08           | 88              | मिस्री              | 1 202                      | 142                | मुरमदेन                     |                                                   | 7                        |
| मार्तंपद             | 19            | 33              | मिहिका              | 98                         | 16                 | <b>सुरा</b>                 | 94                                                | 1 3                      |
| मार्दे द्विक         | २१९           | 93              | मिहिर               | 3 6                        | <b>२९</b>          | मुपित                       | <b>281</b>                                        | 6                        |
| मार्डि               | 148           | 121             | मीव                 | २४३                        | 98                 | मुष्क<br>मुष्कक             | १४१<br>७४                                         | 9                        |
| मालक                 | 60            | ६२              | मीन                 | 86                         | 30                 | मुष्टिबन्ध                  | २५∙                                               |                          |
| माखती                | 43            | ७२              | मीनकेतन             | ų                          | २ ६                | गुरुवन्य<br>मुस्क           | 201                                               | \$ '                     |
| माका                 | 148           | <b>9</b>        | मुकुट               | 186                        | 105                | मुसकिन्                     | 8                                                 | ۶,                       |
| मालाकार              | 216           | ч               |                     | 8                          | २३                 | 3वाकर्                      | _                                                 |                          |
| माछातृण∓             | 100           | 140             | मुकुन्द             | र् ९५                      | 121                | मुसङी                       | {                                                 | <b>33</b> 9              |
| माकिक                | 216           | પ્              | मुकुर               | १५७                        | 18.                | सुसहय                       | र३४                                               | ક'                       |
| मालुधान              | 8 दै          | Ę               | <b>मु</b> कुळ       | 49                         | 18                 | सु <b>स्तक</b>              | 1 0 Y                                             | 140                      |
| माळ्ऱ                | ७२            | ३२              | मुक्तकल्चुक         | 8३                         | ६                  | मुस्ता                      | 104                                               | 94                       |
| माख्य<br>पारमञ्जू    | १५६<br>६३     | 124             | मुक्ता              | 218                        | ५३                 | मुहुस्                      | 249                                               |                          |
| माख्यवत्<br>माषपर्णी |               | 1               | मुक्तावकी           | 184                        | \$ 04              | मुहुर्माषा                  | 21                                                | 18                       |
| माषीण<br>माषीण       | 300<br>390    | 116             | मुक्तास्फोट         | ४९                         | २३                 | 6                           | 18                                                | 11                       |
| मा <b>द्य</b>        | 190           | 6               | मुक्ति              | २५                         | Ę                  | सुहूत                       | <b>२२</b> ८                                       | 13                       |
| मास                  | ₹ 0           | 97              |                     | 48                         | 98                 | मूक<br>मू <b>ढ</b>          | २२८<br>२३५                                        | 86                       |
| मासर                 | २०५           | ४९              | मुख                 | 184                        | ८९<br>२२           | मूत                         | ₹8₹                                               | <b>9</b> 4               |
| मासिक                | 184           | 2.3             | मुखर                | 282                        | 3 4                | सूत्र                       | 119                                               | ′ 🤻 😉                    |
| म <b>र्</b> म        | 261           | 11              | मुखवासन             | 24                         | 39                 | मुत्रकुच्छ्                 | 138                                               | ५६                       |
| माहिष्य              | 210           | •               |                     | (190                       | 80                 | मूत्रित                     | २४३                                               | ९ ६                      |
| माहेयी               | 8.6           | 44              | <b>मुख्</b> य       | ( ११६                      | પ્યુ છ             | मूर्व                       | २३५                                               | ४४                       |
| <b>मितरप</b> च       | २३५           | 8.6             | मुण्ह               | <b>€ 138</b>               | 28                 | मुच्छी                      | 168                                               | 109                      |
|                      | 18            | ₹ •             | 9                   | ( 307                      | 18                 | मुर्डाङ                     | 134                                               | Ęį                       |
| मित्र                | \$ 0 B        | ९<br><b>। २</b> | मुण्हित             | { 93 9<br>{ 28 9           | 86<br>64           | मृर्बिउत                    | 5 124                                             | ६१                       |
|                      | 1808          | 144             | मुण्डिन्            | 719                        | 10                 | न्द्रा ५७५                  | र २६६                                             | ८२                       |
| मिथस्                | 869           | २५५             | मुद्                | <b>२२</b>                  | 48                 | मृत                         | <b>\$ 384</b>                                     | Ę 9                      |
| मिथुन े              | 116           | 3.6             | सु <b>दि</b> र      | 18                         |                    |                             | रे <b>२३९</b>                                     | 94                       |
| मिष्या               | 393           | 14              | सुद् <b>गप</b> र्णी | 31                         | 112                | मूर्ति                      | <b>₹</b> ₹8                                       | 01<br>8 <b>8</b>         |
| मि <b>य्याद</b> ष्टि | 50            | 8               | सुद् <b>गर</b>      | 181                        | 99                 | मूर्तिमद                    | <b>२३</b> ९                                       | 9.8                      |
| ^ ^                  |               | _               | 34.14               | 4 3 1                      | 2.4                | Linard                      | 24.2                                              |                          |

९५

| मूर्वीमिपिक्त रि १ १ मुदानी ६ १९ मेव्क २                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | हुष्टे दकोके<br>२४ ४२         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| मुद्रामिष्कि 🕽 🚬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | २४ ४२                         |
| V(1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                               |
| ्रिया १५ वर्ग सदस्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ३७ ६४                         |
| Tai 48 43 - 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ५५ ३                          |
| 12 12 (984 990 Am                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                               |
| 4 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                               |
| श्चेतनाव ररर १४ ३८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | २४ २                          |
| Sec. 13 1 20 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 96 34                         |
| मूळघन २११ ७९ मृत्ताळक ९८ १६१ मेनकारमञा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | दे <b>द</b> ५५                |
| (२१९ ७९ मितिका ५४ ४ <del>३</del>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | • %o                          |
| 9011 / 220 20 20 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>4\$</b>                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 14 २०                         |
| मधी रिवेद वेद ग्रह्मा ५५ ४ रि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 31 of                         |
| भें (३०३ ३८ ( ५५ <sub>४</sub> मेपकम्बळ २                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 14 140                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | १४ ५६                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ४२ ७६                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | १,५ २०                        |
| दर्ग रेर २० (२५० ५४ मन्ना ३)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | •३ ३९                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | • ३ ३९                        |
| स्वतंत्रकार १७ १७ १७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3) 43                         |
| The state of the s | • • •                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | =                             |
| भाक्षा (                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | } <b>भ</b> । ।<br>। । । । । । |
| खनगाम १७६ १५८ छनायक र रा ना                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | * *                           |
| स्थानपाताच ररा स्म स्ट र्यस उस मोल                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | द ५४                          |
| Suddent fitte for the management of                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | * -                           |
| मस्या                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | रे ५५<br><b>९</b> ५६          |
| सुगवा ररा रह रिष् एक सोचा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                               |
| गुगरोमज १५० ११। मेघण्योतिस् १६ १० मोदक ३०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                               |
| गृतस्य २२१ २६ मेधनादानुकासिन्११६ ६० सास्ट २१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1111                          |
| सगिपारस् १५ २३ मेघनामन् १०५ १५९ सोस्टा ८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                               |
| स्थाबीप १५ २६ मेघनिर्धोप १६ ८ मीएक २२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                               |
| मृताइ १४ १४ मेधपुरा ४५ ५ मोद ॥३१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                               |
| नेपमाला । १ ४ कि.स.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                               |
| ्रभेषपाइन = ४० -५०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                               |
| ्राप्ता १५५ ६५५ है। संघक है है। संघ्या १६८<br>- स्टार्थिक १५५ ६५५ है। संघ्या १६८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                               |
| The state of the s |                               |
| सूर १६ भेर रिशा कर मोर्सी १६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>%</b> 41                   |

| 200000              |             | 20000         | ^^^^                  |                   | 00000        | 00000               | 200000        | ~~~~          |
|---------------------|-------------|---------------|-----------------------|-------------------|--------------|---------------------|---------------|---------------|
| श्रुडदुः            | पृष्ठे      | वलोके         | शब्द:                 | पृष्ठे            | पलो के       | शब्द:               | प्रस्ठे       | <b>घ</b> लोके |
| मौिक                | 260         | 198           | यन्तु                 | 821               | <b>પ</b> ુષ્ | यातृ                | 124           | ą٥            |
| मौष्टा              | २९६         | ų             | 4-6                   | २ व ३             | ५९           |                     | ( 191         | <b>લુ</b> પુ  |
| मौहूत               | 104         | 18            |                       | 9                 | 4.3          | यात्रा              | 200           | 104           |
| मोहूर्तिक           | 104         | 18            | यम 🚽                  | 143               | ४९           | यादःपति             | 7 84          | ₹             |
| म्क्टि              | ३२          | 71            | 1                     | ( २५॥             | 16           | यादस्               | ४९            | २०            |
| ग् <b>ले</b> च्छदेश | 48          | ٠<br>ق        | यमराट्                | •                 | <b>६</b> १   | यादसाम              | पति १०        | €8            |
|                     |             |               | यसुना                 | 41                | ₹ २          |                     | \$ 108        | 16            |
| <b>म्केच्छमु</b> ख  | २१४         | 30            | यसुनाञ्चातृ           | ٩.                | ₹ 9          | यान                 | 168           | 46            |
|                     | य.          |               | ययु                   | 363               | ४५           | यानमुख              | 168           | પુષ           |
| यकृत्               | 136         | ₹ ६           | यव                    | 188               | 14           | याध्य               | २३ <b>६</b>   | ५४            |
| यक्ष {              | 3           | 11            | यवक्य                 | 134               | U            | याप्ययाः            | त १४३         | ५३            |
| 141 }               | 11          | ७३            | यवक्षार               | २ १ ६             | 304          |                     | 1 16          | Ę             |
| यक्षकर्षम           | રૂ પ્રપ     | <b>\$</b> ₹ ₹ | यवफक                  | 104               | 141          | याम                 | र २५३         | 36            |
| यक्षध्प             | 148         | <b>१</b> २७   | यवस                   | 106               | 150          | यामिनी              | 16            | 8             |
| यक्षराज्            | 19          | 93            | यवागू                 | 404               | ५०           | यामुन               | २ 🕽 ५         | 100           |
| यक्ष्मन्            | <b>1</b> 33 | 49            | यवाप्रज               | २१६               | 106          | यायज्क              | 1 60          | 6             |
| यजमान               | 980         | 6             | यवानिका               | 102               | १४५          | याव                 | 143           | 124           |
| यज्ञस्              | 36          | 3             | यवास                  | 6                 | 31           | यावक                | 399           | 16            |
| यज्ञ                | 181         | 3.5           | यवीयस्                | 128               | ध३           | यावत्               | १८७           | २४५           |
| यज्ञपुरष            | 8           | १२            | यव्य                  | 8 € •             | •            | े यावन<br>  याष्टीक | १५४<br>१८६    | 176<br>94     |
| यज्ञाङ्ग            | 00          | 22            | यशपटह                 | ₹ 8               | 8            | ्यास<br>यास         | 60            | 99            |
| यज्ञिय              | 948         | ₹७            | यशस्                  | ₹ 0               | 9.9          | युक्त               | 166           | 28            |
| यज्वन्              | 3 8 0       | 6             | यष्टि                 | ३०३               | 36           | युक्तरसा            | 100           | 180           |
| यत्                 | २८९         | 3             | यष्टीमधुक             | 91                | 909          | 3                   | ( 116         | 86            |
| यतस्                | २४९         | 3             | यष्ट                  | 380               | 6            | युग                 | 246           | ર ૪           |
| यति                 | 144         | 88            | यार्ग                 | 143               | 13           | युगकीळक             | 194           | 18            |
| यतिन्               | 146         | 88            | याचक                  | २३५               | 88           |                     | 148           | ५७            |
| यथा                 | ₹९०         | 9             | याचनक                 | २३५               | 86           | युगन्धर             | 200           | રપ            |
| यथाजात              | २३५         | 86            | याचना<br>याचित        | 114               | 12           | यु <b>गपद्</b>      | <b>₹</b> ९४   | ₹ २           |
| यथातथम्             | २९२         | 94            |                       | 198               | 3            | युगपत्रक            | 90            | <b>३</b> २    |
| यथायथम्             | २९१         | 38            | याचितक                | 195               | 8            | युगपादवैर           | 7 706         | ६३            |
| यथायम्              | २९३         | કૃષ્યું !     | याच्या 🖁              | १६५<br>२४८        | 33           | युगक                | 114           | 36            |
| यथाईवर्ण            | 164         | 98            | - TITES               |                   |              | युग्म               | 114           | 3,4           |
| यथास्त्रम्          | २९ <b>इ</b> | 88            | याजक<br>यातना         | <b>૧</b> ૧૨<br>૪૪ | 10           | 3                   | 168           | 40            |
| यथेप्सित            | २०७         | 40            | यातयाम                | २७४               | 184          | युग्य               | 206           | 48            |
| यदि                 | 299         | 12            | यातु.<br><b>या</b> तु | ₹58               | 41           | युद                 | 193           | 3.2           |
| वरण्या              | 580         | 2             | यातुषान               | 9                 | 44           | युध्                | ~1 <b>9</b> 3 | 1-4           |
|                     |             | ,             |                       | •                 | 1            | <b>4</b>            |               | . •           |

| शब्द: पृष्ठे                   | रुको के    | शब्दः       | पृष्ठे     | ~~~<br>क्लोके            | शब्वः        | <del>~</del> | <del>२००० ।</del><br>पृ <b>रदे</b> | ~~~<br>इकोके   |
|--------------------------------|------------|-------------|------------|--------------------------|--------------|--------------|------------------------------------|----------------|
| युवित १२१                      | 6          |             | 144        | 133                      |              | (            | 218                                | ९३             |
| युवन् १२९                      | 8 \$       | रक्तचन्दन { | 310        | 111                      | ररन          | {            | 201                                | 124            |
| युषराज ३६                      | 3 3        | रक्तपा      | ४९         | २ <b>२</b>               | रतसानु       |              | 4                                  | 42             |
| यूथ ११९                        | 8 \$       | रक्तफडा     | 100        | 139                      | रनाकर        |              | ४५                                 | ર              |
| यूथनाथ १७९                     | 24         | रक्तसन्ध्यक | પર         | ३६                       | रित          |              | 188                                | ٤ ع            |
| यूयप १७९                       | 34         | रक्तसरोरुह  | પર્        | 81                       |              | C            | ७२                                 | 10             |
| यूयिका ८३                      | o 🕽        |             | 102        | 189                      | रथ           | 3            | <b>१ 4 ३</b>                       | 41             |
| यूप } ७५                       | 81         | रकाङ्ग      |            |                          | रथकट्य       | ,            | 163                                | 44             |
| ( 4.4                          | 34         | रकोत्पळ     | ५३         | ४२                       |              | ` (          | 216                                | יר<br>צ        |
| यूपक २९९                       | 18         | रक्ष'सम     | ३०१        | २७                       | रथकार        | {            | 313                                | 9              |
| यूपकटक १६२                     | 16         | रक्षस् }    | 3          | 19                       | रथगुष्ठि     | •            | 168                                | 49             |
| यूपखण्ड २७६                    | १६७        | रक्षित      | ९<br>२४५   | ६३<br><b>१</b> ०६        | रथह          |              | 9                                  | ₹ ₹            |
| यूपान १६२                      | <b>3</b> Q |             |            |                          |              | (            | 114                                | 12             |
| यूप ३०३                        | 34         | रक्षिवर्ग   | 193        | ધ্                       | रधाङ्ग       | }            | 108                                | પુપુ           |
| यो <b>न</b> त्र १९८<br>योग २५८ | 13         | रक्ष्ण      | २४८        | 6                        |              | (            | 168                                | ५६             |
| • •                            | 43         | ₹           | 111        | 14                       | रिथक         |              | 140                                | <b>3</b> &     |
| योगेष्ट २१६<br>योग्य ९२        | 304        | 13          | ₹1₹        | 104                      | रियन्        | 1            | 851                                | ₹=             |
|                                | ११२        | रङ्गाजीव    | 396        | હ                        |              | l            | 163                                | 96             |
| योजन ३०१                       | ₹•         | रचना        | 144        | 130                      | र्थिन        |              | 100                                | ७६             |
| योजनवह्ली ८७                   | <b>S1</b>  | रज्ञक       | <b>२१९</b> | 10                       | र्ष्य        | _            | 963                                | 8.8            |
| योत्र १९८                      | 13         | रजत }       | २१४<br>२६५ | <b>९</b> ६<br>७ <b>९</b> | रथ्या        | <b>{</b>     | પવ                                 |                |
| योद्ध १८४                      | 13         |             | 16         | 8                        | 201          | (            | 16%                                | ધ્યુધ્યુ       |
| योध १८४                        | 49         | रजनी }      | 302        | 142                      | रद           |              | 184                                | 9.1            |
| योधसराव १९३                    | 100        | रजनीमुष     | 16         | •                        | रदन          |              | 184                                | 91             |
| योनि १४१                       | ७६         | रजनाञ्चन    | -          |                          | रदनच्छर      | •            | 184                                | 30             |
| योपा ११९                       | ₹          |             | २३<br>१२४  | २९<br>२ <b>१</b>         | स्थ          |              | ¥¥                                 | ₹              |
| योषित् । १९                    | 3          | रजस् {      | 199        | 86 {                     | रमस          |              | २९९                                | ₹\$            |
| यौतक १७८                       | 36         | (           | 244        | 210                      | रमणा         |              | 130                                |                |
| यौतव २१२                       | 64         | रतस्वला     | 138        | રે વ                     | रम्भा        |              | 9.3                                | <b>₹3</b> ₹    |
| यौवत १२४                       | 13         | रज्ञ        | 171        | २७                       | स्य          | ,            | 10                                 | 10             |
| यौयन १२८                       | R o        | रञ्जन       | 144        | 127                      | ₹रुं ह       | }            | १५१<br>२९८                         | 335            |
| ₹.                             |            | रञनी        | 64         | 94                       |              | •            |                                    | 1 3            |
| रहस् ३०                        | ₹ o        | (           | 193        | 103                      | र्व          |              | 7.1                                | <b>₹</b> 1     |
| £ 9                            | 14         | र्ण 🖁       | 584        | 6                        | <b>र्</b> यण |              | ने ३ ३                             | ३८             |
| 134                            | 4.4        | (           | २६३        | 84                       | सीर          |              | 14                                 | 異な             |
| ₹0<br>12+<br>142<br>143        | 188 '      | र्ण्डा      | 63         | 66                       | स्यम         |              | 143                                | 3 = 4          |
|                                | 49         | स्व         | 101        | M OF                     | राति         | §            | 1+                                 | \$ 2           |
| १५६ ८६                         | 3 4        | रविपवि      | 4          | ₹■                       | 11171        | L            | <b>₹3</b> \$                       | \$ <b>2.</b> * |

| ~~~~                     | 30000             | 00000      | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | 00000        | 00000          | 00000           | ~~~~                      | ~~~~          |
|--------------------------|-------------------|------------|-----------------------------------------|--------------|----------------|-----------------|---------------------------|---------------|
| शबद:                     | વૃ <b>ષ્</b> દ્રે | बलोके      | शाब्द:                                  | <b>૧</b> •કે | बलोके          | शब्द:           | પ્રષ્ઠે                   | <b>यको</b> के |
| (                        | 24                |            | राजिलङ्ग                                | 240          | ९ 🖣            | राहु            | <b>₹ 4</b>                | २६            |
| į                        | 44                | ٩          | राजवंश्य                                | 146          | ?              | रिक्क           | २३६                       | ५६            |
| रस ∤*                    | \$ 0              | 10         | राजवस्                                  | 41           | 18             | रिक्थ           | 292                       | ९०            |
| 1                        | 214               | 99         | राजवृक्ष                                | 90           | २ <b>३</b>     | 1               | 88                        | 34            |
| , (                      | 5 6 8             | २२६        | राजसदन                                  | 9.1          | 10             | रि <b>ङ्ग</b> ण |                           |               |
| रसगर्भ                   | 534               | 103        | राजसभा                                  | २९६          | 9              | रिडि            | •                         | ४३            |
| रसञ्चा                   | 184               | 43         | राजस्य                                  | 201          | 3.1            | रिपु            | १७४                       | 90            |
| रसना                     | \$84              | <b>% 1</b> | राजइंस                                  | 114          | ₹8             | रिष्ट           | 240                       | 3, 4          |
| <b>र</b> साक्षन          | 494               | 101        |                                         | 1            | ક્ષુપ          | रिष्टि          | १९०                       | 49            |
| रसवती                    | 205               | ₹७         | राजादन                                  | 04           | ४५             | रीवा            | ३९                        | २३            |
| (                        | પુષ               | 3          | राजाह                                   | 141          | 178            | रीण             | 283                       | ९२            |
| रसा {                    | 44                | 82         | राजि                                    | 44           | 8              | •               | २१४                       | 9 ७           |
| (                        | 9.4               | 133        | ] _                                     |              |                | रीति {          | २६४                       | € 6           |
| रसावछ                    | 83                | 1          | राजिका                                  | 199          | 19             | रीविपुष्प       | २१५                       | १०३           |
|                          | <b>93</b>         | 33         | राजिल                                   | 8.4          | 4              | रु इमिति किय    | । ५०                      | ५०            |
| रसाक {                   | 308               | 153        | राजीव                                   | 28           | 19             | रुक्स           | 218                       | ९५            |
| रसावा                    | 508               | 88         | राज्याङ्ग                               | ( ५३<br>१७५  | 8 <b>१</b> ८ ८ | रुक्मकारक       | ₹₹6                       | C             |
| <b>र</b> सित             | 13                | 6          | रात्रि                                  |              | 8              | रुक्ष           | 208                       | २२५           |
| रसोनक                    | 107               | 186        |                                         | 14           |                | र्ग             | <b>२४</b> २               | 39            |
|                          | 100               | 23         | राम्रिचर                                | 9            | ६३             | रुच             | १७                        | \$ 8          |
| <b>रह</b><br><b>र</b> हस | 100               | २ <b>२</b> | राम्रिचर                                | 9            | 13             |                 | ••                        | ५१            |
| रहस्य                    | 100               | 73         | राद्यान्त                               | <b>२४</b>    | 8              | रुषक {          | ۷4<br><b>3</b> 0.0        | ७८<br>४३      |
| राका                     | 19                | 6          | राध                                     | ₹•           | 14             |                 | <b>२०४</b><br>२ <b>१६</b> | १०९           |
| राक्षम                   | 9                 | 43         | राधा                                    | 94           | २२<br>२४       |                 | -                         | <b>\$8</b>    |
| राक्षसी                  | ९७                | 124        | राम -                                   | 221          | 99             | रुचि }          | १७<br>२५ <b>९</b>         | २९            |
| राक्षा                   | 148               | 154        |                                         | र २७३        | 980            | <b>रु</b> चिर   | २३६                       | ५२            |
| राइव                     | 140               | 111        | रामठ                                    | २०३          | 80             |                 | 224                       | ५१            |
| राज्                     | 109               | 1          | रामा                                    | 930          | 8              | रुच्य<br>रुज    | १३१                       | 43            |
| राजक                     | 101               | 3          | राम्भ                                   | १६८          | 84             |                 | १३१                       | ५१            |
| राजकशेरु                 | २७९               | 166        | राक                                     | \$48         | 920            | रुत             | 2.1                       | ३५            |
| (                        | 909               | 1          | राशि                                    | ११९<br>२८२   | 85             | <b>रुदित</b>    | 89                        | રૂ પ          |
| राजन् {                  | २६९               | 111        | ì                                       |              | २१३            | रुद             | ₹8₹                       | ९०            |
| राजन्य                   | 3 4 1             | 1          | राष्ट्र                                 | २७८          | १८३            | _               | 3                         | १०            |
| राजन्यक                  | 101               | 8          | राष्ट्रिका                              | 66           | 6.8            | रुद्र {         | Ą                         | 2.5           |
| राबन्वत्                 | 40                | 13         | राष्ट्रिय                               | 24           | \$8            | रद्राणी         | ₽,                        | २९            |
| राजबका                   | 103               | 144        | रासभ                                    | ₹१           | -              | रुधिर {         | १३७                       | 48            |
| राजबीमिन्                | .146              | 3          | रास्रा                                  | 93           | ११४            | (               | २९९                       | <b>२२</b>     |
| राजराज                   | 71                | 50         |                                         | ₹••          | \$80           | <b>रु</b> रु    | १११                       | 90            |
|                          |                   |            |                                         |              |                |                 |                           |               |

| शबद्:      | વૃ <b>ષ્</b> દ્રે | इलोके      | হাতৰুঃ                  | વુષ્ઠે               | बलाके      | शब्दः                     | पृष्ठे                     | <b>पळो</b> के |
|------------|-------------------|------------|-------------------------|----------------------|------------|---------------------------|----------------------------|---------------|
| रुशती      | 12                | 36         | रेामाञ्च                | 81                   | કૃષ્       | ক <b>ন্থা</b>             | २९६                        | 9             |
| •          | •                 | 24         | रोष                     | <b>3</b> 9           | 24         | उद्गापिका<br>उद्घापिका    | 84                         | 122           |
| रुप्       | १०५               | १५८        | रोहिणी                  | ₹•€                  | ξo         | <b>क</b> शस्त्रमा<br>कडना | 13                         | 23            |
| रहा        | •                 |            | <b>₹</b> ।। <b>ह</b> ा। | _                    |            | करमा<br>करमाशी <b>ळ</b>   | 4                          | <b>२</b> ४    |
| रूप        | યુપ               | •          |                         | 13                   | 9 o<br>1 y | <b>क</b> िजत              | 285                        | 11            |
| रूपाजीवा   | 188               | 18         | रोहित                   | 86                   | 19         |                           |                            |               |
|            | 212               | 99         |                         | 1 222                | 10         | <b>ब</b> टा               | <b>395</b>                 | 1 o<br>G      |
| रूप्य {    | २१३<br>२७५        | 9 <b>4</b> | रोहितक                  | 00                   | ૪૧         |                           | ą o<br>ę o                 | 91            |
| रूपाध्यक्ष | 108               | 9          | रोहितारव                | 9                    | 46         |                           | 96                         | પુષ           |
| रूपित      | 484               | 69         | रोहित्                  | . 99                 | 88         | कता 🛔                     | 43                         | wą            |
|            |                   |            |                         | ( 30                 | 10         | ļ                         | 36                         | 111           |
| रेचित      | 149               | 86         | रोद                     | 1 80                 | ₹•         |                           | 103                        | 140           |
| रेणु       | 198               | ९८         | रौमक                    | ₹•8                  | ४२         | <b>छता</b> क              | 103                        | 186           |
| रेणुक      | 198               | 14         | रौरव                    | 88                   | 1          | कपन                       | 184                        | 68            |
| रेणुका     | 44                | 120        | रौहिणेय                 | 5 4                  | २५         | ळिपत {                    | ₹ ७                        | 1             |
| रेतस्      | 184               | ६२         | साहणव                   | रे १६                | २६         | 2140                      | ₹84                        | 200           |
| रेफ {      | २३६               | પ્ષ        | रौद्दिप                 | 100                  | 144        | ढब्य                      | २४५                        | 308           |
| (          | २७२               | टि.        |                         | ( 111                | 10         | कस्धवणे                   | 149                        | Ą             |
| रेवतीरमण   | 4                 | 38         |                         | ल.                   |            | कब्धानुज                  | <b>\$</b> \$ 0             | 10            |
| रेवा       | 41                | ३२         | छकुच                    | 9.0                  | ••         | क्रम्प                    | 104                        | ₹#            |
| ैर (सः) }  | २१३               | 90         | कक्ष                    | 190                  | 4          | कस्यन                     | 189                        | 103           |
| रोक        | 88                | 124<br>2   | रुक्षग                  | # 8                  | 10         | <b>जम्बोद्</b> र          |                            | 15            |
| रोग        | 121               | 49         | <b>छक्मग</b>            | 244                  | 18         | ळप                        | 44                         | 8             |
| रोगहारिन्  | 184               | 40         | व्हमगा                  | 114                  | *4         | छडना                      | 118                        | Ą             |
| रोधन       | 36                | 8.0        | 3893                    | <b>3 U</b>           | 19         | छङ्गिका                   | 184                        | 1.4           |
|            | . 63              | 1•4        | क्षमन्                  | ( 308                | 458<br>34  | छकाड                      | 184                        | 9.8           |
| रोचनी {    | 143               | 184        |                         | 9.8                  | 113        | कवादिका                   | 146                        | 1+2           |
| रोचिन्यु   | 184               | 3 . 3      | इदमी                    | 144                  | 63         | <b>छडान</b>               | 345                        | 188           |
| रोचिस्     | 10                | 18         | छद्रमीवर                | -                    | 1.9        | <b>ब्रह्मा</b> क          | 144                        | 114           |
| रीदन       | 184               | 9.8        |                         | <b>( 91</b>          | 44         | । ढिस्म                   | Äs                         | <b>₹1</b>     |
| शेषनी      | 8.6               | 43         | सदय                     | 190                  | 44         | छव {                      | 41                         | 44            |
| रोदसी      | 464               | 229        | ळगु <b>क</b>            | 399                  | 16         | (                         | २५२                        | ##            |
| रोदस्यौ    | 244               | २२९        | क्ष                     | 14                   | ₹#         | Ga¥                       | 34 <b>2</b><br>- <b>24</b> | 184           |
| रोपस्      | 8.4               | *          | 1                       |                      |            | , इत्रद्धाः {             | 4+2                        | * *           |
| सेव        | 13.               | 63         | खग्नक                   | ₹₹ <b>५</b><br>{ \$* | * d<br>* c | 1                         | 100                        | * *           |
| रोमन्      | 144               | 44         | ं अधु                   | 94                   | 188        | <b>ध्यनोद</b>             | *4                         | 4             |
| रोभन्ध     | 279               | 11         | 1                       | 2 348                |            | ್ರ ಭಷ್ಷ                   | ***                        | **            |
|            |                   |            |                         | ₩                    |            | क्षतिश                    |                            |               |

| <u> </u>            | 00000       | 00000         | 003000            | ^^^^                     | <u>^^ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ </u> | 00000           | ~~~~                | ~~~            |
|---------------------|-------------|---------------|-------------------|--------------------------|------------------------------------------------|-----------------|---------------------|----------------|
| शब्द:               | पृष्ठे      | <b>ब</b> लोके | <b>घा</b> ढद्रः   | પ્રષ્ઠે                  | बलोके                                          | शब्द्.          | પૃ <b>ષ્</b> ઠે     | <b>क्</b> रोके |
| लशुन                | 205         | 386           | छठित              | 163                      | 40                                             | कोहकारक         | 236                 |                |
| लस्तक               | 168         | 64            | लुब्ध             | २ ३ ९                    | २२                                             | कोइप्रष्ठ       | 993                 | 14             |
|                     | 5 143       | <b>1</b> 24   | लुब्धक            | २२१                      | ₹1                                             | <b>छो</b> हक    | २३२                 | ३७             |
| काक्षा              | रे २९६      | 1 0           | <b>लुकाय</b>      | 110                      | 8                                              | कोहाभिस         | •                   | 98             |
| <b>लाक्षा</b> प्रसा | द्न ७५      | 8.1           | ल्रुता            | 117                      | 13                                             | कार्यामत        |                     |                |
| কাঙ্গক              | 196         | 18            | <b>लून</b>        | २४५                      | 103                                            | लोहित           | १ २७                | 14             |
| ळाडू छद् पद         | 196         | १४            | ऌ्रम<br>छेख       | 163<br>3                 | 40                                             | ,,,             | ( 120               | ६४             |
| ভাষভবৰ্ম            | ते १९८      | 3.8           | केख <b>क</b>      | 304                      | د<br>۱۷                                        | छोहितक          | २१३                 | ९२             |
| <b>लाङ्गलिकी</b>    | 98          | 116           | <b>छेख</b> र्पम   |                          |                                                | कोहित चन्त      | न १५३               | 158            |
|                     | <b>९२</b>   | 211           | छखपम<br>छेखा      |                          | 8 પ                                            | कोहिताङ्ग       | 18                  | ३५             |
| काङ्गर्की           | 100         | 386           |                   | ₹ ₹                      | 8                                              |                 | 펵,                  | •              |
| लाङ्गुळ(द्या        | हुक)१८६     | 40            | छेप <b>क</b><br>∼ | 316                      | Ą                                              | व               | २९०                 | ٩              |
| ळाजा                | *04         | 80            | ले <b>वा</b>      | २३७                      | 45                                             | <b>A</b>        |                     | 140            |
| <b>ला</b> ञ्जन      | 38          | 30            | लेष्ड<br>लेह      | 19%                      | 35                                             | र्वश            | 196                 | 3 4 0          |
| लाभ                 | 213         | 40            | 6.6               | ₹00                      | ५६                                             | વસ              | रे २८२              | <b>२</b> १३    |
| लामज्जक             | 9 • 9       | १६५           | लोक               | 44                       | •                                              |                 | •                   | 909            |
| 57157 <b>377</b>    | 80          | २८            | <b>कोक</b> जित्   | <b>(</b> ૨૫૬<br><b>ર</b> | 5                                              | वंशरोचना        | २१६                 |                |
| <b>काक्सा</b>       | रे २८४      | २२८           | •                 |                          | 15                                             | वंशिक           | 3745                | 1२६<br>१५९     |
| ଡାଡ <b>ା</b>        | 139         | ६७            | <b>छोकमाता</b>    | ч                        | २९ '                                           | वक्तव्य         | <b>२७५</b>          | \$4<br>\$22    |
| काळाटिक             | २५७         | 90            | लो <b>कायत</b>    | ३०३                      | \$ ?                                           | वक्तृ<br>वक्त्र | २ <b>३</b> २<br>१४५ | ٠.<br>٤٩       |
| ळाद                 | 990         | হ ও           | लोकालोक           | ६३                       | ₹                                              | वका<br>वका      | २३८                 | <b>w</b> 9     |
| <b>कासिका</b>       | <b>1</b> 4  | 4             | लोकेश             | 8                        | 18                                             | वक्षस           | 185                 | 30             |
| कास्य               | 34          | 18            | लोचन              | <b>9</b> 88              | 9३                                             | वंक्षण          | 180                 | ও 🖣            |
| তিক্ত <del>ব</del>  | 68          | ६०            | <b>लोचमस्त</b> क  |                          | 911                                            | वङ्ग            | 234                 | १०६            |
| बिक्षा              | २९६         | 30            | <b>छो</b> घ       | 93                       |                                                | वचन             | 50                  | 9              |
| किखित               | १७५         | 9 €           | कोपासुद्रा        | 14                       | <b>44</b><br>२०                                | वचनेस्थित       | २३०                 | ₹8             |
| <b>कि</b> ष्ठ       | २५८         | ર પ           | कोप्त्र           | 221                      | 1                                              | वचस्            | <b>२७</b>           | 1              |
| <b>छि</b> ङ्गवृत्ति | 900         | 48            | काप्त्र<br>लोमन्  | 180                      | ર <b>પ</b><br>૬૬                               | वचा             | 68                  | १०२<br>५०      |
| किप <u>ि</u>        | 204         | <b>3</b> 8    | <b>कोमशा</b>      |                          | 1                                              |                 | 5 6                 | \$ 04          |
|                     |             | '             |                   | ९८<br>∫ २ <b>१</b> ९     | 158                                            | वज्र            | 210 %               | 828            |
| छिपि <b>कर</b>      | 104         | રૂ પ          | कोल               | 261                      | २०४                                            | वज्रनिर्घोष     | 33                  | 10             |
| <b>छि</b> ष         | २४२         | ९०            | कोल्लप            | 223                      | 24                                             |                 | 88                  | ७६             |
| कि <b>स</b> क       | 190         | 66            | कोल्लभ            | २२९                      | 23                                             | वज्रयुष         | •                   | 84             |
| िकष्सा              | 80          | ₹७            | <b>को</b> ष्ठ     | 194                      | 12                                             | विद्रान्        | (110                | ં પ્           |
| किवि                | 304         | 15            | छोष्टमेदन         | 196                      | 3 2                                            | वञ्चक           | र ३५५               | 8.0            |
| छीढ                 | ₹8₹         | 330           | alcula            | विषद                     | 178                                            | विद्यत          | २३३                 | 81             |
|                     | { 81        | 12.7          | -2-               |                          | 96                                             |                 | ( 91                | २७             |
| कीका                | <b>₹ 81</b> | 14            | कोह               | 218<br>218               | 99                                             | वम्जुळ          | 🗸 ७२                | 30             |
|                     | (२८०        | 154           |                   | 100                      | ₹३                                             |                 | 1 41                | 48             |
|                     |             |               |                   |                          |                                                |                 |                     |                |

| ~~~~            | ^^^^           | ~~~~          | ^^^      | ^~~~~           | 00000         | ,,,,,,,          | ~~~~         | <u>~~~~</u>        |
|-----------------|----------------|---------------|----------|-----------------|---------------|------------------|--------------|--------------------|
| दाढदः           | <b>टृष्</b> ठे | <b>र</b> लोके | धाबद:    | પૃ <b>ષ્</b> કે | <b>प</b> ळोके | शबदः             | पृष्ठे       | इलोके              |
| वट              | ७३             | ६२            | वनशङ्घाट | ८९              | 99            | ~~~              | ( 120        | g                  |
| व <b>र</b> क    | <b>3</b> 96    | 10            | वनस्पति  | ६६              | <b>&amp;</b>  | वरवर्णिनी        | <b>{ २०३</b> | 83                 |
| वटी             | ***            | २७            |          | 161             | યુષ           | वराङ्ग           | २५५          | २६                 |
| वदवा            | 168            | ध्व           | वनायुज   | 118             | 3             | वराष्ट्रक        | 9.4          | <b>3 3</b> 8       |
| वदवानक          | 9              | પુર           | वनिता    | २६५             | 32            | ſ                | ५३           | ४३                 |
|                 |                | 4.5           | वनीयक    | २३५             | 88            | वरांडक {         | 223          | २७                 |
| <b>बढू</b>      | 230            | - ]           | वनौकस    | 109             | 3             |                  | 403          | <b>3</b> 6         |
| वणिक्           | 211            | 96            | •        |                 | ì             | वरारोहा          | 130          | 8                  |
| वणिक्पथ         | २६३            | પર            | वन्दा    | ઢ૬              | ८२            | वराशि            | 949          | 114                |
| वणिज्या         | 511            | ७९            | वन्दार   | २६०             | २८            | वराह             | १०९          | 3                  |
| वण्टक           | 212            | 68            | वन्ध्य   | ६६              | 19            | वरिवसित          | <b>२</b> ४५  | \$05               |
| (               | 185            | 96            | वन्ध्या  | २०९             | द९            | वरिवस्या         | 144          | ३५                 |
| वरस 🟅           | २०८            | 4.5           | वस्था    | <b>ξ 8</b>      | ષ્ઠ           | वरिवस्यित        | २४५          | 305                |
| (               | 368            | <b>₹</b> ₹4   |          | ि धर            | 3             | वरिष्ट           | 318          | ९७                 |
| वस्सक           | 63             | ६६            | वपा      | र् १३७          |               | वरिष्ठ           | २४६          | 233                |
| वत्सतर          | २०८            | 42            | वपुस्    | 180             | 90            | वरी              | 68           | 100                |
| वस्सनाभ         | 88             | 11            | `        | 1 48            | 3             | वरीयस्           | २८६          | ₹₹ 3               |
| वस्मर {         | २०             | <b>3</b> 3    | वश       | 1996            | 11            |                  | 10           | ર્ય પ્ર            |
| ť               | 21             | ₹•            |          | र ११६           | 104           | वहण              | 13           | 3                  |
| वरसङ            | २२०            | ₹8            |          | ( 1३४           | પુપ           | ~~~              |              | 3 o                |
| वस्मादनी        | 4              | ८२            | वमथु     | 1 960           | ३०            | वरुणारमञा        | २२४<br>१८४   | <b>રે</b> ૧<br>૧ ∗ |
| वद्             | <b>२</b> ३२    | \$ 4          | विम      | 138             | ५५            | वह्रथ            |              |                    |
| वद्न            | 184            | 68            | वयस्     | २८५             | <b>૨</b> ૨૧   | वरूथिनी          | 963          | 34                 |
| वद्दान्य {      | <b>२२६</b>     | Ą             | चयस्थ    | 124             | ¥₹            | वरंष्य           | २३६          | 45                 |
| τ               | २०५            | 9 4 0         | 1        | 48              | 44            | वर्कर            | 3 2 3        | 4.4                |
| वदावद           | <b>२३२</b>     | <b>3</b> 4    | वयस्था   | 900             | 120           | वर्ष             | 416          | #1                 |
| वध              | 198            | 114           | •        | 6 303           | 389           | વર્ષસ્           | 244          | ५३∗                |
|                 | 96<br>119      | 111           | ्वयस्य   | 108             | 14            | થ <b>ર્વાં</b> ક | 133          | 16                 |
| वध्             | 121            | Š             | ं वयस्या | १४२<br>१५३      | 12<br>124     | (                | 116          | 1                  |
|                 | 284            | 108           | वर       | 245             |               | 45               | 161          | 4.5                |
| dra             | ₹\$8           | 84            | •        | 133             | 1+3           |                  | 241          | 4 5                |
| (               | યત્ર           | *             |          | ( 114           | ર પ           |                  | 1 11         | 144                |
| यन र            | 44             | \$            | पाटा     | 111             | £3            | यणंड {           | 1 = 1        | 2 ¢                |
|                 | 201            | 136           |          | ि ५१            | 1             | वस्तित           | 344          | 11.                |
| यनविधि क        |                | <b>د</b> 4    | ३र्ग     | 43              | 74            | वश्यिन्          | 3 8 4        | 43                 |
| प्रमिष          | 112            | 18            | वर्षस    | 344             | 1.            |                  | 112          | 4.1                |
| वनमधि≉।         |                | 李章            |          | \$ 141          | 3.5           | दवंद }           | 47.3         | 3.0                |
| य गमाजिन्       |                | 15            | स्था     | <b>१</b> ४२४    | 11            |                  | 155          | ł                  |
| <b>ાત</b> ુંદ્ર | 111            | 1.0           | 41.6     | 44.4            |               | , लग्नम          | 135          | \$ 4               |
| <del></del>     | १०             |               |          |                 |               |                  |              |                    |
|                 |                |               |          |                 |               |                  |              |                    |

| ~~~~                         | ~~~~              | ^^^^              | ~~~~            | <u> </u>          | \^.\^.       | \^^^^                     | ~~~                | ~~~~            |
|------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|--------------|---------------------------|--------------------|-----------------|
| चाढद्:                       | पृष्ठे            | वकोक              | হা <b>ৰ</b> ব্  | वृष्ठे            | षळोके        | वाडदः                     | પ્ર <b>પ્</b> કે   | बलोके           |
| वर्तनी                       | 42                | १५                | वस्क            | 8,6               | 13           | वस्त्रयोनि                | 140                | 14.             |
| वर्ति                        | 944               | 122               | ব্ <b>দক্</b> জ | 3.8               | 12           | वस्त्रवेशमन्              | 148                | 120             |
| वर्तिका                      | 110               | 24                | विशत            | 168               | 86           | वस्त                      | 211                | 68              |
| वर्तिष्णु                    | 221               | २ <b>९</b>        | वहगु            | २७४               | 188          | वस्तसा                    | 116                | ६६              |
| वतुंक                        | 216               | ६९                | वस्मीक          | 46                | 38           | वह                        | 206                | 43              |
|                              | 46                | 94                | वश्चकी          | 18                | 3            | (                         | 8                  | 44              |
| वरमंन् {                     | ₹७0               | 177               | (               | २३६               | પ્રદ         | विह्य                     | 13                 | 5               |
| वधक                          | 69                | 90                | चछुम            | २७३               | 180          | - Crime                   |                    |                 |
| वर्धक                        | 219               | 9                 | वड़ीर           | 46                | 13           | विद्वसंज्ञक               | ८५                 | 40              |
| वधंन {                       | 221               | 26                | वछी             | ₹ 0               | ٩            | विह्निशिष                 | 214                | 908             |
|                              | 385               |                   |                 | •                 |              | _ {                       | २८८                | - 486           |
| वर्धमान                      |                   | પક્               | वहळूर<br>वश     | <b>१६७</b><br>२४४ | <b>4 2</b>   | वा {                      | 290                | ९<br><b>१</b> ५ |
| वर्धमानक                     | २०२               | 33                | वशक्रिया        |                   |              | वाक्पति                   | २९२<br>२ <b>३२</b> | 3 °             |
| वर्धिष्णु                    | 281               | 26                | वशाऋया          | २४७<br>१८०        | 8            |                           |                    |                 |
| वध्री                        | 212               | 21                | वशा             | <b>२०</b> ९       | <b>ર</b> ૬   | वाक्य                     | ₹ 🛎                | •               |
|                              |                   |                   | 4411            | २८३               | 190          | वागीश                     | 484                | 34              |
| वर्मन्                       | 964               | 48                | विशक            | २३६               | 48           | वागुरा                    | 271                | 34              |
| वर्मि <del>त</del>           | 164               | 44                |                 | 66                | 90           | वागुरिक                   | <b>२२०</b>         | 18              |
| <b>चयं</b>                   | २३६               | 40                | विशार {         | 305               | 81           | वाग्मिन्                  | ₹₹                 | 34              |
| वर्या                        | 151               | •                 | वश्य            | <b>₹</b> ₹0       | રપ           | वाङ्मुख                   | 28                 | ٩               |
| वर्षणा                       | 111               | 34                | वषट             | २९०               | •            | वाच                       | ₹•                 | 3               |
| वर्ष 🕽                       | 98                | 99                | व <b>षटकृत्</b> | 148               | ₹७           | वाचंयम                    | 150                | ४२              |
| वष                           | ५६<br><b>२</b> ८४ | 222               | वसति            | २६४               | ६ ६          | वाचक                      | 20                 | ₹               |
| वर्षवर                       | 108               | <b>२२३</b>        | वसन             | 349               | 914          | वाचस्पति                  | 94                 | 58              |
|                              |                   | -                 | वसन्त           | 31                | 94           | वाचाट                     | 288                | 24              |
| वर्षा                        | ₹1                | <b>१</b> ९        | वसा             | 120               | 48           | वाचाक                     | 222                | 24              |
| वर्षाभू                      | 40                | ₹8                | 1               | <b>* Q</b>        | 10           | वाचिक                     | 21                 | 30              |
| वर्षाभ्वी                    | 40                | २४                | वसु             | 64                | 41           |                           |                    | રૂ પ            |
| वर्षीयस्                     | 123               | 83                | P               | 212               | ९०           | <b>वाचोयुक्तिप</b> ड      |                    |                 |
| वर्षीपळ                      | 38                | 13                | 1               | 568               | २ <b>३</b> ८ | वाज                       | 190                | 60              |
| वर्धमृ {                     | 180               | 90                | वसुक {          | 68                | 60           | वाजपेय                    | 201                | 3 3             |
| . (                          | ₹७\$              | 123               | 1               | 308               | 85           | वाजिदन्तक                 | 90                 | 108             |
| वक्रज                        | ३५९               | 12                | वसुदेव          | 8                 | 21           |                           | 110                | 11              |
| वळजा                         | २५९               | <b>₹1</b>         | वसुधा           | પૃષ્<br>પૃષ્      | N<br>a       | वाशिन् {                  | 101                | 8               |
| वक्सी<br>वक्य                | 48<br>188         | १५<br>१० <b>७</b> | वसुम्भरा        |                   |              | वाजिमाका                  | ₹ <b>९</b><br>६०   | 1.0             |
| वळ <b>प</b><br>वळ <b>पित</b> | 485               | ९०                | वसुमसी<br>वस्तु | ५५<br>२९७         | ર<br>1ફ      | वाजमाका<br>वा <b>म्छा</b> | 80                 | 20              |
| वकीक                         | 43                | 18                | वस्ति (वस्त     |                   |              | वाटी                      | \$ . 8             | 98              |
|                              |                   |                   | }               |                   | 118          |                           |                    | 3.0             |
| वकीमुख                       | 105               | •                 | वस्र            | 341               | 114          | षाञ्चाकका                 | 98                 | ,               |
|                              |                   |                   |                 |                   |              |                           |                    |                 |

| <del>२०५० ४</del><br>शब्द: | <del>७,५० , ७,</del><br>पृ <b>ष्ठे</b> | वलोके       | शब्दः                   | <b>પૃષ્ઠે</b>    | क्लोके    | शब्दः                 | ુ <del>૦૦૦</del> ૦<br>પૃ <b>ષ્ટે</b> | कि कि      |
|----------------------------|----------------------------------------|-------------|-------------------------|------------------|-----------|-----------------------|--------------------------------------|------------|
| सञ्ज,                      | ८ ९                                    | 49          | सम्बद्ध                 |                  | )         |                       | _                                    |            |
| वा <b>र</b> व              | 346                                    |             | สเทว                    | ी १<br>{ १३०     | સ<br>૪૬   | वार्धुंपिक            | 194                                  | ч,         |
| 4104                       | 168                                    | 84          | वासन                    | 1286             | 90        | वामण                  | 444                                  | 8३         |
| वाडवानळ                    |                                        | 49          | वामलूर                  | 44               | 18        | वार्षिक               | 105                                  | 340        |
| वारम्य                     | २५५                                    | 88          | वामकीचना                |                  | 3         | वाळ                   | 184                                  | 4.4        |
| वाणि                       | ***                                    | 26          | वामा                    | 119              | 2         | वाळधि                 | 163                                  | ५०         |
|                            |                                        | į           | वामी                    | 168              | ४६        | वाळपाषया              | 188                                  | १०३        |
| वाणिज                      | 211                                    | 30          | वायदण्ड                 | 222              | 36        | वाळहस्त               | 163                                  | y o        |
| वाणिज्य                    | \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \  | ७९          | वायस                    | 118              | २०        | वालुक                 | 34                                   | 151        |
| वाणिनी                     | ३६९                                    | 117         | वायसाराति               | 111              | 34        | वादक                  | 140                                  | 111        |
| वाणी                       | ₹७                                     | ₹           | वायसी                   | 103              | 341       | वाववूक                | २ <b>३ २</b>                         | 34         |
| वात                        |                                        |             | वायसोळी                 | 909              | 188       | वाशिका                | ९०                                   | 103        |
|                            | 10                                     | ६६          | वायु                    | 10               | €8        | वाशित                 | 3.4                                  | <b>३</b> ५ |
| वातक                       | 305                                    | 186         | वायुसस्र                | Q                | 44        | वास                   | 40                                   | s          |
| वातिकन्                    | 9 2 4                                  | <b>પ</b> ુલ | वार                     | ४५               | ર         | वासक                  | ९०                                   | 1 = 3      |
| वातवोध                     | 98                                     | 33          | वार्                    | ₹ 336            | ३९        | वासगृह                | 40                                   | 6          |
| वातप्रेमी                  | 130                                    | •           |                         | १ २७६            | 141       | वासन्ती               | 43                                   | 90         |
| वातसृग                     | 110                                    | •           | वार्ण                   | 169              | ₹8        | वासयोगा               | 144                                  | 158        |
| वातरोगिन्                  | 124                                    | ५९          | वारणञ्जूसा<br>वारवाण    | <b>९३</b><br>१४५ | 111<br>41 | वासर                  | 14                                   | 3          |
| वातायन                     | Ę١                                     | ٩           | वारमुख्या               | 158              | 19        | वासव                  |                                      | ४५         |
| वातायु                     | 310                                    |             | वारस्री                 | 123              | 19        | वासस्                 | 141                                  | 114        |
| गातु <b>क</b>              | ₹८•                                    | 194         | वाराही                  | 103              | 141       | वाधित                 | १५६                                  | 148        |
| वास्या                     | ₹८०                                    |             | वारि                    | ४५               | 3.        | वासिता                | ( २०५<br>१२३५                        | PU         |
|                            |                                        | 194         | वारिद                   | 13               | 9         | 1                     |                                      |            |
| वारसक                      | ₹•७                                    | 4.          |                         |                  |           | वासुकि                | યર્                                  | R          |
| वादिश                      | 38                                     | ч           | वारिवर्णी               | <b>પર</b>        | 26        | वासुदेव               | 8                                    | ₹•         |
| वाय                        | ₫ 8                                    | ч           | पारित्रयाह              | 4.8              | · ·       | वास्                  | ã <b>•</b><br>§ <b>₹</b>             | 13         |
| पान                        | 14                                     | 14          | वारिवा <b>इ</b><br>वारी | 18               |           | यास्तु<br>वास्तुक     | 304                                  | 1'54       |
| वानप्रस्थ                  | 140                                    | <b>₹</b> ८  | ' वारा<br>' वारमी       | 161<br>343       | કર<br>પક  | <b>धास्त्रीस्प</b> ति |                                      | 91         |
|                            |                                        |             |                         | (                | 40        | वाख                   | 143                                  | 43         |
| वानर                       | 3 . 8                                  |             | <sup>ः</sup> वार्त      | { १३५<br>{ २१५   | 1814      |                       |                                      | A3.        |
| वानस्वाय                   | 4.8                                    | Ę           |                         |                  |           | वाह                   | { 141<br>{ 222                       | 4.4        |
| वानीर                      | 45                                     | 1.          | यार्ग                   | २१<br>१६५<br>२६५ | 1 .       | वाश्वित्रमत्          | 11+                                  | 4          |
| थाने <b>य</b>              | 34                                     | 121         |                         | (384             | *Y        | वादन                  | 168                                  | ५६         |
| वापी                       | 44                                     | 24          | वार्वादी                | 9.4              | 189       | वाइस                  | 48                                   | 4          |
| वाष्य                      | 34                                     | 174         | षानांवह                 | 49.              | 14        | वाद्शिय               | 14.                                  | <b>3 %</b> |
| यास                        | २७४                                    | 148         | वार्षक                  | 144              | A.        | वादिनी                | 1 563                                | # C        |
| वामदेव                     | ,                                      | 44          | वार्द्धीच               | 184              | 4         | MEER PER              | 2 34                                 | #3<br>#55  |
|                            | -                                      | **          | /24 p                   | 4 9 3            | •         |                       | -                                    |            |

|           |                      |            |                   |                          |                   |                         |                      | The second second second  |
|-----------|----------------------|------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------------|----------------------|---------------------------|
| शब्दः     | <b>પૃષ્ઠે</b>        | दकोके      | शब्द:             | <b>पृष्ठे</b>            | मलोके             | शब्द:                   | ्र<br>पुष्ठे         | <del>०००००</del><br>इलोके |
| वाहिनीपति | १८५                  | ६२         | विद्यराज          | <b>o</b>                 | 80                |                         | ( २१३                | ९०                        |
| वि        | <b>{1</b> *          | 22         | विचक्षण           | 149                      | 4                 | विस                     | <b>२२७</b>           | 9                         |
| विंशति    | *12                  | ৫২         | विचयन             | ે <b>ર</b> ષ્ <b>ર</b>   | ३०                |                         | ( 488                | ९९                        |
| विकङ्कत   | 98                   | રૂ હ       | विचर्चिका         | 322                      | પારૂ              | विदर                    | <b>580</b>           | ч                         |
| विकच      | <b>६ ६</b>           | y          | विचारणा           | ₹8                       | <b>સ</b>          | विदल                    | \$ 0 \$              | ३२                        |
| विकर्तन   | १६                   | २९         | विचारित           | 388                      | 99                | विद्छा                  | <b>9 9</b>           | 909                       |
| विक्लाङ्ग | १३०                  | 8 व        | विचिकिश्स         |                          | 3                 | विदारक                  | 86                   | <b>\$</b> a               |
| विकसा     | 29                   | ९०         | विच्छन्द <b>क</b> | ।                        | 99                | विदारी                  | 33                   | 110                       |
| विकसित    | 88                   | 4          | विच्छाय           | 300                      | 24                | विदारिगन्ध              | <b>१</b> ९३          | 114                       |
| _         |                      |            |                   | <b>( )</b> 90            | <b>२</b> २        | विदित                   | £88                  | 906                       |
| विकस्त्रर | २३०                  | ३०         | विजन              | र २६६                    | <b>4</b> ٦        | विदित                   | ( २४६                | १०९                       |
| विकार     | २५०                  | \$ 4       | विजय              | १९५                      | 110               | विदिश                   | 18                   | ų                         |
| विकासिन्  | २३१                  | ₹0         | विजिक             | २०४                      | 84                | विदु                    | 160                  | <b>3</b> 00               |
| विकिर     | 996                  | 83         | विज्              | २२६                      | 8                 | विद्रुर                 | § •2                 | <b>3</b> 0                |
| विकीरिण   | ८५                   | <b>€</b> 0 | विज्ञात           | 220                      | ९                 |                         | ( २३०                | ३०                        |
| विकुर्वाण | २३७                  | 39         | विज्ञान           | २५                       | Ę                 | विदुळ                   | ७२                   | ३ ०                       |
| विकृत     | <b>{ १९</b><br>{ ११५ | 46         | विट्              | 994                      | 9                 | विद्                    | <b>388</b>           | ५ ९                       |
| विकृति    | 240                  | 84         | विट               | <b>२</b> ९८              | 10                | विद्वकर्णी              | ८६                   | ४४                        |
| विक्रम    | ₹ 193                | 103        | विटक              | Ę₹                       | 94                | विद्याधर                | Ę                    | \$ 1                      |
|           | रे २७३               | 180        |                   | 6 86                     | १४                | विद्यत्                 | 13                   | ९                         |
| विक्रय    | 235                  | ८३         | विटप              | र २७२                    | 140               | विद्रधि                 | 158                  | ५६                        |
| विऋियक    | २ ३ ३                | ७९         | विटिपन्           | 9.6                      | બુ                | विद्रव                  | 194                  | 111                       |
| विक्रान्त | 169                  | 99         | विट्खदिर          | 99                       | 40                | विद्वत                  | 588                  | 900                       |
| विकिया    | 340                  | 34         | विट्चर            | २ <b>२ १</b>             | २३                | विद्वम                  | ₹\$8                 | ९३                        |
| विक्रेतृ  | 211                  | 90         | विष               | 508                      | ४२                | विद्वमलता               | 8.0                  | 128                       |
| विक्रेय   | 211                  | ८२         | विदङ्ग            | 31                       | 908               | विद्वस्                 | १५९                  | પ<br><b>૨</b> ૨ ૅ         |
| विस्रव    | 428                  | 88         | वित <b>ण्डा</b>   | <sup>*</sup> २९ <b>३</b> | 9,                | विद्वेष                 | रे २८५<br><b>१</b> ९ | २ <b>५</b>                |
| विक्षाव   | २५४                  | 2 9        | विसथ              | ३२                       | २१                | विधवा                   | 123                  | 11                        |
| विगत      | <b>≸</b> 88          | 300        | वितरण             | 148                      | <b>સ્</b> ૧       |                         | 1 458                | 1.6                       |
| विगतातेव  |                      | 41         | वितर्दि           | 42                       | 9 €               | विधा                    | २६८                  | 101                       |
| विम       | 130                  | 84         | वितस्ति           | 188                      | ८४<br><b>१</b> २० | विभातृ                  | 8                    | 30                        |
|           | 186                  | 16         | वितान             | 200                      | 312               |                         | V                    | 90                        |
| विग्रह    | 198                  | 1.8        | वितुश             | 308                      | 183               | विधि                    | 1 22                 | २८<br>४•                  |
|           | (243                 | ₹₹         |                   | 30                       | 9 <b>२६</b>       |                         | 1996                 | 101                       |
| विषस      | 148                  | 3.5        | वितुश्वक          | ₹•₹<br>2011              | 101               | विधिद्धिन्              | 141                  | 15                        |
| विघ्न     | २५१                  | 19         | 1                 | 6414                     | 1-1               | ाना अ <b>पुरक्त</b> ्यू | ·                    |                           |

| ~~~~~           | 2000        | <u> </u>      | ^^^^^       | 2001        | 20000      | <u> </u>                     | 2 2 2             | 110-1              |
|-----------------|-------------|---------------|-------------|-------------|------------|------------------------------|-------------------|--------------------|
| शब्द:           | पृष्ठे      | <b>प</b> लोके | शबद्:       | पृष्ठे      | षकोके      | शब्द:                        | पृष्ठे            | दलोके              |
| (               | 8           | २२            | विपुछ       | २३७         | ६१         | विरति                        | २५४               | ३७                 |
| विधु 🖁          | 18          | 18            | विभ         | 146         | Ø          | विरङ                         | २३८               | 4.5                |
| (               | २६८ '       | ९९            | विप्रकार    | २५०         | , ૧ુષ      | विराज्                       | 109               |                    |
| विधुत           | <b>784</b>  | 100           | विप्रकृत    | २३३         | 81         | विराव                        | 33                | २३                 |
| विधुन्तुद       | 14          | २६            | विश्रकृष्टक | २३८         | 41         | विरिश्चि                     |                   |                    |
| विधुर           | २५१         | २०            | विप्रतीसार  | 39          | <b>ર</b> ૫ |                              | 8                 | <b>1</b> 0         |
| विधुवन          | ₹8₩         | 8             | विप्रयोग    | २५३         | 26         | विरूपाक्ष                    | 8                 | <b>3</b> 8         |
| विधूनन          | 380         | 8             | विप्रकव्ध   | २३३         | 81         | विरोचन {                     | <b>1</b> ६<br>२६९ | ₹°                 |
| विधेय           | २३०         | २४            | - (         | 83          | ३६         | विरोध                        | 39                | १ <i>७</i> /<br>२५ |
| विनयग्राहिन्    | २३०         | 88            | विप्रलम्भ { | २५३         | २८         | विरोधन                       | 241               | ₹ 9                |
| विना            | २८९         | ર             | विप्रकाप    | 31          | 14         |                              |                   |                    |
|                 | 3           | 3.8           | विप्रक्षिका | 158         | २०         | विरोधोक्ति<br>वि <b>टक्ष</b> | <b>३१</b><br>२३०  | 36                 |
| विनायक र        | i i         | 80            | विप्रुप्    | 8 ६         | ६          |                              |                   | ₹ ₹                |
|                 | २५६         |               | विप्रव      | २५०         | 18         | विलक्षण                      | २४७               | 3                  |
| विनाश           | 242         | <b>२</b> २    | विबंध       | १३३         | 48         | विकस्यित                     | <b>ફ</b> પ્       | ٩                  |
| विनाशोन्मुख     |             | 99            | विबुध       | ą           | • 1        | विखम्भ                       | २५३               | ₹ 6                |
| •               | 9 6 3       | 88            | विभव        | <b>२</b> 1३ | 90         | विछाप                        | 31                | 15                 |
| विनीत {         | २३०         | २५            | विभाकर      | 18          | ₹6         | विकास                        | 81                | 33                 |
| विन्दु          | 249         | ३०            | विभावरी     | 9.4         | 8          | विङीन                        | 588               | 100                |
| विस्थ           | ६३          | 3             | (           | ٩           | 49         | विकेषन }                     | १५६<br>२५३        | 933<br>30          |
|                 | <b>२</b> ४४ | <b>९</b> ९    | विभावसु 🖁   | 14          | 30         | विलेपी                       | २०५               | <b>4</b> .0        |
| विन्न }         | 588         | 108           | (           | २७९         | 224        | विवध                         | 244               | 9.4                |
| विपक्ष          | 198         |               | विभीतक      | ७९          | 46 '       | विवर                         | 84                | 3                  |
| विषजी           | 38          | 11<br>2       | विभूति      | Ę           | 34         | विवर्ण                       | 230               | 15                 |
| विषण            | 212         | ૮રે           | विभूपण      | 189         | 101        | विवश                         | २३४               | 6.7                |
| विपणि {         | 49          | 2             | विभ्रम      | 80          | 31         |                              | 14                | ३ थ                |
| idala 1         | २३२         | 43            | विभ्राज्    | 186         | 101        | विवस्यत् 🖁                   | 2 4 4             | 4.5                |
| विपत्ति         | 149         | ८२            | विमनस्      | ₹२७         | 6          | विवाद                        | २९                | 0                  |
| विष्ध           | 46          | 15            | विसर्वन     | २४९         | 32         | विवाह                        | 151               | 54                 |
| विषद्           | 168         | 42            | विसला       | 101         | 933        | विविक्त 🖁                    | 100               | 4.8                |
| विष्यं <b>य</b> | २५४         | 3.3           | विमातृज     | 154         | \$14       | •                            | 244               | 44                 |
| विषयीस          | 248         | 3.8           | विमान       | 4           | 41         | <b>बिविध</b>                 | 211               | 3,\$               |
| विपश्चित्       | 348         | 4             | वियत्       | 15          | ₹ '        | धिम्हिर                      | 110               | \$ \$              |
| <b>बिपाट</b>    | 41          |               | वियद्भा     | 6           | 44         | विवेक                        | 140               | 4 €                |
| विपादिका        | 113         | <b>₹</b> ₹    | वियम        | 241         | 16         | विद्योक                      | A.#               | 2.1                |
| बिनामा          |             | પર<br>**      | वियात       | <b>२३०</b>  | <b>ર</b> પ | विच<br>हारू                  | <b>244</b>        | *11                |
| विधिन           | 41          | 11            | •           | 248         | 17         | विश्व <b>रह</b> ट            | 440               | **                 |
| रणस्याम्        | 44          | •             | विरमस्तमस्  | 114         | W.4        | विधर                         | 45                | <b>3</b> •         |
|                 |             |               |             |             |            |                              |                   |                    |

| ~~~~               | 0000      | 2222              | 0000000           | 2000          | 00000            |                  | 222            | 2000             |
|--------------------|-----------|-------------------|-------------------|---------------|------------------|------------------|----------------|------------------|
| शब्द:              | पृष्ठे    | षळोके             | शब्दः             | पृष्ठे        | बलोके            | হাতবৃঃ           | પૃ <b>ષ્ઠે</b> | बलोके            |
| विशर               | १९४       | 224               | (                 | <b>ą</b> 4    | U                | विस्तर           | 449            | <b>२</b> २       |
| (                  | 60        | 44                | विषय 🖁            | પ્ર₹          | 6                | विस्तार {        | 1 46           | 18               |
| विशस्या 🕻          | ९९        | 334               | 1949              | 484           | 11               |                  | 444            | **               |
| . (                | २७५       | 3 14 14           | , (               | २७४           | 148              | वि <b>स्तृ</b> त | 489            | ८६               |
| विशसन              | 368       | 118               | विपियम्           | \$ 14         | 6                | विस्फार          | 193            | 106              |
| विशास्त            | •         | 85                | विषवैष            | 88            | 39               | विस्फोट          | 123            | ५३               |
| विशाखा             | 34        | २२                | विषा              | 46            | ९९               | विस्मय           | 36             | 19               |
| विशाय              | 548       | 3 3               | विषाक्त           | 180           | 66               | विस्मयान्वित     | २३०            | 7 8              |
| विशारण             | 998       | 112               | विषाण             | २६२           | પુષ              |                  |                |                  |
| विशारद             | २६७       | <b>વુ</b> પ્      | विषाणी            | <b>વુ</b> ષ   | 119              | विस्तृत          | २४१            | 6 9              |
| विद्याल            | ₹\$*      | ₹0                | विपुव             | ₹ 0           | 38               | विस्न            | 3 6            | 3 ?              |
| विशालता            | 141       | 118               | वियुवत            | २०            | ₹8               | विस्तरम          | \$ 66          | ₹ <i>5</i>       |
| _                  |           | ₹ 8               | विष्क्रम          | ६२            | 10               | निक् <b>र</b>    | २७२            | 134<br>81        |
| विशाळखच्<br>विशाळा | \$ 0 B    | **<br><b>3</b> 48 | विष्टप            | પ્યુ 💐        | 4                | विस्नसा          | १३९            |                  |
| -                  |           |                   | विष्टर            | 200           | 149              | विहरा            | 110            | 3 8              |
| विशिख<br>विशिखा    | 190<br>49 | 2 <b>\$</b>       | विष्टरश्रवस       | v             | 38               | विहंग            | 110            | <b>३</b> २       |
|                    | _         | ·                 | विष्टि            | 84            | 3                | विहङ्गम          | 110            | ₹ २              |
| विद्योषक           | १५२       | 123               | विष्ठा            | 119           | ६८ (             | विहङ्गिका        | 777            | 30               |
| विश्राणन           | 158       | २९                | विष्णु            | 8             | 16               | विहसित           | 81             | ३५               |
| विश्राव            | २५३       | 36                | विष्णुकारता       | 90            | 108              | विहस्त           | 5 \$ 8         | ४३               |
| विश्रस             | 230       | ٩                 | विष्णुपद          | 9.5           | 2                | विद्यापित        | 48             | २९               |
| · " (              | *         | 30                |                   | 49            | 3 9              | - (              | 15             | *                |
| विद्यव 🕻           | २०३       | ३८                | विष्णुपदी         |               |                  | विहायस् {        | ११७            | 3.5              |
| (                  | 280       | 44                | विष्णुरथ<br>विष्य | ५<br>२३४      | ३ <b>१</b><br>४५ | विहायस           | <b>१</b> २     | ₹                |
| विभवकहु            | २२१       | ₹ ₹               |                   |               | 18               | विहार            | २५०            | 15               |
| विश्वकर्मन्        | २६%       | 306               | विष्वक्           | 331           | - (              | विह्नक           | 248            | 88               |
| विषयभेषज           | २०३       | 36                | विश्वक्सेन        | 8             | 19               | वीकाश            | 262            |                  |
| विद्यंभर           | 8 (       | 24                | विष्वद्रथच्       | 7\$ 1         | #8               |                  | 84             | ·                |
| विद्यंभरा          | ખુખ       | ર                 | विष्वक्सेनप्रि    |               | 943              | वीचि             | * 4<br>* 8     | ž                |
| विश्वरूप           | 8         | ₹.                | विश्वक्सेना       | 96            | પ્ય્             | वीणा             |                | 18               |
| विश्वस्त           | 8         | 30                | विसंवाद           | 84            | 38               | वीणावाद          | १८९            |                  |
| विद्यवस्ता         | 383       | 9 9               | विसर              | 116           | ર ૧              | वीते             | 141            | ્ કર             |
| विश्वा             | 44        | 39                | विसर्जन           | 368           | 58               | वीतंस            | 253            | 3 4              |
| विश्वास            | 100       | 21                | विसर्पण           | २५२           | ₹₹               | वीति             | 185            | ४३               |
| विष्               | 133       | ₹6                | विसार             | 86            | 3.0              | वीतिहोत्र        | 9              | પુ ધ્            |
| _ विष   {          | 88        | ९                 | विसारित्          | २३ १          | ₹                | वीथी {           | 44             | 8                |
| (                  | १८४       | २२३               | विस्त             | <b>\$8</b> \$ | 48               | (                | 241            | ८ <i>७</i><br>५५ |
| विषधर              | 83        | •                 | विस्रवर           | २३१           | ₹9               | वीध              | 424            |                  |
| विषमण्छद           | ••        | 21                | विस्मर            | २३१           | <b>23</b> 1      | वीनाइ            | 40             | <b>4</b> 0       |
|                    |           |                   |                   |               |                  |                  |                |                  |

| Address of the last of the las |              |                  |                   |                |                 |                   |                |                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------|-------------------|----------------|-----------------|-------------------|----------------|------------------|
| <b>भारद</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>द्रह</b>  | <b>पलोके</b>     | शब्द:             | ~~~~<br>પૃષ્ઠે | ~~~~<br>बस्रोके | ् घण्दः           | પૃ <b>ષ્ટે</b> | ~~~<br>बढोके     |
| (                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 20           | 30               | वृत्तान्त         | <b>∫ ७</b> ९   |                 | वृषण              | 185            | <b>૭</b> ૄ       |
| वीर {                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 20           | 16               | કુ લાન્લ          | रे २६३         | ६३              | वृषद्वाक          | 330            | ક્               |
| , ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 160          | W .              |                   | (194           | 1               | वृषध्वज           | 4              | 11               |
| वीरण                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 104          | 348              | वृक्ति            | 1994           |                 | वृषन्             | •              | 84               |
| वीरतर                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 104          | 148              |                   | [ २६५          | <b>७</b> ₹      | <b>वृ</b> षभ      | २०७            | 48               |
| वीरतरु                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>6</b> 6   | ક્ષ              | बुम्र             | ्रे २७ 🖣       | 144             | <b>बृष</b> ळ      | 530            | 1                |
| वीरपक्षी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 124          | 18               | वृत्रहन्          | 96             | 84              | वृषस्यन्ती        | 151            | ٩                |
| वीरपान                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 198          | 908              | वृथा              | <b>र २८७</b>   | २४६             | <b>बुषा</b>       | 60             | 60               |
| वीरभार्या                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 128          | 14               | 6                 | (२८९           | 8               | <b>बृ</b> षाकपायी | २७५            | 344              |
| वीरमातृ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 143          |                  |                   | ९६             | 125             | <b>बृ</b> पाकिप   | 501            | 388              |
| वी <b>रमुक्ष</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              | 18               | बृद्ध             | 158            | 8.₹             | <b>बृ</b> पी      | 146            | 88               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 99           | ४२               |                   | (286           | 100             | वृष्टि            | 18             | 22               |
| वीराशंसन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 193          | 100              | वृद्धस्व          | 123            | 80              | वृद्धिय           | <b>२</b> ३१    | p e              |
| वीरसु                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1 53         | 3 9              | वृद्धदारक         | ९९             | 120             | वेग               | રપા            | 30               |
| वीरहन्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 100          | 41               | वृद्धनाभि         | 3 दे द         | 41              | वेगिन्            | 120            | ৬ই               |
| वीरुभ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 80           | ٩                | <b>इद्ध</b> वस्   | •              | 88              | वेणि              | 180            |                  |
| -2-5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 80           | ₹%               | वृद्धस्           | 128            | 80              | वेणी              | 68             | ९ <i>७</i><br>६९ |
| वीर्यं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1356         | 4.5              | बुद्धा            | 122            | 12              | वेणु              |                |                  |
| वीवध                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | (२७५         | 148              |                   | 1905           | 35              | 1                 | 104            | 147              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | २६८          | ९६               | बृद्धि            | \$ 586         | ٩               | वेणुष्म           | २१९            | 13               |
| <b>बुक</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 110          | 9                | वृद्धिजीवि        | का १९६         | 8               | वेतन              | 548            | 34               |
| <b>इस्पू</b> व                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 148          | 126              | वृद्धिमत्         | 244            | ८५              | वेतस              | 9              | ₹\$              |
| <b>मृ</b> क्ण                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ( 148<br>284 | १२९<br>१०३       | वृद्धाजीव         | 1998           | ч               | वेतस्वत्          | 44             | 9                |
| <b>र</b> क्ष                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>६</b> ६   |                  | वृद्धोक्ष         | 200            | 41              | वेताळ             | २९९            | 5.3              |
| वक्षमेदिन्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | २२३          | 4                | वृन्त             | 48             | 14              | वेत्रवती          | ५१             | इस               |
| <b>बुक्तरहा</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              | ३४               | वृन्द             | 116            | 80              | चेव               | २४             | 4                |
| _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 41           | ८२               | -                 | 116            | 85              | वेदना             | ₹8•            | Ą                |
| वृक्षवादिका                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 44           | 3                | वुन्द्सेद         | ( 3            | Q.              | वेदि              | 144            | 14               |
| वृक्षाद्नी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | र २२३        | 63               | वृन्दारक          | ३५७            | 19              | वेदिका            | 4 3            | 2.4              |
| वृक्षाम्स                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 203          | 1 8<br>2 4       | <b>बृन्दि</b> ष्ठ | ₹8 <b>4</b>    | 112             | वेब               | 386            | 4                |
| _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>188</b>   | 71               |                   | (112           | 18              | पेथ <b>निका</b>   | 444            | 4.8              |
| <b>पृत्रिय</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 236          | w 2              | रुश्चिक           | 1112           | 3 4             | वेधमुष्य इ        | 99             | 124              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 6566         | 106              | •                 | € २५६          | 3               | . 1               |                | 3.               |
| 4a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 484          | 98               |                   | (15            | ₹#              | वंषस्             | 368            | 22.0             |
| द्ति                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 44           | 3                | 1                 | * ?            | ₹8              | वंधित             | 288            | 44               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ( 384        | 3                | <b>नृष</b>        | 90             | 103             | <b>प्रेक्स</b>    | *3             | \$4              |
| <b>La</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4 4 4 5      | 6 <b>4</b><br>67 | -                 | 1 202          | 116             | वसन्              | <b>२२</b> १    | ₹४               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ( 1844       | **               |                   | 1268           | ₹₹*             | वेद्या            | 444            | 144              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |                  |                   | 6              |                 | • • •             |                |                  |

| <u>~~~~</u>              | ~~~~                       | <i>&gt;</i> ~~~ | ~~~~              | ~~~~          | ~~~~~     | ~~~~                      |             | ^^^          |
|--------------------------|----------------------------|-----------------|-------------------|---------------|-----------|---------------------------|-------------|--------------|
| शब्दः                    | पृष्ठे                     | बळोके           | <b>श</b> ढदः      | પૃષ્ઠે        | पकोके     | शब्द:                     | વૃષ્ઠે      | <b>হ</b> কী  |
| वेछ                      | ٩ <b>٩</b>                 | 104             | वैधात्र           | 6             | 48        | व्यवाय                    | 101         | ч            |
| वेछज                     | २०३                        | રૂપ             | वैधेय             | २३५           | 84        | ब्यसन                     | ₹७•         | 12           |
| वेद्धित                  | ₹88                        | 49              | वैनतेय            | ч             | 31        | व्यसनात                   | ₹₹४         | 8            |
| वेश                      | ( २९९                      | 9               | वैनीतक            | 168           | 46        | ब्य <b>स्</b> त           | 136         |              |
|                          | ५९                         | 7               | वैमात्रेय         | 124           | રપ        | <b>ब्या</b> कुळ           | २३४         | Ю            |
| वेशस्त                   | 40                         | २८              | वैयाघ्र           | १८३           | પર        | व्याकोश                   | 44          |              |
| वेषमन्                   | 49                         | Я               | वैर               | <b>ર</b> વ    | ર પ       | 4                         | 105         |              |
| वेश्मभू                  | 4 \$                       | 98              | वैरनिर्यातन       | -             | 110       | <sup>ह्</sup> याञ्च       | २३६         | ų            |
| वेषया                    | 3 5 5                      | 99              | वैरञ्जन्द         | 198           |           | <b>च्याघ्रन</b> ख         | ९७          | 13           |
| वेदयाजनस                 |                            | 7               | वैरिन्            |               | 330       | व्याञ्रपाद्               | 98          | <b>Ž</b> (   |
| वे <b>ष</b><br>ने        | 880                        | 99              |                   | 108           | 10        | <b>न्याञ्च</b> पुच्छ      | 9           | 40           |
| वेसवार<br>वेष्टित        | २० <b>१</b><br><b>१</b> ४२ | ₹ <i>\</i> 4    | वैविधक            | २२०           | 14        | ब्याघाट                   | 112         | 1            |
|                          |                            | <b>९</b> ■      | चेवस्वत           | 9             | ६२        | <b>च्या</b> च्ची          | 66          | 9            |
| वेहत्                    | <b>२०</b> ९                | <b>६ </b> ૧     | वैशास्त्र         | } ?0          | 9 4       |                           | ( 110       | 3            |
| वै                       | 292                        | 9 4             | वैश्य             | 194           | 98        | <b>च्या</b> ज             | <b>88</b>   | 3:           |
| वैकक्षिक                 | १५६                        | 124             | वैभवण             | 11            | ७२        | <b>च्याह</b>              | 949         | 85           |
| वैकुण्ठ                  | 8                          | 96              | वैश्वानर          | ٩             | પદ્       | <u> व्या<b>डा</b>यु</u> ध | ९७          | <b>3</b> 2 9 |
| वैजन <b>न</b>            | 186                        | ã ç             | वैसारिण           | 88            | 90        | ब्याध                     | २२१         | ₹            |
| वैजयन्त                  | 6                          | યુવ             | वै।षट्            | २९०           | 6         | <b>च्याघि</b>             | <b>९७</b>   | 129          |
| वैजय <b>न्तिक</b>        | १≰६                        | ও 🔋             | ब्यक              | 243           | ₹ २       |                           | (१३१        | 4,9          |
| नेजयन्तिका<br>वैजयन्तिका | -                          | 84              | ब्यक्ति           | ₹ 8           | 31        | व्याधिघात                 | 90          | २ ४          |
| वैजयन्ती                 | 133                        | ९९              | ब्यम              | २७९           | 190       | <b>ब्याधित</b>            | 124         | 46           |
| वैज्ञानिक                | <b>२२</b> ६                | ૪               | ब्यङ्गा           | ₹७७           | 108       | <b>ब्यान</b>              | 10          | ६७           |
| वैणव                     | <b>)</b> ६९                | 16              | व्यजन             | 5 <b>43 m</b> | 180       | न्यापाद<br>न्याप्य (वाप   | २४<br>य) ९७ | ४<br>१२६     |
|                          | 1 116                      | 88              | <b>व्यक्षक</b>    | રૂ હ          | 98        |                           | 188         | 60           |
| वैणविक                   | २१९                        | १३              |                   | € 800         | 194       | व्याम                     | <b>ि ४३</b> | 9            |
| वैणिक                    | 218                        | 1 4             | व्यज्ञन           | ₹ 300         | २३        | <b>ब्या</b> ळ             | 260         | १९५          |
| वैणुक                    | \$60                       | 8.1             | व्यस्यय           | २५४           | 33        | व्याळग्राहिन              |             | 11           |
| वेत <b>सि</b> क          | २२०                        | 18              | व्यस्यास<br>व्यथा | 878           | 23        | <b>Бयावृ</b> स            | રેકર        | ९२           |
| वैतनिक                   | २२०                        | 94              |                   | 88            | 3         | न्या <u>स</u>             | २५१         | २२           |
| वैतरणी                   | ४५                         | ₹               | व्यध<br>व्यध्व    | २४८<br>५८     | ا ک<br>۱۹ | व्याहा <b>र</b>           | २७          | 9            |
| वैतािकक                  | 197                        | 9,6             | व्यय              | २५ <b>१</b>   | 10        | व्युत्थान                 | <b>२७०</b>  | 116          |
| वैदेहक                   | { २११<br>  २१८             |                 | <b>उ</b> यकीक     | २५७           | 32        | <b>च्यु</b> ष्टि          | २६०         | ३८           |
| वेदेही                   | 64                         | . વદ્ય          | व्यवधा            | 38            | 12        | न्य <u>ु</u> ढ            | 241         | 88           |
| नेच<br>वैद्य             | 124                        | પુહ             | ब्यवसाय           | <b>२८२</b>    | 212       | ब्यू <b>उ</b> कक <b>ट</b> | 164         | ६५           |
|                          |                            |                 |                   |               |           | A                         |             |              |

| शबद:                 | વૃષ્ઠે        | बकोके       | <b>बाढदः</b>                            | पु <b>ष</b> ठे   | बलोके                   | वाडदुः                      | વૃષ્ટે           | बळोके          |
|----------------------|---------------|-------------|-----------------------------------------|------------------|-------------------------|-----------------------------|------------------|----------------|
|                      | (196          | <b>३</b> ९  | ======================================= | 5 60             | 4                       | <b>धातपवं</b> न्            | \$08 /           | 398            |
| ध्यूह                | 1366          | 90          | शकु <b>लाद</b> नी                       | १ ९२             | 331                     | वातपर्विका                  | 5 49             | 105            |
|                      | (250          | २३७         | वाकुकार्भक                              | 86               | 30                      | भावपापका                    | 1 304            | . 348          |
| व्यु <b>ह</b> पारिंग | 1 166         | 49          | शकृत्                                   | १३९              | 40                      | <b>भातपुष्पा</b>            | 308              | १५२            |
| व्योकार              | २१८           | u           | <b>चाकुरकरि</b>                         | 206              | <b>६</b> २              | <b>गत</b> प्रास             | 48               | 90             |
| व्योमकेश             | Ę             | ३६          |                                         | 108              | 19                      | शतमन्यु                     | \$ 9             | ४५             |
| ब्योमन्              | 12            | 1           | गक्ति                                   | ११६              | 105                     | शतमान                       | ३०२              | \$8            |
| <b>ग्योमयान</b>      | 4             | 4.8         | चक्तिधर                                 | <b>[ \$88</b>    | <b>इ</b> ३<br><b>४३</b> | वातमूळी                     | 49               | 100            |
| डयो <b>य</b>         | 220           | 911         |                                         | -                | ·                       | <b>शतयष्टि</b> का           | 185              | 104            |
| <b>ब्र</b> न         | 5 216         | ३९          | शक्तिहेतिक                              | 164              | 49                      | शतवीर्या                    | 904              | 149            |
| 411                  | रे २५९        | 30          | ব্যক                                    | 1 41             | 8५<br><b>६</b> ६        | शतवेधिन्                    | 100              | 188            |
| भागा                 | <b>र १</b> ६६ | 3.4         | शकधनुस्                                 | 13               | 10                      | वातपाय <u>प्</u><br>वातह्वा | 12               | 3              |
|                      | रे १९१        | <b>૧</b> ૫  | चाक्रपाद्य                              | 99               | પર                      | शताङ्ग                      | १८३              | 41             |
| वग                   | 113           | પ્રષ્ઠ      | शकपुष्पिक                               |                  | 93 <b>4</b>             | गतात <u>्त</u><br>शतावरी    | <b>ં</b> ડર      | 108            |
| वगकारि               | २७९           | 366         |                                         |                  |                         |                             | (108             | 9              |
| म्ब                  | 2 4 0         | ३८          | शक्र                                    | <b>२</b> ३२<br>- | <b>₹</b> ٩              | शत्रु                       | 86               | 19             |
| वति                  | ( 40          | 9           | शकर                                     |                  | 32                      | शनेश्वर                     | 2.4              | ₹ ₹            |
| Hala                 | र २९४         | ६६          | ना स                                    | 88               | ₹0                      | <b>शनैस</b>                 | <b>२९</b> २      | 99             |
| मतिन्                | 110           |             | शङ्क                                    | 199              | ९३                      | शपथ                         | 33               | 9              |
| मश्रन                | 223           | 33          |                                         | ( 33             | 44                      | वायन                        | 29               | 9              |
| वाव                  | 114           | ३९          |                                         | 88               | 23                      | शत                          | 162              | ક્ષવ,          |
| म(ध्य                | 100           | ષ્ક         | शह्                                     | 96               | 130                     |                             |                  |                |
| मोधा                 | ३९            | २३          |                                         | 243              | 96                      | शक(ो                        | 44               | 16             |
| मोहि                 | \$ 199        | 14          | शङ्ख्य ब                                | 88               | २३                      | <b>श</b> वर                 | २₹०              | २०             |
| •                    | 6 500         | ₹9          | बह्विनी                                 | 90               | 129                     | शवस्क्रय                    | 43               | ₹0             |
| मोहिमेद              | १९९           | २०          | वाची -                                  | 598              | 86                      | श्रम                        | ₹•               | 10             |
| मेंद्रेय             | 184           | 4           | श्रचीपति                                |                  | 24                      | शबकी                        | २०२              | <b>&amp;</b> . |
|                      | য.            |             | वही                                     | 308              | \$48                    | and Wind                    | २४               | ્<br>ર         |
| धडद                  | 163           | ५२          | वाठ                                     | २३५              | 84                      | शब्द                        | <b>ર</b> ૭<br>૨૧ | <b>२</b> २     |
| খা#র                 | \$ 8          | 18          | दा गप गी                                | 302              | 386                     | शब्दमइ                      | 184              | 9.3            |
| भाइकिन्              | 86            | १७          |                                         |                  |                         | शब्दन                       | 211              | 36             |
| शकृत                 | 17.           | 12          | भगपुष्मिका<br>भगस्त्र                   | 81               | 100                     | श्रम)                       | ₹8.              | Ą              |
| भइदि                 | 11=           | 32          | श्चात                                   | <b>२१२</b>       | 48                      | दासय ,                      | . २४७            | <b>ર</b>       |
| शहरत                 | 5223          | 44<br>44    | <b>भ</b> तकोढि                          | 4                | 40                      | (                           | 9                | 41             |
| चा कुरिय             | 5368          | 4.0         | <b>श</b> वतु                            | ્પવ              | 44                      | द्यानन {                    | 148              | **             |
| #1 # #<br>#1 # (4 A  | 11.           | <b>\$</b> 2 | श्चतपत्र                                | પર               | 30                      | चमनस्बस्                    | ५१               | <b>ફ</b> ર     |
| M. P. al. M. a.      | *4            | 19          | <b>य</b> त्रव्यक                        | 111              | 14                      | <b>सन्ड</b>                 | 125              | 4.4            |
| 二年的實施                |               | 143         | <b>भ</b> त्रकृति                        | 112              | 12                      | चनित                        | 535              | ₹.             |
|                      | 55            |             |                                         |                  |                         |                             |                  |                |

| शब्दः            | વૃષ્ટે       | <b>प</b> कोके            | शब्द:                | વૃષ્કે       | वलोके       | ्याब्दः           | पृष्ठे             | <b>प</b> को |
|------------------|--------------|--------------------------|----------------------|--------------|-------------|-------------------|--------------------|-------------|
| शमी {            | 919          | ખુર                      | <b>पारा</b> व        | २०२          | <b>R</b> R  | शस्त्रमाज         | 216                |             |
| (                | 200          | 48                       | <b>बारावती</b>       | 4.7          | 8 8         | <b>शस्त्राजीव</b> | 365                | ą           |
| वामीधान्य        | ₹•0          | २४                       | <b>भारासन</b>        | 368          | 63          | शस्त्री           | 131                | ٩           |
| शमीर             | •            | ५२                       | घारीर                | 180          | 90          | (                 | ९९                 | 93          |
| वास्पा           | 12           | 9                        | <b>घारीरिन्</b>      | **           | 30          | शाक {             | २०३                | ঽ           |
| <b>घाम्ध</b>     | 4            | ५०                       | मारतारम्             | 49           | 11          | शाकद              | 305                | ą.          |
| शस्वर {          | 84           | 8                        | वाकरा                | ₹08          | 88          | शाकुनिक           | २२०                | 91          |
| (                | 119          | 3 •                      |                      | २७७          | 904         | <b>গান্টা</b> ক   | 164                | <b>4</b> 1  |
| वास्वरारि        | ч            | २७                       | शकरावत्              | 40           | 11          | शाक्यमुनि         |                    | 11          |
| शस्वरी           | 40           | <b>6</b>                 | वाक रिक              | 40           | 11          | शाक्यसिह          | 2                  | 9.          |
| <b>शस्ब</b> क    | ३०३          | #8                       | शर्मन्               | 22           | 24          | वासा              | 40                 | 9.1         |
| शस्वकृत          | १९७          | 9                        | शर्व                 | •            | <b>ર</b> ર  | शाखानगर           | પુષ્               | 4           |
| शस्बुका          | ४९           | २३                       | वावंशी               | 14           | 2           | वास्तामृग         | 908                |             |
| शस्मकी           | <b>१ १</b> 8 | 18                       | शर्वका(सर            |              | 98          | शालाशिका          | ६७                 | 11          |
| (                | 4            | 2.5                      | शर्वाणी              | •            | 3.8         | दा(खिन्           | ६४                 | ч           |
| शम्भु {          | 505          | 158                      |                      | 190          | •           | <b>बाह्विक</b>    | 216                |             |
| वास्या           | १९६          | 3.8                      | शक<br>शक्स           | 114          | 36          | शाटक              | ₹01                | 33          |
| वास्याक          | 90           | ર <b>ર</b>               | হাকক                 | 110          | 9           | नाटी<br>नाटी      | <b>३</b> ०३        | 36          |
| भय               | 188          | 61                       | वाककी                | 110          | •           | नाडा<br>शास्य     | 80                 | 3.          |
| शयन {            | ४२           | 11                       | शकादु                | 44           | 14          | वाण               | २२३                | <b>३</b> २  |
| (                | 140          | 136                      | <b>না</b> ল <b>ফ</b> | 540          | 9 💐         | वाणी              | २९ <b>६</b>        | g           |
| <b>शयनीय</b>     | 3 40         | 330                      |                      | <b>6</b>     | <b>પ</b> શ્ | वाण्डिक्य         | ७३                 | इ२          |
| <b>बाया</b> छ    | ₹ <b>₹</b>   | 11                       | शक्य {               | 330          | 9           | (                 | 25                 | રેપ         |
| <b>घायित</b>     | २३२          | ११                       | ्<br>शव              | 191          | 9 <b>3</b>  | शात {             | 285                | 93          |
| शयु              | 84           | ч                        | गप<br>श <b>श</b>     | 111          | 11          | <b>शातकुरम</b>    | 518                | ९४          |
| शस्या            | 140          | 220                      | <b>वादाध</b> र       | 18           | 94          | <b>बातळा</b>      | 101                | 188         |
| धर {             | 104          | 942                      | शक्राकोसन्           | 214          | 100         | <b>बाग्रव</b>     | 108                | 11<br>S     |
|                  | 190          | ৫৩                       | शकाद्न               | 112          | 18          | शाद }             | ४६<br>२ <b>६</b> ७ | 68          |
| <b>बारजन्मन्</b> | W            | 91                       | वाक्रीण              | 214          | 00\$        | शादहरित           | 40                 | 10          |
| <b>भारण</b>      | २६२          | <b>५</b> २<br><b>१</b> ९ |                      | २८७          | ₹8₹         | शाहक              | 40                 | ₹•          |
| <b>भारत्</b>     | <b>21</b>    | <b>4</b> 5               | भावतत् 🖁             | २८९          | 1           | शास्त             | 588                | 9,0         |
|                  | 350          | <b>વે</b> વ              |                      | २९१          | 11<br>140   | <b>शाम्ति</b>     | ₹8७                |             |
| शर्भ             | 111          | 11                       | शस्प                 | 306<br>32    | 28          | शाबर              | ७२                 | \$3         |
| <b>भार</b> हम    | 190          | 61                       | शस्त                 | ૨ છ <b>વ</b> | 108         | शास्त्ररी         | 219                | 11          |
| <b>बाराम्पास</b> | 150          | 48                       |                      | 169          | 68          | वाार              | २७                 | 144         |
| <b>बारारि</b>    | 114          | 44                       | गस्त्र {             | 305          | 308         | SHEET S           |                    | 44          |
|                  | 281          | ₹6                       | सहग्रह               | 218          | 96          | भारद 🟅            | २६७                | ९४          |

| ~~~~                | $\sim\sim\sim$            | ^^^^            | ~~~~                      | $\sim\sim\sim$     | $\sim\sim\sim$   | ~~~~              | $\sim\sim\sim$ | ~~~~       |
|---------------------|---------------------------|-----------------|---------------------------|--------------------|------------------|-------------------|----------------|------------|
| घाडदः               | વૃષ્ઠે                    | <b>इ</b> कोके   | <b>बाब्द</b>              | पृष्ठे             | षलोके            | शब्द:             | पुच्डे         | षवी के     |
| शारदी               | 95                        | 211             | <b>भिखरिन्</b>            | ६३                 | 1                | য়িতা 🖁           | 1 B            | 13         |
| शारिकळी             | २२५                       | 8६              | many                      | २ <b>६</b> २       | 308              | (                 | ६५             | 8          |
| शारिवा              | ९२                        | 117             |                           | ۹,                 | <b>€</b> 0       | <b>भिकाजतु</b>    | २१५            | 108        |
| शाकर                | 40                        | 99              | <b>विद्या</b>             | 11 <b>4</b><br>180 | ₹ <b>१</b><br>९७ | <b>बिा</b> जी     | 4.             | 58         |
| न्नार्क             | ų                         | ₹ 0             |                           | 100<br>146         | 19               | <b>शिकी</b> सुद्ध | २५४            | 14         |
| भार्तिन् <u></u>    | 8                         | 15              | शिखावत्                   | 8                  | 46               | <b>शिलोच्चय</b>   | 8 ह            |            |
|                     | 209                       |                 | विाखावक                   | 115                | 80               | <b>विावप</b>      | २२३            | ३५         |
| शादूंक              | २३६                       | ષવ              | शिक्षिप्रीव               | 234                | २०१              | विकिपन्           | 216            | ч          |
| शावर                | 203                       | 169             |                           | 914                | 30               | <b>शिविपशा</b> ला | 4 .            | w          |
| (                   | 88                        | 15              | शिखिन् {                  | २६९                | 9०६              | शिव {             | Ą              | ३२         |
| शास्त्र {           | ६ 🐧                       | ч               | <b>शि</b> खिवा <b>इ</b> न | ዓ                  | 8.5              | (                 | २२             | २५         |
| शाळा {              | <b>₹</b> o                | •               | िवाम {                    | ७२                 | 23               | शिवक              | ₹10            | ৬ ই        |
| •                   | इ.७                       | 11              | 9                         | 405                | ३४               | <b>बावम</b> ञ्जी  | 64             | 43         |
| গাভাৰুক             | २५७                       | 12              | विायुज(सिन्धु             | •                  | 110              | ſ                 | •              | 19         |
| <b>बा</b> ळि        | ₹00                       | 58              | विक्षित                   | ३३                 | २४               |                   | u q            | ५२<br>५९   |
| হাকৌন               | २३०                       | ₹ 8             | <b>शिक्षिनी</b>           | 169                | ८५               | <b>विावा</b>      | 99             | 12.        |
| नाल्क               | 41                        | 36              | शितश्रुक                  | 199                | 14               |                   | 110            | 4          |
| शास्त्र             | 40                        | 38              | शिति                      | 244                | ८२               | l                 | 462            | 211        |
| शाळेय 🖁             | ९ <b>०</b><br>१९ <b>६</b> | <b>૧૦૫</b><br>६ | बितिकण्ठ                  | 4                  | 38               | - (               | 14             | 19         |
| शावमिक              | <b>७ ₹</b>                | 8 8             | शितिसारक                  | 98                 | ₹ 6              | शिशिर {           | 31             | 14         |
| <b>चा</b> एमसीवेष्ट | <b>9 2</b>                | 8.0             | विापिविष्ट                | <b>२</b> ६०        | <b>\$</b> 8      | <b>ৰি</b> গ্ৰ     | 114            | 26         |
| शावक                | 116                       | 36              | विका                      | 8.9                | 99               | <b>বিহয়</b> ক    | 8.4            | 13         |
| वादिवत              | २३९                       | 98              | शिकाकन्द                  | પર                 | ধৰ               | <b>बिश्च</b>      | 136            | 8.0        |
| शाक्तिक             | 444                       | 80              | शिविका<br>शिविका          | 143                | પત્ર             | <b>विद्यमार</b>   | 88             | २०         |
| शासन                | 100                       | <b>३</b> ५      | शिवर                      | 309                | 44               | <b>चिश्व</b>      | 3 H ₹          | 9 €        |
| शास्त्र             |                           | 3.8             |                           | _                  | 21               | शिषिवदान          | 724            | ₩ ∰        |
| शास                 | २७८                       | 108             | विस्या                    | <b>२००</b>         | 94               | चिष्टि            | 106            | 44         |
| शास्त्रविद्         | 250                       | Ą               | <b>विरस्</b>              | 184                |                  | चि <b>ष्</b>      | 140            | 11         |
| शिश्वपा             | ୯୭                        | ६२              | <b>विरस्त्र</b>           | 164                | 48               |                   | 13             | 11         |
| धिस्य               | 445                       | <b>રૈ</b> 0     | विरस्य                    | 380                | 9.6              | द्यी <b>कर</b>    |                | 46         |
| दिशियव              | 485                       | 49              | विश                       | \$ 20              | 44               | चीव               | \$ 0<br>\$ 4   | 14         |
| धिञ्चा              | 24                        | Я               | <b>किारीय</b>             | 60                 | 4.2              |                   | 245            | 18         |
| शिक्षित             | 254                       | ß               | धिरोम                     | 40                 | **               | त्रीत 🖁           | * ?            | <b>3</b> 2 |
| विश्वन              | 114                       | 31              | <b>चिरोधि</b>             | 188                | 66               |                   | •1             | l e        |
| शिक्षण्डक           | 140                       | 9.6             | <b>शिरोरव</b>             | 189                | 102              | L                 | 244            | **         |
| _                   |                           |                 | <b>विशेषद</b>             | 184                | दृष्             |                   | <b>₹</b> ₹#    | 7.4        |
| विवास               | <b>4.</b>                 | \$ ₹            | নিষ্ঠ                     | 194                | ₹ "              | द्याश्रमोध        | 43             | 4.         |
|                     |                           |                 |                           |                    |                  |                   |                |            |

| ~~~              | $\sim\sim$ | $\sim\sim\sim$   | ~~~~               | ~~~~                 | ^^^^           | $\sim\sim\sim$ | <u> </u>          | ~~~~                      | <u>~~~~</u>     |
|------------------|------------|------------------|--------------------|----------------------|----------------|----------------|-------------------|---------------------------|-----------------|
| पान्द:           |            | વૃષ્ટ            | क्लोके             | शब्सः                | पृ <b>ष्ठे</b> | बस्रोके        | वाढदु:            | पृष्ठे                    | <b>ब</b> लोके   |
| _0               | (          | 94 -             | 98                 | शुनी                 | 331            | ₹ २            | श्वन्             | २०३                       | 10              |
| षीतळ             | į          | ,102             | 188                | (                    | २२             | ąų             | श्रङ्गाटक         | 46                        | 10              |
|                  | (          | •                | 904                | शुभ 🕹                | 210            | 9.0            | श्रङ्गार          | ३७                        | 19              |
| <b>घीस</b> विवास |            | , ९६             | 122                | - (                  | 200            | 21             | श्चिक्कणी         | ₹06                       | 11              |
|                  | 1          | 408              | ४२                 | <b>ગુમંયુ</b>        | २३५            | 49.            | श्रिङ्गभ्         |                           | 88              |
| भीधु             |            | 見っる              | #8                 | ग्रुभान्वित          | * 3 4          | 40             | (                 | 40                        | રપ              |
| वरिष             |            | 38€              | 94                 | गुभ्र {              | 34             | 3.5            | श्यकी             | 49                        | 300             |
| भीर्षक           |            | 164              | 5.5                | •                    | २७९            | 181            | (                 | ९३                        | 118             |
| वीर्षच्छेर       | 7          | २३४              | 84                 | शुभ्रदग्ती           | 15             | 4              | श्रङ्गीकनक        | २१५                       | ९ ६             |
|                  | ١,         | 180              | 9.6                | ग्रुभ्रांग्र         | 3.8            | 18             | श्रुत             | २४३                       | ९५              |
| क्षीवैण्य        | }          | 164              | 48                 | হ্যু <b>হ</b> ক      | 106            | ₹₩             | शेखर              | 344                       | 138             |
|                  |            | 30               | 24                 | (                    | 885            | 90             | शेफस्             | 185                       | 4 8             |
| <u> ব্য</u> াক   | }          | 261              | 200                | शुल्व 🟅              | 231 '          | २७             | शेफालिका {        | 55                        | 9.              |
|                  | -          |                  |                    | (                    | ₹••            | २३             |                   | <b>२</b> ९ <b>६</b><br>२४ | 1               |
| ग्रुक            | }          | 98<br>118        | 122<br>21          | शुश्रुवा             | 144            | ३५             | शेमुषी<br>शेळु    | ५०<br>७३                  | <b>\$</b> 8     |
| गुकनास           |            | 110              | 4.₩                | शुष्कमांस            | 120            | 4.5            | राष्ट्र<br>शेविध  | 11                        | ७५              |
| _                |            | , -              | دع                 | शुष्म                | 198            | 908            | <b>बोवा</b> क     | પુર                       | 3.4             |
| <b>ग्र</b> क     | (          | २६६<br><b>४९</b> | 2 <del>2</del> 2 3 | शुस्मन्              | •              | 46             | बोष               | 88                        | 8               |
| হ্যক্তি          | }          | 96               | 120                |                      | ₹00            | २३             | बौक्ष             | 140                       | 3 3             |
|                  | 1          |                  | પુષ                | शूक<br>शूककीट        | 127            | 38             | शैखरिक            | 69                        | 66              |
|                  | 1          | 11               | 34                 | शुक्धान्य            | 200            | २४             | शैक               | <b>६</b> ३                | 8               |
| হ্যুক            | 1          | 80               | 74                 | शूकिवास्य            | 40             | હહ             | वौलाछिन्          | 238                       | 12              |
|                  | l          | 124              | ६२                 | ग्रुकावास्य<br>ग्रुद | 210            | 1              | ```               | 9 2                       | <b>३</b> २      |
| शुक्रक           |            | <b>२</b> ८३      | 330                | <b>स्</b> र          | 125            | 92             | शैछ्प             | २१९                       | 93              |
| গ্রুক্ষ বিচৰ     | य          | ą.               | 13                 | ग्रुद्री             | 123            | 93             | शैछेय             | 9.4                       | 1 73            |
| <b>1</b> 28      | {          | ₹0               | 13                 | भून्य<br>भून्य       | 224            | પુષ્           | হীবক              | <b>પ</b> ારે              | ₹6              |
|                  | l          | 24               | 13                 | शुर                  | 160            | 96             | शैविकनी           | 41                        | 20              |
| ग्रुच्           |            | <b>₹</b> 9       | <b>રૂ</b> પ્       | <b>गू</b> पं         | 201            | 74             | शैशव              | 146                       | ₩.              |
|                  | - [        | ٩                | પ <b>ર</b><br>૧૧   | <b>शू</b> ळ          | 260            | 198            | शोक               | 34                        | ૨પ              |
|                  | 1          | २०<br>२ <b>६</b> | 12                 | ग्रूलकृत             | ₹08            | 84             | <b>बाचिक्के</b> श | •                         | બુછ             |
| ग्रुचि           | 4          | 8 9              | 10                 | ग्रुकिन्             |                | 22             | वोचिस             | 10                        | #8              |
|                  | -          | 249              | 35                 | श्रूबय               | २०४            | 84             | ` (               | 50                        | 313             |
|                  | l          | २०३^,            | 26                 | श्चाक                | 110            | ષ              | बोाण {            | ५२                        | \$8             |
| <b>गु</b> ण्डापा | न          | २२४              | 8 3                | श्रह्मक              | 188            | 3.5            | द्याणक            | 30                        | 40              |
| गुतुद्रि         |            | 43               | 22                 | श्रह्मलक             | ₹20            | **             | दो।णर <b>ख</b>    | २१३<br>• ३७               | <b>५२</b><br>६४ |
|                  | . {        | 4.5              | 12                 | श्रह्मला             | 141            | 81             | देशणित<br>होस्स   | १६७<br>१६२                | ५२              |
| शुद्धान्त        | l          | <b>२१</b> 8 ,    | . ६५               |                      | 48             | 8              | वोाथ<br>शोयझी     | 197                       | 189             |
| शुनक             |            | 458              | 81                 | <b>207</b>           | 1 - 1          | 185            |                   | 47                        | 16              |
| ञ्चनासी          | ₹          | •                | 8.8                | ı                    | 644            | 44             | शोधनी             | 77                        | 1.              |
|                  |            |                  |                    |                      |                |                |                   |                           |                 |

| 222               | <u> </u>      | 0000             | 20000                  | ~^^^              | 10000          | 200000             | 10000                | 2000       |
|-------------------|---------------|------------------|------------------------|-------------------|----------------|--------------------|----------------------|------------|
| शब्दः             | વૃષ્ટે        | <b>प</b> ळोके    | शब्दः                  | पृष्ठे            | बलोके          | হাত্ত্ঃ            | पुष्ठे               | श्लोके     |
| शोभित             | 805           | 84               | अवस                    | 188               | 98             |                    | 08                   | ५९         |
|                   | ( २३६         | ५६               | श्रविष्ठा              | 14                | 44             | श्रेयसी े          | 64                   | 68         |
| भोफ               | 122           | ५२               | श्राणा                 | २०५               | 40             |                    | 20                   | ९७         |
| भोमन              | <b>२३</b> ६   | પુર              | भाद                    | 148               | 31             | श्रेष्ठ            | <b>२३</b> ६          | 46         |
| भोभा              | 98            | 10               | श्राद्धदेव             | 9                 | 43             | श्रोण              | 353                  | 84         |
| द्योष             | 122           | ખુર              | आय                     | २४९               | 3 <del>7</del> | श्रोणि             | 183                  | 98         |
| बाैक              | 119           | 8રૂ              | आवण                    | २०                |                | श्रोणिफळक          | 181                  | #8         |
| शौक्ळिकेय         | 88            | 3.               | श्रावणिक               | <b>२</b> ०<br>( ५ | 15<br>36       | भोत्र              | 184                  | 38         |
| शोक्स्य           | 129           | 81               | श्री                   | 100               | <b>د</b> ۶     | भोत्रिय            | 348                  | Ą          |
| <b>बॉएड</b>       | २३०           | ₹.               | श्रीकण्ठ               |                   | 38             | औषट्               | २९०                  | 6          |
| <b>भौ</b> ण्डिक   | 219           | 30               | श्रीधन                 | 2                 | 18             | बळक्या             | २३७                  | 41         |
| शीपडी             |               |                  | श्रीद                  | 11                | wą             | <b>इ</b> ळेप       | २४९                  | 11         |
| गाउँ<br>गौद्रोदनि | 61            | 90               | श्रीपति                | 9                 | 21             | <b>इ</b> लेश्मण    | 934                  | ₹•         |
| गासादान<br>शौरि   | 8             | 34               |                        | 6 61              | 44             | बळेश्मन्           | 138                  | 42         |
| -                 | 8             | ₹\$              | श्रीपर्ण               | ( २६२             | ৸য়            | <b>इ</b> ळेगाळ     |                      |            |
| शौर्य             | 993           | 103              | श्रापर्णिका            | @ B               | 80             | _                  | 124                  | 80         |
| <b>घोश्चिक</b>    | २१९           | 4                | श्रीपर्णी              | <b>6</b>          | 24             | <b>इ</b> केस्मातक  | ७३                   | 48         |
| <b>बाौर्</b> कुळ  | ₹ <b>₹</b> \$ | 18               | श्रीफक                 | 98                | <b>ર</b> ર     | पकोक               | २५६                  | ₹          |
| बच्योत            | ₹8 <b>९</b>   | 10               | श्रीफली                | 68                | <b>૧</b> ૫     | <b>ब</b> वःश्रेयस् | 4.5                  | २५         |
| बसवान             | 194           | 116              | श्रीमत्                | <b>२२</b> 4       | 18             | <b>इ</b> वद्दू     | ८९                   | 9,6        |
| षमञ्              | 180           | ९९               | भीमान्                 | 98                | 80             | बवन्               | ₹₹•                  | 44         |
| <b>द्या</b> स     | ₹<br>२०३      | 18<br>183        | श्रीक                  | र२८               | 18             | <b>ब</b> वनिश      | 302                  | <b>8</b> c |
| <b>य</b> यामळ १   |               | 38               | श्रीवरस                | ч                 | 3,0            | <b>इवपच</b>        | २ <b>२</b> ०<br>( ४२ | ₹•         |
| 4                 | 200           | પુષ              | श्रीवर <b>स</b> छार    | <b>इ</b> त्रन ४   | २ व्           | ववभ्र -            | 100                  | इ<br>४०१   |
| प्यामा            | 99            | 306              | श्रीवास                | 148               | 119            |                    | र १९९                | 25         |
| 7 1011            | 88            | 117              | भीवेष्ट                | 148               | 133            | <b>1</b> चवधु      | 113                  | 48         |
| श्यामाक           | १०४           | 983<br>984       | श्रीसज्ञ               | 942               | १२५            | <b>इ</b> ववृत्ति   | 195                  | *          |
| <b>य्या</b> ळ     | 128           | 43               | भाषन्य<br>भिर्महस्तिनी |                   | 49             | <b>ब</b> वशुर      | 154                  | 41         |
| षमाव              | ₹७            | 15               | धव                     | २ <b>१</b> ५      |                | भवशुरी             | 134                  | 20         |
| <b>ध्येत</b>      | 7.4           | 12               | s s d                  | ( 34              | • •            | <b>इ</b> वशुप      | 金ヶ市                  | 184        |
| <b>६</b> येश      | 112           | 14               | ध्रित                  | 184               | <b>૧</b> ૪     | ववश्र              | 154                  | 1.1        |
| हदैनस्यावा        |               | •                |                        | (२५५              | क्र है         | <b>बवध्यवद्धरी</b> | 126                  | 2.0        |
| M.K.              | 3##           | 102              | धेणि                   | २१८               | 4              | <b>ब</b> यस्       | 448                  | 3.5        |
| व्यक्त            | 128           | <b>૨</b> ૧<br>૨∗ | <b>म्भेणी</b>          | ***               | ***            | वपस्रव             | 3.5                  | ्र<br>५३   |
| 解析的               | 388           |                  | ं धेवस                 | ्रिक्<br>स्प      | ₹9             | बवाबिध             | 13.                  | - 75       |
| सदाव              | 194           | 4.8              | 440                    | Levi              | 44             | _                  | 111                  | પ્ર        |
|                   |               |                  |                        | A                 | •              |                    |                      |            |

|   |                         |                    |            |            |             | V.V.       | ~~~~          | $\sim\sim\sim$      | <u>~~</u> ~~.  |
|---|-------------------------|--------------------|------------|------------|-------------|------------|---------------|---------------------|----------------|
|   | <b>घाड</b> दः           | पृष्ठे             | वलोके      | शब्दः      | વ્રહ્યે     | श्लो       | हे शब्द:      | पृष्ठे              | <b>ब</b> को के |
|   |                         | <b>{ ?</b> ?       | 14         | संवसथ      | 43          | 19         |               | 180                 | 90             |
|   | ६वेत                    | <b>418</b>         | <b>९</b> ६ | संवाहन     | २५२         | <b>२</b> र | 1             | २९                  | 6              |
|   |                         | (३६५               | ७९         |            | ( २४        | 1          |               | २३७                 | <b>4</b> 4     |
|   | <b>प्रवेतगरुत्</b>      | 994                | २३         | संविद्     | र ३५        | U          | 3             | 262                 |                |
|   | ६वेतमरिच<br>६वेतरक      | \$ \$ 8            | 110        |            | (२१७        | 93         |               | ·                   | 581            |
|   |                         | २७                 | 94         | संवीक्षण   | २५ <b>३</b> | <b>६</b> ० | ı             |                     | ₹•             |
|   | <b>ष्वेतसुरसा</b>       | 68                 | 99         | संवीत      | ₹8₹         | ९०         | सक्तक         |                     | ५३             |
|   |                         | ष                  |            | संवेग      | 81          | ३४         |               | 181                 | ও 🖁            |
|   | षट्कसंन्                | 149                | 8          | संवेद      | 280         | ६          | सिख           | 108                 | 13             |
|   | षट्पद                   | 314                | २९         | संवेश      | ४२          | ₹ ६        | सखी           | 124                 | 12             |
|   | षदभिज्ञ                 | v                  | 18         | सन्यान     | 141         | 306        | सख्य          | 308                 | 18             |
|   | षद्यानन                 | ~ <b>6</b>         | 81         | संशप्तक    | 166         | 94         | सगभ्य         | 120                 | <b>₹</b> 8     |
|   | षड्ग्रन्थ               | 9                  | 84         | संशय       | 58          | 3          | सगोत्र        | 120                 | 3 8            |
|   | षड्यन्था                | 68                 | 303        | संशयापक्र  | मानस२ । ६   | ų          | सरिध          | २०६                 | <b>પુપ</b>     |
|   | षड्ग्रन्थिका            | 108                | 148        | स्थ्रव     | २५          | ų          | संकट          | <b>२</b> ४ <b>१</b> | 64             |
|   | षड्ज                    | ₹ ₹                | 1          | संश्रुत    | ₹४६         | 303        | संकर          | 43                  | 16             |
|   | व्यव्ह -                | १२८                | 39         | संबद्धेष   | २५३         | 30         | संकर्ण        | ч                   | २५             |
|   | 4-0                     | ( २०८              | ६२         | संसक       | २३८         | 46         | संकलित        | 484                 | 98             |
|   | घण्ड -                  | <b>१२८</b>         | ३९         | संसद्      | 181         | 94         | संबहप         | २४                  | ₹              |
|   |                         | 801                | 8          | संसरण      | ि ५४<br>२६२ | 48<br>48   | संक्सुक       | २३४                 | 83             |
|   | षष्टिक                  | २००                | २४         | संसिद्धि   | 85          | ₹ ७        | संकादा        | 221                 | ₹6             |
|   | चछि <b>क्य</b>          | 990                | •          | संस्कारहीन | 3 50        | 48         | रा काया       | (210                | 3              |
| 1 | षाण्मातुर               | 9                  | धबे        | संस्कृत    | 244         | 60         | संकीर्ण       | 488                 | 64             |
|   |                         | स,                 |            | संस्तर     | ₹७ <b>६</b> | 189        |               | <b>L</b> 8 8 8      | 48             |
|   | संयत्                   | 183                | 904        | संस्तव     | २५ <b>२</b> | <b>२३</b>  | संकुळ         | ∫ ३२                | 19             |
|   | संयत                    | <b>२३</b> ६        | 85         | संस्ताव    | २५४         | 38         |               | ( २४१               | 64             |
|   | संयम<br>संयाम           | २५१<br><b>२</b> ५१ | 16         | संस्याय    | ₹७8         | 141        | संकोच         | 3 4 2               | 148            |
|   | संयुग                   | 193                | 104        | संस्था     | 196         | 249        | संकन्दन       | •                   | 80             |
|   | _                       |                    |            | संस्थान    | 301         | - 1        | संक्रम        | २५३                 | २५             |
|   | संयोजित<br>             | 285                | 99         | संस्थित    | 364         | 358        | संक्षेपण      | <b>₹</b> 49         | ₹ \$           |
|   | संराव<br>सं <b>का</b> प | ર ર<br><b>ર</b> ા  | <b>२३</b>  | संस्पर्धा  |             | 190        | संख्य         | 193                 | 806            |
|   | तकार<br>संवत्           | २९२                | 24         |            | 102         | 148        | संख्या        | <b>58</b>           | 3              |
|   |                         |                    | - 1        | संस्फोट    | 193 ~       | १०५        | संख्यात       | २३७                 | ₹ ४            |
|   | प्तंवस्सर<br>संवनन      | <b>?1</b>          | २०         | संहत       | २३९         | ७५         | संस्यावत्     | 148                 | ч              |
|   |                         | 580                | 8          | संहतनानुक  | 140         | 80         | संस्थेय       | 212                 | <b>૮</b> રૂ    |
|   | तंवर्त<br>              | ₹ <b>₹</b>         | 33         | संहति      | 994         | 80         | सङ            | २५३                 | ₹९             |
| ₹ | वंदतिका                 | ५३                 | 85         | संइतक      | 188         | ايعى       | <b>सङ्ग</b> त | 11                  | 14             |
|   |                         |                    |            |            |             |            |               |                     |                |

| ~~~~                | $\sim$ | <u> </u>   | $\sim \sim \sim \sim \sim$ | ^^^                 | $\Delta\Delta\Delta\Delta$ | <u>^^^</u> | $\wedge \wedge \wedge \wedge \wedge$ | $\sim \sim \sim \sim \sim$ | $\sim\sim\sim\sim$ |
|---------------------|--------|------------|----------------------------|---------------------|----------------------------|------------|--------------------------------------|----------------------------|--------------------|
| शब्दा               |        | વૃષ્ઠે     | बलोके                      | হাৰত্ব              | पृष्ठे                     | पलोके      | वाबद:                                | पृष्ठे                     | बलोके              |
|                     | (      | २५३        | 28                         | सरयंकार             | २१२                        | ८२         | संदान                                | २१०                        | ७ ३                |
| सङ्गम               | į      | 303        | #8                         | सरयवचस              | 146                        | 83         | संदानित                              | २४३                        | ९५                 |
| सङ्गर               |        | ₹७₹        | 188                        | सस्याकृति           | 212                        | <b>د۶</b>  | संदाव                                | 1 9 9 8                    | 111                |
| सङ्गीर्ण            |        | ₹8₹        | 104                        | सस्या <b>नृ</b> त   | 194                        | ą          |                                      | 185                        | 48                 |
| संगुड               |        | २४३        | 9.8                        | सत्यापुत<br>सत्यापन | 115                        | <b>૮</b> ૨ | संदित                                | ₹8₹                        | ९५                 |
| संग्रह              |        | २९         | •                          | सन्न                | २७८                        | 160        | सदेशवाच्                             | ₹ \$                       | 19                 |
| संग्राम             |        | 193        | 204                        | सत्रा               | २८९                        | u          | संदेशहर                              | <b>3</b> €8                | 9 8                |
|                     | (      | 151        | 90                         | सन्निन्             | 904                        | : 14       | सम्देह                               | ₹8                         | 3                  |
| संग्रह              | į      | 240        | 38                         | सखर                 | 30                         | 38         | संदोइ                                | 196                        | 19                 |
| संघ                 |        | 116        | 88                         | सद्न                | ५९                         | પ્ય        | संद्राव                              |                            |                    |
| संघात               | 5      | 88         | •                          | सवस्                | 141                        | 9 4        | संधा                                 | 198                        | 211                |
|                     | 1      | 194        | 39                         | सदस्य               | 161                        | 14         |                                      | २६८                        | \$05               |
| सचिव                |        | 261        | २०६                        | सदा                 | २९३                        | ₹?         | संधान                                | २२४                        | ४२                 |
| सज्ज                |        | 164        | इप                         | सदागति              | 30                         | #8         | सन्धि 🖁                              | 104                        | 16                 |
|                     | ſ      | 144        | 3                          | सदातन               | २३ <b>९</b>                | ७२         | सन्धिनी                              | २४९                        | 19                 |
| सज्जन               | į      | 300        | 33                         | सदानीरा             | 41                         | ३३         |                                      | २०९                        | 49                 |
| सङ्जना              |        | 141        | ४२                         | सद्द                | २२३                        | 20         | सन्ध्या                              | 16                         | ્ર                 |
| संचय                |        | 114        | <b>ર</b> ૧                 | सदश                 | २२३                        | 3.0        | सबक्हु                               | ७३                         | ३५                 |
| संचादिक             | 1      | 933        | 10                         | सद्ध                | 222                        | 20         | सम्बद्धः<br>सम्बद्ध                  | 944                        | 44                 |
| सक्षवन              |        | • <b>B</b> |                            | सदेश                | 284                        | ६७         |                                      | \$ 9 Y                     | 100                |
| संवद                |        | 9          | 4.                         | समन्                | પુષ                        | 8          | सन्निध                               | २५२                        | * 3                |
| संज्ञपन             |        | 194        | 111                        | संगत                | <b>२</b> ९०                | ٩          | सन्निक्पंण                           |                            | २३                 |
| संज्ञा              |        | 240        | 44                         | सध्यच               | २३२                        | ₹8         | सन्निकृष्ट                           | रे६८                       | 44                 |
| संजु                |        | 120        | ४७                         | सनस्कुमार           | •                          | પક         | सम्निवेश                             | € 3                        | 18                 |
| सदा                 |        | 180        | ९७                         | सना                 | <b>२९</b> २                | 19         | सपरन                                 | 198                        | \$ 0               |
| संपद्योन            |        | 116        | ₹ •                        | सनावन               | २३९                        | a ?        | सपदि }                               | २८९<br>२९०                 | <b>ર</b>           |
| 27.24               | S      | 149        | 4                          | सनाभि               | 176                        | 11         |                                      |                            | 4                  |
| सत्                 | 3      | 788        | 43                         | सनि                 | 144                        | 44         | सपर्या {                             | 141<br>144                 | <b>\$</b> 8        |
| सत्त                |        | 10         | ६६                         |                     |                            | 3          | त्र <b>िण्द</b>                      | 133                        | 3.3                |
| सवी                 |        | 140        | ŧ                          | , सनिष्ठीव          | 12                         | ₹0         | सपीवि                                |                            | 44                 |
| खबीन ।              |        | 188        | 15                         | धनी <b>य</b>        | २३८                        | 44         |                                      | > ≈ <b>4</b>               | 44                 |
| सवीष्यं             | •      | 191        | 13                         | संवत<br>, सम्वति    | 10<br>146                  | \$ Q 7     | सम्बद्ध<br>सम्बद्ध                   | 113                        | 1 * 4              |
| BAH                 |        | 234        | 44                         | , सन्तराख<br>सम्तरा | 284                        | 103        | _                                    |                            | 11                 |
| Gra                 | ſ      | २३         | ₹9                         | वन्त्रव<br>सम्बद्ध  | 44                         | 1          | <b>ध</b> प्तरणं (                    | 4 <b>8</b>                 | 7.4                |
| ALC NO.             | 1      | 468        | 111                        | (                   | 7                          | પર્વ ં     | वश्रहा 🖁                             | 141                        | 9 <del>3</del>     |
| सल्पम               |        | 44         | 14                         | सन्साव 🚪            | 144                        |            | चर्मा इस                             | 3                          | 3 ર ફે<br>બ યુ     |
| <b>G</b> 1 <b>4</b> | 5      | 4.4        | 3,8                        | <b>सन्ता</b> य      | 2                          | 4.6        | 85164                                | 13                         | 4.4                |
| 4164                | E      | 4.44       | 141                        | सम्बाधित            | 3 8 4                      | \$08.      |                                      | ***                        | ٠.<br>د د          |
|                     |        |            |                            |                     |                            |            |                                      | -                          | - 4                |

| घाटद:       | पृष्ठे      | बकोके       | बाह्द:     | વૃષ્ઠે       | <b>प</b> को हे | शब्द:        | વૃષ્ઠે       | इकां के          |
|-------------|-------------|-------------|------------|--------------|----------------|--------------|--------------|------------------|
| समहाचारित्र |             | 23          | समसन       | २५१          | 31             |              | 116          | 8.               |
| सभर्दका     | 177         | 12          | समस्त      | 280          | 44             | समुदाय       | 192          | 3 • €            |
| वमपुका      | 80          | Ę           | समस्या     | <b>ર</b> ૬   | 9              | समुद्र       | 249          | 10               |
| सभा 🔾       | 941         | 14          | समा:       | 71           | ₹0             | समुद्रक      | 140          | 128              |
|             | 808         | 120         | समांसमीना  | 210          | 4.5            | समुद्रिरण    | 282          | ખુપ              |
| सभाजन       | 284         | 9           | समाकर्षिन् | 34           | 11             | 1            |              |                  |
| सभासद       | 143         | 14          | समाघात     | 191          | 104            | समुद्रत      | <b>₹</b> ₹0  | <b>२३</b><br>-   |
| सभास्तार    | 143         | 18          | समाज       | 116          | धर             | समुद         | 84           |                  |
| सभिक        | 224         | 8.8         | 2          | રપ           | ч              | समुद्रान्ता  | 98           | <b>९२</b><br>११६ |
|             | 146         | *           | समाधि {    | २६८          | ९७             | विद्युगन्वा  | ( 96         | 122              |
| सम्य {      | 162         | 18          | (          | 10           | 40             | समुग्दन      | २५६          | 39               |
| ć           | <b>२२</b> ६ | 20          | समान 🟅     | 448          | ३७             | समुद्        | 284          | 104              |
| सम {        | 220         | Ęy          | (          | 909          | 154            |              | ₹₹\$         | 103              |
| समप्र       | 250         | 44          | समानोद्यं  | 120          | ₹8             | समुन्तद      |              | 1.               |
| समङ्गा {    | 60          | 90          | समाजस्म    | २५३          | २७             | समुपजोषम्    |              |                  |
| यमझः {      | 100         | 181         | समावृत्त   | 140          | 10             | सम्र         | 111          | 9                |
| समज         | 118         | 85          | समासाच     | ₹8₹          | ९२             | समूह         | 116          | <b>₹ %</b>       |
| समज्ञा      | 20          | 13          | समासार्था  | २९           | •              | समूद्ध       | 145          | २०               |
| समज्या      | 141         | 14          | समाहार     | ३५,          | 3 €            | समृद         | 230          | 11               |
| समक्षस      | 100         | ₹8          | समाहित     | ₹8\$         | 109            | समृद्धि      | 284          | 3 0              |
| समधिक       | <b>₹</b> ₹9 | Pe          | समाहति     | २९           | •              | सम्बद्ध      | 805          | <b>४</b> ६       |
| समन्ततस्    | 199         | 13          | समाह्नय    | 454          | 84             | सम्यत्ति     | 146          | 63               |
| समन्तदुग्धा | 90          | 104         | स्रामव्    | 198          | 904            | सम्पद्       | 166          | 61               |
| समन्तमद     | ą           | 12          | (          | 151          | 14             | सम्पराय      | 5 <b>a</b> B | 140              |
| समन्वितलम   | \$8         |             | समिति 🖁    | 194          | 104            | सरिवधान      | 303          | 178              |
| समम्        | 369         |             |            | 548          | 90             |              | 140          | 118              |
| समय {       | 30          |             | समिध       | 16           | 12             | सम्बुद•      | <b>2</b> 98  | २३               |
|             | 508         | \$84        | समीक       | 198          | 108            | सम्प्रति     | ₹86          | •                |
| समया {      | 286         | <b>२</b> ५३ | समीप       | 446          | 1              | सम्प्रदाय    |              |                  |
| •           | 193         | 9<br>1 • 8  | समीर       | 90           | - 1            | सम्प्रधारण   | <b>२७५</b>   | 144              |
| समर         | 244         | 69          | समीरग }    | <b>1</b> 0   | <b>4</b> 4     | सुम्प्रधारणा | 100          | 30/1             |
| समर्थ       |             |             |            |              | 4              | , C          | 398          | 10               |
| समर्थन      | 100         | २५          | समुच्चय    | <b>१</b> ५०  |                | 7° v         | 44           | ζ.               |
| समर्थंक     | 450         | •           | समुच्छ्प   | <b>\$</b> ⊕8 | 34             | •            | 481          | ۲ <del>۱</del>   |
| समर्गाद     | २३८         | 40          |            | ₹४५          | 10             |              | ५१           | 14               |
| समवर्तिन्   | ٩.          | व्          | समुस्यिम्ब | 155          | 99             |              | 8.5          | 18               |
| समबाय       | 114         | 80          | समुद्रक 🤲  | , 1          | 80             |              |              | 36               |
| समहिका      | 108         | 140         | समुद्य     | ٠            | 80             |              | <b>.</b>     | 24               |
|             |             |             | f, 'c      |              |                |              |              |                  |

| शब्दः              | वृष्ठे      | वलोकं        | शब्द.         | पृष्ठे       | बलोके       | <b>भा</b> डदः     | વૃષ્ઠે         | इकोके           |
|--------------------|-------------|--------------|---------------|--------------|-------------|-------------------|----------------|-----------------|
| समार्जनी           | ६२          | 16           | सर्वतोभवा     | ७३           | 24          |                   | ( 30           | 18              |
| सम्मूच्छन          | 5.80        | Ę            | सर्वतोसुख     | - <b>8</b> 4 | 8           | सहस               | 199            | 908             |
| सम्ब               | <b>22</b> / | २२           | सर्वदा        | <b>398</b> / | <b>२</b> २  |                   | ( २८५          | २₹२             |
| सम्राज्            | 101         | 1            | सर्वधुरावह    | ₹66          | 44          | सइसा              | <b>२९०</b>     | •               |
| सरक                | २२५         | 85           | सर्वधुरीण     | 205          | इइ          | सहस्य             | ₹0             | 94              |
| सरवा               | -114        | ₹ 8          |               |              |             | सहस्र             | 515            | 368             |
| सरह                | 111         | 2.5          | सर्वमङ्गळा    | <b>§</b>     | ३९          | सहस्रदृष्ट्र      | 85             | 16              |
| सरणा<br>सरणि       | <b>₹</b> •₹ | 149          | सर्वरस        | १५४          | 150         | सहस्रवन्त्र       | 48             | <b>80</b>       |
| चराण<br>सरित       | <b>3</b> 8  | 14           | सर्वेकिङ्गिन् | 184          | ४५          | सइस्रवीय          | 1 • 4          | 146             |
| सरमा               | ~१४४<br>२२१ | <b>ଓ</b> ଷ୍ଟ | सर्वेदस्      | १६०          | ٩           | सहस्रवेधि         | २०३            | ४०              |
|                    | 1 49        | 8            | सबसन्नहन      | १९१          | 68          | सहस्रवेधि         |                | 181             |
| सरक                | र २२७       | 8            | सर्वानुभूति   | <b>९</b> १   | २०८         |                   | 18             | 21              |
| सरखद्रव            | <b>₹</b> 48 | १२९          | सर्वान्नभोजि  | न्१२९        | 85          | सहस्रांशु         |                |                 |
| सरखा               | 98          | 205          | सर्वान्नीन    | २३९          | 22          | सहस्राक्ष         | G              | 80              |
| सरस्               | 40          | १२४          | सर्वाभिसार    | १९१          | ९४          | सइस्निन्          | 164            | ६३              |
| सर्सी              | 43          | १२८          | सर्वाथसिद     | w            | 94          |                   | \$ 68          | હફ              |
| सरसीरह             | 48          | 80           | सर्वोघ        | 191          | 98          | सहा               | <b>र</b> ९३    | 113             |
| सरस्वत्            | <b>र्घप</b> | ₹            | सर्षप         | १९९          | 19          | सहाय              | १८६            | 9               |
|                    | ( २६३       | ५७           | सकिक          | 84           | 3           | सङ्घयता           | २५५            | 81              |
| सरस्वती            | ₹ 8         | 3            | सल्जी         | ९ ६          | 128         | सहिष्णु           | २३१            | 21              |
| सरित्              | ( ५२        | <b>3</b> 8   | सव            | 151          | 18,         | सांयात्रिक        | 80             | 13              |
| सरिखवि             | 45          | ₹8           | सवन           | १६९          | 8.0         | सांयुगीन          | 160            | 1919            |
| स्तित्व<br>स्तिमृष | 84          | ₹            | सवयस्         | 108          | 13          | सांवरसर           | 9 94           | 18              |
| સર્જ<br>સર્જ       | 8.5         | 9            | सवितृ         | \$ 6         | 11          | सांशयिक           | २२६            | ų               |
| सर्व<br>सर्व       | २५८         | २२           | सविध          | 386          | <b>હ્</b> 9 |                   |                |                 |
| सजक                | *4          | 8.8          | सवेश          | 726          | ٤٠          | साकम्             | २८९            | . 1             |
| सम्रास             | 94          | 8.8          | सम्य          | ₹80          | 68          | साकस्य            | 580            | ₹               |
| वर्गस              | १५४         | १२७          | सन्येष्ट      | 168          | € o         | साक्षात्          | २८७            | २४२             |
| स्विकाषाः<br>सर्वे | • •         | १०९          | सस्य          | €८:          | 14          | सागर              | 84             | 3               |
| RITTE              | 8.5         | Ę            | सस्यमञ्जरी    | 300          | 31          | साचि              | 366            | - E             |
| वर्षिष             | 8\$         | 8            | सस्यश्रूक     | ₹0•          | २१          | •                 | २५५            | 29              |
| B. C.              | 4.4         | પુર          | सस्यसंवर      | 90           | 88          | साति              | 168            | ६७              |
| BABLI              | रे३७        | ₹8           | सह            | २८९          | 9           | साविसार           | ११५            | લ<br><b>પુલ</b> |
|                    | 44          |              | सहकार         | • 3          | 22          | साविसार<br>सादिवक | 20             | 15              |
| 2,4                | } }         | <b>₹</b> ३   | सहचरी         | 82           | 44          |                   | (168           | ક્ <b>ર</b>     |
| सर्दछ              | 398         | <b>३</b> ५   | सहज           | १२७          | 4.8         | सादिन्            | 1 449          | 100             |
| सरनोस्त            | _           | <b>₹</b> \$  | सहधर्मिणी     | 150          | cq.         | साधन              | २७०            | 115             |
| as Hall            | 1 41        | <b>₹</b> •   | सहन           | 15           | 341         | -                 | <b>( २२३ -</b> | 10              |
|                    | 25          | 17           | सहभोजन        | ₹•₹          | પુષ્        | साधारण            | { *80          | 44              |
|                    |             |              |               |              |             |                   |                |                 |

| घाटदु:        | पुष्ठे                    | बलोके       | वाब्द्:    | पृष्ठे      | <b>ब</b> को है | शब्द:       | वृष्ठे       | पकाके      |
|---------------|---------------------------|-------------|------------|-------------|----------------|-------------|--------------|------------|
| सब्रह्मचारिन् | 24.                       | 37          | समसन       | २५१         | 31             |             | 116          | 8.         |
| सभर्वन        | 133                       | 12          | समस्त      | 210         | 44             | समुदाय {    | 198          | 9•६        |
| (1484)        | 80                        | Ę           | समस्या     | <b>२</b> ९  | 8              | समुद्र      | 344          | 1.0        |
| सभा 🕻         | 941                       | 94          | समा:       | 31          | ₹०             | समुद्रक     | 340          | 123        |
|               | ₹0,₹                      | 350         | समांसमीना  | 210         | 9.0            | समुद्गिरण   | २६२          | ધુષુ       |
| सभाजन         | 584                       | •           | समाकर्षिन् | 34          | 11             | समुद्धत     | <b>₹</b> ₹ 0 | २ ३        |
| सभासद         | 143                       | 14          | समाघाव     | 198         | 104            | समुद        | 84           | 1          |
| सभास्तार      | 143                       | 14          | समाज       | 116         | ४२             | લસુન        | ( 69         | <b>९</b> २ |
| सभिक          | 224                       | 88          | THE S      | २५          | પ              | समुद्रान्ता | 98           | 114        |
| (             | 146                       | ą           | समाधि {    | २६८         | ९७             |             | (96          | 122        |
| सम्य {        | 182                       | 14          | (          | 10          | ₹0             | समुन्दन     | २५३          | ३ ९        |
| (             | 355                       | ₹ ७         | समान       | <b>२२</b> ३ | 3.0            | समुक        | २४५          | 904        |
| सम {          | 450                       | 8.8         | , ,        | <b>२७</b> १ | 124            | ससुन्तद     | 249          | 103        |
| समग्र         | २३७                       | 44          | समानोद्यं  | 120         | ₹8             | ससुपजोषम्   |              | 30         |
| समङ्गा {      | 60                        | ९०          | समाजम्म    | २५३         | २७             |             | 111          | 9          |
| •             | 100                       | 181         | समावृत्त   | 140         | 10             | समूर        |              | <b>ર</b>   |
| समज           | 119                       | 85          | समासाच     | <b>₹</b> 8₹ | ९२             | समूह        | 196          | -          |
| समज्ञा        | 80                        | 13          | समासार्था  | <b>२९</b>   | •              | समृद्ध      | 142          | २०         |
| समज्या        | 149                       | 14          | समाहार     | \$ V .      | 18             | समृद        | २२७          | 11         |
| समक्षस        | 100                       | 48          | समाहित     | २४₹         | 109            | समृद्धि     | 586          | •          |
| समधिक         | 449                       | •4          | समाहति     | २९          | 8              | सम्बष्ट     | ₹08          | 88         |
| समन्ततस्      | 191                       | 13          | समाह्नय    | <b>१</b> २५ | 8 6            | सम्यक्ति    | 146          | 61         |
| समन्तदुग्धा   | ९०                        | 104         | समित्      | 198         | 904            | सम्पद्      | 166          | 61         |
| समन्तमद्र     | Ę                         | 14          | (          | 141         | 14             | सम्पराय     | <b>₹</b> ₩8  | 140        |
| समन्वितलम     |                           | 2           | समिति 🖁    | 198         | 108            | सस्पिधान    | 308          | 128        |
| समम्          | 368                       | 8           |            | २६४         | •              |             | 140          | 139        |
| समय           | 10                        | 1           | समिष       | 46          | 12             | सम्पुदक     | <b>₹</b> ९8  | ₹ <b>₹</b> |
| यमभ }         | 408                       | \$84        | समीक       | 198         | 108            | सम्प्रति    |              | 9          |
| समया          | <b>२२८</b><br><b>२</b> ९० | <b>3</b> 49 | समीप       | <b>3</b> 36 | ब्ध            | सम्प्रदाय   | 386          | 9 4 8      |
| समर           | 193                       | 9<br>\$•¥   | समीर       | 30          | ₹4             | संस्प्रधारण | २७५          |            |
| समर्थं        | 244                       |             | समीरग }    | 10          | 44             | सम्प्रधारणा | 100          | ર્ષ        |
| _             |                           | 03          |            | ८५          | ७९             | सम्प्रहार   | 198          | 104        |
| समर्थन        | 300                       | २५          | समुख्वय    | <b>₹</b> 40 | 14             | सम्फुछ      | 44           | •          |
| समर्घक        | ₹ २७                      | •           | समुच्छ्रय  | ₹७8         | 343            | सम्बाध      | 281          | 64         |
| समर्गाद       | २३८                       | 4.0         | समुज्ञित   | ₹84         | 100            | सम्मेद      | ५३           | <b> 4</b>  |
| समवर्तिन्     | ٩                         | <b>হ</b> ૧  | समुखिम्ज   | 198         | ९९             | सम्ब्रम {   | 83           | 48         |
| समवाय         | 114                       | 80          | समुद्क     | \$8\$       | ९०             | arnu (      | २५३          | 34         |
| समहिका        | 308                       | 170         | समुद्य     | 114         | 80             | सम्मद       | **           | 58         |
|               |                           |             |            |             |                |             |              |            |

|                    | 2222        | ^^^             | ~~~~~                | $\sim \sim \sim \sim$ | 22222      | ~~~~~~~              | $\sim \sim \sim \sim \sim$ |
|--------------------|-------------|-----------------|----------------------|-----------------------|------------|----------------------|----------------------------|
| शब्दः              | वृष्ठे      | वलोके           | शब्द:                | પૃથ્ઠે                | बलोके      | वाडदः पृष            | हे बहाहे                   |
| समार्जनी           | ६२          | 36              | सर्वतोभद्रा          | ७३                    | 34         | ( 3                  | 0 18                       |
| सम्मूर्छन          | 580         | ક્              | सर्वतोमुख            | 84                    | 8          | सहस 🖁 १९             |                            |
| सम्बच              | - 17        | २२              | सर्वदा               | 398                   | 44         | 655                  |                            |
| सम्राज्            | 101         | 3               | सर्वधुरावह           | 806                   | 44         | सहसा २९              |                            |
| सरक                | 224         | 8\$             | सर्वधुरीण            | 205                   | ĘĄ         | सहस्य २              |                            |
| सरवा               | 138         | २६              | सर्वमङ्गरा           | Ę                     | ३९         | सहस्र २१             |                            |
| 358                | 313         | 4.5             | •                    |                       |            | 4                    | 6 16                       |
| सरणा               | १•३         | १५२             | सर्वरस               | <b>१</b> 48           | 120        | सहस्रवत्र ५          | \$ 80                      |
| सरणि               | 46          | 94              | सर्वेकिङ्गिन्        | १६८                   | ४५         | सहस्रवीर्या १०       | 4 146                      |
| सरित               | \$88        | ८६<br><b>२२</b> | सव्वेदस्             | १६०                   | 9          | सहस्रवेधि २०         | ₹ ४०                       |
| सरमा               | <b>२२१</b>  | 4 ·             | सबसन्नहन             | १९१                   | ९४         | सहस्रवेधिन् १०       | . 181                      |
| सरक                | र २२७       | 4               | सर्वानुभूति          | ९१                    | १०८        | सहस्रांशु १          |                            |
| सरखद्रव            | 148         | १२९             | सर्वान्नभोजि         | न्१२९                 | २२         | _                    |                            |
| सरखा               | 9.8         | 305             | सर्वाग्नीन           | २३९                   | 22         | ad and.              | 9 89                       |
| सरम्               | 4.          | 234             | सर्वामिसार           | १९१                   | ९४         | सइसिन् १८            |                            |
| सरसी               | ५०          | १२८             | सर्वार्थसिद          |                       | 94         | सहा } ं              |                            |
| सरसीरह             | ५३          | 80              | सर्वेघ               | १९१                   | 9.8        | ( '                  | •                          |
| <b>गरस्वत्</b>     | 5 84        | ₹               | सर्पप                | १९९                   | 10         | सहाय १८              | ६ ७१                       |
| 111111             | रे २६१      | ч.              | सविक                 | 84                    | 3          | सहायता २५            | 4 81                       |
| सरस्वती            | <b>{</b> ** | 1               | सङ्की                | <b>९</b> ६            | 128        | सहिष्णु २३           | 1 11                       |
|                    | ( ५२        | ₹8              | सव                   | 151                   | 1રે,       | सांवात्रिक ४         |                            |
| <b>स</b> रित्      | 45          | રે ક            | सवन                  | 189                   | 80         | सांयुगीन १८५         | ৩ ৩                        |
| सरिखवि             | 84          | ŧ               | सवयस्                | 108                   | 13         | सांवरसर १७           | 4 18                       |
| <b>घरी</b> स्प     | 85          |                 | सवितृ                | १८                    | * 1        | स्रोदायिक २२         |                            |
| सर्गे              | २५८         | 33              | सविध                 | २१८                   | ફ ક        |                      |                            |
| सर्व               | 44          | 88              | सवेश                 | 3\$5                  | Ę s        | साकस्य २४            |                            |
| सर्जेक             | <b>6</b> 4  | 88              | सम्य                 | ₹80                   | 68         |                      |                            |
| सर्जरस             | 148         | १२७             | ं सुब्येष्ट          | 148                   | <b>€</b> o | साझात् २८            |                            |
| स्त्रिकाक्षा       | P85 3       | १०९             | सस्य                 | ₹ 6                   | 14         | सागर ७               | *                          |
| सर्प               | 85          | Ę               | ः सस्यमञ्जरी         | 300                   | 31         | साचि २८०             | -                          |
| RISPE              | 8.5         | 8               | सस्पश्र्क            | ₹••                   | ٦٩         |                      | 1 19                       |
| सर्वस्             | 4.4         | 48              | सस्यसंबर             | p.a                   | 8.8        | सावि १६१             | <b>60</b>                  |
| Ra                 | 580         | €8              | सह                   | २८९                   | W          | सातिसार १ <b>३</b> ५ |                            |
| सबस्य              | <b>44</b>   | ٠,              | सहरूष                | • 3                   | 44 /       | सास्विक रू           |                            |
| सद्दर्भ<br>सद्दर्भ | }           | 13              | <b>सह</b> चरी<br>सहज | 83<br>055             | <b>64</b>  | (16)                 | <b>1 1 0</b>               |
| सर्वेशस            | र<br>२५१    | <b>ર</b> પ      | सर्पर्तिणी           |                       | <b>49</b>  | सादिन् {१८५          | 100                        |
|                    |             | 2.3             |                      | 13.                   | <b>4</b> 1 | सापन २००             |                            |
| सदेवीमञ्           | <b>₹</b> ₹  | ₹ <b>6</b>      | BEA                  | 15                    | 443        |                      |                            |
|                    | ₹ <b>₹</b>  | ₹₹              | सम्मोत्रम            | ₹•₹                   | did        | साथाएण { २२३         | 63                         |
|                    | * *         |                 |                      |                       |            |                      | -                          |

|                          |                       |                  |                             |             |           | 0000         | $\sim\sim$        | <u>~~~</u>  |
|--------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------------|-------------|-----------|--------------|-------------------|-------------|
| षा बद्धं                 | પ્ <b>રષ્</b> ઠે      | पकोके            | वारदः                       | पृष्ठे      | वस्त्रोके | काब्द:       | पृष्ठे            | वकोदे       |
| साधित                    | 2 % %                 |                  | सारमेय                      | ₹२\$        | <b>₹1</b> | सिताभ्र      | 244               | 110         |
| संधिष्ठ                  | २४६                   | 117              | सारव                        | ५२          | ३ ६       | सितारभोज     | ৸ঽ                | 81          |
| साधीयस                   | 124                   | २३५              | सारस {                      | પર્         | Ŋ o       |              |                   | 11          |
| . (                      | 144                   | 1                | died (                      | 358         | २२        | सिद          | <b>588</b>        | 100         |
| साधु {                   | **8                   | પર               | सारसन {                     | 189         | 309       | सिद्धान्त    | €1                | 8           |
| (                        | 246                   | 1+1              |                             | 164         | 4.8       | सिद्धार्थ    | 199               | 16          |
| साधुवाहिन्               | 161                   | 8.8              | सारिका                      | २९६         | 4         | सिद          | 9.8               | 112         |
| साध्य                    | 8                     | 10               | सार्थ                       | 216         | 83        | सिध्म        | 122               | ५३          |
| साध्वस                   | 3.6                   | 23               | सार्थवाह                    | <b>₹</b> 11 | ¥-4       | सिधमक        | 124               | 41          |
| साध्वी                   | 130                   | Ę                | साद                         | २४५         | 104       |              | •                 |             |
| सानु                     | ₹8                    | ų                | साधम्                       | २८९         | 8         | सिभाका       | 294               | 10          |
| साम्तपन                  | 900                   | 45               | सार्वभौम                    | 15          | 8         | सिध्य        | 94                | 25          |
| सानव                     | 21                    | 16               | (                           | 105         | ₹         | सिधका        | 394               | 4           |
| ्<br>सान्दृष्टिक         | 900                   | <b>₹ 1</b>       | साक {                       | ५९          | \$        | सिनीवाकी     | 19                | ٩           |
|                          | 104                   | २९               | साकपर्णी                    | ७५<br>९३    | 88        | सिन्दुक      | ८२                | 46          |
| सान्द्र                  | ₹\$७                  | 44               | l .                         |             | 114       | सिन्दुवार    | ८२                | 46          |
| सान्द्रस्निग्ध           |                       | 30               | सारना                       | २०८         | 43        | सिन्द्र }    | 218               | 404         |
| सान्नाय                  | 148                   | ₹७               | साहस                        | 104<br>164  | <b>२१</b> |              | ३० <b>१</b><br>४५ | ् ३।<br>` २ |
| साप्तपदीन                | 108                   | 12               | साइस                        | 344         | 83        | सिन्धु       | 84                | 9           |
| सामन्                    | <b>२</b> ४            | 3                | ~ (                         | 109         | 1         | 19.3         | 286               | 100         |
| सामाजिक                  | . <b>१६२</b>          | २१<br>१ <b>२</b> | सिंह                        | <b>२३</b> ६ | 49        | सिन्धुन      | ₹•8               | 8.5         |
| (                        | - \                   | 3 q<br>2 g       | सिंहनाद                     | 193         | 200       | सिन्धुसङ्गम  | 45                | 14          |
| सामान्य                  | 280                   | 42               | सिहपुच्छी                   | 66          | ९३        | सिह          | 148               | 126-        |
| सामि                     | 266                   | 286              | सिंहसंहनन                   | 336         | 92        | सी <b>ता</b> | 196               | 98          |
| सामिधेनी                 | रंब३                  | 22               | सिंहाण                      | <b>₹18</b>  | 96        | सीस्य        | 190               | 6           |
| सामुद                    | ~ <b>₹</b> • <b>१</b> | 81               | सिंहासन                     | 108         | 2.8       | सीधु         | 248               | 85          |
| साग्परायिक<br>साग्परायिक | •                     | 108              | सिंहास्य                    | 90          | 3 - 3     | सीमन्        | 13                | ₹•          |
| (                        | 299                   | 11               | सिंही {                     | 9.          | 103       | सीमन्त       | 299               | 18          |
| साम्प्रतम्               | 298                   | 28               |                             | 93          | 118       | सीमन्तिनी    | 119               | *           |
|                          | 16                    | 3                | सिकता                       | २६५         | 12        | सीमा         | 43                | ₹•          |
| सायम् }                  | <b>से</b> ९ १         | 19               | सिकतामय                     | 8.€         | i         | सीर          | 196               | 38          |
| सायक                     | 244                   | •                | सिकतावत्<br>सि <b>क्थ</b> क | 298         | 33        | स्रीरपाणि    | 8                 | 34          |
| (                        | ₹ ७                   | १२               | ।सम्बद्ध<br>(               | 214         | 100       | सीवन         | 480               | ч           |
| सार {                    | *205                  | 101              |                             | <b>75</b>   | 12<br>94  | सीसक         | 715               | 904         |
| , ř                      | 113                   | 90               | स्रित {                     | २४१<br>२४४  | 96        | सीहुण्ड      | 80,               | 304         |
| संारङ्ग                  | र्प८                  | २३               | (                           | २६६         | 40        | (            | 269               | ₹,          |
| (                        | 825                   | २२५              | सिवण्डना                    | 108         | 142       | ब {          | 350               | ч           |
| सारिय                    | 148                   | પવ               | सिता                        | 408         | 83        | सुकरदक       | 197               | 380         |
|                          |                       |                  |                             |             |           |              |                   |             |

| ~~~~                              | $\sim\sim$               | $\sim\sim$       | $\sim \sim $ | ^^^                | \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ |             | <u> </u>    | $\sim\sim$    |
|-----------------------------------|--------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------|-------------|-------------|---------------|
| क्षवद:                            | पृष्ठे                   | इक्रोके          | शब्दः                                                                                             | पृष्ठे             | श्लोके                                 | वाडदः       | वृष्ठे      | <b>र</b> कोके |
| सुकरा                             | 209                      |                  | सुपतीक                                                                                            | <b>? ?</b>         | 8                                      |             | 41          | **            |
| सुकक                              | 270                      | 4                | सुप्रयोगविषि                                                                                      | <b>स्व</b> १८६     | ३,६                                    |             | 93          | 114           |
| सुकुमार                           | २३९                      | 94               | सुप्रकाप                                                                                          | ₹{                 | ₹10                                    | सुवहा {     | ९५          | 118           |
| सुकृत                             | 42                       | 38               |                                                                                                   | 114                | 4.8                                    |             | ९६          | 1 5 5         |
| उरू<br>सुकृतिन्                   |                          |                  | सुभगा <b>सु</b> त                                                                                 |                    |                                        |             | 100         | 38=           |
| asuar (                           | २ <b>२६</b><br><b>२२</b> | 3                | मुभिक्षा                                                                                          | <b>₹</b> ६         | 158                                    | सुवासिनी    | 911         | 9             |
| सुचा                              | 300                      | ર <b>ય</b>       | सुम<br>सुमन                                                                                       | 199                | रट                                     | सुवता       | <b>२०</b> ९ | 9             |
| सुखवर्षक े                        | 214                      | 409              | सुमनस्                                                                                            | <b>3</b>           | 9                                      | सुपम        | 234         | ५१            |
| सुससम्बोद्ध                       |                          | 9                | सुमनसः                                                                                            | <b>4</b> 9         | 30                                     | सुवमा       | <b>\$</b> 8 | 10            |
| सुगत                              | ą                        | - 13             | मुमना                                                                                             | <b>ં</b> ર         | ७२                                     | सुपवी {     | 108         | <b>1</b> 44   |
| सुगम्भा                           | 98                       | 9 ( 111          | धुमनोरजस्                                                                                         | 18                 | 1 19                                   |             | २०३         | ₹*            |
| सुगिष्य {                         | 75                       | 11               | <b>सुमे</b> ह                                                                                     | 6                  | 48                                     | सुपि        | 8.≰         | 2             |
|                                   | 94                       | 121              | <i>सुर</i>                                                                                        |                    | 4                                      |             | ( 38        | 8             |
| सुवरित्रा                         | 11.                      | •                | सुर <b>ङ्गा</b>                                                                                   | ₹९६                | 6                                      | सुपिर       | } ४२        | 3             |
| सुवेखक                            | 141                      | 234              | <b>सुरज्येष्ठ</b>                                                                                 | 8                  | 16                                     | _           | ( 85        | *             |
| चुव {                             | 111                      | ₹ ७              | सुरदीर् <u>चि</u> का                                                                              | 6                  | પર                                     | सुविस       | ९७          | 155           |
| ्<br>सुतभेजी                      | २६३                      | 80               |                                                                                                   |                    |                                        | सुपीम       | 34          | 19            |
| धुवासमा<br>धुवासमा                | 118                      | 66               | सुरद्विप्                                                                                         | <b>.</b>           | 17                                     | सुपेग       | 41          | ₹ >           |
| <b>सुरया</b>                      | 149                      | २ <i>९</i><br>४७ | सुरनिम्नगा                                                                                        | 43                 | <b>રે</b> ૧                            | सुपेणिका    | 8,1         | 106           |
| सुत्रामन्                         | 9                        | 84               | सुरपति                                                                                            | •                  | 86                                     | सुःइ {      | 469         | 3             |
| सुखन्                             |                          |                  |                                                                                                   | <b>ર</b> ૧<br>વર્ષ | 16                                     |             | 431         | <b>1</b> %    |
|                                   | 140                      | <b> </b>         | सुरभि }                                                                                           | २७२                | 116                                    | मुसंस्कृत   | २०४         | 44            |
| सुदर्शन<br>सुदाम                  | 4                        | <b>२५</b>        | सुरभी (भि)                                                                                        |                    | 133                                    | <b>उ</b> वद | 3 2 %       | 11            |
|                                   | 106                      | २८               | सुरवि                                                                                             |                    | 41                                     | सुहद्रप     | 3 🕏 🤻       | *             |
| सुदूर                             | ₹₹८                      | ६९               | <b>बुरको</b> क                                                                                    | 1                  | 5                                      | स्बर        | 3+5         | ₹             |
| सुधर्मा                           | 4                        | 4.\$             | 1 .                                                                                               |                    | 1                                      | स्हम        | 22#<br>24#  | 11            |
| सुषा {                            | ्<br>१६८                 | 4१<br>80         | <b>बुरवरमं</b> न्                                                                                 |                    |                                        |             | 344         | 144           |
| सुधांद्य                          | 18                       | 3.8              | मुखा                                                                                              | 98                 | 114                                    | स्वड        | ***         | **            |
| गुची                              | 149                      | ч                | सुग                                                                                               | ***                | <b>1</b> 9 '                           | मृति        | २०६         | 4%            |
| सुनाधीर                           | 4                        | * *              | नुसंचार्व                                                                                         | 84                 | ₹¥<br>*                                | 1           | 434         | 44            |
| सुविकाद                           | 1+4                      | <b>१</b> ४९      | सुरामण्ड                                                                                          | ***                | <b>स्त्र</b>                           | न्य 🕴       | 224         | *             |
| शुरुदह                            | 115                      | 43               | मुराक्ष्य                                                                                         | 4                  | 44                                     | \           | *44         | ₹ ŧ           |
| सुम्परी                           | 11+                      | *                | , सुराष्ट्रम                                                                                      | 14                 | 111                                    | स्विकापृष   | 4.4         | *             |
| <b>भुवश्चित्</b>                  | 46                       | 15               | मुबबन                                                                                             | 41<br>411          | 44                                     | प्रिकाम     | 114         | 7.5           |
| सुराष                             | <b>Y</b> .               | 81               | मुक्ब ह                                                                                           | 534                | 49 .                                   | स्-वाद      | ***         | 15            |
| લુવ <b>ંત્</b><br>હુવા <b>ંત્</b> | 1                        | •                | Hane                                                                                              | • 0                | ŧ¥.                                    | H.          | ***         | 1 #           |
| <b>स्वापबंद</b>                   | W M.                     | <b>44</b>        | 13 a Street                                                                                       | <b>4</b> 4         | ** 1                                   | quere.      | 444         | ₹ ■           |
|                                   |                          |                  |                                                                                                   |                    |                                        |             |             |               |

| शब्द:                               | ઇપ્ર               | इलोके            | হা <b>ৰবুঃ</b> | पृष्ठे       | बळोके          | वाब्द:                  | पृष्ठे                      | बलो के           |
|-------------------------------------|--------------------|------------------|----------------|--------------|----------------|-------------------------|-----------------------------|------------------|
| (                                   | 201                | ₹6               | सैंहिकेय       | 15           | २६             | सौरमेयी                 | ₹06                         | <b>~4</b> 4      |
| स्व {                               | 240                | 6                | सैक्त          | . ⊌¶         | ٩              | सौराष्ट्रिक             | 24                          | 30               |
| स्ना                                | ' <b>२७</b> ०      | 112              | सैतुवाहिनी     | 48           | . 28           | सौरि                    | 115                         | 24               |
| <b>च्</b> ज                         | 154                | ₹9               | सैनिक          | 164          | <b>ξ1</b>      | सौवचंक {                | 208                         | 83               |
| स्नृत                               | 22                 | 18               |                | 161          | 88             |                         | . 4,98                      | 109              |
| सूपकार                              | 201                | 20               | सेन्भव {       | 208          | ४२             | सौविद                   | ~{ # B                      | 6                |
| स्र                                 | 98                 | 34               | सैन्य {        | 164          | 41             | सौविद्दक                | \$08} <u>,</u>              | 6                |
| स्रण                                | 108                | 140              | (              | 100          | 46             | . (                     | -98                         | . 10             |
| सूरत                                | २२८                | 94               | सेन्यपृष्ठ     | 146          | 99             | सौवीर {                 | २०३                         | <b>₹</b> ९       |
| सुरस्त                              | 10                 | રૂર              | सेरन्ध्री      | 118          | 16             | -26-                    | 214                         | 160              |
| सुरि                                | 149                | <b>q</b>         | सेरिक          | 305          | 4.8            | सीहित्य                 | २०७                         | , 48             |
| सूर्मी                              | 222                | 24               | <b>हैरिम</b>   | 110          | 8              | <b>र्कन्द</b>           |                             | 83               |
| सूर्य                               | 15                 | 36               | सैरेयक         | 88           | ું <b>પ</b> ્ર |                         | ¶₩<br>*****                 | 10               |
| त्र्य                               |                    |                  | सोद            | 388          | ९७             | स्कम्भ 🚽                | 184<br>384                  | 100              |
| सूर्यंतनपा<br>सूर्यंत्रि <b>प</b> ा | ५१<br>२७५          | \$ ?<br>\$ 4 0   | सोदर्य         | 9 7 4        | ′ ३४           | स्कन्धवाका              | 80                          | 11               |
| સુવાત્રમા                           |                    | 4                | सोन्माद        | २२९          | ्र २३          | स्कन्द                  | २ ४ ५                       | 108              |
| स्येन्द्र सङ्ग                      |                    | 4                | सेपष्ठव        | 18           | 30             | रकन्द<br>स् <b>लळन</b>  | * 2                         | 18               |
| स्क्रिणी                            | 184                | 9.3              | स्रोपान        | 4 3          | 14             | स्विकत                  | 198                         | 106              |
| स्य                                 | 191                | 9.9              | सोमाञ्जन       | - <b>4</b> 3 | , 3, 9         | स्तन                    | 185                         |                  |
| स्रुणि                              | 3 4 8              | 81               | सोम            | 18           | 18             | _                       | 133                         | . 81             |
| स्णिका                              | 129                | Ę to             | ्सोमपा         | 140          | ٩              | स्तनन्थयी               |                             | 81               |
| स्ति                                | 46                 | 94               | सोमपीथिन्,     | 140          | 9              | स्तनपा                  | 1,88                        |                  |
| सुपाटी                              | १• <b>३</b><br>१११ | 14<br>11         | सोमराजी        | 2 66         | ९५             | स्तनविरनु               | 18                          | •                |
| <b>स्टमर</b>                        | 111                |                  | स्रोमवहक       | 9.           | 40             | स्तनित                  | 12                          | 6                |
| सृष्ट                               | 444                | 14               |                | २५६          | <b>9</b>       | स्तवक                   | 149                         | -14              |
| सेक्पात्र                           | , 80               | 18               | स्रोमवछरी      | 100          | _ 130          | स्तब्धरोमन्             | 108                         | į 🔻              |
| सेचन                                | 80                 | 18               | सोमविष्ठिक     |              | ९५             | 2.27E                   | 400                         | ્                |
| सेतु                                | ં પ્રહ             | 18               | स्रोमवस्की     | 48           | <b>4</b> ٩     | स्तरम {                 | 100                         | २ <b>१</b><br>२१ |
| सेना                                | 140                | <b>ર</b> પ<br>#હ | ्सोमोद्धवा     | 41           | 12             | स्तरवकरि                | २००<br>२५४                  | 14               |
| सना<br>सेना <b>ह</b>                | 108.               | 3.1              | सीगन्धिक       | १०७          | ି <b>ଞ୍</b> କ  | स्तरबंधन                | <b>4</b> 48                 | 24               |
|                                     | ( "6               | 83               | सागान्यक       | 214          | 103            | स्तम्बद्ध               | 108                         | 24               |
| सेमानी 🖟                            | [- १८५]            | 43               | सौचिक          | 214          | ř ¶            | स्तम्बेरम               |                             | 138              |
| सेनामु                              | . 164              | 61               | सौदामिनी       | 11           | ٩              | <b>स्त्रम</b>           | ~ २७ <b>२</b><br><b>३</b> ० | 11               |
| सेनारक्ष                            | 164                | S 49             | सौध            | 41           | 30             | स्तव<br>स्तिमित         | 284                         | 104              |
| 'सेवक                               | 108                | z - Z            | सौभागिनेय      | 114          | 5.8            | 1 '                     | ે .<br><b>૨૪</b> ૧          | 3 330            |
| 'सेवन                               | 280                | ч                | सौम्य {        | - 15'        | **             | स्तुत                   | ₹=                          | 11               |
| सेवा                                | " 19 <b>1</b>      | *                |                | 2 301        | 15.            | ्स्तुति                 |                             | . 90             |
| सेब्य                               | 100                | 148              | ं सौरभेय       | 4.0          | 4.             | <sup> </sup> स्तुतिपाठक | 993                         | 1.7              |

| शबद:          | વુષ્કે              | <b>को</b> के | वाड्दः                           | ંપુ <b>ષ્</b> કે   | बलोके            | शब्द                  | पृष्ठे              | वळोके      |
|---------------|---------------------|--------------|----------------------------------|--------------------|------------------|-----------------------|---------------------|------------|
| स्तूप         | 799                 | 19           | स्थास्तु                         | २३९                | <b>∌</b> 8       | स्यका                 | 96                  | 138        |
| स्तेन         | 223                 | ર્રેષ્ઠ      | स्थिति                           | \$ 100             | ₹ ₹ 1            | स्प्रद्यो             | ८२                  | 91         |
| स्तेम         | २५३                 | २९           |                                  | ( २५३              | 21               | स्पृष्टि              | २४८                 | ٩          |
| स्तेय         | 222                 | <b>3</b> 4   | स्थिरतर                          | ं २ <b>३</b> ९     | ৬ ই              | स्ट्रहा               | 80                  | ₹७         |
| स्तेन्य       | 221                 | <b>*</b>     | स्थिरा                           | <b>पप</b><br>• १३  | ર<br><b>१</b> ૧૫ | स्प्रदृ               | २५०                 | 3.8        |
| स्तोक         | 280                 | <b>6</b> 9   |                                  |                    |                  | स्फटा                 | 88                  | ٩          |
| स्तोत्र       | 1.                  | 11           | स्थिरायु                         | ७ <b>६</b><br>(२२३ | ४६<br>३५         | स्फाति                | २४८                 | 9          |
| r             | (116                | 19           | स्थूगा                           | <b>२६२</b>         | 40               |                       |                     |            |
| स्त्रोम       | 202                 | 181          |                                  | ( २३७              | 43               | स्फार                 | २३७                 | 42         |
| स्री          | 115                 | 4            | स्थूक                            | 861                | 203              | स्किच्                | 181                 | 94         |
| स्त्रीधर्मिणी | 158                 | ₹•           | स्थूलकक्ष                        | 228                |                  | €फुट                  | <b>₹</b> ₹          | 41         |
| ब्रीपुंस      | 116                 | 16           |                                  | 141                | 119              | स्फुटन                | ₹80                 | . 4        |
| स्पविद्व      | 142                 | .16          | स्थूलशाटक<br>स्थूलो <b>श्व</b> य |                    | 186              | स्फुरण                | २४९                 | 10         |
|               | ।पिन् १६८           | 99           | 1                                | 508                | 50               | स्फुरणा               | 283                 | 10         |
| स्थपति        | 1960                | ٩            | स्थेयस्                          | २३९                | -                | स्कुकिङ्ग             | 9                   | Ę o        |
| स्यपात        | र २६३               | ६०           | <b>म्थौ</b> णेव                  | 9.6                | 144              | स्फूर्जंक             |                     | 3.4        |
| ₹थड           | ५५                  | ે ૂ પ        | स्थौरिन्                         | 161                | 84               |                       | 3 રે                |            |
| स्थकी         | 44                  | ч            | स्योदय                           | २८०                | 368              | स्कूज <sup>4</sup> धु | -                   | 10         |
| स्पविष        | 139                 | 83           | स्रव                             | 588                | ٩                | स्फेष्ठ               | २४६<br><b>(</b> २९० | 112        |
| स्यविष्ठ      | ₹8₹                 | 111          | स्नातक                           | 116                | 8.5              | स्म                   | 245                 | 5 🐨        |
|               |                     | 11           | स्नान                            | 148                | 112              | <b>स्मर</b>           | 4                   | 24         |
| स्थाणु        | 40                  | _ &          | स्नायु                           | 186                | 9.9              | स्मरहर                |                     | <b>ર</b> 4 |
| स्थाविडक      | 6845                | 81           |                                  | 1408               | 35               | हिमत                  | 83                  | 4.8        |
| Adlago        | 144                 | ४५           | स्तिगध                           | 4 204              | <b>୫</b> ଣ୍      |                       | <b>{</b> 39         |            |
| स्थान         | 3.00                | 19<br>110    |                                  | <b>[335</b>        | 18               | स्रुति                | { yo                | 7. 33      |
| स्थानीय       | 49                  |              | ख                                | 8 }                | 4                | स्यद                  | 10                  | ξ \$       |
| स्थाने        | . <b>२</b> ९१       | 1            | स्तुत                            | ₹8₹                | ९२               | स्यम्बन               | § 01                | ≥ €        |
| स्थापस्य      |                     | 11           | <b>स्तुपा</b>                    | 151                | 9                | }                     | 1-142               | 43         |
| स्कापसी       | 108                 | €            | खर                               | ९०                 | 104              | स्यम्दनारो            |                     | 4.         |
| स्यामञ्       | 25                  | ~ 4 <i>8</i> | स्तुद्दी                         | 80                 | 304              | स्यन्दनी              | 123                 | 10         |
| स्यायुक्      | 192                 | 105          | स्नेह                            | " go               | २७               | न्यस                  | २४२                 | 33         |
| स्याद         | 148                 | •            | स्पर्श                           | ्र २५<br>१२५०      | 9<br>3 W         | स्पूत                 | ि देश दें<br>विश्वप | 74         |
| स्थाकी        | \$08                | ~ 4 8        | 1                                | ( 10               | 48               | स्यृति                | ₹₩#                 | i.e.       |
| ERISE         | \$ • \$<br>. 3 \$ 0 |              | स्पर्धन                          | £ 3 € B            | 38               | -                     | 96                  | 4.0        |
| TAIFEE        | -289                | * • <b>1</b> | ENTER                            | \$ 104             | 13               | स्योबाह               |                     | 34         |
| thirth.       | 179                 | **           | स्यश                             | रे स्ट्र           | *11              | व्यसिन्               | 3 ¶                 | 54<br>544  |
|               | 145                 | 188          | #d <b>E</b>                      | \$40               | ۷)               | धन                    | 144                 | 24.4       |
|               |                     |              |                                  |                    |                  |                       |                     |            |

| ~~~~                | 00000       | 14000       | ^^^^           | 22222       | 00000       | <u> </u>           | <u> </u>                  | <u> </u>            |
|---------------------|-------------|-------------|----------------|-------------|-------------|--------------------|---------------------------|---------------------|
| भाटद:               | વુષ્ટે      | दलोके       | <b>्वाब्दः</b> | वृष्ठे      | श्लोके      | वाड्यः             | वृष्ठे                    | बलोके               |
| स्रव                | 288         | ٩           | स्वर्ग         | 1           | •           |                    | (18                       | <b>₹1</b>           |
| स्रवद्गर्भा         | २०९         | 89          | स्वर्ण         | 318         | -48         | हंस                | 1 194                     | 21                  |
|                     | 48          | ₹•          | स्वणकार        | 216         | e           |                    | 6558                      | <b>३३</b> ५         |
| स्रवन्ती            |             |             | स्वणक्षीरी     | 100         | 136         | हंसक               | 388                       | 110                 |
| स्रवा               | 4           | <b>د</b> ٩  |                | -           | ५२          | हिल्हा             | 6.                        | 89                  |
| स्रष्ट्र            | 8           | 1*          | स्वर्णदी       | 4           | 24          | <b>द</b> अने       | 20                        | 14                  |
| स्रस्त              | २४५         | 108         | स्वर्भानु      | 18          | , }         | हरू                | 299                       | 16                  |
| स्राक्              | 546         | 3           | स्ववैदया       | a           | 44          | हृहविस्राहि        | सेनी ९७                   | 140                 |
| स्रत                | <b>₹</b> 8₹ | 93          | स्ववैद्य       | 6           | 48          | इंड                | 198                       | 306                 |
| स्रम                | 144         | 24          | स्वसः          | 354         | , ₹ 9       | हवडे               | 20                        | 14                  |
| स्रवावृक्ष          | 98          | 30          | स्वस्ति        | 960         | ₹80         |                    |                           |                     |
|                     | 80          | 22          | स्वस्तिक       | 41          | 30          | हत                 | <b>₹₹</b> \$              | 91                  |
| स्रोत <b>स्</b>     | रे २८५      | २३२         | स्वस्रीय       | 175         | 32          | हनु                | <b>१५५</b>                | 1 <b>३</b> ०<br>९ ० |
| स्रोतस्विनी         | 49          | 30          | स्वाति         | 202         | 36          | हन्त               | 260                       | <b>483</b>          |
| स्रोतोक्षन          | २१५         | 300         | स्वादु         | 2.40        | વ ષ્ટ       | -                  |                           | 98                  |
| onuion.             | £ 130       | # 8         |                | 8 48        | 20          | हन्त               | २४१<br>१८१                |                     |
| स्व                 | 264         | 210         | स्वादुकंटक     | 1 49        | 96          | ह्य<br>स्माप्तकारी | 100                       | 186                 |
| स्वष्ठस्द           | २३८         | 14          | स्वादुरसा      | 101         | 188         | ह्यपु <b>र</b> ङी  | 82                        | *4                  |
| स्वजन               | 120         | <b>३</b> ४  | स्वाद्वी       | 9,1         | 300         | हयमारक<br>इर       | •                         | 34                  |
| स्वतन्त्र           | 226         | 34          | स्वाध्याय      | 188         | 8.0         | इरण                | 16                        | 26                  |
| स्वधा               | 390         | 4           | स्वान          | 3.3         | २ ३         |                    | 1909                      | 1                   |
| स्विधिति            | 151         | ९३          | स्वास्त        | 19          | 23          | हरि                | र २०७                     | \$48                |
| स्वन                | 22          | <b>२</b> १  | स्वाप          | 3.5         | 21          |                    | 5 4                       | ५३                  |
| _                   | 388         | 9.8         | स्वापतेय       | 298         | 90          | हरिचन्दन           | \$ 144                    | 141                 |
| स्वनित              | ४२          | 14          | }              | 1904        | 10          | }                  | ( 34                      | 11                  |
| स्वग्न<br>स्वग्रह्म | 283         | 2.3         | स्वासिन्       | ( २२७       | 30          | हरिण               | 3 220                     |                     |
| स्वमज्              | 83          | 36          | स्वाराज् (     | (टू) 💌      | 8.6         |                    | (२४२                      | 40                  |
| स्वभाव              |             | 16          | स्वाद्         | § 148       | 21          | इरिणी              | <b>२</b> ६२               | 41                  |
| स्वभू<br>स्वयंवरा   | 121         | <b>u</b>    | }              | रे २९०      | 8           |                    | ( 18 -                    | •                   |
| स्वयवरा<br>स्वयम्   | 242         | 35          | स्वित्         | ₹2#         | 581         | इरित्              | <b>₹ २</b> ६              | 18                  |
| •                   | 8           | 15          | स्वेद          | 81          | 3.3         |                    | ( ३९९                     | 18                  |
| स्वयस्भू            | 4           | - 4         | स्वेदज         | . २३५       | 43          | इरित               | 24                        | 18                  |
| स्वर्               | 1 366       | <b>३</b> ५३ | स्वेदनी        | २०२         | 193         | इरितक              | 207                       | ` ३४                |
|                     |             |             | स्वैर          | 205         |             | इरिताक             | . 207                     | 22                  |
| स्वर                | { <b>26</b> | •           | स्वैरिणी       | 151         | 11          | हरिवाकव            |                           | 1.1                 |
|                     | ( 6         | <b>9</b> 0  | स्वैरिसा       | ₹80         | ` <b>*</b>  |                    | 5 <sub>5</sub> 214<br>-31 | 24                  |
| स्वरु               | 208         | 240         | स्वैरिन्       | २२८         | <b>\$</b> 4 | हरिद्रव            |                           | 8 3                 |
|                     | ( 83        | 34          | 1              | 夏.          |             | हरिद्रा            | -3+2                      |                     |
| स्वरूप              | र् २७२      | 131         |                | <b>३</b> ९६ | ч           | हरिद्राभ           | ,२६                       | 3.8                 |
|                     |             |             |                |             |             |                    |                           |                     |

| शब्दा             | <b>પૃષ્</b> ઠે      | वकोके            | वाडदः            | વૃષ્ઠે          | षलोके             | वास्द:           | વુષ્ટ       | चको हे |
|-------------------|---------------------|------------------|------------------|-----------------|-------------------|------------------|-------------|--------|
| इतिह              | 43                  | 19.3             | इस्तिनस्र        | ६२              | 3 0               | द्रिमावती        | 100         | 134    |
| इस्मिण            | २1३                 | ९३               | इस्तिपक          | 148             | 49                | (                | 212         | ९०     |
| इरिप्रिय          | *4                  | 84               | इसयारोइ          | 108             | પુર               | हिरण्य {         | 214         | 33     |
| इरित्रिया         | , ug                | ₹4               | हा               | २४९             | ३५५               | , , (            | 518         | 38     |
| इरिमन्थक          | 199                 | 16               | हाटक             | 538             | ₹8                | हिरण्यगर्भे      |             | 14     |
| इरिवा <b>लु</b> क | 90                  |                  | हायन {           | ₹ \$            | ₹•                | हिरण्यवाह        | 41          | 18     |
|                   | 7.0                 | 174              |                  | 288             | 1 • 9             | हिरण्यरेतस्      | •           | 46     |
| <b>इरिह्</b> य    | •                   | 84               | हार              | 185             | १ ०५              | हिठक             | 858         |        |
| र्रीवकी           | <b>9 9</b>          | 48               | हारीत            | 910             | ₹ 8               |                  | २९०         | •      |
| रिणु              | ९५<br>१९९           | 170              | हाद              | B 0             | ₹₩                | हिल्मोचिका       | 904         | 343    |
| इस्यँ             | 40                  | 14               | दाना             | ₹२४             | 39                | दी               | <b>₹</b> ९• | ٩      |
| र्यक्ष            | ·                   |                  | राव्चिक          | २०८             | ₹8                | द्यीन {          | २४५         | 100    |
| -                 | 1.9                 | •                | हाव              | 83              | 43                | (                | ₹ 9 \$      | 130    |
| <b>इ</b> षं       | 4.5                 | ₹8               | इास              | 3.4             | 19                | हुत्अुक्त्रिया   | 143         | 41     |
| <b>इ</b> पंसान    | २२७                 | •                | इास्तिक          | 109             | ३६                | हुतभुज्          | ٩           | 44     |
| रस                | 196                 | 18               | हास्य }          | 30              | 12                |                  | 366         | 141    |
| (81               | <b>4 9</b>          | 14               | ETH!             | <b>१</b> ८<br>९ | <b>૧</b> ૧<br>પૂપ | हुम्             | 197         | 14     |
| <b>रबायुभ</b>     | ч                   | ₹8               | हाहा             | २८९             | રૃપ4              | 2                | ₹ 9         | G      |
| <b>र</b> कार्क    | 8.8                 | 1.               | <b>€</b>         | ₹90             | 4.                | ह़्ति {          | २४८         |        |
| इक्त्रि           | 4                   | ₹4               | हिंसा            | 248             | <b>३</b> २८       | <u>ee</u>        | ٩           | 44     |
| इकिप्रिया         | 458                 | <b>₹</b> 9       | हिंसाकमेन्       | २५१             | 19                | द्वणीया<br>इणीया | २५४         | 43     |
| इस्य              | 150                 | 4                | हिस्र            | 253             | 74                | (                | 3.8         | 41     |
| रक्षा             | 444                 | 81               | हिका             | \$9\$           | ۵                 | हद {             | 130         | #4     |
| <b>रहक</b>        | 48                  | 4.4              | हिंहु            | २०३             | yo i              | ŕ                | <b>3</b> 8  | 41     |
| दश }              | 385                 | ی                | Graffensen       |                 | ६२                | इत्य {           | 213         | 4.0    |
| . O. (            | १८२<br>१ <b>६</b> ४ | २० <b>६</b>      | हिङ्गुनियांस     | 60              |                   | द्रयप्तम         | 8.3         | 14     |
| द्विस् {          | 304                 | <b>₹</b> •<br>५२ | हिंदुकी          | 94              | 118               | CHARLES TO       | 334         | 3      |
| इम्प              | 144                 | 4.8              | हिमुक            | १९९             | ₹0 /              | द्ध              | २३३         | 41     |
| इम्बर्गास         | 153                 | **               | हि≡मक            | 4.              | 41                | <b>ह</b> पोइ     | ₹ \$        | 4      |
| Consider          | 4                   | 46               | हिम्ताक          | 104             | 148               | द्यार<br>द्योदेश | ¥           | 16     |
| **                | 14                  | 16               | (                | 3.8             | 14                |                  |             |        |
| रसनी              | 105                 | 10               | क्रिम            | 14              | 18                | its              | 284         | 111    |
| र पान्ती          | 101                 | 89               | L                | 499             | 42 '              | द्धसानस          | ***         | •      |
| _ (               | 144                 | 44               | <b>इ</b> सवत्    | 44              | *                 | हे               | र्३∙        | •      |
| Esc }             | 144                 | 90               | <b>इमबालुका</b>  | 144             | 12.               | ila {            | 8           | 4 *    |
| (                 | 448                 | 46               | <b>हिमसंह</b> ति | 14              | 14                |                  | 714         | **     |
| - Danka           | ***                 | 4                | दिमांग्र         | 19              | 13                | देइ              | et.         | 44     |
| रस्मिन्           | 184                 | 18               | <b>इ</b> मानी    | 17              | 3.4               | देमपुट           | 4.1         | *      |

| शब्द:       | . <i>પૃષ્</i> કે | पछोके | श्बदः       | <b>પૃષ</b> કે | इलोके | शब्द:              | વૃષ્કે | बढ़ोके |
|-------------|------------------|-------|-------------|---------------|-------|--------------------|--------|--------|
| हेमदुग्ध    | 90               | 22    |             | •             | 35    | हस्वगवेधुक         | 1 98   | 110    |
| ·           |                  |       | हैमवती      | 99            | ५९    | हस्वाङ्ग           | 1 - 2  | \$85   |
|             | 518              | ९४    | gara(1)     | ९ ०           | 103   |                    |        | •••    |
| हेमन् {     | \$00 .           | 2.8   |             | 100           | 126   |                    | 6      | 40     |
|             |                  |       | हैयद्गवीन   | 204           | 42    | हाविनी {           | 12     | 9      |
| हेमन्त      | 21               | 16    | होतृ        | 144           | 10    | X                  | 49     | \$0    |
| हेमपुष्पक   | 60               | 43    | होम         | 143           | 18    | 1                  | , १६९  | 115    |
| हेमपुष्पिका | 68               | •9    | हान<br>होरा | २९६           | 30    | 쥙                  | 19     | 121    |
| हेमादि      | 6                | 43    | द्यस        | 398           | **    | ह्रीण              | 285    | 91     |
| हेरम्ब      | •                | 83    | हद          | 40            | २५    | द् <del>र</del> ीत | ₹8₹    | 41     |
| हेळा        | 83               | 81    | हसिष्ठ      | 784           | 113   | हीबेर              | 9.4    | 125    |
| हेषा        | 163              | 80    |             | 120           | ४६    | हेपा               | 163    | 8.0    |
| 3           | २९०              | 9     | ह्रस्व      | २३८           | 00    | हादिनी             | 94     | 128    |

## इति शब्दानुक्रमणिका ।

